

सम्पूर्ण गार्था वाइमय

भगात १ ६ ( शहत १८८८ मह)

🔁 नार्जाचन रूप्ट अस्थाता 🕴 ६२

साइ सात कार्य

कार्यासहरू नवजीवन दुस्टकी सीजन्यपूच सनुसति।

निवेषक प्रकासन विजास दिल्ली – ६ हारा प्रकासित और जीवसनी बाह्यामाई देखाई, नवजीवन प्रेस अहमदाबाद – १४ हारा मृदिन

## भूमिका

इस बच्चमें १९ ७ के जुनते रिसम्बर तक के सात महीगाँकी सामगी थी गई है।
इम्प्यमान एवियाद संबोधन व्यविनियम को उपनिवेध मनी हारा नस्वीहल नम्यादेशके स्थानमें
नमाया पाया का बेखा हम देखा चुके हैं ११ मार्चकी इंग्लेशक संख्या एक ही दिनकी
नैकस्में पाय कर दिया जया था। उसपर ८ जूनको सम्राटने स्वीहित के सी भी गैर नह नेकस्में पाय कर दिया जया था। उसप दुनी कानून के विवक्त मारदीय समाजका संबर्ध को प्राप्त एमायर नाटकचर्मों ११ सितम्बर १९ ६ को एक विवाद सार्वकातिक समाने स्वारम्भ किया यथा था। वस क्याध्यसक मितरोप समिति हारा कलाया जान क्या। यह समिति इस कार्यके किया विशेष करते बनाई गई कार्यकाती सक्यानी संबर्ध की।

पोनियोत द्वारायाक एएकारके कृती बानून का बताबायक प्रविरोध करलेका एएमप्ते देखा।
रिन्तु पानियोके किए बताब्यक प्रितेश केवल प्रमासकारी पावतीतिक वार्धियां विक् प्रमासकारी पावतीतिक वार्धियां विक कर्या विद्या विकास वार्धियां विक क्षा विद्या वार्धियां विद्या परिवर्धय केवल प्राधियां विद्या परिवर्धय क्षित प्राधियां विद्या परिवर्धय क्षित क्षा विद्या वार्धिय प्रमासकार प्राव वर्षे विद्या वार्ध्य करतेका प्रवास करते हुए व्यक्त वार्धियां वार्धिय व्यक्ति व्यक्ति वार्धिय व्यक्ति क्षा व्यक्ति क्षा व्यक्ति विद्यव व्यक्ति विवर्धय विवर्धय व्यक्ति विद्यव व्यक्ति विवर्धय विवर्धय व्यक्ति विवर्धय विवर

प्रतिरोद किस कपमें उन्होंन उसकी करूना की थी मामिक विकाश साथन वन जाये। यदि स्तय और त्यायकी मोग पूरी करनके किस सानक-तिमित कानूनको मंग करता पड़े तो वह स्तयपर सानदारीके सावक रहकर किसा खाना खाड़िए। एक अनुचित कानूनको माग कर्ये कुर त्याय मारवीय समाजको कपनी व्यक्तिगत और सार्वजनिक बीवनको करक स्पष्ट बुराइपीटें मुक्त होनदा प्रमान करना चाहिए और ख्यातार हैस्वरीय कानूनक बाबेसीने बनुसार औरन विज्ञान सीवना चाहिए।

गानीजी सपने सान्योक्तन काम्यास्मिक तत्त्वपर वो बोर बेना बाहते वे बहु जामास्मिक तिरुपेर प्रावृत्ति स्पार नृति होता था। वे यह नी सनुस्त करते वे कि मार्ट्याचिको कार्न जास्तवस्मानते सिए सपनी सायाका उपयोग नियुत्तावो करना वाता बाहिए। इप्रक्रिए इप्लिय बोरियान ने उन घन्नोका कोई उपयुक्त सार्ट्याच स्वमानार्यक स्थ्य बतानके सिए पुरस्कारकी बोरबा हो। मननतान प्रावृत्त स्थ्य स्थ्य पुत्राचा विश्व गोधीजीने बदक्कर सर्व्यावह सर्वाचा यह एक उपयुक्त स्थ्य स्था इस स्थानिक यह गोधीजीने बदक्कर सर्व्यावह सरवानी बोजका प्रतीन बन गया।

सबयंके एकियाओं और महत्त्वको पूरी तरहते जानते हुए गांवीकी देवियन बोधिनिया में यादाह सिर्फ्याह वापन जानतीत्व किवारों हो देविको गये। दश प्रकार द्वित्वत सीधिनियन मास्तीय धानाको तहाजीन हतिहासका स्वावत सीधिनियन मास्तीय धानाको तहाजीन हतिहासका स्वावत वंग नग नग गया ( सलावह दन सामित आदिका काम्या २ )। उन्होंने संवतिक प्रत्येक बंगकी उत्तरे कारती और परिणामीकी उदकी प्रतिकृति मेरे कार्य-विधियोची एवं वस्त्रकारों की सम्मानामोकी निरोप करते पुर्वतिक प्रतिकृति कार्य-विधियोची एवं वस्त्रकारों हिंदा तीर बोधी सम्मानामोकी निरोप करते पुर्वतिक प्रतिकृति करता वार्य सिरित ही प्रेरण मिलेका प्रयत्न नहीं किया विकार वार्य स्वत्रकी प्रतिकृति करता वार्यका करती कार्यक स्वत्रकी प्रतिकृति ही प्रतिकृति हो ही प्रतिकृति ही प्यति ही प्रतिकृति ही प्रति

पत्नीवन कार्यासम्प्रीपर करना विश्ववेष संबद्धित किया प्या वह सानित्रुमं और एव प्रकार से रोग प्रवर्गन से गुला था। उसमें बद्द मुगाया वे वे ही हुए खुना था। वेसे सारीपर करमान से माहते वे उन्हें एव बात में साम प्रविद्धा किया माहते वे उन्हें एव बात में में एव्या को किया माहते वे उन्हें एव बात में में फिल करनी की कि वे बातने विद्योगियोग मासमामी-मरी वीस वीर वार्मिक्सेंके क्या के विद्या सारी प्रवाद के पास की प्रवाद के की कि बात को किया के प्रवाद की साम किया किया के की कार-पर-नार गाम किया किया किया किया के की की प्रवाद के प्रवाद की प्रवाद के प्रवाद की प्रवाद के की की साम प्रवाद की प्रवाद के प्रवाद की प्रवाद के प्रवाद की प्रवाद के प्रवाद की प्रवाद के प्रवाद की प्रवाद की प्रवाद के प्रवाद की प्रविद्य की प्रवाद की प्रविद्य की प्रवाद की प्रव

गाणीनीने विरिधा भारतीय गंव हसीदिवा इस्लामिया वेंबुमन बीर चीनी संबदी बनक प्रवासीय मागण दिये। वे प्रशेषीबीक कोरेन्छोरे समहोंमें बीछ बीर लक्षे मेदानमें की गई प्रारतियोंकी किस्तर आर्थजनिक धनामोंने भी। जब संबर्ध पूरे बोरपर वा तब भी जब्दीने बान्योकरूके महिक प्रचिव्य तरिकाँकों बार्स रहा। उन्होंने विश्व मारिका प्रारति में से प्रचेश के प्रमुख सेगोंको पत्र किसी अन्दर्भ रेति हो। उन्होंने प्रविद्य भारतीय संगिति की संदर्भने किसी की उन्होंने प्रकरण्यामी महिका किसी की उन्होंने प्रकरण्यामी दूर करने प्रकर्ण की प्रमुख सावन करने और अपने कार्यके प्रति सहामुम्दि बंगानक वैद्यूप सावन्य कार्यक करने हुए फिसी कई उदाहरण है। क्यानक वैद्यूप सहामात्रवायूची और बनक प्रमुख करने हुए फिसी कई उदाहरण है। करने सम्बद्ध से सह किसा संकेश की गोरिक सारे बनवार सरकारको सुत्र फरकारने हैं भीर सरवारों की वस होकने हैं (पूर्फ ४४१)।

मीर मार्ग्योपिकी बन बोकते हैं (पूछ ४४६)।

उन्होंन यह स्वप्न देवा कि सवर्षके उद्देश्य मेर ठरीकोंका महस्व स्थानीय या जस्यायीयं
सिंक है और वे बातने ये कि उनका महस्व यह स्थानीवें मनुष्योकि निस्प है।

इस्ल्यानके मार्ग्योग एक बूंद कृत विश्व विना ही मानव-वातिको निस्मित कर स्य (पृछ
१९९) मेर विश्व पाननीरिकताकी यह एक नारी करीती थी सामान्यका हान सबक गाँउँ निर्मेश मार्ग्यायोकी रक्षा करेसा सबसा पूर्वकों नीर सम्हासांको ड्रुवकनमा सरस्यायोची हार्बोकी मत्रवृत करेसा? (पृछ ८८)। किन्तु वह भी विश्व संस्थानोंको द्वावकनमा सरस्यायोची हार्बोकी मत्रवृत करेसा? (पृछ ८८)। किन्तु वह भी विश्व संस्थानोंको हेन्सानी स्ववत्य विगा नहीं या उन्होंने किन्ना मन तिन बारोकी इस सामान्यकी जूनी समान है उनके कारण म मार्ग्यको उत्तका मन्त्रा है। स्थीकिए मन सह देवकर — बाहे नेया सकता वहीं हो या मक्त — कि परिवार्श कानून स्थीकाम मित्रीयायायें सामान्यके किए सकतरें वीज किने हुए हैं कान देवचाकियोको किन्नी मी कीमतप्रप, सास्पन्न सानित्युगों और, कहाँ दो पिष्ट वसने इस स्थितियकार विरोध करनेकी समाह सी हैं (पृष्ट ४ ५)।

िन्तु ट्राल्याकमी सरकारने का जयोकोंबर कोई कार्रवाई नहीं की। विधानस्य जिस दिन ट्राल्याक प्रवासी बहितियलसर समाज्यों न्योकित जनट में प्रवासित की गई, उसी दिन नरफ सरहाने साभीओं और अन्य नताबोंबर मुक्तमें ककानका निरुष्य किया। गोवीवीने स्य वादका वह मानदर स्थानात किया कि बात्त्रवर्ध गड़ी एक तरिका है जिससे एसियाई मानताकी व्यासका और अवस्थितकों परका हो सकती है (पूळ ४९५)।

स्य माजका जह माजका स्थान किया कि मान्य मान्य है। एक उपका है । त्या प्रध्या स्थानमा मान्याओं स्थानका मीर ब्राविक्यको परव हो सकती है (पूक १६५)। स्थानमान्य समान्य यो में मुक्ति जिनमें नव गाँचीनी व्यक्तिस्क जीवनकी एक गई अदस्ताके एक है। एक नृत्र कर्डीक होन्दे कारण में विरोधी कानुसाँकी सुधी मुनीठीका उपयोग कोक्स-ए-स्थितके हो प्रधान के क्याने कर एके। उन्होंने बाज गुमिककोंकी पपतार्थ दिया के से वर्गकों निर्देश कार्य कर एके। उन्होंने बाज गुमिककोंकी पपतार्थ दिया के बे वर्गकों निर्देश कार्य ताकि क्यानक उनके क्याने प्रधानकोंकी पपतार्थ दिया कर कर करने मुनी सुधीन के साम्य करने के एक प्रधान करने कार्य करने करने क्यान करने सुधीन है। पूक्ति प्रधान क्यान करने सुधीन क्यान करने क्यान क्यान



#### पाठकोंको सचमा

विधिया अधिकारियोंको मित्री गये पार्चनायत्र और तिकेन्त अवकार्गोको सेन्ने गये पत्र बीर सभावोंसे स्वीकत किसे धर्म प्रस्ताव को इस करवर्षे सीम्मीका किसे गर्ने हैं सत्रको मांबीजीका फिला मानवके कारण वैसे ही हैं जैसे कि खब्द र की मांसकामें दिये का चके हैं। पहाँ किसी केलको सम्मिसित करनके विद्येप कारण है वहाँ वे पाद-टिप्पनीमें बता दिये परे हैं। इंडियन बोणिनियन में प्रकाधित गांधीबीके केल जिनपर जनके हस्ताक्षर नहीं है जनके कारमकमा सम्बन्धी अव्यक्ति सामान्य साधी उनके सहयोगी यी क्रयनमास गांधी और हैनरी एस एक पोक्रक्की सम्मति और सन्य उपकर्म प्रमाय-सामग्रीक वामारपर प्रवान गये हैं।

नेपेंची और यबरातीसे अनवाद करनेमें अनवादको मसके समीप रखनका परा प्रमत्न किया नवा है। किन्तु साथ ही बनवायकी माचा गुपाठप बनानका भी गुरा भ्यान रखा यस है। बनुवार छापेकी स्पष्ट मुख्ये सुवारनके बाद किया गया है और मुकसे व्यवहृत सब्योके एसिएन क्य समासन्सर परे करके विश्व पये हैं। यह व्यान रखा गया है कि नामोंकी सामास्यतः वैद्या बोस्मा जाता है वैद्या ही किया जाये। जिन नामोंके उच्चारण एक्टिया है उनको वैद्या

ही मिका गया है जैसा शोबीजीन अपने गुजराती केकोंमें किसा है।

मुक सामग्रीके बीचमें चौकोर कोव्यकोंमें दी गई सामग्री सम्मादकीय है। गांधीजीने मापपंकि परोस विवरण और स्थायासपंकि कार्य-विवरण तथा वे शरू जो गावीजीके करे हुए ग्री है बिना हासिया छोड़े गहरी स्वाप्तीमें खाये वसे है।

भीर्पकांकी केवल तिविधी जहाँ उपकरक है कहाँ कार्य कोलमें उत्पर है की नई है किल नहीं के उपकरन मही ह वहाँ उनकी पूर्ति अनुमानन बीकोर कोप्टकोंने की गई है और वहाँ नारसक बचा है उसका बारण मान्य कर विया गया है। बीगकोंके बन्तमें मनके साव थी नई निविधी प्रकाशन की है।

मत्यना प्रयोगी अवना बारमकना और बश्चिन आधिकाना भन्याप्रतनी इतिहान के वनक मान्द्राच होनेंसे उतकी पृथ्ठ-सक्याएँ विसिध ही "निना हवाका देवमें केवल उतके माय और अध्यायका हो उत्तक किया तथा है।

सायन मुक्ति एस एक सक्त भावरमधी सप्रशासन अक्तराबादमें उपलब्ध सामग्रीका की एन गावी स्थारक निषि भीर संप्रशासन गर्न दिल्लीम उपलब्ध कामज्ञाजीता और मी डम्प्यू कारानेड कार्य आंड महातमा सानी (मापूर्व गांची बाङमय) द्वारा मंगुरील पर्वोका पुषक है। मूत्र-पहिलामें कभी-कभी गर्व्योके मशिला रूप मिलते हैं उनमें सी औं कारोनियन वीषियस और अ. एइ वी. अपृष्टिवियस और पश्चिक रेडर्डनका संशाल रूप है।

पुटमूमिता परिषय देनके किए मूनके मन्यद पूछ सामग्री परिणाटीने हे वी गर्न है। वानमें सायत-मूर्वोदी भूषी और इस सम्बन्धिय शास्त्री गरिसनार घरतायें स 90 21



#### साभार

Y

38

```
२ धत्र उत्पनिवेश-सम्बन्धे (१८-१-१९७)
                                                                Y's
   नम कागृतसे सम्बन्धित पुरस्कृत कविता (२२-६-१९ ७)
                                                                13
३१ नटाक भारतीय काग्रेस (२२-६-१९ ७)
                                                                4
३२ मेटासमें खेसका कानत (२२-६-१९ ७)
                                                                ч
३३ हेबाज रेक्वे (२२-६-१९ ७)
३४ सुसुफ असी मीर स्त्री-धिका (२२–६–१९ ७)
                                                                48
                                                                48
३५ जोहानिसबर्गकी चिद्ठी (२२-६-१° ७)
३६ पेनम्बर महम्मर और उनके ककीपा (२२-६-१९ ७)
                                                                48
३७ जोडागिसवर्गकी चिडठी (२६-६-१९ ७)
                                                                44
३८ मेट रैंड डेमी मेच को (२८-६-१९ ७)
                                                                •
                                                                42
३९ साँबे एस्ट्रांड्स (२९-६-१९ ७)
                                                                13
४ अयद-वाती (२९-६-१९ ७)
                                                                44
४१ दक्षिय आफिकार्से अकाल (२ –६–१९ ७)
                                                                4
४२ साँड ऐस्टहिस (२९-६-१९ ७)
                                                                64
४३ इमोरको बहाइर तिवयी (२९-१-१९ ७)
                                                                65
४४ भारत और ट्रान्सनाम (२९-६-१९ ७)
                                                                44
 ४५ कम्पाबोकी सिद्धा (२९-६-१९ ७)
४६ मापच प्रिटोरियाची समाम (१ -६-१९ ७)
                                                                44
 ४७ पत्र रैंड बची मेल को (१--७--१९ ७)
                                                                40
                                                                49
 ४८ जोड्डानिसमर्थे ताबे समाचार (१-७-१९ ७)
 ४९ पत्र स्टार को (४-७-१९ ७)
                                                                G.
 ५ आवम मी (१-७-१९ ७)
                                                                9.00
 ५१ एक टेक (६-७-१९ ७)
                                                                84
 ५२ समिनिकी समाह (६-७-१९ ७)
                                                                94
 ५३ कैमी बमा! (६-७-१९ ७)
 ५४ मटाक तूजायना है या मीना ? (६-७-१ ७)
                                                                بد
 ५५ लूनी कानून (६-७-१९ ७)
                                                                ৩५
 ५६ प्रिगीरियाकी काम लमा (६-७-१९ ७)
                                                                6
 40 घेंट रैंड डेली मेल के प्रतिनिधिको (६-७-१९ ७)
                                                                68
  ५८. बाहानिमबयकी किन्दी (६-७-१९ ७)
                                                                18
  ५९ एवं रैंड बली मेल को (६-७-१ ७)
                                                                68
                                                                4
  ५ पत्र स्टार का (७~७~१ ०)
  ६१ जोहानिमबनगी चित्री (८-७-१ ७)
                                                                6
  ६२ प्रार्वनागम हालामान विचानगमाको (९-७-१९ ७)
                                                                33
  ६३ राज्यतानरा सवा प्रवासी विषयक (११-७-१ ७ के पूर्व)
                                                                ٦
  ६४ गत्र धमसमान धापीको (११-७-१९ ७ ने पूर्व)
                                                                44
```

६५ वस छयनजान गाणीको (११-७-१९ ७)

# 

| <del>पन्</del> रह                                               |             |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|
| ६६ भारतीयाची कसीटा (१३-७-१९ ७)                                  | 50          |
| ६७ वननका कतव्य (१३-०-१९ ७)                                      | 96          |
| ६८ पूर्व भानमासा (१३-७-१९ ७)                                    | 55          |
| ६९ मापण इसोदिया इस्छामिया वजुमनमें (१४-७-१९ ७)                  | *           |
| ७ बोहानिसंघवकी चिट्टी (१५-७-१९ ७)                               | *           |
| ७१ पत्र उपनिवस समिवका (१६-७-१९ ७)                               | <b>१</b> ५  |
| ७२ मार मान-हासि (√ -७-१९ ७)                                     | ₹ €         |
| ७३ ट्रान्सबाक प्रवासी विकासकपर बहुस (२ -७-१९ ७)                 | ? 3         |
| ७४ पिरमिटिका प्रवासी (२ -७-१९ ७)                                | 2 5         |
| ७५ जनरस समदमका हठ (२०-७-१९ ७)                                   | 2.5         |
| ७६ व आ कि मा समितिकाकाम (र ⊸७–१९ ७)                             | 2.5         |
| ७ <b>३ डाबिग्रन्स (२ ~७</b> ~१९ ७)                              | 111         |
| o८ नटासमें परकान और टिकटका विश्वयक (२ -७-१९ ७)                  | 222         |
| ७९ गिरमिटिया माग्तीय (२००७-१९ ७)                                | 223         |
| ८ मापच तहाळ भारतीय कायसका समाम (२०-७-१९ ७)                      | 44.8        |
| ८१ प्रार्वेनाएक ट्राल्यकार विधान-परिषदका (२२-७-१ ७)             | * 24        |
| ८२ प्रावनाएक सटाक विधान-समाको (२५-७-१९ ७)                       | 223         |
| ८३ परनाना कामकियक बहिष्कारका मिलिएन (२६-७-१९ ७ % पूर्व)         | 226         |
| ८४ प्रिरोरियाकी सहाई (२६-७-१९ ७)                                | 126         |
| ८५ मानवज्ञानिका विस्मय (२७-७-१४ ७)                              | 275         |
| ८६ भी पारमी सनमजीकी उदारता (२७-७-१९ ७)                          | <b>१</b> २  |
| ८७ याँ बादमभी मिसीनोकी मृत्यु (२७-७-१९ ७)                       | <b>१२१</b>  |
| ८८. बारमजी मियानिका शोकजनक अवसान (२७-७-१९ ७)                    | <b>१२२</b>  |
| ८ লয়াইহ্নানুল (২৬–৬–१ ৬)                                       | 155         |
| नर्नाकी भूस (२७–७–१ ३)                                          | 154         |
| 1१ नेपक मारतीय (२७-७-१९ ७)                                      | 124         |
| ९२ वमपर इमका (२०-७-१ ७)                                         | 456         |
| 1३ स्टि सदभक्षा चतावनी (२७-७-१ ७)                               | <b>१२</b> / |
| ४ समझ उदाहरण (२७-७-१ v)                                         | १२८         |
| <sup>९५</sup> मोहामिसबमको विन्ठी (२७-७-१९ ७)                    | 155         |
| <ul> <li>पत्र उपनिवस-समित्रको ( ३-३-१ ३)</li> </ul>             | 83.8        |
| ९७ आहानिमबमरी चिट्टी (: ~७-१९ ०)                                | १३५         |
| ८ मापन प्रिशेष्यिम (११-५-१ ३)                                   | रम          |
| <ul> <li>निरोरियाकी सावजनिक समाकै प्रस्ताव (३१~७~१ )</li> </ul> | १ वस        |
| ै मेंट रैंड इनी मेल को (३१−э∽१ ०)                               | 143         |
| रे द्रामाशासको सङ्गई (३–८−१ ०)                                  | \$A#        |
| ैरे महारद्र भाग्नीयोंके कापूनि (३-४-१९ ३)                       | 525         |
|                                                                 |             |





#### 4/1

W

35

२९ पत्र उपनिवेश-समिवको (१८-६-१९ ७)

६५ वत छन्ननाच नामीका (११-७-१९ ७)

| A 11 all 110 all 1111 (1 - 1 - 1)                                    |      |
|----------------------------------------------------------------------|------|
| मधे कानृतसं सम्बन्धित पुरस्कृत कविता (२२~६~१९ ७)                     | Yro. |
| ३१ गटाख मारतीय कायेस (२२-६-१९ ७)                                     | 34   |
| ३ नेटाममें वसका कातृत (२२-६-१९ ७)                                    | 4    |
| ३३ हेबाम रेलने (२२-६-१९ ७)                                           | ٩    |
| ३४ युमुफ बली मीर स्मी-सिक्ता (२२~६~१९ ७)                             | 41   |
| ३५ जोहानिसमस्थी चिन्ठी (२२-६-१९ ७)                                   | 48   |
| इ. पैगम्बर महम्मव और उनने सक्षीफा (२२-६-१९ ७)                        | цγ   |
| ३७ बाह्यानिस्योंकी चिट्टी (२६-१-१९ ७)                                | 44   |
| ३८ मेंट रेड डेकी मेच को (२८-६-१९ ७)                                  | ŧ    |
| १९ ऑर्ड ऐस्टिह्स (२९-६-१९ ७)                                         | 4.7  |
| ४ अंबद-बार्टो (२९-६-१९ ७)                                            | 4.5  |
| ४१ दक्षिण वाफिकान अकाल (२९-६-१९ ७)                                   | £X.  |
| ४२ ऑड ऐस्टहिस (२९-६-१९ ७)                                            | 44   |
| ४३ इम्मॅडकी बहादुर स्त्रियाँ (२९-६-१९ ७)                             | 44   |
| अ भाग्त और ट्राम्समाल (२९–६–१९ ७)                                    | 44   |
| ४५ कन्याजोकी सिक्षा (२९–६–१९ ७)                                      | 44   |
| <% मायन बिटोरियाकी समामें (% -%-१९ ७)                                | 44   |
| प्र <b>ः एवः रैट बेली मेल को (१~७</b> ~१९ ७)                         | Ęw   |
| ४८ जोड्डानिसवर्षके ताचे समाधार (३-७-१९ ७)                            | •    |
| ४९ पत्र लार को (४–७–१९ ७)                                            | ь    |
| ५ जागमुभी (६—७—१९७)                                                  | 54   |
| <b>५१ एक टेक (६-७-१९ ७)</b>                                          | 43   |
| <b>५२ समितिकी सलाह (६–७–१</b> ७)                                     | 24   |
| ५३ भीनी रहार! (१-७-१९ ७)                                             | 98   |
| ५ र नराम द्वासाना है या सीता? (६ <del>-७-१</del> ९ ७)                | 94   |
| ५५ पूनी कानून (९-७-१९ ७)                                             | 40   |
| ५६ ब्रिटोरियाकी <b>मा</b> स समा (६~७~१९ ७)                           | 4    |
| ५० में रिंड डेसी मेल के प्रतिनिधिको (६~७-१९ ७)                       | ८२   |
| ५८ आहानिमक्पेंची विरुपी (६-७-१९ ७)                                   | 61   |
| ५ पत्र रैंडडलीमेल की (६–७–१ ७)                                       | <1   |
| ६ पत्र स्थार का (७-७-१ ७)                                            | 16   |
| ६१ जारानिमधर्मधी चिन्छी (८-५-१९ ७)                                   | 6    |
| ६२ प्रापनागम हालाबान विधानसभाको (९-७-१ ०)                            | Þ    |
| <ol> <li>राग्नतात्रता नवा धवानी विश्वयक (११~७–१९ ० क पूर)</li> </ol> | *    |
| ६४ सत्र प्रमतनात गापीको (११~७—१९ ७ के पूर्व)                         | 24   |
|                                                                      |      |



# १ ४ तार सी वर्षको (८-८-१९ ७) १ ५ पत्र जनराव स्मरुगके निजी-सिष्यको (८-८-१९ ७) १ ५ पत्र जनराव स्मरुगके निजी-सिष्यको (८-८-१९ ७) १ ७ सी हस्तिनाकी स्ववस्थानी (१-८-१९ ७) १ ८ सी क्लीका निरोब (१०-८-१९ ७) १९ प्रास्थानको सारसीय (१०-८-१ ७) ११ जब क्या होगा? (१०-८-१९ ७)

१११ समितिको सदाई (१०-८-१९ ७)

११३ समीका पत्र (१०-८-१९ ७)

११७ रॉसका पत्र (१ -८-१९ ७)

**\$** ?

११४ हमारा क्तेंम्य (१०-८-१९ ७)

११५ केपके भारतीय (१ -८-१६ ७)

११६ एस्टकोर्टकी कपीक (१ -८-१९ ७)

११८ वर्षमकी कृषि-समितिका बोक्कापन (१ -८-१९ ७)

१२२ दार पीटर्सबर्मके मारवीमॉकी (११-८-१९ ७)

१२३ दार पॅचिपस्टूनके भारतीयोंको (११-८-१९ ७)

१२६ मारतीय प्रस्तानका थ्या वर्ष ? (१७-८-१९ ७)

१२९ नेटाक्के स्थापारियोको चतावनी (१७-८-१९ ७)

१६२ हेनर शाहनका नया कवम (१७-८-१९ ७)

१३७. मारतीय मुस्कमानोरे वपील (१९-८-१ ७) १३८. पत्र स्टार को (२ -८-१९ ७)

१३९ पर रेड बेसी मेख को (२ –८–१९ ७)

१६४ जोहानिसमर्गकी चिद्ठी (१७-८-१९ ७)

१३६ पत्र स्टार को (१९-८-१९ ७)

१२४ पत्र रैंड बेमी सेल को (१२-८-१९ ७)

१२७ पीटर्सबर्गको बचाई (१७-८-१९ ७)

१६१ मोरक्कोम चपत्रक (१७-८-१९ क)

१२८ इनुमानकी पृष्ठ (१७-८-१९ ७)

१६ बोला? (१७-८-१९ w)

१३५ पन

एक पारसी मिक्काकी हिम्मच (१०-८-१९ ७)

१२१ मापन हमीबिया बस्कामिया बन्धमनमें (११-८-१९ ७)

१२५ पत्र मनरक स्मदसके निकी सविवको (१५-८-१९ ७)

१३३ कम्भी उम्रम बीबी पीना रोकनेका कानून (१७-८-१९ ७)

इडियन बोपिनियम को (१७-८-१९ ७)

११९ उमर हानी आगद अवेरी (१०-८-१९ ७)

११२ जनरक स्मद्धका उत्तर (१०-८-१९ ७)

१ व बोहानिसबगढ़ी चिदठी (५--८-१९ ७)

164

166

146

949

141

241

१५३

248

**2**44

244

948

244

१५७

246

146

245

149

28

28

112

223

253

288

\*\*\*

\*\*\*

285

245

245

63

υş

101

१७२

१७७ २७८

203

161

147

## १४४ पाठकाँको मचना (२४-८-१९ ७) १४५ बन्निन बाफिका बिटिय भारतीय समिति (२४-८-१९ ७) १४६ भी गांबीकी सचना (२४-८-१९ ७)

121

166

169

\*\*

23

227

222

197

223

175

148

19Y

884

225

155

2 8

₹ १

**२** २

₹ 1

२ ४

२ ५

> €

₹ €

२७

2 8

₹₹

₹ ₹

211

२१३

218

215

214

280

216

215

**२२** 

33

१४ बाबेदनपत्र उपनिवेशसाजीको (२३-८-१९ ७)

१४२ प्रस्तानित समझौता (२४-८-१९ ७)

१४३ वसे विसकी सम्रात्यांति (२४-८-१९ ७)

१५९ सेबीस्मिक परवाने (३१-८-१९ ७)

१६१ केप दाउनके भारतीय (३१-८-१९ ७)

१६३ मोहानिस्वर्गको चिट्ठी (३१-८-१९ ७)

१६५ वार बाबामाई गीरीमीको (४-९-१९ ७)

१६७ सापण कारोसकी सभानें (४-९-१९ w)

१६९. समिनम समझाका मन (७-९-१९ ७)

रेक्ट प्रवासमन्त्रीके विकार (७-९-१९ ७)

१७५ बॉस्टर नबीकी पुरितका (७- ~१९ ७)

१६८ पम उपनिवेश-समिनको (७--१-१९ ७ के पुर्व)

१७२ मनाकामक प्रतिरोजके खाम (७-९-१९ ७)

१७ इंडियन ओपिनियन का परिद्विप्टांक (७-९-१९ ७)

१७४ नेटाम नगरपालिका मताबिकार अधिनियम (७-९-१९ ७)

१७६ कानुनका निरोध--एक कतस्य [१] (७-९-१९ ७)

१६६ मायम वर्षनमें (४-९-१९ ७)

रंकर मुस्यागतम (७-९-१९ ७)

१६२ नहावरी किसे कहा बाये ? (३१-८-१९ ७)

१६४ पत्र बोहानिसवर्यं नगरपालिकाको (१-९-१९ ७ के पूर्व)

१८१ तार र मा कि मा समितिको (२६-८-१९ ७ के बार)

१४७ क्या हम न्यास परिवदमें का सकते हैं ? (२४-८-१९ ७)

१४८ क्या नेटाकमें असी कानन बन सकता है? (२४-८-१९ थ) १४९, सच्या मित्र (२४-८-१९ ७) १५ हमीदिवा इस्सामिया अनुमनका पत्र (२४-८-१९ ७) १५१ एस्टबोर्गकी जपीख (२४-८-१९ ७)

१५२ बोहानिसदर्गकी बिट्ठी (२४-८-१९ ७) १५३ पत्र बोडानिसबर्गे नगरपासिकाको (२८-८-१९ ७) १५४ प्रवास-प्रार्थनापत्र (३१-८-१९ ७)

१५५ केपके मारतीय (३१-८-१९ ७) १५६ वेबीसिवके व्यापारी (३१-८-१९ ७) १५७ बाबाभाई जयन्ती (३१-८-१९०७) १५८. बहुत साममान रहमेकी सामस्यकता (३१-८-१९ ७)

१६ हमस्य मुहम्मह पगम्बरका बीवन-बत्तान्य क्यो बन्द हमा ? (३१-८-१९ ७)

| १७० वर्षनमें मेंगुसियोंकी काप बेलेका जातक (७-९-१९ ७) | २२२   |
|------------------------------------------------------|-------|
| १७८. बोहानिसवर्गकी चिट्ठी (७-९-१९ ७)                 | २२३   |
| १७९ पत्र एसियाई गंजीयकको (११–९–१९ ७)                 | २२७   |
| १८ न मरकेन बाटके (१४–९∼१९ ७)                         | २२८   |
| १८१ क्या यचा होगी (१४–९∼१९ ७)                        | २२८   |
| १८२ कानूनके सामने मोम (१४-९-१९७)                     | 225   |
| १८३ रिचका मगास (१४-९-१९ ७)                           | २३    |
| १८४ मारतीर्मोंकी परेकानी (१४-९-१९ ७)                 | ₹1    |
| १८५ कानूनका निरोध एक कर्तव्य [२] (१४-९-१९ ७)         | 248   |
| १८६ कोहानिसकर्यकी चिद्ठी (१४-९-१९ ७)                 | २११   |
| १८७ पत्र अवस्यू वी इस्स्टेनको (१७–९–१९ ७)            | २३५   |
| १८८. तार मो <b>इर बोक्स</b> को (२१~९~१९ ७ के पूर्व)  | २३७   |
| १८९ मीसकाय प्रार्वनामन (२१-९-१९ ७ के पूर्व)          | २३७   |
| १९ सीमकाम प्रार्थनायत्र (२१११९ ७)                    | 285   |
| १९१ जीनन परवानेकी अपीछ (२१-९-१९ ७)                   | 48    |
| १९२ ट्रान्धवासनी बंबाई (२१–९-१९ ७)                   | 586   |
| <b>१९३</b> नटासका परवाना कानूम (२१-९-१९ ७)           | 585   |
| १९४ मारतीय सार्वजनिक पुस्तकाक्य (२१-९-१९ ७)          | 5.8.8 |
| १९५ मार्जने कुमुक (२१-९-१९ ७)                        | 5.8.3 |
| १९६ अँमुठा निमानीका कानून (२१-९-१९ ७)                | 588   |
| १९७ कोहानिसकर्गकी चिद्ठी (२१-९-१९ ७)                 | 584   |
| १९८ पत्र प्रवासमनीके सचिवको (२१~९—१९ ७)              | २५    |
| १९९ पत्र भी ए मेलरको (१४–९–१९ ७)                     | २५२   |
| २ बोहानिसबमकी चिट्ठी (२५-९-१९ ७)                     | २५३   |
| २ १ द्वार पुरैन्द्रनाम बनर्जीको (२५–९–१९ ७ के बाद)   | 744   |
| २ २ मारत वे सहायता (२८-९-१९ ७)                       | २५७   |
| २ ३ नरनेवारीका कर्तव्य (२८-९-१९ ७)                   | २५७   |
| २ ४ जनरख बोमा और एखियाई कानून (२८-९-१९ ७)            | २५८   |
| २ ५ भारतीय फरीबालोके विकाफ सङ्गाई (२८-१-१९ ७)        | 848   |
| २ ६ इमारा परिधिप्ट (२८-९-१९ ७)                       | ₹€    |
| २ ७ स्वयसेककोका कर्तव्य (२८–९–१९ ७)                  | ₹4    |
| २ ८. क्या जारत जान क्या? (२८-९-१९ ७)                 | २६१   |
| र नीम नर्दे नरि जाय (२८~९~१९ ७)                      | 748   |
| २१ मिसमें स्वराज्यका आव्योक्तन (२९~९−१९ ७)           | २६२   |
| रश्यक चे प तैसरको (२८०५-१९ ७)                        | 447   |
| र१२ पत्र रैंडक्सीमेंस को (२८−९−१९ ७)                 | ₹ €   |
| २१३ भाषन इमीरिया इस्लानिया अजननमें (२९-९-१९ ७)       | 254   |
|                                                      |       |



\*\*\*

٦ą

100

154

140

10f

२५१ पद सर विक्रियन वेडरवर्गको (३१~१०—१९ ७ के पर्व)

२५२ पत्र चपनिवेश-सम्बन्धे (१-११-१९ ७)

26.3 mg streets after all (2.33.30 to)

१८५ राममुन्दर पश्चितका मुक्तवमा (१६-११-१९ ७)

२८६ बोहारिसबपको चिट्ठी (१६-११-१९ ७)

२८७ वर्षमम बीबाजी-महोत्सव (१६-११-१९ ७)

| २५३ पत्र द्रान्सवास काहर का (१-११-१९ ७)                    | 344          |
|------------------------------------------------------------|--------------|
| २५४ पत्र सर विश्विसम वेडरवर्गको (२-११-१९ ७ के पूर्व)       | 423          |
| २५५ जगरम स्मद्धकी बहातुरी (?) (२-११-१९ ७)                  | <b>₽</b> ₹¥  |
| २५६ सच्ची मित्रता (२-११-१९ ७)                              | ₹₹4          |
| २५७ स्मूमफोटीनका मित्र फिर मारतीयोंको सहायतापर (२-११-१९ ७) | <b>1</b> 74  |
| २५८. बन्दनमें मूसलमानींकी बैठक (२-११-१९ ७)                 | 126          |
| २५९ बोहानिसवर्गकी चिट्ठी (२-११-१९ ७)                       | \$26         |
| २६ पत्र मारतीय राष्ट्रीय कप्रिसको (४-११-१९ ७)              | ***          |
| २६१ पत्र विश्ववारोंको (६-११-१९ ७)                          | 238          |
| २६२ भी मैनिस्टर (९-११-१९ ७)                                | \$30         |
| २६३ ईद मुकारक (९-११-१९ ७)                                  | 116          |
| २६४ नमा वर्षे सुम हो (९-११-१९ ७)                           | 116          |
| २६५ समझबारके किए इकारा (९-११-१९ ७)                         | 275          |
| २६६ सदार्थ गर्भ अवसि (९-११-१९ ७)                           | \$4          |
| २६७ बोह्यानिसवर्गकी विद्ठी (९-११-१९ ७)                     | #A.          |
| २६८ पत्र द्रास्त्रवाक कीडर को (९-११-१९ ७)                  | 145          |
| २६९ पत्र जनरक स्मद्धको (९—११—१९ ७)                         | <b>RX4</b>   |
| २७ रामपुष्पर पश्चिषका मुक्यमा (११–११–१९ ७)                 | ₹4.8         |
| २७१ मेंट द्रान्तवाल कीवर को (११-११-१९ ७)                   | *48          |
| २७२ राममुख्य पश्चितका मुकबमा (१४-११-१९ ७)                  | *45          |
| २७३ प्रस्तान सार्वचतिक समामें (१४-११-१९ ७)                 | *44          |
| २७४ पत्र मी 😼 गोसक्को (१४-११-१९ ७)                         | 140          |
| २७५ वरनेदारनिः विद्या मुक्तमा (१५-११-१९ ७)                 | \$4 <b>w</b> |
| २७६ पत्र इंडियन सोपिनियन को (१५-११-१९ ७)                   | *44          |
| २७७ भैनवटन हॉक्की समा (१६-११-१९ ७)                         | 7.5          |
| २७८ सामपत्तरामधी रिहाई (१६-११-१९ ७)                        | 444          |
| २७९ सम्राह्मी सामियस् (१६-११-१९ ७)                         | 145          |
| २८ अन्दर्ग मुसबमानोकी समा (१९-११-१९ ७)                     | 145          |
| २८१ जारवीय राष्ट्रीय कांग्रेसका चन्दा (१६-११-१९ ७)         | *45          |
| २८२ वर्षे हुए मेमन (१६-११-१९ ७)                            | 343          |
| २८६ पश्चितवीका जीवन-चरित्र (१६-११-१९ ७)                    | 358          |
| २८४ माध्यके काम्राजीने नवा किया? (१६-११-१९ ७)              | 141          |

#### २९ दान्तवासके मारवीयींको सूचना (१९-११-१९ ७) २९१ पत्र मणिसाळ गांबीको (२१-११-१९ ७)

२८८ मापम इमीदिया इस्लामिया मैनुमनमें (१७-११-१९ ७)

२८९- पत्र भारतने बाइएरायको (१८-११-१९ ७)

२९२ पत्र गी क्ष गोलसेको (२२-११-१९ ७) २९३ पत्र द्रान्सवाक सीवर की (२३-११-१९ ७ के पूर्व)

नाधीर

२९४ पण्डितबीकी देख-सेवा (२३-११-१९ ७) २९५ बरनेवारोंका मुख्यमा (२३-११-१९ ७)

२९६ कांब्रसक सिए प्रतिनिवि (२३-११-१९ ७) २९७ कैपके मारतीय क्षत्र जायेंगे ? (२३-११-१९ ७)

२९८ जोड्रानिसवर्गकी चिट्ठी (२१-११-१९ ७) २९९ भाषन इमीदिया अनुगनकी समामें (२४-११-१९ ७)

प्रार्वनापत्र गायकवाहको (२५-११-१९ ७)

रे १ प्रार्थनापम उच्चायुक्तको (२६-११-१९ ७ के पूर्व)

रे २ पत्र बनिस्न मारतीय मुस्तिम सीपके बस्यक्षरो (२६-११-१९ ७ के पूर्व) रे र पाद्वानिसमर्गको चिट्ठो (२६-११-१९ ७)

रे ४ भाषम *चीनी सं*यमें (२७-११-१९ ७) रे ५ इन विरोध क्यों करते हैं (२००११०१५ ७) रे ६ हम कानुनने विरुद्ध नयों ? (३ -११-१९ ७)

३ ७ हमारा परिश्विष्ट (३ –११−१९ ७)

१ ८ ब्रांगी कातून तथा उसके अन्तर्गत बनाये यस वितियस (१०--११-१९ ७) ५ पम उच्चायक्तक तिजी सचिवको (३-१२-१९ ७) <sup>₹१</sup> मुद्दम्भद इशाकका मुक्तवमा (६-१२-१९ ७) १११ पन उपनिवेश-शक्तिको (७-१२-१९ ७ क पूप)

११२ पत्र उच्चायुक्तको (७-१२-१९ ७ के पूर्व)

रेश रिषडी संवाएँ (७-१२-१९ w) रिश कानून स्वीकार करनेवानोंका स्था होना र (७-१२-१९ ७) ११५ राममुखर पण्डित (७-१२-१ ७)

११६ नेटालमें मुख-स्वयंशेवक (७-१२-१९ ७) 11a चोड्रानिसबगकी चिट्ठती (७--१२-१९ ७)

११८ भारतीयोंका मुक्तवमा (९~१र-१९ ७)

११९ पत्र इडियन बोधिनियत को (१२-१२-१९ ७)

१२ स्थरीम बाराधून (१४-१२-१९ ७)

<sup>१२२</sup> नेटास परवाना अधिनियम (१४-१२-१९ ७)

रे२४ अर्मन पूर्व बाधिका साइन (१४~१२–१९ ७)

<sup>१२३</sup> स्वर्गीय नवाब मोहगील-तक-मुस्क (१४-१२-१९ ७)

वेर१ सोक्नरेस्टके मुक्कमे (१४-१२-१९ **७**)

365

₹७२

BUY

SUY

164

101

300

300

100

106

194

363

142

300

144

148

**\$**\$¥

155

350

355

¥

8 4

¥ 9

86

¥ 3

Υŧ

¥ ! !

¥12

813

¥13

YES

828

877

258

223

XXX

**828** 

#### गार्स

३२५ मारतीयोंपर हरला (१४-१२-१९ ७)

| ३२६ मेटासमें परवाना-सम्बन्धी गर्जीक विनिवस (१४-१२-१९ ७) | 450          |
|---------------------------------------------------------|--------------|
| ३२७ जोहानिसबयकी चिट्ठी (१४-१२-१९ ७)                     | 856          |
| ३२८. पत्र   उपनिवेस-समित्रको (१४-१२-१९ ७)               | AiA          |
| ३२९ पत्र छपनिश्य-समिनको (१८-१२-१९ ७)                    | <b>Y7</b> 14 |
| ३३ पत्र स द बा देखवेके सहाप्रदत्वकको (२ -१२-१९ ७)       | A\$4         |
| ३३१ मबीरता (२१-१२-१९ ७)                                 | YŊO          |
| ३३२ गाममुन्तर पश्चित (२१-१२-१९ ७)                       | X\$6         |
| ३३३ हाजी हबीब (२१-१२-१९ ७)                              | VAC          |
| ३३४ रामसुन्दर पष्पित (२१-१२-१९ ७)                       | 884          |
| ११५ जोहानिस्वनकी चिद्ठी (२१-१२-१९ ७)                    | 854          |
| ३३६ पत्र म द जा रेजनेके महाप्रवास्थकको (२१-१५-१९ ७)     | 33.6         |
| ११७ मापच हमीदिया इस्कामिया जेजूमनमें (२२-१२-१९ ७)       | ***          |
| ३३८ मापन हमीदिया दस्कानिया अनुसनमें (२७-१२-१९ ७)        | ***          |
| ११९ डेकानोमा-नेके मारवीय (२८-१२-१९ ७)                   | 33,4         |
| ३४ बेरोजगार क्रोगोंका क्या किया जाव? (२८-१२-१९ ७)       | 2377         |
| ३४१ बहादुर स्मियाँ (२८-१२-१९ ७)                         | 225          |
| १४२ डेकागोमा-वेके भारतीय (२८-१२-१९ ७)                   | 24           |
| ३४३ बाज्य मृहम्मवको बनावै (२८–१२–१९ ७)                  | 24           |
| १४४ हु <del>छ व</del> प्नजीस <b>व्य (२८–१२–१९</b> ७)    | 848          |
| ३४५ मार <b>तकी बना</b> (२८-१२-१९ ७)                     | 246          |
| ६४६ अरबी ज्ञान (२८-१२-१९ ७)                             | 201          |
| <b>६४७ जोहानिसवर्गकी जिद्</b> ठी (२८-१२-१९ ७)           | Ada          |
| ६४८- बोहानिसबगर्ने मुक्बमा (२८-१२-१९ ७)                 | 846          |
| ३४९ जीपी के नायडू जीर बन्य छोगोंका मुकदमा (२८–१२–१९ ७)  | X4           |
| ३५ मानम सरकारी चौकर्में (२८−१२−१९ ७)                    | 862          |
| ३५१ पत्र स्टार को (३ −१२−१९ ७)                          | 3.6d         |
| ३५२ मापच चीतीसंधर्मे (१ −१२−१९ ७)                       | X42          |
| ३५३ मट रासटरको (३ -१२-१९ ७)                             | 444          |
| १५४ अदिशामिसमर्वेशी मित्रठी (३१-१२-१९ ७)                | Ye           |
| ३५५ पन पश्चिमाई-पत्रीयकको (३१∼१२—१९ ७)                  | <b>XW</b> 4  |
| परिशिष्ट                                                | 304          |
| सामग्रीके सावन-सूत्र                                    | 47           |
| धारीकनार् भीवन-वृत्तान्य                                | 478          |
| चौपंक-साके6का<br>                                       | 424          |
| सामेडिका                                                | 44           |
|                                                         |              |

## चित्र-सूची

विशेरियामें बाम सभा

" **ध्यानसास यांगीको पन** 69 तिरोरियाके सस्याप्रही 215 स्टार को पत्र 190

म्पंय-चित्र (दयनिकाकेक अविकारपर) **¥1**3 मया-चित्र (सरवाप्रहचे सम्बन्धमें) **¥11** 



## १ जूरियोंकी कसौटी

इस पत्रने बरमधं ही अपनी प्रशृतिकाको प्रयस्तपूर्वक दिवाण आफ्रिकावासी भारतीयोगर बहर करलेबाट प्रस्तों तक सीमिश रखा है। इसारी बारणा है कि पत्रकारिताकी दृष्टित दूसरे प्रस्त चाहे जितने वास्त्रकाय हों हुनें अपनी मर्यावा स्वीकार करनी चाहिए, और उच्चत्त्रदीय मीदिस सम्बद्ध बच्चा एस प्रस्तोंनें जिनका इस बेसके आरनीसीस कोई सीमा सम्बन्ध नहीं है। बच्चन नहीं देना चाहिंग।

हेरिल हर नियमके वपकार हाने हैं। इमें समता है कि अगर हम सुप्रसिद्ध एमर्नोनाके मक्दमेपर जिसकी कोर आज आयोंका क्यान इतना अधिक बाक्रप्ट है, कुछ नहीं कहते तो बपन पेरोक प्रति बस्ताकार नहीं होंगे। यह बियम बतनी नीतिक मंबसे उठकर मानवनाके प्रश्नको सर्थ करता है और किनी हव तक इसमें निहित विज्ञान्त भारतीयाँपर भी कान हाते हैं। रेसिंबए इस नेटास मनपुरी में प्रकासित एक बरवन्त तर्कपूर्व और सहस्य बास्तनका कुछ अंग्र हुए तथा करता है। यह जूरी प्रशासीयर, विध्यन्तर उस स्वत्यनामें वेब वह गोरी और कालोंदे बीच हुए मुक्तांगर सामू होती है एक जुका आरोप है। हम बचने नहगोगीन कृती कोवोंदे प्रति लाल दुर्खेवहार करनके उस आरोपका सप्तत करनेमें सहस्य है वा दुछ घेडोंमें नेटाकर विस्त्र कगाया गया है और जिल्हा साबार एमरागाके सुकरमने स्वायका में मोटा बाना है। हमारा विद्वात है कि नेटाममें मो-इस हमा बह बैनी ही परि रिवित्योंमें बोळक क्रांटिकाक किसी भी हिस्समें या बोलन क्रांटिका जैसी स्वितियोंकाय दिसी निम्प देसमें भी हो सकता है। राग-तंप और पूर्वप्रहेंनि श्रीयत नृश्यिक मन्द्रत्यमें धूमरे देशीक मुनायक नेटालका कोर्ट एवाधिपत्य नहीं है। लेकिन इस बानमे कि दक्तिज जाकिकामें एमडोंगाने मुक्तम जैमी बार्टी मटित होती है जनताकी बन्तरारमाको जायना चाहिए, और रुरमान पुरुष्प बना बाद भारत हुन्छ। हु अरुराक बर्चायाक विश्वयाक भारता बाहिए आहे. चित्र काराका बहिल बहिरकों बैरिन्डा स्थाल है वह सोबना बाहिए कि स्वा बहु जूरी पढिडिके बारेमें क्ष्यन विचार बरक्तनेका तमय नहीं का गुर्वेग। बहिरा बाहिरा येत हैममें वहाँ कोर्र बारामसमय वर्ग नहीं है और यहाँ सभी वेशोंक सीग इकटरे होते हैं स्वाय प्रशासनक निए जिन पद्धतियाची व्यवस्था की जा भरती भी उनमें जुरी प्रचानी संपमत नवसे बुरी है। वृगि-प्रमानांक क्षत्रकानी बुनियांगे गाँ यह है कि बीधिक्यक बाएपकी जीव उसकी वैद्यवरीत कोग करें। और यह मानवा अनुष्यकी बजिकी वीगित करना होगा कि दक्षिण माधिकामें जब प्रकृत मोरों और बालके बीचका हो बारएचकी गैसी मी कोई जीव शोजी है।

जी लाग गचािंगो तीमना निंग जारने नीर करने गामने प्रस्तुत बाजीरर राजुनित में जारने स्वाप्त की बार गरन के साववार कीडिएसे सम्बद्ध किया नहीं निकर्नार नीर पहें गरने। निवस्तुत कर नुष्याविषय और पूर्णना स्थान के जारे राज्य-देश नाम निर्मेश कर कर किया है जो राज्य-देश नाम निर्मेश कर नाम के जारे राज्य-देश नाम निर्मेश कर नाम के प्रस्ता कर नाम है है तीर जनती करने साववार कर नाम है है तीर जनती करने साववार कर नाम है है तीर जनती करने साववार कर नाम है है तीर जनती साववार करने हैं तीर जनती साववार कर नाम है है तीर जनती साववार कर नाम है है तीर जनती साववार करने हैं तीर हैं ती

रे बसरिए एक मानियों था, जिले 💬 लोगोने वक नारायक शीवर्ग पीता वा १ वारने का कर हुकाया पुरस्कार में भी प्रदास नारकोंने कन बीती करराया । केविन नार्वत्य का निर्मित नामक क्षत्र हिसा ।

स्थानी प्रांती बावस्था वहाँ भी भीमरी एस जेविकके सकदयेका निर्णय करनेके लिए स्वर्गीय स्थायमर्दि स्टीफेनके

समान योग्य न्यावापीसकी आवस्यकता पडी थी। तब बक्षिण आफिका और देवमें वहाँ वमी विभिन्न राप्टीयतार्गे शकने-भिक्तनेकी प्रक्रियासे ही गणर रही है और विभन साफिकी राष्ट्रका प्रकृत कर भी भेमले और सकर भनिष्यक मर्भगें किया हुआ है। जरियोंनी कोई सन्तोप कैसे माप्त हो सकता है? वहाँ समानताकी कोई बनियाद नहीं वहाँ इस समानताके प्रवारी मही है। यह सरभव है कि ऐसे सकदमोंमें जबाँ सवास घोरों और कार्कोक्त को वारी प्रकृतिको समाप्त

करमके किसी मी प्रयत्नका सठी समानताकी दहाई देकर विरोध किया जायेगा। हमारी धारका है कि कोई भी बतनी या रंगबार जातिका व्यक्ति को धन प्रकारका क्या अक्तियार करता है सच्ची समानताको नहीं बानता। बाब उसके हारा या उनके लिए, तर्कसम्मत हंगसे को-कम माँगा चा सकता है वह है काननकी विदर्भे समानताका हक । गरीपके विभिन्न मागीसे आनेवासे गारे कोई साजास्य प्रेम सेकर विश्वत आफ्रिका नहीं आते। येथे योरोंसे वाहीवर्ष नतके और उन फोगोके बीचकी बात है। जिन्हें के बचनेने बीच समझते हैं म तो साम्रास्थीय दायित्वाके बारेमं सोचनेकी अपेक्षा की जा सकती और म ही स्थाय तथा समान अविकासकी किन्ही सन्य मान्यतासाके बारेम । यदि वे उनके अन्दर मानवताकी को भी मावना हो उसकी

प्रेरणापर कड़ करते हैं तो बड़ बात सकय है।

बारा फैसके किये बालेका तरीका हमेखाके किए बारम को जाये तो यह सबसब एक वहत बडी बात होसी केकिन यह एक इतना पुराना बहम है कि जन-मत्तरे इसका सर्वेदा परित्याव कर देनेकी बाखा करना कठिन है। बौर न मही सम्मद है कि बहाँवक सिर्फ मोरॉका स्वाल है इस प्रवासीके विश्व कोई चौरवार तर्क पेस किया जा सके। हम विश्वास है कि जमर इस विकासको नहीं छोड़ विका पता लड़ी असवारोंने छोड दिया है ता इसका कोई परिणाम गड़ी निकलगा। वश्चिम काफिकाके बिरफॉको बढ़कि मस निवासियोक डिटॉका — हम उन्हें विकार नहीं कहेंगे — संरक्षक माना वाला है सो ठीक ही

इसलिए हमें काचा है कि कोई भी रंगदार व्यक्ति वा एसियाई -- क्योंकि हमारी बात एशियाइयॉपर भी उसी तरह काम होती है जिस तरह इसरी रंगवार वातियोके लोगॉपर --उस बान्दोक्रनका विरोध करनेकी बात कभी नहीं सोचेमा बिसे नेटाक्रके बसवारोने सर्ववा स्वार्थ-रहित और न्यायपूर्ण भावनाओं से प्रेरित होकर, वृत्यि हारा यूरोपीयों और काफी वादियांक बीच न्याय करनेके तरीकेको बरन करनेके क्षिए प्रारम्य किया है। बगर वृत्यियों

बौर क्षामंकि तात्काविक स्थान नेटावर्गे उठा है क्ष्में लगता है कि निरवॉमें मी इसके साम साथ आन्दोलन होना पातिए तथा सम्बन्धित पक्षिण आफ्रिकी सरकार्तीक पास अकन-अक्षत प्रार्थभाषम मेबना चाडिए कि गोरे और रगशर कोगोंके शीच चरियों द्वारा न्यायकी प्रविदेश बन्द कर दिया बाये। हमारा यह भी विचार है कि विरवों हारा किये हम ऐसे वान्योक्तको

दक्षिण बाफिकाके नत्ती और रंगवार समदायोका समर्थन नहे पैमानेपर मिसला चाहिए।

[बचेबीसे]

श्रीद्रवन सोधियसन १–६–१९ ७

#### २ बीर क्याकरें?

क्यम मान्ये बढ़ाओं । सब देश नत करों !

शास उठेंगे कल उठेंगे कहकर दिन गत नहातो । शोधते-तोधते मार्गमं बढ़े पिन्न सा बाते हैं । ब्रुद्धन्यकी गासा करेंगे कुट सकती हैं, कुट्सनका क्या होगा इस तरहके विचारोंगें की फेंसा रहता है नह नित्कृत त्येन हैं। बहु रामें क्या बायता? चकतक वह देनर निवारोंगें ही दूबा हुआ है, उधर राष्ट्र ध्यामा मार देगा और तह नह यहाई कारोगा एका करना भारी पढ़ कारोगा। ब्याग कारनेपर कुन्नती कोरनेदाला पर्यकान्-मुख्ति कड्माता है। बाड़ आ जानेपर बांच बमानेशाकेको क्या कमी तककता निकेशी?

इसलिए सदयबकर एक ताप रचमें लड़ने चलो। समुक तामने अपना माला नेकर वट बाबो और उसे कलकारों।

ट्रान्तवाकका नवा कानून वब भी बूम-सकाका मधाये हुए है। कहावत तो ऐसी है कि भी गरबता है तो बरसता नहीं और को मॉक्टता है सो काटता नहीं। किन्तु इसमें एक नहीं कि नया कानून तो बीता स्टब प्या है बैद्धा बरसेगा भी। बनरफ बोबाके बाते हैं। कम्मव है, बहु एक्ट में प्रकाशित हो बायेगा। बत इस कानून विचाक सेवके प्रस्तावके क्यांत्र कार्य की क्यांत्र कर साम

उत्पूष्ट मजन देखेंने तो उपमें कथि कहता है कि वाहमका काम करते धमम पिचारिक केटमें पहना बेकार है। युवने करतेवाके इस बायका विचार नहीं करते कि इन्स्वका क्या होगा व्यापारका क्या होगा। आरतीय करता वेचक द्रीवस्पर ही मरोजा प्रत्येचाति है। हमने उद्यो हंस्वरके धामने वाहम बेकर नये कानुकक वामने न मुकर्तका निर्मय किसा है। वह निर्मय करतेके पहले विचार करना योग्य वा बीर वह विचार किसा

र एक पुत्रराजी गीत का लकते हैं काम माना मांची रें। यो पत्र कमारी रें! यान कम्मुं इस्त कम्मुं कमारी गीर हामारे किस्त कराजी दिन्दी मोम्मे कमा जो भारतः इस्त गमा कमा ठोडमें। पुर्वत्तुं तमा कमा ठाडमें। प्रकार कमा ठें कमामी गुरी-रममा हुं क्षी नारी।

क्षण्य करो गएँ; वचाय करवे गमरावा वे बजी परे वह मारे; वमाय करने को किया नाई; रण्कम पुरिया गाई; याणी गांते राज रीजी वेदा वे हुँ कर्मा होने एमा करा। वाली, प्रकार महाने करा। पुरुष्टी करा।

र. हर्ष बोनापु १६ ७-१ में सम्बन्धकों और १९१०-१६ में बश्चिम व्यक्तियां संबद्ध प्रयासकती । इ. किहानर १९ इ.ब. प्रक्रिय बीना मतान वेकिस क्यान ५ वह ४३४ । भी गया। अब विचार करनेका समय गही रहा। अब दो वो निरचय किया नया है उस्पर दृष्ट एट्रोका समय आ यथा है। धेव साथीं पुलिस्ती में कह यथे हैं कि मनुष्य विद्वार विचार प्रमाण स्वेता विचार प्रमाण स्वेता किया हो। यदि रोजी देवाकेटे बारिय नरे दो निस्त्यन्त स्वोमें उसका स्वान करिस्तीर्थ में उसे दो व्याया। उसी प्रकार एस बार हमें रोजी कुटम्ब या स्थापारका विचार करनेके बवाय उन सबको पास्नेवाके उनका सक्त करनेका करनेका स्वामनेका करने करनेका स्वामनेका करने करनेका स्वामनेका करनेका स्वामनेका स्वाप उसका स्वाप उसका स्वाप उसका है। सम क्षेत्र स्वाप उसका स्वाप उसका स्वाप उसका है। सम क्षेत्र से किन्नु सबके सन्तरमें क्ष्त्री वाले परिस्वारण सरीसा स्वाप स्वाप स्वाप उसका स्वाप स्वा

बाद हम बेपने राज्यकर्तीविका जवाहरूक कें। बन बोबर कोगोरे महान बिटिछ प्रवाधे मुद्र घृष्ट किया वा स्थापि कुगारी स्थापे हुट्य या अपनी डीकरणा निकार नहीं किया। नहीं किया। नहीं किया। नहीं किया। नहीं किया कर कर कर कर केंद्र के

अधेन स्वयं भी क्या वरते आये हैं, यह हम जानते हैं। वांन हैन्द्रनमें वर्षाद होकर धोमांक दु स दूर किये। कोंबें कोंकिन कैम्बेस वका-मांदा बीनते जामा जा। हुक्स मिनके ही वह १८५८ में फिर रवामा हो गया। उसने वड़ी-मर भी आराम नहीं किया। बोंबें बोंबें हैमिस्टनकों जात निकटनों रिस्टेसर बोकर युक्तें उपस्थित पे। प्रवान सम्बी स्वयंगि कोंकें दीनिस्त्रारीयां कहना मेलेकियाने किर यमा जा। कोंके रावर्टकारों इसतीता सकुका सुकतें सारा नया जीर बाब उनका कोंकें पुश्य-उसराविकारी नहीं है।

प्रकृति नार्य नार्य वाच वाच वाच वाच वाच क्रान्य है। द्राप्तवासके मारतीय समानको थो-हुक मी करना है, वह दन उदाहरकोक सामने कुक नहीं है। हुनें सम्बन्ध विरोध नहीं करना है न हुनें हिचार स्कर ही करना है। हुनें

रे केब मुस्किद्दीन समी (११८४ १९९९); वरिव कारती करि; ग्रुविस्तर्श और बोस्तरिक केबब र

१, शास्त्राच्या राष्ट्राति (१८८३ १९ ) वेकिर कन्य ४ १४ १४३ ४ ।

क्ष क्षानीक-समित्र १९०७-१ विक्रम भाषित्रता संबोध प्रशासकती १९१९-९४ ।

प्रोह्मिस्सिक् स्टब्स्टी कडीक, बायसकता (जाव २ कवान १६) में योगीजीय प्रकेष किसमें दिया है ।
 ५, (१५६४ ११४३), कीन देशका और एंस्टीन क्योक्सरोंक क्योंक्स है किया कवा ५, इस ४८९ १

इ (१७५६-१८६६)) १९५५-५६ के क्षीमिया हुक्से करें है। १८५० में शरणके प्रयास संगामाछ निकुत्त हुए हैं। काहा है, नहीं गर्मणीसे क्षीमिया और १८५७ के किया मध्या मीम और १८५८ है दिने गर्ने हैं।

७. मारठनीकी, १८९५ १९ ३ ।

८ (१८६-१९ ३); र्यक्टक मरानमती १८८५-६, १८८६ ९२ और १८९५ १९ २ ।

के प्रतिस्था यह कार, किसार १८९६ १६ १ के नीलर सुबक्त समय नेस कार क्या था। देखिए प्रदेश १६६।

रे (रेटर्ड रहर)); रेटटन से रेटर्ड एक मारण और रेट्डर से १५ - समा १९ र से १९ ४ सब बच्चि साहित्यों प्रथम सेमालका।

दो जेख बाकर मामसी कप्ट शहन करना है और, व्यापारमें नदाभित कुछ नकसान चठाना है। क्या इक्तेंसे भी हम करेंने? हम को बाखा किये बैठे है कि कहीं इससे भी व्याचा सामग्रमकता हो तो सारतीय समाज नहीं बरेगा। बरना है केवल लक्षाते। उसके बाद किसीसे भी करतेकी बात नहीं उन्नती यह सभी धारत सिकाते हैं।

[ नवपतीसे ]

इंडियन मोपिनियन १-६-१९ ७

#### ३ एक पींडका इनाम

भीर्पेक हमने इसामका दिया है फिन्तू पाठकको इसामकी ओर कम बृध्दि रखनी है। नानकत मारवीयोंके किए गीसम नवे कानून तथा चेकके प्रस्तावका है। इसकिए को भारवीय पुन-पदी या हिन्दुस्तानी (वर्ष् या हिन्दी)में चेलके प्रस्तावके समर्पनमें सरस गीत बनाकर मेनेना उसे उपर्यक्त इनाम विया जायेगा। हमें बासा है कि बिन्हें पीत रचनेका अन्यास है वे इस प्रतिस्मर्वाको कुकेंगे नहीं। यकरी यह है कि बीत पुरस्कारके किए नहीं बन्कि रेग्नवके किए बनाकर मेजा जाये। उसकी धर्वे नियन प्रकार हैं

(१) बीस अफीरॉसे ज्यादा न हो।

(२) धन्द सरक हों।

(३) एन चाडे को हो बीर-रक्तकी कावनी क्यादा पसन्द की कायेगी।

(Y) बतर साफ हों स्वाहीसे एवं कायजके एक ही बोर किया बाये।

(५) मीतके अन्तर्मे कविका नाम व पता दिया जाये।

(६) गीठम मसलमानों एवं बिन्द्वोंकी बहाइरीक वर्तमान सवा प्राचीन उदाहरण रिये पार्थे। इसरे हामे तो वे मी चल सकेंगे।

(७) जेल जानेके प्रस्ताकपर करे रहनेके सम्बन्धमें समय-मनगपर जो ठीन

कारण दिये जा चके हैं जनका समावेश किया जाये।

(८) ये गीत विवरते-अधिक १२ जनके सबेरे तक गीतिरस पहेंच जाने चाहिए समया बोडानिसवर्ग कार्याक्य (बॉस्स ६५२२) में १४ जनको मिलने

पाहिए।

ननीया 🗦 दारीलने संधर्में प्रशासित शिमा जायेया । आसा है बहुत सोम प्रयत्न करेंगे । [बुबराडीस]

इंडियन कोपिनियन १-६-१९ अ

## ४ भारतमें उबस-पुषस दुनियाके सभी दिस्सीमें बाब रुपट्नायाकी घटनाएँ हो पढ़ी है। बगाह-बगाह हम 'हमाप रेप' का नारा गुनरे हैं। मिलवासी कहते हैं कि "मिल मिलियोंके किए हैं"। वीमियोंने

हैं एक्कींगर्से कई मीरोंको करक कर दिया है। इस्थी कहते हैं कि 'हमारे हक हुमें मिकने 
पाछिए। ईरान्से स्वराज्य स्थापित हो गया है। बच्छामिस्तामकी ताकत यह यह है। बच्च 
रहा मारतः। वहाँ में 'मारत माराधीमिकि किय' का भारत भुक्च है और उन्हें किया वगह 
प्यान्त एव बारता प्रयत्न विकास का रहा है कि हिन्दु-पुस्तिम एकता हो। पंजाबने एक 
मुख्यमानने हिन्दु-पुष्तमान नामचे एक यह शुक्र किया है बीर वह कहता है, वोनों 
भौमोनें एकता होनी बाहिए। इससे बोरों किये किये पत्रपर मुक्तमा किया आपका 
उवाह फेंकनेले किया बालोकन कर रहे हैं। पंजाबी पत्रपर मुक्तमा किया आपका 
पत्रपद हो गया विवास बयाच्या माराधीमिंगे भी हिल्ला किया। उनमें से कुछ सोन पत्रमें 
पर्य है। कुछको वेग-निकासा विवा बादेगा और कुछ के बार्यें। सामा सामप्तराय' 
मैंचे विद्वान सम्बन्ध माराधिक है। ऐसी परिक्लियों हम क्या करें, हसपर सामाम्बन'
विवार किया बाना चाहिए। हम कर से कुछ मही सकते निक्त उनस्वार कोग हस 
वादका मी स्वान रखते हैं कि वे बयने मणकी वृत्तिमाँ किया स्वी।

नमा बंधेनी एउनको भारतसे उन्हाइ दिया वासे? और यदि उन्हाइनेका दिवार हों तो स्था उन्हाइ आ एकता है? इन होनों महलेंका हम यह उत्तर है सकते हैं कि उसे एमसनो उन्हाइ केनेने मुन्कान है और हमारी हाकत ऐसी नहीं कि हम उन्हाइ आ साँ तो उन्हाइ करें। इन कमनेते हम यह मुक्ति नहीं कर ऐहे हैं कि बंधेनी एक्स बहुड मारी है और उन्नते माराज्जो करूम काम हुए हैं या मारा मंदि अन के तो बंधेनी एमसने हटा नहीं एकता। किन्तु हम मानते हैं कि बंधेन लोग चाहे नित्तरी देशानीये प्राप्त में एने ही उनते हमें बहुठ शिक्ता है। वे बहुइए और विकेश मेग है। दुक्त मिसाकर मारामिक है। स्वार्थके समय बंधे भी हो बाते हैं किन्तु बहुउद्दीरो देशकर दुसेन होते हैं। वह जीम बनयदस्त है तथा माराज्जे। उन्हास कम नहा नही। इस्तिस्त्र माराज्ये संदेशी एम्स करते हो वह चाहुकी सुनाहस ही नहीं एक्टी। एक बया काला कामाज्यस्य बैसे पुराक्षी हम बनेशा करें? यह भी गहीं हो सकता।

प्रसावके सोबोंको और जन बुकरोंको को असी आवीतन कर रहे हैं हम गुर-तीर मानते हैं। वे देशवकन है और देशके किय करन हाक रहे हैं और उन हर एक वे हमारे छिए आयरके गांव हैं। दिन्यु जिस हर एक वे बोरीनी गांवको उन्हांक रोक्सा चाहते हैं उस हर एक मून करत जार पार्ट हैं। उनके विधोदकों जो सना कानून जाई देशा उनके करनोते हैं उन्हांने भोधनेंग निवाब दिना है। हमें एका विधोद नहीं करना है। उनके करनोते भारतीय प्रमा गुगी होगी। वे विदोध करते हैं तो बोरीनी पायके बोरोंट कार्या । बोरीनी

रे पंत्राप केमरी जाना कामफारल (१८५५ १९९८)-१९९ में मार्खीय राधीम वांग्रेस के कक्क्ट्रा मर्पिएमक मच्चा । क्या १९ ० में रेस्टिन्डफा हिला करा वा । हेरिए एक्ट ५, इस १३४ ।

एक्प के कारन भारत बंगाक होता जा रहा है। भारतमें जीव प्रैला उपका कारण भी बहुउ-कुछ बंदिनी एउन ही है। हिल्लू-पुष्कमाणके बीच वेर बहानेवाका भी बही है। हम्म स्वान क्षेत्र का पान हमें इस हमते अबता स्वान में प्रकार बात नमुंद्रकारी विद्या रहे हैं, उसका कारन भी बंदिनी एउन्य ही है। इस दोगींते उत्वकर कुछ बारतीय गेता खारी बंदिन कीच की के से दें। उनके दिल्लाहों सम्मान है में दोग कुछ हव तक बूर हो बामेंगे। इसके बीचित के ही। उसके हमते ही सारतीय मार्ड है इसकिए उनकी और जरा भी दूरी मानना रही निहान के बोचके किए उनके बना है।

वास्तवमें रोप इमारा है। हम लपने रोप दूर कर कें तो को अपेनी राज्य कान दु-लस्वयप बना हुना है वह मुक्तस्वयप बन उकता है। पिश्तमाकी दिक्षा किसे दिना और रिश्तमके सम्पर्के सारी बिना कोक-मावनाक सायत होना उसम्ब नहीं है। यह मावना ना बावें तो जैयेन निना कहें ही इमारे अपिकपित अपिकार हमें वे सकते हैं और इस यि वर्षों जानेकों कहें तो ने जा भी सकते हैं। अपेनी उपनिर्वाधित प्रश्नित है। उसका कारण यह नहीं कि ने गोरे वर्षों है निक्त यह है नि ने बहुतुर हैं। यदि अपने जपेनित इक म मिक तो ने नाराज हो उकते हैं, इस्किए ने एक हुट्सक साने जाते हैं।

बंक्षेपमें हमें अनेजी राज्यसे बैर गही है। विश्वोह करनेबाजोंकी बहाबुरी हमारे किए गर्क करने बैसी है। को बहाबुरी ने बनाने हैं वही हम भी दिखामें और अंग्रेजी राज्यके बानेकी क्षण करनेके बजाय हम यह एक्का करें कि उपनिवेदियोंके सामत ही हादियार और बोसीके बनकर को अधिकार हमें बाहिए उनकी मींग करें उसा कें साम हो साम हम बयेजी राज्यभी कविकोक्त बान कें और सीजें उमा ब्रीवेस करन वरें।

[गुजरातीहे ]

इंडियन जोपिनियन १-६-१९ ७

#### ५ भारतीय राखा

माननीय स्वर्गीय अभीर बन्दुरेड्मान किया यथे 🐔

बपनी यात्रामें मैंने एक केवनरूक बाद देवी विश्वका मेरे मनपर बहुत अबर पड़ा। वेचारे माराजीय राजाबाँकी पोध्यक बीरायों-वींधा थी। वे बाहमेंने हीरेकी रिलें कथाये के बीर कार्मोमें ट्रावक हायोंमें गुर्हेची यकेने काइता हार की हुए हो बीर को भीरात पहुलती हैं पहले के। उनके स्वाराधी कीन्सोमंदर रूल कहे हुए वे बीर स्वारके नाहेमें कोकक समे हुए वे जो लगमग पांच तक पहुँचते ने। वे जना साकस्य बीर सीज-बीजियों गला वे। दुनियामें त्या हो रहा है, या त्या है स्वकान उन्हें भाग नहीं है। उनका समय सराव और बातीय पीनेसे बीराजा है। वे माराने है कि जयर हुम पैंदक पनेमें तो हमारे बोहियों सामी बारीयी।

१ मनुर्रहमान को (१८४४ १९ १); मध्यानिकानके शासक, १८८१-१९ १ ।

यह चित्र बहुत-पुछ हुबहू है। साब हुछ गारतीय राजा कोग ऐसा नहीं करते यह भी कहा वा सकता है। फिर भी साब हुन यह सवाक नहीं उठा रहे कि किनी राजा ऐसा नहीं करते। हुकेतर यह है कि यह स्विति हुगारे सरिद्धारण पुर सवत कारण है। फिर ऐसी समय बचा सिर्फ राजाओंकी ही हो सो बात नहीं। प्रजामें भी ऐसी बातें बहुत दिलाई देती हैं। हुगारी टीमा खातकर हिन्दू आरतीचेंगर कागू होती है। बसे माने जागेवाक कोगों बीर उनके कड़कींक क्ष्मण बहुत-पुछ मानूम सारीर हारा दीविं च्यो चित्रक समार ही दिलाई पढ़ते हैं। गीज-बीन आनूषण रेसमी और मुन्दूर कपड़े— सामान्यत हम यही स्विति बेगते हैं। सम्ब माने बातेवाके कोग आनूषण बाति गहीं बहुतते सो हुनसे सरहते स्वना सौक पूर्ण करते हैं। इसमें हिन्दीको बोद देनेडी बात नहीं। को बहुत कम्मे समस्त स्वार को का रही है बहु एकदण हुर गहीं है सकती।

वो को कु कन्ये समाये वाही हो गई। है वह एकस्य हुर गाई है सिक्टी।

ठेकिन हम सीराण आफिनारें एकैनाले मार्टीयोंको यह सबक केना है कि हम सब छाटे-वहें वन वोयोंने मुक्त रहें। हमारी बीर हमारे बैपकी सिक्टि हतातें वृति है कि हमारे किए यह समय सब कोकानस्थानें रहनेका है। बाही बर हस्ते हमारों व्यक्ति पूक्त वा खेमसे मरते हैं वह से ऐसो-आराज केंद्रे योग सकते हैं? हम निश्चित कपसे मानते हैं हर मार्टीय पुरस्कों बरना मन दिस्ता कर केना स्वीत् । हमारी पीसाक वर्ग रहनें देवा दे रेसम या सोने आरिका बोच नहीं होना चाहिए।

#### प्राधिका रासा

[गुकरातीचे ]

इंडियन शोपिनिकन १--६--१९ ७

#### ६ कोहामिसवर्गकी चिट्ठी

#### नया कानुन विशेष प्रवन

इस कानुनके सम्बन्धमें अब भी प्रका बाते पहते हैं। यह देखकर मुझ खुधी होती है। इस तप्तक जितने भी प्रका पुछे जायेंगे उनका इस पत्रमें सुखाया किया जायेगा।

#### क्रम पंजीयमध्यकाक्षे क्या करें।

यबट की सूचनाके बनुसार एक भारतीयने वपने पंत्रीयनके बाबारपर बनुमिरपन कार्य क्यों सर्वी है। इसके विषयमें श्री महम्मद बानबी पटेल बाकर्सुट्मसे भीचे सिसी बार्ट पूछने हैं

(१) क्या निश्चित माना जाता है कि इस क्वींको अनुमतिपत्र कार्याक्रम स्वीकार कर केता !

(२) यदि हो हो तो चौचे प्रस्तावमें अङ्गचन जाती है इसकिए वह व्यक्ति अपनी सर्वी वापस के के था नहीं?

(३) बायस केनेपर प्रक्रिस समे पकडेगी या नहीं ?

- (Y) मित पकड़ किया गया और मिनिस्टेन्ने काहर जानेका हुक्स दिया तो किर वह क्या करें?
- (५) यदि बहु व्यक्ति ऐसा करे और उसपर मुक्क्स्मा चले तो पचाद करीके क्रिए सी पांची क्रावेंगे या तथी?

इन प्रस्तिक ततार में है कि इस व्यक्तिकों और ऐसी स्थितके सभी व्यक्तियों को बदाक गया कानून पबंट में नहीं साथ है तबक कर्यों वापस के तेली करूरत गहीं मौर न हा इस दियां मार कोई कार्रवाई कराने करान करान है। अमें कानूनके पबंट में बाते ही वर्षी वापस से के सी होती में साथ के देश होते हैं। उसके प्रमुख्य कार्य कार्य कार्य के स्थान है। अमें वापस कर से साथ कार्य का

#### की गांधी पक्षके जोड चके जायें ती क्या होगा !

एक भाई पूछते हैं कि थी गांचीको यदि पहले लेकमें बैटा दिया गया हो किर बचावका बंग होना? यह प्रस्त ठीक किया गया है। किन्तु भी गांची किस प्रकार बचाव करनवाले हैं यह प्रस्त केना है। बचावमें गांचीको सिर्फ यदि कहात है कि उनकी स्काहते कोगोंने के बातेका निक्क्य किया है। इसकिए नहीं जेने उनहें (वी संविक्षेत्र) वी जानी साहिए। या उद्द बचाव कमनेकी लकरता ही न पड़े जीर सीचे भी गांचीको है। जर्कों कल्य कर दिया बाते यह यहां कमने का लक्ष्य हो न पड़े जीर सीचे भी गांचीको हो जर्कों कल्य कर दिया बाते यह यहां क्षाना वारोगा कि बचाव ही चुका। यी गांचीको उपस्तितिका मुक्य हेनु

र रा डॉनेक्टो ने संस्थात "हमारे फिरा संगारका करा मेणि" कार्य हरिक्वण जीपिनियानों र राजे क्यांक्टि किने जारे ने । पहण संगारक मार्च ह १९ इ.ची न्यांक्टि हुवा ना हेकिर बाल ५ पर २१५ रह । समियुस्तको भीरक बैंबाना है। यदि कौन बौर श्री यांधीके शीयायसी उन्हें ही बेकर्में बन कर दिया यदा तब भी उसमें कोगोंके सिए करने-बैसी तो कोई बात नहीं रहती। इसके समाधा की गांधी खेकरों हैरे.केरे भी कवान तो कर ही सकते हैं आजी यह कि वे बहाने प्रार्थना कर सकते हैं कि सब अच्छीयोंको हिस्सत है। इस समय मन्ने ग्रह मी कह देना चाहिए कि सारे मारतीयाने जेलका अस्ताव स्वीकार किया है जसका मुख्य कारण यह है कि नया कानून कप्रमानकल्य है। इसका। प्रसोक भारतीयको काशिर अपनो लेक तो प्रकृती ही है।

#### स्त्री-भक्तोंकै सरग-पीपणके क्रिय मित्रि करों है।

यह प्रथम प्रधानेकांके संस्थान विकते हैं कि संबक्ते पास तो बहुत ही बोडे पैसे हैं. किर निर्वाह कहींचे होगा सभी कानून गडर में सावा माडि है। उनके गडर में प्रकासित होते ही सदस्य सोग गॉब-सीब जाकर सोगोंको समझामेंचे और करता इकट्डा निर्माय हुए हैं। समान जान माना माना कर जानका का निर्माय करें। इसके सकता इंटर कन्यन बीर गैटाकरें प्रमुख कीन क्षित्र चुने हैं कि बहुति सदद दी बावनी। इसके साथ यह भी स्वतस्था हुई है कि सी गांचीके बेस बानेनर इंडियन कोपिनियन के सम्पादक की पोसक जगह-जगह जाकर चन्ता एकत्रित करेंगे तथा सोवॉकी भीरक बोहार्येने और समझार्येने। कळ गोरॉने भी सबद देनेको रहा है।

#### व्यक्तिसम्बद्ध बस्ती

अग्रिस्टन अस्तिमें भारतीयोंको काफिरोके समान पास विवे जाते थे। जसके बारेमें ब्रिटिय पारतीय संपने स्थानीय सरकारको सिमा था। उसका उत्तर आया है कि अब वैसे पास मही दिये जायेंगे। अन करतीय खुरेनाकॉको उन पासेंको महत्रा कर नमूनेके तौरपर रकता हो तो एम सक्ये हैं। बूसरी बार सबि ऐसा हो तो भारतीयोंका कर्तमा है जि पास न से तथा उसके हिए साथ इनकार कर वें।

. जान-समावृष्टेंकी हृद्यास्त्र हम सनुमतिपत्र कार्यांत्मके विस्कार और जेसकी वार्वे कर रहे हैं। खदामंकि मोरे मन्द्रार अधिक नेतानक लिया हुन्द्राल कर रहे हैं। पत्तनस्वक्ष्य कानम्ब इस स्वानांका काम क्या मा है। एक समाने हैं ति में बीरे मनद्रुर निजना कमाने हैं वह सब लवें कर देते हैं। उनमें कुछ रिवाहित हैं। किन्यू कामी रोजी तथा करने वाल-क्योंका समाज म करके करने हुन रेनायुक्त राज्यक्ष है। उन्हें मार्गार्थित कर्मा ना वाल्यक्षाओं (साथ न करूक स्वरंह हर्के लिए, बालू पीती छोड़रर बाहर निकल पढ़े हैं। उनकी बेर्ड्स्टनीज़ा हो कोई स्वरंक ही नहीं है। किर भी जिसे उन्होंने स्वरंग हुक साना है इसके लिए सरिफारियों पूर्व करोड़ानि पान-मानिकोंके सामने कमर नभी है। उनकी सीन अधित है या नहीं इसरर कभी हमें विचार नहीं करना है। इस जनसरपर हमें ती जनके आग्र और मर्वातवीका अनकरण करता है।

#### ईस्ट सम्बन्ध गोलाहुन और फिम्बर्सकी गसवपद्वमी

हैंचर सारामिका की सारामिका के अध्यक्ति नाम नारानुवृत्तिको पत्र आया है स्रोत सारामिका की स्थापिका के सारामिका कानुवृत्ति अनारा करते निविचन हो बार भी ए भी इस्माप्ताने निमा है हि गारे भारतीय बानुनहा बनारर करते निविचन हो बार भाषेये। स्थापे बहाँ महत्र मिननने चारेम भी निमा है। हुनरी बोर इस्स्टरमेंने नहातमीत्रापे नार बाया है। मेरिज विभा है कि भाग्यीय गमावको जैसका बच्म उत्रामेरे यहन दिचार करना चारितः। यह हिस्करणी गणकरात्रमी है। आस्त्रीर कीम गुराको माननेवारी है रागितः कर कर द्वारा कारण गही कर गक्ती। राग्ने क्वारा पहला दिचार करनके बाद ही सिताबर महीनेमें जेकका प्रस्ताब पास किया यया बा। इसकिए हर भारतीयके छिए कार्किम है कि वह इस हास्यकालकाओं के वायस्यक प्रांस्ताहन वे और जुरासे प्रार्थना करे कि स्कारी करोटीके समय वह हमें हिस्मत बच्चे।

#### कर्मन पूर्व नाफिकार्म भारतीय

स्टार का विकायतिकात वावावाता तारसे मूचित व राता है कि वर्मन उपित्रेच समितिकी बैठक वर्मनीमें हुई थी। उसमें कुछ स्टरस्पेने कहा कि मारतीय व्यापारी वर्मन पूर्व लिक्डामें छोटे पूरोपीय व्यापारियोंको नुक्षान पहुँचाते हैं। वे कारिस्कों मेटा है। विदाहे किए उन्होंने प्रोत्साहित किया था। इनस्प्रिय उनक किए परित्र वानिकाके समान कानून बनाये वाने वाहिए। इस समितिकों कायवानिकी यह रिपोर्ट वी है कि यसपि मारतीय व्यापारियोग्द कुछ हस्त्राम तो नमाये ही बा सकते है थिर भी कुछ निवाकत कहाना होगा कि उनके होनेसे स्वाप्त हुआ है। उहाँ निवाक वेनेस कानून बनानेसे इंग्लेडमें वीचातानी हाना समस्य है। बुसरे हुछ सस्त्रामें वो स्वप्तिक से सामतिक होनेसे सम्बन्ध मारतीय व्यापारियोग्द वालाव किया।

## इन्ही गवाद्वीके सिए प्रसा

दुनसामी शासक कोबीपर मूठी गवाही केनके अपरावर्षे सर विकियन स्मित्रके पास मुक्तमा कसा था: उसने दूसरे मास्त्रीयोपर गमत अभियोग समामा था कि वे अपराची है वक कि बहु जानता वा कि वे निरम्पाय हैं। पत्रने सामीको अपराची ठहरावा और स्मामाचीयने उसे १८ महीनेकी सक्त किसकी सना थी। इस उत्राहरणनं को मूठी यवाही देवे नेकी करते उस सोमाका केन जाना चाहिए।

#### निर्मारित तमयगर वृकामें बन्द करनेकी हसक्छ

दारील २२ को बोहानिमवर्ग नवर्य-परिण्म निर्वाणि वसकार कुना बन्द करने की साम बनी थी। परिणको बहुत ही मनवेष रहा क्रांबिए नवस्य एक निषंपण नहीं एड़ेंक को बनी थी। परिणको बहुत ही मनवेष रहा हानिकए नवस्य एक निषंपण नहीं एड़ेंक को साम कि मता नाम के प्रतिकृत के स्वाध के स्वाध के प्रतिकृत के स्वाध के स्वध के स्वाध के स्वध के स्वाध के स्वाध

#### बोहानिसर्वार्ने भूमि-पर

स्त बार भूभि-कर सवा पती अभिगत निरिक्त किया गया है। उस करका नियाद १ अत्रक्तीम १ जून १ ७ तक लगाया जायेगा। २४ जून १९ ३ को बन कर जमा करना हागा : जो २४ वैरित्त तक मही अथा कर पार्येष उन्हें १ अभिगत प्रतिमानको स्टब्स व्याज देना होगा।

## चीनियोंकी सभा भीर शेसका धम्माव

पिछने परिवारका बीधी नवकी एवं सभा उसके हात्रमें हुई थी। उसमें क्षीवत नीत सी चीमी विवारत ब्यापारी हात्रिर थे। थी एम विकास सम्पन्ता स्थान बाग विचा या। नियम्भव पाकर दी यांची भी उपस्थित हुए थे। उन्होंने सारी बार्जे समझाते हुए कहा कि नये कानूनके अन्तर्यंत चीनी और जारतीयोंको एक ही माना पया है। स्या कानून एपियाई बनवाके किए अपसानवनक है इसकिए चीनियोको भी उठे स्नीकार नहीं करना चाहिए। जिन प्रश्तोका इस चिट्टी यें हव बनाया गया है, उन्होंका हुक अर्यपुत्त बैठकों भी नजाया गया। सार्वे एसे एसे एसे हिस की कि हुए चीनी वार्य नमेंके जनाय सह संगव के कि वह नवा जनूमित पत्र कसी गरी देशा और कोक बाता पत्रा दो वार्यमा।

# अनुमतिपत्रका भुकदमा

काका पायक मारतीयपर सभी कुछ दिनीते बनुनतियक सम्बन्धी मुक्तमा चक रहा है: वह २७ तारीकको भी सेंडरवर्षके पास चका था। अवीक्षक बरमॉनने बयान देते हुए कहा

मुसे कोगीं स्व स्वाधित्य सांगतेका हुक हैं। जो बनुसिध्यके साधारण प्रवेश पाता चाहते हैं उनके हुकीं जो बांध करणा भी ने पा कार है। र सर्वेकको मेंने कारको समने उपलब्ध के पाद वेदा । कारको कहा में सावके वाच साम करणा चाहता हैं। कहें कार अनुसिध्यक सांचते हैं। उपके बारेंस यदि आप मुसे सुकता की तो हम दोनों बहुत हैं कि कार्यों है। उपके बारेंस यदि आप मुसे सुकता की तो हम दोनों बहुत हैं कि कार्यों में हम स्वाधित से पी बहुत हैं। उनके अनुसिध्यक सांचते हैं। इस से सुक्ष सुकता हम हो कि सुक्ष सुक्ष सुक्ष के स्वाधित है हो सुक्ष हमार्थी की स्वाधित के से सुक्ष सुक

दिपाड़ी हैरिसने भी ऊपर भैसा ही भ्यान विया। भी भैमनेने स्थानमें कहा

सेरा काम अनुमिठियमों छम्बन्धी छाटी विविधोंकी बाँच करणा है। पुक्रियकी रिपोर्ट क्षांप्र होनेनर खायब ही अनुमिठियम विवा जाता है। सेरा ईम्प्रका ही निर्मार्थक माना सारेमा बादिए पनदेन उस ठैसको नवक अन्य अन्य उस है। आराधिकोंकी वर्षी में उपिकेट छिनके छात्र थेए करणा है। काला मेरे पास यो बार बाया था। वह कहुण था कि कुछ गायिकी पास कुठे बनुमिठियम यहरे हैं। मैंने एक बार उसे रेक्से दिना किराये बात्रीओं जन्मीर की वो क्योंकी उसने कहा वा कि से मुम्ले कुछ बारों बाराजेंसा। केरिकन वह एक भी सबर गहीं कामा।

भाकाने बगात विया

,,

मेरे पास एक मारतीय अनुमितिपत्रके किए जाया। मैंने वससे 'ना' कहा। उसके बाद उसने अनुमितिपत्र अताया जो ठीक नहीं या। उसपर से मैं श्री चैमनेके वास पता

र विकास कर के बार भारत

अनगरी-गरहक, पारमें पश्चिम में पंजीवक नितुक्त किले गते के बेबिक " कोशावित्सकी किल्ली" पृष्ठ ५६ ।

और मैने उनसे कहा कि उम व्यक्तिको उस जमुमतिषक किए है पाँड देने पड़े हैं। भी भैमनेने उस व्यक्तिको जाफिसमें से जानेक कहा। बादमें मैने थी बरानेंन्द्रे पास आकर कहा कि यदि भी भैमनेके पास जबर पहुँचा दोने तो से दूँगा। इसमें मेर उद्देश्य यह बराइमान था कि मूठ अनुमतिशम किस प्रकार निष्करूपे हैं। मुझे आधा भी कि उसके किए दनाम मिकेगा। मैं समारकी एक महान्यर प्रमा हूँ इसिम्प मुझे आधा भी कि मुझे अमनी बफाबारीके किए सरकारी मौकरी मिसेगी। कोई रकम निष्कर नहीं की गई भी। हैरिसने यह बात की बी कि एक बारतीयने हैं। भीड़ देनेने कहा है। मैंने बसी कोई निष्कर प्रस्ताव नहीं किया था। इसी बीक मुझे पड़ इस्मिय पता।

फीबदारी बक्षीकने काकाने प्रिशरियाने विकंपनके वार्यों प्रश्न पूर्व । काकाने कहा कि प्रमान अस्वाद ठीक नहीं है। इसकिए थी टॉसस्तनने एक सप्ताहकी और मोहस्त्र मौंपी और मुक्समा ४ जुन तक के किए स्वणित किया गया।

[युवचदीसं]

इंडियन औपिनियन १-६-१९ ७

# ७ भारतके सेवक

'इदियन सोसियाँकायिक्ट'में एक विद्वान भारतकासीने भारत-सेवकॉका एक सण्डक स्वापित करनेके सम्बन्धमें केख किया है। उसका सार हम नीचे वे रहे हैं

यह तो बब बहुते भारतीय धमात वाद है है कि मारत मुखानित और स्वतन के किन्नु तथ मानमाके धफाक बनानिक किए वो निरिष्ठ कक चाहिए वह नहीं है। यो कमने देखके देश करना चाहते हैं वह पूर्व पहुंछ तो यह बनाना चाहिए कि उन्हें बनाना के प्रमें देशके देश करना चाहते हैं वह निक्क अपने कर्जाब निमानिक क्याना है। भारतकी मानावी प्रिमानावा में नहीं विद्याना है विस्क अपने कर्जाब निमानिक क्याना है। मारतकी मानावी प्रिमानावा पंचान भाग है। उन्हें बन मान धार्मीएक मुकानि मानावी को हो देनी चाहिए, और बनावी का मारतकी विभाग का मारतकी वाहिए। और विभाग बाहिए। विश्व के मान विभाग के मानावा निष्ठ के प्रमान मानावा चाहिए। ऐसे देशमणक व्यक्ति बार्टोकी अपना मानावा चाहिए। ऐसे देशमणक व्यक्ति बार्टोकी अपना मानावा चाहिए। वह देशमें करने करने वाह्यों के प्रमान मानावा चाहिए। ऐसे देशमणक व्यक्ति बार्टोकी अपना मानावा चाहिए।

एंसे उरुवक सन्ताहकी सावस्थवता हो है ही सावमें बानकी मी बावस्पवता है। स्थित् भारत-सेवटोडो भारतका रविहास बागना चाहिए। भारतके बिर्ट सब वमा बक्टी है यह समझना चाहिए। बन्न देशके दिवहासका मी बम्ययन करना चाहिए।

यह रुवाह की बाहर में की ही दुरुम-मालमें रही हुए मन्त्रमंत्र राम बस्ति धार तह पी दिनते। सब्ने सेवहके किए संगोनन्य खाकर बहुम्बर्यका पाकन करना मादरपह है। रिवाहित होते हुए भी जो लोग कैस-मेलक होना चाहते हों ने बननी पनी और कब्लॉको स्पी हमने किए तैयार कर सकते हैं। आरतीय तिसर्य कमान है। उनने सर्धामाना बमानेकी बहुन कही खकरत है। परमू जो लाग निवाहित नहीं है, जहें परि उन्युंका संस सम्पूर्व गांधी वाक्तव

88 करती हो तो अविवाहित रहना उत्तम मार्ग है। महान वेशमस्त मैजिनी कहा करते वे कि चनका विवाह तो देखके साम हवा है।

वासिरी बात यह है कि एसे संबक्तों शवा चाहिए। उसे यह विचार करनेडी भावस्मकता नहीं कि कक रोटी कहाँसे मिलेमी। जिसे बाँव दिसे 🐔 उसे चवेना बेनेका प्यान माकिक रखेगा ही।

[ चबराठीस ]

इंडियम ओपिनियम १-६-१९ ७

### ८ तार सवबको

[कोहानिसवर्व ] यून १ १९ ७

रीयव<sup>र</sup> मारकत पुष केप टाउन

२१ दारीकका उत्तर वर्गों नहीं रे बीघ उत्तर शीकिए।

हस्तकिश्वित बंद्रेजी मधनिषे (एस एन ३८३५)सः।

< पत्र प्रधासमन्त्रीके सचिवको<sup>४</sup>

<u>कोहानिसवर्व</u> चन १ १९ ७

गांधी

सचिव परभमानकीय प्रवासमनी जिटो**रिया** 

मधोदम

भुँकि एकिमाई प्रकीपन अभिनियम अमीतक साम्राज्यीय सरकार और स्थानीय सरकारके बीच पत्र-व्यवद्वारका विषय बना हवा है इसिए मेरे संबने मध्ये आदेस दिया है कि सै प्रवानमंत्रीक सामन एक ऐसा मुखाब रखनेके किए मेंट करनेकी अनुपति प्राप्त कहें जिसके जनुसार अधिनियमको पण्ड में प्रकाश्चित करनकी आवश्यकता ही न रहे। कुछ भी हो यदि

- र भोजेज मेरिक्स (१८०५-छ२); एकवि सुप्रसिद केप्रमुख वैक्सिय सम्ब ५, पुत्र इ.स.र ।
- ५. केर सम्बद्ध कर मनवा पारतीय ।
- । सरपालकार्जीं। ४ वर २२-६-१९००के इंडिक्स ऑपिकिस्समें बहुत किया क्या वा ।

जनराइ बोबा समितियमके सामान्यामें आमे कोई कदम उठानते पहुने भरे संघके विच्छापणकार मेट करनके किए समय वें तो मेरा सम जनका बहुत जामारी होगा। में आपका कटक होर्जेगा यदि आप कपापका मानम करेंगे कि क्या प्रमानसन्त्रीओ

में जापका कृतज्ञ होऊँगा यदि बाप कृपापूर्वन मासूम करेंगे कि क्या प्रमानगन्त्रीको हमारे संबद्ध एक छोटे-से सिस्ट्सण्डब्स्से मिळना सुविधायणक होगा। सिंहों तो कव?'

> भाषका बाजाकारी सेवक ईसप इस्माइल मियौ कार्यवाहक सम्बद्ध जि० सा० से०<sup>६</sup>

[बंग्नजीसे]

माइम निनिस्टर्स वार्काइम्ब प्रिटोरिया फाइल १४/१/१९ ७

# १० सच्ची रायें

हमें हुए है कि विधानतामके सबस्य थी भी थी सौबन्तन अपन निर्धावनों हुए बारी बार्त नहते आ रहे हैं और वे एक सिंध्य विधावनों सहि बारों निर्माननें हिक्के नहीं। भी रॉबिस्थनकी रायमें परवाना सविकारियांका सारतीय प्रावियों और हुएरोंके बीच ऐमा कर करना कि उनसे भारतीयांका हानि पहुँचे निल्पतीय और सन्यायपूर्ण है और विधोयकर यह समाम जब यह बालू आपारिक सविकारियोंका मामका हो। थी रॉबिल्मनका यह भी खमान है कि यदि उपनिषेध भारतीय प्रावक्ती हामने केता बाहुना है तो उसे स्पट निर्मीत वीर सक्त कार एसा मरान भारतीय प्रावक्ती हामने केता बाहुना है तो उसे स्पट निर्मीत वीर सक्त कार एसे मरान माहिए। साम और निष्मानका एसे ममानपूर्ण इंपने प्रवाद वहन करनेके किए हम उन्हें बचाई वेते हैं। यदि इमारे सभी विधायक एसा ही निर्मीत क्ल सन्वर्षार कर हा सीध ही उपनिवेधको साकस्य स्वाद प्रकारीन बहुत कुछ मिन

[बदगीरे]

इंडियन श्रीचिनियन ८-६-१९ ७

# ११ केपका प्रवासी कानून

हम उस भीपन नहातीनी तरक नोगरित स्थान आर्थित करता नाहुत हैं जा संवर्धनाके एक मनावातान करके प्रवासी प्रतिस्थान अधिनियन नामके नारेसे निर्मा है। हमारे निर्मायकों करता नामके प्रवासी कर्मायकों के स्थान क्षायकों के स्थानित कर्मायकों के स्थानित कर्मायकों करता नामके प्रतिस्थानित कर्माय क्षायकों करता हमारे क्षायकों कर्मायकों कर्मायकों क्षायकों क्

र प्रशासकाति द्विष्टमण्डणही वह नहीं थी।

र. विदेश भारतीय स्था कोशानिकारण व

प्रकार, जो भारतीय कई शाससे यहाँ रह रहे हैं उन्हें रवाना होते समय ऐसे प्रमावपन पाना कठिन होता है। श्वाबवाता यह भी किवाता है कि जब ऐसे प्रमामपत्र विवे मी जाते है तब जनकी मियाद केवल एक साककी होती है। इससे बगर कोई भारतीय अपने संगीहत देख क्रमासा अन्तरीयके उपनिवेक्समें प्रमाणपक्षमें वी गई तारीकके एक दिन बाद भी सीटवा है तो वह वर्षित प्रवासी वन जाता है। इस प्रकारको प्रयासीको भारतीयोको विना कोई मुजाबजा दिये कंपने बाहर निकासनेके किए जानवृक्षकर किये गये कर प्रयत्नके तिनाम और नमा कह सकते हैं? इसना इसाम बहुत-कुछ केपके मारतीयोकि हावमें ही है। और इस वहाँकी विभिन्न सस्वासोंको जानाह करते हैं कि संबर ब्रिटिस मारतीयोंपर यह जासल संबद आया और अपर पांच सास बाव उन्होंने यह पाया कि केपनें बहुत कम मारदीव वर्षे है तो समाजरे सामने इसके किए उन संस्थाओंको ही जिल्लेक्षण समझा जायेगा। हम अपने संनादशताको समाह देना नाहेंगे कि वे तदशक बरावर केप टाउनकी भारतीय संस्थाओंको मागाह करते एहं चमतक ने भागती स्पष्ट जहाताको त्यायकर सम्बद्ध न हो जायें।

[संग्रेगीसे]

28

इंडियन ऑपिनियन ८-६-१९ ७

# १२ एशियाई पंजीयन अधिनियम

#### मधामक विपश्रता

क्रम कि भारतीय एशियाई पंजीयन अधिनियमके सामने न सुरुनेका अपना एक्जा इराही प्रकट कर रहे हैं मह मुनाधिव है कि उसके बारेमें चनके एउरावॉको भी समस तिया बावे। इत्रक्तिए मैं यहाँ समानान्तर स्तरमॉर्मे यह विवाना बाहवा है कि चनकी आब वया हालत है और नवे काननके अन्तर्गत क्या हो जायेगी।

इस समय

नये कानुमके भन्तर्गत

१ महायी छोय छन १८८५ के कान्य ६ के समीत है।

१ वे नये कानुसर्धे मुक्त कर दिसे गये है। बहत-से भारतीमोंको परिलयो और सम्बन्धी मलायी है। ऐसे जारकीय अब अपने मलायी सम्बन्धियाँसे मिलेंने तम दलको नवा दशा शोगी

यह कहनेकी नहीं स्वयं ही जनुमान करनेकी बात 🕻 । २ अह इस अविकारन विश्वन हो जाता है और मधा चंत्रीयन प्रमाचवत्र पानेका अधिकार प्राप्त करलेके सिए उसपर यह गिंद करतेका

भार बाम रिया जाना है कि उनका बाकायदा

२ प्रस्पेश एधियाई, जिसके पास प्रामा गिक क्यम प्राप्त बनुमतियब है, ट्राम्पवासका पूर्व और वैप नानरिष्ट है।

प्राप्त अनुमतिषक योगायहीने नहीं क्रिया नया । र यह निर्मेष केच के स्पर्धे अध्यक्ति हुआ वा । क्लि स्पर्धे वह व्यक्तियम सन्तरः यान हुआ वा

क्रमेद क्रिय देशिय परिशेश र ।



क्षपर्य बांगी शहमन

कोई भी एशियाई, विना जनसर्वि पत्र विश्वाये सूरक अवा करके अपना व्यापारिक

٤۷

परनाना प्राप्त कर सकता है।

तक यह व्यापारिक परवाना महीं मिल सकता व्यवक वह अपना पंजीयन-प्रमानपत्र बीर-विनियम द्वारा निकारित वपनी शिनाकारे क्षिपरण पेश न कर हो। इसकिए यदि किसी एशियाई स्थापारिक वेजीमें एकसे ज्यावा साझेबार हैं तो परवाना-शविकारी परवाना बेनेके पहछे सभी साम्रेदारोंको बचाकर उन्हें किसी भी क्षपमानजनक जोजके किए मध्यत्र कर सकता है।

११ कोई भी एसियाई, जो १६ वर्षसे

किसी भी एशियाईको उस समय

११ कोई भी एथियाई किसी इसरे प्रक्रियार्थको गौकरी हेलेके सिए स्वतन्त्र है।

> किमें विना काता है या ऐसे किसी बच्चेका अपने कामपर धयाता है भारी जर्माने अनमा बेलकी सवाका मागी होना और टान्सवाकर्में खनका उसका भी अधिकार करन कर दिया का सकता है।

> कम आयवाके किसी एशियाईको (अपने पुत्रको भी) उपनिषेक्षमें उसके किए अनुमतिपन प्राप्त

१२ पजीयकको सभी काफी वने अधि कार प्राप्त है।

१२ पंजीयक बास्तवमें एधियाइमें का स्वामी वस जाता है और उनकी व्यक्तिगत नामापीपर उचका कराजय बसीम बविकार हो जाता है।

१३ अपने पास बूतरॉक प्रसामपत्र रखनेवास एसियाई अपराची नहीं माने बाते।

१३ जिल एछियाइयोंकि पास ऐसे प्रमानपन हैं (साव्टव पुत्रका प्रमानपन रन्तरे वाका पिता भी) उन्हें वे बाक कारा [ व्यक्तिकारीके पार | नेजनेको बाब्य है। इसमें चुकनेपर ५ पाँड जुमाने और भूमाना न सदा करनेपर, जेलकी सवाहो शकतो है।

# च्याम हेने थोग्य व्यक्तिरिक्त कार्ते

१ तमा कातून काणियों कंपके अवगोरों (केप बॉएक) और तूकी प्राम्नान्यके ईसाई प्रमायनापर नागु नहीं होता निन्तु जसी साधान्यकं मुस्तिम प्रमायनीपर साग होता है। इस तरह वह भारतीयों और उनके वर्मका निर्मम अपनान करता है। और बचिप के सस्ब बेसाके रिवासी है। तथापि यह उन्हें गुलामीकी स्वितिये पहुँचा बेता है। यह उन्हें काफिरों नेपक अपनीरों और मलायी कीगोने भी निम्नवर स्विविमें बास बेवा है।

२ मह भीनावडीको प्रोत्काहन देना है। सन्भव है कानूनके बनारीवालॉको यह सुप्ता हो कि किनी एशियाईको मनायी या केपके अवगोरीका रूप भारण करतशे रोक्रनेके लिए

इसम कोर्ड बात नहीं है।

१ यह जनुमनियाने दलानांके लिए निरीत एतियात्यांको स्थला निकार बनानका राजे जरूपा प्राप्त करणा है। जनुमनियाक मीरानियांको यह अच्छी नरूर मानव होगा कि एतियादि जान तीरार जीवादि येथी दाया प्रत्ये रिप्ता करिएर जीवादि येथी दाया प्रत्ये रिप्ता करिएर जीवादि येथी देशी तीर महत्त्व ही प्रयम्नीत को उनके कि एति स्वाप्ता की नांचिया में स्वाप्त की स्वाप्त

नद एरियाचारे एन नवीन वानून और एनी मूटरे आप सूह बादरे बताय जन सनर निष्यपर कीन ताजूब करणा? नव ना यह है कि उन्हें निण कार्ने निनाम-कार्ने गिछ राम्परान ही एवं जनीन जनगाना बन जायेगा। नवा वानून एरियाचार्यों के जिस दूस स्थितिन ना पटरना है वह निर्देशन कोणावों ही नहीं रिपाई वे मस्ती जो स्थिति करने पूर है।

[मंद्रजीग]

इंडियन मोचिनियन ८-६-१९ अ

# १३ मया सूनी कानून

सप्त निष्यप्त हिम्मत विना वंश सम्य विन स्पर्व वित्त स्थाय विद्या विना समुखे ज्ञान अनुवैश

स्म नानुतरा छाराम १ मिनम्बर[१९६]क नक्ष्म दिया वा चुका है। किर भी रूम स्म बार उत्तरा अनुशान निषक स्मोरिके छाप दे रहे हैं ताकि यह नानुत नमा है इस सम्मयमें कार स्वय नहीं-नहीं दिवार नर समें । मिनम्बर प्रामानें हमन जिम्मरा छारोग दिया है उद नानुस और पाम निय गय स्म नानुतके बीच कुछ उल्लग्ननीय अन्तर है और यह पुर्दे मुक कानुमम भी मारतीय समायक अन्यक्ष निक्क है।

- (१) १८८५ वा कानून ३ निम्न परिवर्तनके साथ कावम रह्या।
- (२) एतियाई धन्नक वर्ष है कोई मी नात्सीय कुनी वयना तुकींदी मुसम्मान प्रवा: इतमें मन्ताइमी बीट गिर्टमटमें बारे हुए चीनियोका समानेश नहीं होता । (इसक समाना पंत्रीयन-विकास वादिकी स्वावसा वी नहीं है। उठे नहीं नहीं के रहे हैं।)
- (३) ट्रान्यवालमें वैत रूपसे पहनवाले प्रत्यक प्रियार्थको पंजीहरा हो बाना वाहिए। इसका कोई सुक्त नहीं स्रोगाः।

र समिति देला।

<sup>%.</sup> तेना प्रमदे महिला किया

#### छापूर्वे गांची नासमन

निम्न स्थित ट्रान्सवाकर्ने वैश क्यरे एहनेवाले एशियाई माने आर्थेरी !

- (क) बिस एधियाईको अनुसरिपण कानुनके अनुसार अनुसरिपण मिला हो बस्तें कि बहु अनुसरिपण भोकसे अनवा गलत उनसे प्राप्त किया यया न हो। (मृद्दी अनुसरिपणोंका समावेश इसमें नहीं होता।)
- (क्त) प्रत्येक एसियाई, को १९ २ के मई मही नेकी ६१ की बारी तको ट्रास्ट-वासमें रहा हो।
- (प) को १९ २ के मई महीनेकी ३१ वीं तारीक्षके प्रपाद ट्रान्सवाकर्में करमा हो।
- (४) प्रत्यक एवियाई, जो इस कानुसक समस्ये सानेकी ठाउँकको ट्राम्बस्तरूमी प्रीकृष हो। उपनिवेद्य शिक्ष हारा निरिक्तव की गई गारिकटे पहुँके निर्मारित स्थानपर और निर्मारित स्थानपर किए सान्या प्रदेश स्थानपर सिर्मारित स्थानको रही गारिक निर्मारित स्थानपर सिर्मारित साने प्रत्ये पहुँ पंजीयनके निर्मार मान्या स्थानपर के १ कानुनके सन्तर्ये प्रत्ये करनेवाला प्रत्येक एवियाई, यदि उसने इस कानुनके सन्तर्येत मध्य पंजीयनपर म निस्मा हो तो पंजीयनपर सिर्मार हो मोक सान सिर्मार प्रतिकृत हो निर्मार सिर्मार हो मोक सान विवाद स्थान है। परत्य तो प्रतिकृति हो निर्मार सिर्मार हो मोक सान विवाद स्थान है। परत्य तो प्रत्ये है। परत्य स्थानपर्यं स्थानपर्यं
  - (%) इस बाराके बनुसार बाठ वर्षसे कम उझके बासकरे किए बादेदर्ग करना जातस्थक नहीं है।
  - (क) आठ वर्षेत्रे केनर शोलक् वर्षके अन्तरके बाककके लिए उपका अभिमादक पत्रीयनका लावेदनगत है। और बगर वैद्या बावेदनगत न दिया समा हो तो शोलह वर्षकी लाग होनेके बाद बाकक स्वयं है।
  - (५) पंजीयक वैच कमछे प्रतिवाले प्रियाकि आवेदनपर ध्यान देगा। प्रवीयक उपर्युक्त एथियाकिने तथा निवे शह मान्य करे ऐते एथियाकिने प्रतीयनपत्र वै।

यदि पंजीयक किसी एविसाईक जानेवनको अस्वीहरूत कर है, तो उठ एविपाईको स्वामाणिक यस उपित्वल होनेके किए नह स्वामेन्स्य १४ दिशका नोटित है और यदि निपत्त तार्विकर मह उपित्वल न न हो अपना उपित्वल होनेक स्वामाणिक अपने प्राप्त के स्वामाणिक स्वामाणिक अपने प्राप्त के स्वामाणिक स्वामाणिक अपने प्राप्त के स्वामाणिक स्वामाणिक स्वामाणिक स्वामाणिक स्वामाणिक हो तो उठ स्वामाणिक होन्याल कोकनेका सावेब है। और विद्यालयोक स्वामाणिक होन्याल कोकनेका सावेब है। और विद्यालयोक स्वामाणिक होन्यालयोक स्वामाणिक स्वामाण

(६) को एतियाई आठ वर्षसे कम जामुके किसी बालकका विभागवक हो उसे अपना आवेदनयन देते समय पंत्रीवकको उस बाकके सम्ब वर्षे विभिन्न हारा निर्मारित विवरण और हुक्तिया देना चाहिए। यदि उस अपितका बावेदन रवीह्नत किसा पमा तो उसके पंत्रीवनतप्तर वह विवरण और हुक्तिया किस दिया जादेगा। किस, सम बाकको उन्ना माठ वर्ष हो आवंदर वह एक वर्षके बनवर उसे पंत्रीहरूत करनेके किस समर्थ विका मिकन्टेरकी माएकत हुमारा कर्ती है। ट्रास्यबाक्सें करने हुए बालकका एथियाई समिनावक बालककी बाठ वर्षकी बायु हानेपर एक वर्षके सक्दर उसे पंजीकत करनेके किए कर्जी थे।

- (क) यदि विभिन्नावक उक्त प्रकारसे आवेदन न वे तो पंजीयक या मिजिन्ट्रेट को समय गिरिकत करे उस समय वह अर्थी थे।
- (ख) यदि अभिमानक आवेदन न वे अवचा जावेदन दिया गया हो लिन्तु अस्पीइत हो गया हो तो १६ वर्षकी जाय हो जानेपर नह बाकक स्वर्ण एक माएके अन्यर जावेदन नरे। विश्व मनिस्ट्रेटके पास ऐसा अवेदनपत्र पहुँचे बहु उस आवेदनके साथ सभी शामन पंत्रीयकको मेन वे जीर विद्यालय प्राप्त कोर समित करा समित को साथ समित कोर विद्यालय के है।
- (७) अभिमाधको उपर्युक्त प्रकारते बाठ वर्षते छोडे बालकका नाम और हुनिया दर्ज न कराया हो और बाठ वर्षके बाद बालकका पंजीयनगढ न किया हो तो १६ वर्षकी उन्न हो जानेपर बालक स्वयं एक महीनेके अन्यर आदेदन करे।
- सीर पंजीयकको उभित बाकुम हो तो यह उछै पंजीयन-प्रमाणपत्र दे दे।

  (८) इस कानुकके अनुसार यदि कोई स्थापिन अपने पंजीवकके लिए उपमूक्त बंगते
  स्थेपन करने पार्थिक स्थापिन करने पार्थिक स्थापिन होगा सीर अुमाना कर्मे स्थेपर उत्ते तीन सहीने तक की कही या सार्थी कैंपकी सजा सी वार्योग।

वो भी ध्यक्ति ऐसे किसी शोलह वर्गते कम नामुबाले एपियाईको ट्रान्सवानमें कामेशा मो बहाँका वैक निवासी न हो और नो व्यक्ति उस लड़केका नौकर रजेगा वे बोगों करपणी समसे नामिंग उन्हें उपमुंक्त प्रकारते स्वा शो बायेगी उनका पंजीयन सारित कर रिया बायेगा और उन्हें ट्रान्सवाक कोड़ वेशेका नासेय विधा जायेगा । यदि वे ट्रान्सवान नहीं कोड़ेने से उन्हें कामुनके मुताबिक जुमार्ग वा अकसी सवा शी बायेगी।

सीसह वर्षते वयाया जलनाला को भी एथियाई उपनिवेश-यश्वित हार्या निरित्तत की गई स्वरित्ते (पदाद हाल्यसक्ते दिना पत्तीयन प्रमाधपत्रके पाया वायेया उसे हाल्यसक कोन्नेका सारेप दिया वायेया और यहि वह हाल्यसक नहीं कोड़ेया तो उसे जुनीने अवदा कैंदकी स्वा होयी। उपर्युक्त प्रकारका पंत्रीयनपत्र पहिल एथियाई पंत्रीयनका वायेवन न हैनेका न्यायाक्यको

उपर्युक्त प्रकारका पंत्रीवत्यत पहिल एरियाई पंत्रीयतका बावेदन न वैतेका त्यायाक्यको सर्चोपप्रद कारच बतायेगा तो उसे त्यायापीय बावेदन करनके किए मोहकन दे नक्ता है। बीर उस बदायमें यदि वह पंत्रीयन न करना के तो उसे किर बाहर जानका या त्या भीत्रका बारोग दिया वायेगा।

- (९) मौकह वर्षनी बायुवाका की-कोई एथियाई ट्राम्पवाकमें प्रवेश करेगा बववा एका होया उने कोई भी पुलिस या उपनिवेश-मीचव डारा बारिप्ट प्यक्तिन पंजीवनपत्र दिलातक किए कह वर्षमा और हम कानूनकी पाश्रमके बनुमार निर्वारित विवरण तथा हुनिया याँग नवेगा।
- ानशास्त्र । प्रवास तथा हाल्या नाथ राज्या। मेमह क्योंक कर कहालोंक स्मित्राहरू अभिप्राहरू उप बालक्का पंजीयनपत्र दिलान भीर विचरक राया हुकिया प्रस्तुन करनके निग सर्प्यून प्रकारमें वाध्य है।

(१) जिस व्यक्तिके पान इस वानुको जनुमार प्राप्त किया हुवा नया पर्जायनात्र होगा उसे शुल्लावालमें पहने और प्रवेग करनका हक है। \*\*

मिले उसे सार इस्ताबेज तत्काक पंजीयकके पास मेज बेने चाडिए। मदि वह महीं भेड़ेगा तो उसको ५ पीड तक बर्मानेकी बचना एक महीनेतक की कड़ी या सादी कैंबकी सना दी बायेगी।

(१२) जिस व्यक्तिका पंजीयनपत्र को बाये उसे तुरुत नये पंजीयनपत्रके निए सर्जी देनी पाक्षिए। उस मजीमें कानमके मलाविक सारा विवरण दिया जाये और प्रमुपर पाँच सिक्रिगके टिक्ट समाये जायें।

(१३) गवट में निर्मारित की गई तारीकके पश्चात किसी भी एसिमाईको समस्य कानून या नवरपासिकाकी घाराओंके जनुसार तबतक परवाना नहीं दिया जायेगा जबतक वह अपना पंचीयनपत्र न विश्वाये तथा माँगी हाई हकीकत व इक्सियान वे दे।

(१४) किसी भी एथियाईकी कायका प्रश्न खड़ा होनेपर यदि वह प्रमानेंकि सार और कोई जाय सिक्र न कर सके तो पंजीयक हारा निश्चित की हार गान ही सही मानी वायेगी।

(१५) इस कानुनके वन्तर्वेत जो हमफनामा देना पहेगा असपर टिकटकी आवस्यकता नहीं है। (१६) को ध्यमिश पंजीयन-अमानपत्रके सम्बन्धमे कुछ बोखा देवा जबवा सूठ दोलेना

वयवा इसरे व्यक्तिको झठ बोकनेके क्रिए प्रोत्साहन बेगा या सहायता करेगा अववा बाकी पंजीयनपत्र बनावेगा अववा और किसीका पंजीयनपत्र वा जाली पंजीयनपत्र काममें सायेवा जववा वैद्या पंजीयनपत्र बूसरोंको काममें जानेके किए देमा ससपर ५ पींड तक का जर्माना होगा जववा दो वर्ष तक की करी वा शारी कैंबकी सवा होती।

(१७) उपनिवेश-अधिन अपनी रुक्तानुसार किसी सी एसियाईका मुर्ती जनुसरिपन वे सकता है। यस अनुमतिपत्रके सम्बन्धमे नवीं शासकी धर्ते कायू होंगी और बाबतक ऐसे बितने भी बनुमतिपन दिये का कुछे हैं उन सदमर यह कार्न कार् सनझा आयेगा। मियादी बनुमतिपनकालेको सरसको कुर मिल सक्ती है। बकावा इसके जिन एसियाइयोंपर यह कानन जाय नहीं होता उन्हें मी उपनिवेध-सचिव सरावकी छट दे सकता है।

(१८) गर्नर निम्निक्षित कामीके किए नियम बना सकते हैं और रह कर सकते हैं

(क) पंजीयनपत्र किस प्रकारका रका आये।

 (क) पंजीयनपत्रके किए जर्जी किस प्रकार की कामे किस कपर्ने वी जाने उसमें वी जानंशांकी इकीकरों श्या हों हफियामें क्या-क्या किया जाने।

(व) पत्रीयन-प्रमाणपण किस प्रकारका किया आसे ।

 (म) आठ वर्षते कम बागुवाके बाक्कका अभियायक यह एधियाई विसमें नवी क्लमके बनुसार पंत्रीयनपत्र माँगा जामे जोसे हुए पंत्रीयनपत्रकी प्रतिकिपि भौगनेवासा एशियाई, और स्थापारके किए परवाना माँवनेवासा एदियाई क्या क्या हकीकर्ते कीन-कीन-सा ब्रक्तिया वे ।

- (क) १७ वीं कलमके जनुसार क्रिस प्रकार जनुमतियव विमा चामे। (१९) प्रत्येच एरियार्क सम्बद्धा एरियार्कि स्विमासकार, मेरि वह तरने सिए करर निर्देश की सई बातें नहीं करता और यदि इसके किए सन्यम कोई सम निर्वारित नहीं की गई है १ पाँच तक जूर्मना किया जायेमा समझा उमे
- तीन महीने तक का संपरिधम या साथा कारावास दिया आयेगा। (२ ) चीनियसि सम्बन्धित नौनरीका कानून [क्षेत्रर क्रमोर्टेसन बॉडिनम्म] एधियाइयों-पर साग नहीं होगा।
- (२१) १८८५ के कानूनकी वारीवांत पहके गदि किसी एसियाईने अपने नामपर जमीन सरीरी होगी दी उसके उत्तराधिकारीको वह अमीन पानेका विधकार होगा।
- (२२) जबतक सम्राट स्वीकृति न वें और वह स्वीकृति गबट में प्रकाशित न हो आये सबस्य यह कानन असकर्मे नहीं सायेगा।

### इंच कानूनका मचर

सीमान्यसं मह नहीं विश्वाह बेता कि कोई भी मारतीय उपर्युक्त कृती कानून स्वीरार करनेको ठैयार हो। किर थी हम नीके बता रहे हैं कि भारतीयोंकी को कुसेश मानतक न्यी हुई है बहु जब होगी। इसमें हमारा उद्देश्य यह है कि को भारतीम दृढ हैं वे जीर भी दृढ़ हो बामें और बिकके मनमें जीनस्वतना है वे धंवरार्श्वित होकर स्वेच्छानुकंत नातृत्य मन्त हो जायें स्वतन्त्र रहें और सर्वकासायें।

- १ नमा कानन मकाहबोंपर काल नहीं होना भारतीयोंपर हाता है।
- र काफिरों और केप बॉयकपर नमा कानून स्वापू नहीं होना।
- १ तुकिस्तानके ईसाइबॉपर नहीं किन्तु मुस्कमानींपर सामु होता है। इस समय अपने अनुनांकी नियानी अने हुए अनुमित्यनवासा प्रत्येत मारतीय
- वैभ निवासी है। नमें कानूनसं उसका अभिकार एकदम रव हो बाता है और नमा अनुसरिपन केने समय उस उसका असकी अनुसरिपन कैसे मिछा सह बनकाना हागा।
- ५ वर्तमान अनुमतिपत्र मारतीयकी मर्वीके विना नहीं बदला वा सकता। नमें कानूनके
- अनुमार मिसनेवाके अनुमनिपनोंको नरकार जब चाहेगी तब बरमाना होगा। ६ वर्तमान अनुमतिपनोंमें बॉरेंब रिवर कालोनीमें जानेको पूर है। वह उपनोगी है या नहीं यह प्रश्न अनम है। नये कानूनके हाए सर्दिव रिवर नानोनीका माम हट बाता है।
- ७ इस समय मॉरेज रिवर बालोगीमें अनुमतिएव लक्ट बमनेवाचा भारतीय ताल बासमें बराज-टाक वा नवना है। अमे नानुसम मही वा नवना।
- ८ इस समय कोई मी भारतीय अपना अनुमनियम प्राप्त करनके लिए असूडडी छाप पा नाम जान कर किया नाम जुड़ा है। जो बाइकर क्षिप्त महर्म होता महरू महरू है। या हरनावार देवें निष्य बाध्य नहीं है। जो बाइकर क्षमात रहने किए, मैंगूडरी छार देवें समय-ममसर्पर नियम बनाकर या बरकर हम्मासर देवें किए, मैंगूडरी छार देनके किए या बीर वो जो बुछ करवाना है। समस्तिक किए बाध्य कर मरागी। दे समस्य समुमित्रक निवदकी ही बनुमित्रक देनवेंगा हुस्स है। जेवे बानुके
- अल्पनंत कोई काफिर पुलिस भी देश सरेगी।

# सम्पर्क गांधी समस्त्रव नमें बाननके मनवार काफिर परिता नाम और हिम्या भीव सकती है. मीर उससे

••

- सन्तुष्ट व होनेपर यात्रपर से जा सकती है। यदि वाम-हसिमा सेनेपर पाते-दारको भी सन्तोप न हो तो वह सन्त प्रधासाईको कालकोठरीमें बन्द रसकर क्यारे किन स्वाधावीकके पास के जा सकता है । वर्तमान कारतके अनार्गेष्ठ सह सब मही हो सकता।
  - इस समय एक दिनके वासकके सिए बनमतिपत्र सेना आवस्यक नहीं है। इसी प्रकार जलका नाम-इक्रिया मौननेकी भी कोई क्रिम्मत नहीं कर सकता। नमे भाननके जनसार उस बाक्कका नाम-जनिया हेकर उसके जनिमादकको वह सब अनुमतिपनपर वर्ष करवाना होगा।
  - आठ वर्षकी काय पार करलेवाके द्वशियाई बालक इस समय मक्त हैं। गर्ने काननके बनसार सपर्यक्त बंगसे विवरण दर्ज करा देनेके बाद भी बातकके नाट वर्षका होनेपर कशियावकको फिर कवीं देनी क्षीयी बीर नाम-इतिया रेकर पंजीयन करकाना क्षेत्रा । सनि तेमा न किया बया तो सवा होती।
    - मामकल क्षेत्रक वर्षकी कायु होनेपर एखियाई सङ्का स्वतन्त्र है और मिकार पूर्वक रह सकता है। सबे कानूनके अनुसार उस कड़केको पंजीयनपत्र केना होगा जिसे देना या न बेना पंजीयकके हाथमें है। यदि पंजीयनपत्र ने दिया यस को उसे टान्सवास क्रोबना प्रवेशा। मती सोसह वर्षसे कम सामवासे काकेको यदि कीई व्यक्ति से आमे तो उसके
  - किए सजा नहीं है। नये कानुनके बनुसार ऐसा करनेवासे स्पन्तिके छिए कड़ी समा है। इतना ही नहीं उसका पंजीयनपत्र रह हो बासा है। सभी चाहे को एवियादे स्थापारका परवाला के सकता है, और बसे जनुमधिपन सारि नहीं विचाने पत्रते। तमें कानुकरे बनुसार पत्रे पंजानत्त्रत ही नहीं विचाने होगे बक्ति नाम-बुक्तिया भी देता होगा। यात्री किसी भारतीयके दो-नार
    - सामेदार मों तो परणाना-सणिकारी दल सबकी उपस्थितिकी साँच कर सकेना भीर उपस्थित न होनेपर परवाना वेतेसे इनकार कर सकेगा।
  - इस समय पनीयककी सत्ता अपेकाकृत बहुत कम है। सबे कानुनसे सबि भार दीय बसे मान केते हैं तो प्रवीयक भारतीयाँका जलवाता बन बादा है। नमें कातनके जनार्गत प्राचेक मारतीय जावेकन करनेके किए तो बाज्य है ही ।
    - ऐमा बोग्न भारतीय क्विष्त् ही को को स्वयं अपनी वर्जी किस छके। स्तर्मार्ध पत्रके बकाकोंने बहुत कमाई की है किया बढ़ि सारतीय समाज तये कार्यके निर्मत क्षेत्रक पानित कर है किया निर्मत कारणा कराना ना कारणा कामने कुत्र पान तो उनहें तो पत्ना हुना काना ही मित्र कार्यया। इनसे-स्न बोक्न बोर प्रति व्यक्तित तीन पीत्र मित्र तो भी चूँकि बोक्स नहीं तो वर्ष हुनार मार्ग्याथ कर्णवार तो यहाँ होंगे ही भारणीयोकी बेनमें से तीत हुनार पीतका क्षेत्र व्योका ।
  - ऐते भूतमी कानुसकी भागकर को पंजीवनपत्र केंग्रे या किवाबेंगे अनुके किए वहीं कहता होगा कि उन कोयोगे उपर्युक्त हिसाकके अनुसार पैसे बेंटबा कर बार रीमोंका जुन ही बहाया है।

[गुजपवीसे]

इंडियन कोपितियन ८-६-१९ ७

# १४ समितिकी भूल

श्रीका लजीवाभिन्तवाधी विद्वीण वृद्ध प्रत्य ।
 सर अंबर वो मेरवास की जन्मानी (१८०६ १९६६) न्यालीस वैरिक्ट, इन्द्रश्यास क्या जातनीत

४ दम- दम्यू दिव सम्तासिक दक्षिण वर्णीका निर्देश मार्गीय स्वीतिके समी।

र इरमान देकरोड, यह कर्मन बारहारण ने वर्धनीयोड विश्व वन को ने और इस्टें शान सारे श्रीकट विभाग स्ट्रीयक हो तहे ने अन्ति इतिया नाविकाय अन्यक्रमाद स्टिशंगट स्वय केन बाता की थी। देखिए देखिल जानिकास सम्बन्धादका इतिहास, समान २३ १३१५ ।

<sup>ि</sup>र्मुत्र बांत्रेनक्षा विशेष्य स्थितिक स्थानिक स्थान । विशेष स्थान के प्रत विशेष स्थान

٩ı

निधानी केवल एक बात है। मूक्य बात तो यह है कि वह काबून अनिवार्यताके तत्त्वकी केमर भारतीय समाजको कालकित करता है और उसे हक्को वर्जेका समझता है।

फिर भी इस मूक्ते कुछ नुकसान होना सम्मव नहीं। विवेशक्के विसाफ की गई क्षकाफि समय यह गरूवी मही हुई। कानून वन बानेके बाद समितिकी सुवनाका कुछ भी मसर होना सम्मव नही। क्योंकि बावेका मामसा तो भारतीय कीमके हावमें है। यह कानन वृदि मास्तीय समायको वरमसम्भ पसन्द म हो तो चाहे बितने संकट भागें फिर मी वह उसे स्वीकार नहीं करेगा वस्कि उसके परिकामस्वक्य जेल मोगेगा तवा उसीमें मुख मानेवा क्योंकि चससे चसकी प्रतिका खेगी।

भी रिक बिज़ते हैं कि मारतीय कीमके वह निश्चयसे जैसे थी रीव समितिसे निकल गमें वैसे ही और भी कुछ लोग निकल सकते हैं और वे हमें कालिस लगवानेकी सलाह दे सकते है। इससे बरनकी अकरत नहीं क्योंकि कानुनके सामने न सकनेको ही भारतीय धमान बच्छा काम मानदा है बीर बच्छा काम करनेमें किसीका हर रखनेकी बरूरत नहीं एसी। भगवान सदा सन्वेका ग्क्षक रहा है यह समझकर ट्रान्सदासके भारतीयोंने को सीवा मार्न नपनावा 🕽 उत्पर उन्हें कायम खना थाडिए।

[गबरादीसे]

इंडियन बोपिनियन ८-६-१९ ७

# १५ केपके भारतीय

हम देख रहे हैं कि केपके मास्त्रीयोंकी हालता बहुत वृत्ती होनेवाली है। नेफेंकिंगते काया हुआ पत्र हमने इस बंकमें अन्यत्र दिया है। केपके प्रत्येक मास्त्रीय मेठाका प्यान इम उस जोर बार्कायत कर रहे हैं। केपके कानुसकी सबसे बुरी बारा यह है कि उसके कारण पास किये दिना जो जाउँगीय केप खोडकर जायेगा वह सौटकर नहीं भा सकेगा। नह पास केवल एठ वर्ष चल शकता है। सैकड़ों भारतीय पासके सम्बन्धमें दुस नहीं जानते। बौर पान किया हो तो भी बह नहीं होता कि पास सेनेकी तारीबसे एक बर्पने सब बापस नीर आयें। इस कानुतरे सम्बद है कि पांच वर्षके अन्यर केपने के बारतीय करेड़ दिये वार्वने। इस जाता करने हैं कि केपके बवायी नारतीय इस विवयपर जब क्यान देंने और सरकार प्रमान दिगानवाका ज्ञाम कानमें कार्यमे।

[गुवस्तीने ]

इंडियन मोलिनियन ८-६-१**९** ७

# १६ स्वर्गीय काल ब्लाइड

भी कार्न स्माईबके निवनका समाचार तारते निका है। वे एक प्रिमेश वर्गन वे।

उनका जन्म पत् १८२६ में हुना था। स्नतन्त्रताने किए और जन्म मोनीके अधिकारिके किए
उन्होंने १८४७ है रहे भी क्षांच बार कारावास मोगा वा। यह कारावास उन्हें सरकारका

विरोध करनेके कारण भीवना पड़ा था। एक बार तो सार्वनिक कार्यने किए उन्हें प्रीती तक की सना यी गई थी किन्तु वे बच स्त्री। बावमें बाठ वर्षकी जेक और भीता।
वन्तमें कोर्यने उन्हें जबरचरती खुत्रसा। वे महापुष्ट मैंबिनी और पीरीबास्त्रीके सिन के।
उन्होंने बाताको क्यते किकाफ मदद थी। स्वय बहुत खिला थे। उन्होंने बहुतकी बहुतकी
पूनलें किसी है। मारतस्त्र उनको भेग वा। इतका विद्वान बावमी दुसरीके दुस्कि किए
वेनका कप्ट मोने और फीसीपर सरकानेको भी तैयार हो एसे उवाहरण हमारे किए बहुत
है का कार्य

[युन एकी स

र्वेडियन जीपिनियन ८-६-१९ ७

# १७ हिन्दू विधवाएँ क्या कर सकती हैं?

र वर्गनीह एक क्षानिकारी, वो नारने संबंधित का को वे और निराधर राजनीतिक क्लांशाका प्रमाने वाले रहे हे । २. क्योंनी विस्ताका (१८०७-८२)। वालोक देवानक और विस्तिक विन्योंने काले देवानी कालीकार्यक

किर सेले किया था ।

१ मापाने पोंडो केवल करें (१८५८ ), बीनेन्स बुनियर्डिडी, बूमाके प्रतिकारत ।

१८ उत्तनी ह

जतनी ही मदद भी मिक रही है। बीमती काशीबाई देवबर, भीमती नामबोधी भीमती बाठबसे तथा भीमती देशवाब्दे से शद बहुनें निक्दोंने उत्तम अंदेनी फिक्सा मान्त की हैं गरद करती हैं। इसके अकाबों दे गॉक-सॉब मुमकर करता इक्ट्रा करती है। एसे काम इस सपने कुदके समझे इतने अभाव करती हैं। काम स्वत्य स्वत्य

[गुगरातीसे]

इंडियन जोपिनियन ८-६-१९ ७

# १८ जोहानिसबर्गकी चिठठी

#### नपा कानुम

# ट्रान्<del>चवा</del>छके छटि

हम कानुनका प्रभाव नहीं पड़ रहा हो वो बात गहीं। हएके और बर्मन पूब सारिका तक पहुँचे हैं। जर्मन पूर्व लाधिकाके जर्मन कोन भारतीय व्यापारियोंत काम दो पूरा उठाना बाहते हैं निन्तु बेना विकक्षक नहीं बाहते। कुछ जर्मन दशकिए दर गये हैं कि यदि मारतीय क्यापारियोंको करूट होगा दो लावन दरकार हस्तकोय करेगी। इसके जबावमें वर्मन समस्ये एक सम्बन्धने यह कहा है कि जब अंधन सरकार इस्तिकाक मानकों इस्तक्षन नहीं करनी तब वर्मन लोगोक मामकेमें क्यों करेबी? इसका मतकब भी पही निरम्ना है कि मारतीय समादन बहुने गया कानुन स्थीकार किया समस सीमिए पूरन्द हैं विरोधित सस्ये पैंग उगाइ जायेंथे। किर दों वे हो भारतीय बाहर रह एक्सेमें दो मनहरी करने प्रतिस्तार प्रसाद जीवन विभाग बाहते हाँ।

#### एक धमुख गोरेकी समाह

नामक्षान समाके एक बड़े नदरमंगे औरी धूनावान हुई बी। दनमें मैंने योनके प्रस्तावने सम्बन्धम भूछा। उनने पूरान उत्तर दिया कि बदि आप बान जब आयें हो किर

- र (१४६५ १९३६)- महास्त्रोत नहतेत, १८९९ १९ वा देखिन लगींत केरवित्रण पृत्र ६५ ।
- ६ (१८८५-१६६०)) माराव बाह्यसंघ और नागर क्या १८८८-१६। शिय-मानी १६ -५ ।
  - । बर्दनीय-समी, १९०५-८ ।

रूपों पैरमीकी बकरत ही नहीं रहती। मैं नहीं समझता वा कि मारतीय इनने हिस्मन करों मौर मरनी कीम बीर भारमसम्मानने किए इतना जांच रखेंथे। बाप कांच मदि एक्टापूर्वक बकके प्रस्तावपर करें रहे तो मैं आपकी यवासम्मव मदद करेंगा। इतना ही नहीं निमानदों सारा उपार एक आपके साथ होगा और कमा कानून रद होकर रहेगा। कहींने महान मंत्रनी केवक सर्वांस बढ़का उदाहरण दिया। वर्षका कहना मा कि हमारों बोगोंको कीसी नहीं समाई बासकदी न उन्हें बेकर्स ही बन्द किया वा सकदा।

# एक गौरा स्थापारी क्या कहता 🕻 !

ण्ड बोरा ब्यापारी स्थानपनका उपदेश देने क्या कि भारतीय मनावका कानुनकी एक बारा बाहिए। उससे पुका बया कि उसके पूर्ववान कार्य कार्य मिससे कब बहु बानन-बैन्स एका है तो इससे उसका क्या वह बयाक है कि दूसरे सभी कमन बैनस रहते हैं। इस प्रेम बेराव वह नहीं दे सका। बाबिकर मैंने उससे उसके एक बड़े बाहकरे सामने पूछा। यहि बाएका बाहक बयना सब-कुछ कोहकर बीमके किए बेक बका बाये तो बारन बामेरर क्या बारसी मवरामें उससी प्रदिश्य नहीं बड़ेगी? बाय कसे ब्याया बुके हायों मदद नहीं करता? इसके बचावमें उसन कहा "ही यह तो ठीक है। बरिकन क्या बाप कोगोर्ने स्वती हिस्सक हैं। बाबिसर बाद यहाँ बाकर एकती है। बाबराएँ बनी बारोमिंका क्रिका सहार है इसकिए उसकी कीमत जी बाकर किस्ती है। बाबराएँ बनी बारोमिंका क्रिका स्वार है इसकिए उसकी कीमत जी बाकर किसी ही बाकी बारों है।

#### स्टार के नाम भी गोधीका वन

यनरक बायाके लीट बानेथे और इसकिए भी कि विकारकों समिति बसी कानूनक लिए सह रही है सी गावीन रिटार के नाम जिल्ला पत्र किया है

चन्त्र्यन भुप्तावमं आप पक्ती निवास वर्के एवा मुझे तो नहीं करना। किन्तु मिर आप पक्ती निकालें तो इतका सर्वे यह होया कि कानुनवा उद्देश्य आपतमें विकलेबाके अनुमतिश्योंको रोकमा महीं महिल मारातीय समायार बुध्धान रुप्तं कानाना है। क्संत्रित करलेका वर्षेस्य माहिर हो दख्डे पहुंचे में आएको कोई ऐन्ट्रिकेंके सम्बंदित बाद विकाश हूँ। उन्होंने कहा है कर कान्युनसे हमारी (विटिब) प्रवासों सावक बाती है, हतना हो गढ़ी है। हम अपने मारातिय गायारिकोंके लाव बननेत देने हुए है कि उन्हें हर प्रावश्चे हमारे समान कुक है। यह बनन उन्हें हमारे समादतें दिया है। हमारे अधिकारिकों भी यही कहा है। और महान नामार का कारोवार भी इसी मीरिकर पक खूब है। हम उन्हें विक्त स्वत्यक्ष नामार कनामें अधिकार महमूच करनेने किए कहते हैं। हम उन्हें समान्यसम्बन्धर कहते खुदे है कि वे मारात्री बाहे बिच प्रवार लूकि समत्रे हैं और अपने व्यवहारके ह्यार हम उन्हें विकास कराते में कि वे बाहे बिच प्रवार लूकि समत्रे हैं और अपने व्यवहारके ह्यार हम उन्हें विकास कराते

इस कातृत्ति कोई केन्छवातको अस्यन्त धर्म सातृत् होती है और उनके अन्में द्वान्यनामकी स्वितिकी बरोबा भारतके नयमानका प्रस्त क्यादा है। धेने वो कुताब दिवा है उन्ने द्वान्यवाककी स्वितिको कोई करण नहीं पैवा होता और नये कानृत्ति विध प्रकार न्यूनिटिनपटिको कोर्गके सानके रोका वा सकता है वसी प्रकार इस सुधानके नामार प्रकार भी हो सकता है।

हारकार मदि इस प्रकार न करे तो इसका वह साफ सम्में है कि नसे कानूनका और मारतीय कीमको पंकाइनके सिका नीर कुछ नहीं है। तब यो येड़ और मेहिनेशानी वार्त ही रही। वाह निस प्रकारते पेड़िनेशानी वार्त ही रही। वाह निस प्रकारते पेड़िनेशानी कोई मारा ही केने हैं।

# क्षेत्रक्षेत्रको सम्रापता

सी कैनन्दैन जोहानिस्वर्शिक प्रसिद्ध नास्तुकार है। उन्होंने मारशीय समावको पीर्ज वैदाने तथा जैकके निर्मयको वक देनेके किए 'स्टार'में निम्नानुसार यह किसा है। यह पद सी गायीके पत्रके साथ ही छना है

यदारि कुछ कारलांखे में राजकीय कार्मोमें साम नहीं सेवा किर सी मार्खीय समाज करने उचित हकोंकी रकाके लिए कानूनते विरोक्तमें जेस सामेदे प्रस्ताव हार्ख जो मोर्चा के रहा है उस में बनता नावा हैं।

अववारोकी वीका तथा स्टार में किया हुआ थी पांचीका पिछका पम मैंने पत्र है। कलकार पेंचीको निर्माणन शिका की नहें है। में तो निरिचल मानता हूँ कि परिवार्ष कानुमाने कुछ बार्च जगी हैं निगहें कोई भी स्वारिताली स्वारित प्रहत गई गई परिवार्ष कानुमाने कुछ बार्च जगी परिवार्ग क्षेत्राको पति तीच्च पीत्र न ही वी मानता होना कि वे वानुमते मर्चवा गोग्य हैं वह बात गिळ हा गई। इसिट्ट जो कोर्य आम मान्योत्त ने ही जो परिवार्ण कानुमाने आगीत्रका बारों के वाहे जाताची कह देवा मानता नहीं कि वे वार्णाण कानुमाने आगीत्रका बारों कार्यों मानते हैं उपनी वर्तमा है कि वे बारों वार्णाको वे बार्गीतार्थ विवारों वार्य जारी प्रतिकाला मान कपने बोर जरें मानिता करने कानुमा रव करनावती सक्यों करें। मुझे विकास है मार्गीय मार्गारियों प्यानार्य करने वार्या है कोरेंसी विवेद-परिवार्ण पर मर्गी हो हो वी उठानको तैयार हैं मैं मानता हूँ कि ऐसे मारतीयोंसे सहानुमृति रखनेवासे तवा उनकी प्रसंसा करनेवासे योरे बहुत है। मैं बानता है कि विश्वित कार्योमें बावस्थकतासे अधिक होड असती है। लेकिन

में बातता हूँ कि विशिध कार्यों बावक्यकराये विशिष्ठ होड़ क्यारी है। केकिन मैंने यह देवा है कि पूरोपीय कोय कर्य बहुत ही बड़ी वप बेटे हैं। पिरिया पारतीय संबनें को जूबना दो है में मानता हूँ कि बहु बहुत ही व्यिष्ठ है और मिंद एउटारने एंक्डो प्रवाह मानी होती तो बाब को नाजुक परिस्थित पैदा हुई है बहु न होती। अस्तमें मैं यह भी कहता हूँ कि मैं तो क्यने मारतीय सिक्षोध कैंदबातमें मिकने भी बाईना उनकी क्यारें कर करनेके किए वो भी करना उचित्र होगा बहु करूँना तथा उसमें मुझे बालक सीर अधिमान महतुस होगा ।

भी कैमनकै इतने जन्दा पत्रके किए बचाकि पात्र हैं। उनके कैंदे और भी मोरे निकर्ते हो मारको नहीं। जनी हो इतने दुख करके नहीं विकास किर भी भी कैमनकै कैंदे एउवन कपनी प्रहानुमृति स्वतन करनेवें किए निकल पढ़े हैं। किर जब हन कुछ करके दिलायेंने उन हो पेटे बहुने हो कोच निकर्तान ।

#### सक्ती हैराह

बनत्स बोमाके पाछ छिप्टमस्था के बानेके छिप् प्रशिवारको ४-२ वने संबंधी देश्व हुई थी। उसमें भी हंग भियाँ (कार्यवाहक अप्यादा) भी बस्तुक गर्मी भी हुनाहिया भी गर्माक की उपराद्धी एक से अविभाग की स्वाद्धी भी पिस्के भी मुहम्मद इसान अवृद्ध कार्या कार्या की प्रमुख की भी पर्वा भी पिस्के भी मुहम्मद इसान अवृद्ध कार्या कार्या की प्रमुख की प्रमुख की प्रमुख की की भी हुनाहिया के स्वाद्धी हुनी के भरताद जीर भी हुनाहिया के समर्थन के बात की हुना। 'स्टार' में भी मुझाहिया के समर्थन के बात वह हुना। 'स्टार' में भी पाति के स्वत्य कार्य कार्य के बात वह हुना। 'स्टार' में भी पाति के स्वत्य कार्य कार्य के स्वत्य प्रस्ता किया कार्य की प्रमुख की की प्रमुख की स्वत्य कार्य की प्रमुख की की प्रमुख की की प्रमुख की की प्रमुख कार्य की प्रमुख की की प्रमुख की की प्रमुख की प्रमुख की प्रमुख की प्रमुख की प्रमुख की प्रमुख की की प्रमुख की प्रमु

### शरकार क्षेत्रमें न बन्द करें तो क्या कर शकती 🕻 :

ऐसा प्रश्न उठा है कि कही शरकार कियाँ मारतीयपर नये पत्रीयनपत्रका मुकसमा न स्कार शास वर्ष बीजने तक स्की यहें और सावित उन्हें परवाना न मिकनेके कारण स्थापार नय बरना पड़। किन्तु यह स्वाप्तमक है। नवीकि विस्ता परवानके स्थापारियोंकी इंस्पा दर्शिकनों हो तो वे किशी भी विन कम्यूनकी चोटमें नहीं सा शस्त्री। स्थापारियोंक

र मिरिश बारतीय संस्थ बन्धा १९ १-७ ।

मिदिक मास्तीय संस्की मिटोरिका समितिक सम्बी ।

र देखिए "एकः मध्यस्त्रमध्ये समिनको <sup>अ</sup> एक १४-१५ ।

.

नौक्तर्रको कभी भी नुकसान नहीं हो सक्ता। यदि सरकार ऐसा करेगी तो कानूनका होनान-होना बराबर हो जायेगा। किन्तु मान में कि सरकार केवक व्यापारियों हो हो तंग करना पाइती

है। उस हास्तरम में पहुंके ववाब दे पूका हूं कि बेकका बर कोड़ देनेके बाद हमें किसी आरसे
करनेकी वक्तर नहीं रहती। सरकारणे यदि परवाना में दिया तो उत्तरना कुक्सान होता स्थोकि
वासारि हिना परवानेके भी व्यापार कर सकेगा। इस सरहुके व्यापार्स उसे तन मा पंत्रीवन
म करवाने दिवानी हो व्योधिया है। मधा पंत्रीवन म करवाने आजिर बेक बाना परेगा।
मही दिना नरवानेके व्यापार करनेते भी होगा। अन्तर दिक्क हाता ही है कि बरीर परवाना
क्यापार करनेतर एक ही व्याधिकाते सबसे होगी वर्षान्य हमान बुकी एक स्वेती परवान का सकरी है।
साम का सर्वेती व्याधिय पंत्रीवन में करवानेत्र साम क्षेत्री से परवान वा सकरी है।

# विना परवनिके ध्यापार करनेवाडेका माख मीडाम किया जा चेकमा !

यह धवाक भी उठा है। मेटाकके कानूनके अनुचार मास नीलान किया वा चकता है। किन्तु ट्राय्याकके रानुकके अनुवार तो विधे बुगिना गरिया जाये तो बेक ही बाता होता। बुगीना तो किसीको देना ही नहीं है। यानी घरवार व्यापारिक परवानेके आवारपर सर्थि हाँ कसना चाहूं भी तो सभी कुनानवार और कैरीवाके बिना परवानेके व्यापार करने सब बांगी।

# क्या दुकान गन्द की का सकती है!

विता परवानेके व्यापार करनेवाकेकी बुकान सरकार बन्ध कर सकरी है या नहीं वह सवाल मी उठाया यया है। जबरदस्ती बुकान बन्द करनेका कानून बक्षिय आक्रिकार्ने कियी भी बनह नहीं है। सरकिए उसका वर स्कोनी सकरत ही नहीं।

#### क्या विनियमी द्वारा परिवर्तन हो चकता है।

यह एवाक उठा है कि जनत्क बोवा विशिवस बनाकर हुयें राहुत हे एकते हैं या नहीं हैं। इस विजयों वाहुते हैं उठानी राहुत स्वित कराने हो से स्वा कानुनका निरोध कराने हैं। सह विजयों वाहुत हैं एक्टी वात ता यह जाना रहा कि कानुन बनाने हुन कहा है। एकता है है कानुनह तो यही है। एकता है कि नेवक मैंगूल क्यानेते या छारों मेंगूनियों कपानेते या हरताबर करनेत काम वक एकता है या नहीं वक एकता। केलिन कम्मोंका प्रवीवन या हरताबर करनेत हारा प्रताम वाला प्रक्रियक एकता। केलिन कम्मोंका प्रवीवन स्वाता पुष्टिपके हारा एतामा वाला पुष्टिपके नहीं किया वा एकता। करनेत किए कमाने वो क्यानेत वाला है उठी भारता दिवस कानुन हैंगी क्या पर्यक्रा माता है उठी भारता है उठा नहीं क्या क्यानेत हैं उन्हें कानुनमें यो परिवर्तन किये निता करना वालक बोवाले किए धरमन नहीं है। कानुन स्वात्त क्यान क

# स्वतन्त्र भारतीय कर्ताते भी गये-वीते

महाँ भावकक क्षेतीकी बड़ी प्रवर्धनी हो रही है। प्रवर्धनी-समितिने वह निवध बनाया है कि स्वरत्य प्रस्थित या स्थानीय क्षेत्र जो गोरीके सीकर न हों प्रवर्धनी बेकने गहीं जा सक्यं। इस प्रस्पेनीमें कुलोंको जालकी कृट हैं। इतना ही नहीं अच्छे कुलोंको इनाम भी दिया बाता है। एसे कुलोंके मुकाबके स्वतन्त्र भारतीय इस गोरी समितिको नजरोंने गये बीते हैं।

### मनुमारिपत्र कार्पांछप

अनुमतिपत्र कार्यांक्यके बहिकारको बहुत ही उचित शांचित करनवामा एक निस्सा कमी-क्यों बदित हुआ प्राकृत पहुता है। एक मारतीयको सुचना मिली बी कि उसे सन्मतिपत्र दिया वार्यमा। उसे कार्यांक्यमें बाकर अनुमतिपत्र केना-अर था। इस्तर उस्ति हुआ प्राकृत को कोई बात न निकाशी बाये से उसे अनुमतिपत्र के केना पाइ स्थाप उसे की अनुमतिपत्र के केना पाइ स्थाप उसे की अनुमतिपत्र के केना पाइ स्थाप उसे विद्या की अनुमतिपत्र कार्यांक्यमें यथा। भी वीचनेने उससे कहा कि तुम नवे कान्त्रको मानीप ऐसा बचन वा सभी तुम्हें अनुमतिपत्र दिया बा सक्या। इस्तर उस कार्युक्त मारतीयने बचन नेनशं इनकार कर विद्या और विना अनुमतिपत्र किम चन्ना आया। वेड प्रतिक मारतीयको समझना चाहिए कि अनुमतिपत्र कार्योगोंके किए एक एक्स है।

## भारतीय स्थापारी क्या कर चकते हैं।

बहुदेरे पास्त्रीय व्यापारियोंका कहना है कि वस कोग हमारे विरक्ष नहीं है। यह विज्ञानेके किए वे एरकारको जनीं देनेको हैमार है। यदि यह बात यस हो तो हर मास्त्रीयको यस ननीपर [क्योंकी] खड़ी करमानी साहिए। उस सम्बन्ध धोर ममानेकी बायस्परता नहीं। यदि व्यापारी ऐसा करें तो उन्हें कर्जीका कार्य येवा बायसा। यो एसा कर सक वे संबक्त विज्ञकर समित कर थें।

#### फेरीवाकांका कावन

फेप्रीबाक्षाका कानून सरकारने [नगर-परिवरको] कौटा दिया है। उसमें परवान भगैंक्का है। उसे सरकारने व भौंकरा करनके किए किका है। परिवरकी समितिने किर नैचिट किया है कि बीस करनसे पैसेका नृकसान होगा समित्य ५ पौठको सर कायम पूर्वी नाहिए।

#### अनुमतिपत्रका मुकरमा

सभी सनुप्रतिष्यको मुक्दम वकते रहते हैं। यो बोसियारर सून अनुप्रतियक हम्लेमास करन बौर जिना सनुप्रतियको रहनेका समियान था। उन्हाने वचावमें वहा कि उन्हें एक भारतीय सनुप्रतिष्यको सिहा यह कहकर के गया था कि सनुप्रतियक्ष समितारी जोहानियक समा है भीर सनुप्रतिप्यक देना है। उनम व पीट प्रति प्रति स्थान स्थान क्या सार्यक्षान देना है। भीरेन सनुप्रतियक्ष के पर गये। यहाँ वैहरेपर नवाव सम्प्रतिप्र प्रतिको देना। भीरेन सनुप्रतिप्रति दिया। उन्हान व पीट पिट। वे सुर्व अनुप्रतिप्रति स्थान समियोगन सर्थ हो। यदे। स्थाकि उन्हें साम्य नहीं या कि गारेन नो अनुप्रतिप्रति दिय हैं वे मुटे हैं। किन्न दिना सनुप्रतिप्रक रहनेके सम्पराध्ये उन्हें नाग दिनमें हान्यकाल प्रोन्देवा हुस्य दिया गया। यह सोरा सम्बन्धि कीन है यह सानन जैसी बान है। यही सकसाई बहुन है। एक अभियोग दूधरे भारतीवगर था। वह एक आरतीयके सप्यप्यको केकर था। वहीं भारतीय दुबारा बसान केमें बरक मधा ला हसकिए गनिस्ट्रेटने अपराची भारतीयको छोड़कर बुटे नाबहुको चेद किया। कहानत हैं कि दूधरेके किए गडबा कोवनेताका लुब ही उसमें पिछा है। या महाराज स्वन्यमा ये बी बात करिया के ही ला मरीती है।

[मूजरातीसे]

¥

इंडियन सोपिनियन ८-६-१९ ७

# १९ अफगानिस्तानमें मुसलमार्गोकी हालत

मुसममानी प्रधासनके सम्बन्धमों भी सैयर वाकी वी ए का एक केला हुन पहाँने दे पूर्व हैं। उस केलाका हुसरा थान भाषकि इंडियन रिच्यू में आभा है। उससे निम्न सायस के रहे हैं

तुर्की और ईएनके सामावसी इस विचार कर चुने हैं। या वच्छातिस्तानके सम्बन्धी करेते पहिल्ल कर, विसने बनी-जानी बहुत ही एरस्की को है। अगीर खब्दुरिमान सानके परिष्ट केटनेस पहिल्ल करातिस्तानमें कोई एक्स्यम्बन्धी हो। अगीर खब्दुरिमान सानके परिष्ट केटनेस पहिल्ल करातिस्तानमें कोई एक्स्यम्बन्धा नहीं भी यह वहाँ तो मी महानित न होनां मानीर वार्तिक त्राप्त केटने वार्तिक स्वाप्त केटनेस स्वप्त केटनेस स्वप्त केटनेस स्वाप्त केटनेस स्वप्त केटनेस स्वप

बब अमीर बच्चिताल गर्होचर बैठे उन्होंने महान् परिवर्डन किये। उनका बपना राज्ये त्या सौर हम्में होनोंने बीच विचीतिकात्मा बना हुवा था। स्पन्न उन्होंने पूरा लाम उठायां। कमी वे बच्ची कोर जुकरें में तो कमी राव्येक्टों बोर | बुकर साहा उन्होंने दिक्कों धाव नहीं किया और कराम हम्मेंडके पक्षमें रहे। उनकी इस बानाबीध गुरोपके रावशीदिक देंग रह परे। मध्यम बनीरणे होनेखा लाम उठाया। पर हसके बदेवेसे लाम दिया किसीको नहीं। राज्यके बनर भी आपना इस्कारायुक्त उनकीत रावशीकों नहीं।

१ मार्के रहमरे रामप्रियान (१००९ १८५९) राजमीतिक भौर प्रतिमासकार, धार्मीक केनियाँक सर्मार १८१९-१० ।

कानूनमें सुपार किसी। भारतीय सरकारकी भारते को बाद्य साल और बन्तमें कार्य माल क्यें वाधिक स्वयन सिए मिकते ने उचका उन्होंन उत्तम उपयोग किया। सेना बनाई, गोका बाकर कृताया और व्यापारकी नृदि की। बेकार वर हृद्य दिये उन्हांक स्थापित नैं। इस सम्बन्ध स्वाप्ति क्योप क्यापारकी क्षेत्र की। के क्यापार कार्यक स्वाप्ति क्योप क्यापारकी कुट के कि सम्बन्ध स्वाप्ति की है। वर्ष स्वाप्ति कार्यक है — वरवारेसाही और वनावारवाही। इस प्रकारकी हुम्सतमें प्रतानिक समाविक मान है — वरवारेसाही और वनावारवाही। इस प्रकारकी हुम्सतमें पर्यक्ति स्वाप्ति की परिवतन होने क्या है। यदि हमी प्रकार करने वर्ष तक वनता रहा तो समाय कारति कारति कारति कारति हमी प्रकार करने वर्ष तक वर्ष की है। वर्ष तक स्वाप्ति कारति कारति

[गुजरातीसे]

वैज्ञित कोवितिसन ८-६-१९ ७

२० पत्र 'स्टार'को

पो जॉ कॉक्स ३५५३ (जोडानिस्टर्ग)

[बोहानिस्वर्ग] जन ८१९७

सम्भादक स्टार [बाहानिसवर्य ]

महोदय

सेवास

मैंग बाज गड़ट में क्वी यह पुषका देखी है कि एसियाई वन्नुम्नसंश्वेषक बीबित्यमपर समार्ट्डी स्वीहर्ति मिक बुकी है और वह एक निरिष्ठा दिन को नियत करता है, क्यू हो बादेगा। में बहु बातमा के एक्स जब देखा है क्यू हम दूस हुए जबनाय स्ट्र क्या है और स्वित्य में जबताक सम्बूब जीवित्यक स्थापीक पत्रको रूपना बहुता है। स्वित्र किस मुझे कुछ जपनी कहानी बतानी पढ़ेथी। में हमसब्बाम सिक्क १९ सावने बता हैंगा है और मुझे सुकेशन हस्ताह क्यांगा एक के गामकी पेड़ीका सबस्वक सामस्यत्के क्यांगे मेंनितिस्व करना सम्बाह मान्य है। मेरी वीक्षक मुरीपीय कोच दिस्तीय हरत बस केनदेत

र कट्नाल है हि सक्षा महिदा वार्थानीने काला था। यह इंडियल स्रोपिनियममें १५-०६-१९०० को नेपांकित क्षिता क्या था।

36

है। उन्होंने कहना जरूरी हो तो इस पेक्षीके साथ अपने कारोबारमें बहुत-बड़ा मार्चिक कान उठाया है। वेतिसनके धावेको समय पेक्षीने भारी हानि जठाई भी और फिर भी बपने oou। है। नामगण नामण उत्पर पहुंग नारा हात पठा वा बार छर सा बार केनवारीको सर्पोर्स डोक्ट जाने चुकारे थे। बोकर-पुढारें थे। उनकी ऐसी हैं। कीक्सीलार हर्द की तह भी केनवारीको पुरा करवा चुकारा गया था। बीर कब दौरारी बार उसके सामने पुरी करवारी मुँह बामे सड़ी हैं। पहुंजे यो उदाहरणोंमें कारण मानवीय सन्तिसे साहरको पूरी करवादी मुंह बाथ खात्र है। पहुल वो जवाहरणांच कारण मानवीय सामनते बाहरण बा—कराये-कम मेरी पेढ़ीके नियमणणी परे दो चा हो। मान उसका कारण बरना उसके किया हुआ होगा। क्यों? सीजी-सादी बाद यह है कि एसियाई कानून-संतोकन निवेयकको प्रत्येक मारातिय को छने यमसता है कियुक बायदाका चिक्क मानदा है। उससे ट्रास्थाक प्रत्येक प्रत्योक किए, बहारक में उनके विचार बानदा है कारावाद बन बाता है। इसकिए भारतीयोंने फैसका किया है कि वे ऐसे कानूनके बायों नहीं बुकेंगे बस्क उसकी बरवाते वा मी परिकास हो। अनको कोर्नेषे। किसी कानुनकी जवता करना मारतीयोंकी प्रवृत्तिके निक्स है। फिर भी इस कातनक विकास उनकी सामना इतनी प्रवस है कि इसकी मदशा करना सन्नाई फिर भी हुए कानूनक शिक्स उनकी यानना हरता प्रकल हूँ कि हफ्की कहता करना सकता से सीर इसका पात्रक करना कानदाना में बुदाई माना बाता है। एक मारदीक समाप्ति के बो लिलिंड मेरी है बेसी स्थित मेरे बेश बहुत-शे लोगोंकी है। क्या जाए मानते हैं कि ऐसे सभी मारदीय यह पूरी तरह नहीं बानते कि कानूनकी जबका करनेएर एशासिक इंग्लिकेस उनकी कितनी हामि होती हैं? किन्तु हुनने बापके के बताबिकेस पास एकुकर जब सीवा है कि कानिवाद सरकनवाको लोगे और बपमान स्थीकार करने ऐसी हानिको सहन करना विकास ब्याक्तात् स्वतन्त्रवाका क्षान आर बायमा त्याकार करनव पुरा हानिका स्विन करी। आपन कच्चा है। में सपने मिक्कियानीको में हुकी त्यों राजूर करें बीर कपनी हरनवर चौहर परवाना-वरतरम क्यों कार्के एवं ऐदा नया मिक्कियतनामा क्यों मोनूं विवास की प्रीवन्त्र हों? इसके कविरित्तर मुमक्यान होनेक कारण में इस बातपर क्याबिक रोव प्रवट करता हूँ कि पूर्वी पाझान्यके मुस्किम प्रवासन कविनियमके व्यामानास्थ्य सूपये मुक्त नहीं है वस कि उसी सामान्यके परिम्मुक्तिम प्रवासन मुक्त है। में आपसे बीर बनावों इस तमाँको कच्चा तस्य नीकरोकी प्राचेता करता है।

यदि छरकारने यह विकार करने शृष्यों न रखा होता कि नार्ट्यानों वृद्धिकोयछे में स्थित कमूचित है उससे यह वह भा मा किया होता। स्टेच्याने किर र प्रस्ति वह सम्प्रक मा किया होता। स्टेच्याने किर र प्रतिक करने कि स्टेच्याने प्रतिक स्टेच्याने कि स्टेच्याने स्टेच्याने कि स्टेच्या

तुम चाहते हो कि वे तुम्हारे माय करें।" क्या मैं इस ईसाई खरकारणे इस वृद्धिमछातूम उत्तिके बनुसरकड़ी प्रापना करूँ? बायका सादि ईसाय इस्साइक मियाँ [बंधवात]

प्रच : स्वयम *ग्रामी*द स्वविद्यो

# २१ पत्र प्रसास सम्बोक्ते सस्तिसको

भूत १२, १९ ७

जोशानिसदर्ग

\*\*\*

प्रकार मन्त्री
[प्रिंगरिया]
महोरव
बारके हती मासकी ४ तारीकके यह सं १४/१ के सम्बन्धमें यहे हस बातपर खेर है

ारिक हो। पावक ॰ वाधिक भ व रिप्रिक चन्यान पुत्र वध वाधरिक है कि प्रवान मनो प्रियाई वंतीयन अधिनियनके आरेपें मेरे संबक्ते सिप्टमण्डकने प्रियना बनावसक समझते हैं। किन्तु सह देखते हुए कि अभी कानुनको कानुकरनेकी वारीय यदट में प्रकासित नहीं

नागान्यक पनकर है। किन्तु मह बेबदे हुए कि नमी कानुनको कानु करनेकी वारीचा पनट में प्रकासित नहीं हैर्द है, मेरा छन्न परकारस एक बार फिर प्रार्थना करता है और खारर मुखान देता है कि रिकेटना पंत्रीयनका प्रस्तान स्वीकार कर किया जाने और वह सचितियम बादमें एक छोटे विवेदक हारा चन कोसींगर कागू कर दिया जाने जो स्वच्छमा पंजीयनक प्रस्तानगर समझ

न कर। न कर। नापका माहि देख दस्ताहरू निय

ईसप इस्माइस मियाँ कार्यवाहरू कम्पन विटिश मारतीय संव

[नप्रजीति] इंडियन जोकिनियम २२~६—१९ ७

FETT 22-5-29 II

रार्ववाहक सक्रिक

र प्रयास अलीका कराक वा कि उसने बीतें अवस्थि कोरव किंद्र म होगा क्योंकि वांचिकासने रूपद कामजी स्टेहरीओ बोक्समर क्यांबर किने वा चुके हैं।

### २२ पत्र छगनसाल गांघीको

बोहानिसमर्ग जून १२, १९ ७

प्रिय सम्पन्नात <sup>१</sup>

माटेप्यू वायशवत उनके द्वारा किये गये विस्तारके कारण हमें बिटिरिका कुछ नहीं मिकनेदाका है।

मुझे हुमें है कि कठिलाइयां बागेंके कार्य बाँद आयेकी प्रवृत्तियाँके किए एड़का काम करती है। ति उन्हें उत्तकों इसी मर्वसे समझता उचित है। एसे कोग पीछे हुटमा मा निराध होगां नहीं बानते। तुमने इस शावारण कहारणको उद्देश किया है कि वो कर्तास्थानी प्रेरणामोंने वन्तु । एस उन्हें उत्तके एक्टकता निकारी है वाहिए, सीर ऐसा ही। परन्तु हुने पठके एक्टा चाहिया है। उत्तक हुने पठके एक्टा चाहिया है। एस हुने पटके एक्टा चाहिया है। वहार कुने सी को वाहिया वहार बहुत सी वीते वो वाहिया वहार बहुत सी वीते वो वाहिया वहार बहुत सी वाहिया है। वहारिया है वहार वहार करते हैं परन्तु हुने पठके वो होगी होगी है। इस्तकार हर कहारणकी सरस्ताकों तो हुन स्वीकार कर एक्टो है परन्तु हुने पठके वो कार्य करना है उदयर दृष्टि रवाशी चाहिए बाँद परिवासकी परस्ता कही करनी वाहिए।

बहांतक मेरा सम्बन्ध है तुम इंडियन बोधिनियन में इस ब्रिशिन्यमके तिमस हिन्तें कौर उर्दू बनुवार कार एकटे हो और मेरे शास बकाते पक्क मेब एकते हो। इनको इस विकल्प ही बर्जिन उपना ही बन्न्या होगा। यह व्यविनियस अपनी नित्तपीयता बार ही बराज में में देखता हूँ कि नहीं सो लेवोपर हसका ऐसा ही प्रवास पड़ा है। व्यासने पूर्ण मेरे पत वासू बकती १५ प्रतियों मेबी बी बहुत कम प्रतियों बन्न रही हैं। व्यासने प्रिशोपियांके क्यि ६ प्रतियों सैनवाई सी बौर बन्यकनी इसाकति आब मेरे पास १५ प्रतियोंकी सीन बार हैं।

गुजराती टाइपने बारेमें मुझे कोई उत्तर नहीं मिला है। योकस्वरावनें मुझे किया वा कि वह इवर ध्यान देणा परन्तु उत्तमें मुझे हर ठाव्युचे निराध ही किया है। वह काहिंग भाषरवाह और सम्बन्धियानी ही बया है।

> तुम्हारा सुत्रविन्दक सो क०सी०

गांधीजीके सहित्य हत्तासर-युक्त टाइप की हुई मूळ अंग्रेणी प्रतिकी छोटो तक्त (एस एक ४७५४) थे।

१ योगीयीक नामें साम कुलानमान वांत्रीक प्रता ने वृद्धिकृत अधिपित्रकृतक प्रमाती निर्मात वर्गा प्रीतिकृती अनायानेची केच्येक प्रती ने 1

२. प्रीकार्व पंजीतन व्यक्तिका ।

३ भाषीन्येको नही नहन रहिनाहरूको उप ।

# २३ काही स्वीकृति

पंजीयन समिनियमके किए बहुत दिनोंसे टक्स्ती साई शाही स्वीकृति वर्ष गवट में प्रकायित हो गई है। जनरस बोबाने बद्धपि लॉई एसनिनको इस बातका आक्वासन टिया है कि वे विटिश भारतीयोंकी भागगाओंका सवास रखेंगे तबापि उन्होंने बिटिश भारतीयोंके एक शिप्ट मण्डक्करे मिलना अस्वीकार कर दिया है और कहा है कि उससे कोई फायदा नहीं हो सकता. क्योंकि वह कारम पिछले सप्ताह गवट में सप जानेवासा था। लेकिन हम देसते हैं कि यद्यपि कानन गबट में छप बचा है, तथापि उसके अमलकी तिथि बनिरियत कालके लिए बड़ा दी पर है। वह या दो लगी तय होयी था किए कभी नहीं होयी। बिटिश भारतीय संबदे कार्यवाहक अध्यक्त भी ईसप निर्माण पत्र भे भो स्टार में छपा है और जिमे हमने भी उडाद किया है बहुत ही समयोजित है। यी ईसप मिर्मा को बहुत पुराने स्थापारी है और जिनके नहुत वह स्वार्थ बांवपर हैं जनवासे कहते हैं कि उन्होंने इस कानुनवे अपमानको इतन मार्मिक स्पर्ध बनुसब किया है कि अगर इस कानुसके सामने न सुकनके लिए उन्हें यही कीमद कानी पड़े तो ने अपना सब-इन्छ बलियान करनके किए पैयार है। इसके बाद उन्होंने वहुत ही तकसंगत प्रस्ताव रखे हैं कि कानुनको कायु करनकी तिथि सभी निश्चित न की नाये और ब्रिटिश भारतीयोंको और अन्य एशियादयोंको अपनी मेक-नीयनीया सबन देनेके लिए रेम बागकी छूट ही जाये कि वे स्वेच्छाने अपना पुत्र पत्नीयन करायें। अनर यह प्रयोग असकत पादित हो तो वह कानून उन कोनोपर लानु किया जाये जिन्होंन स्वेच्छान सपना पन पंजीयन ने करामा हो। हमें साम्रा है कि दालाबास सरकार इन स्पष्टतया बनित नुप्ताबको मान सेगी। वनरम बोबान टाल्पवासकी जनताकी शरफने कई बार साम्राज्य सरकारने प्रति टाल्पवासको िय गर्मे उदार विवासके लिए गहरी कृतज्ञना अपकन की है और अपनेको सम्प्रक साम्राज्यके निए चिन्तिन बताया है। अपर व मारतको जी साम्राज्यका अप मानने है तो इस बातकी भाषा को जा मकती है कि इस मारिती शक्तों भी के मारतीय समझौतेरो स्वीकार करके इन्स्यासनं द्विटिश मारणीयोकी भावनात्राको इलाना टाक वेंगे।

#### [वयशीमे ]

इडियन सोपिनियम १५-६-१९ अ

# २४ कानुनका अध्याचार

को पार जतारे मीरोंको जलकी भी शाव वातरणी है। को पर्क करे किर जसकी भी मी जबकु-उबकु करणी है। समग्रीर तबर बसुक सना और गस्तर तौर नहेरणी है। मो कसी-बंधी करणी है, किर वेसी-बंधी भरणी है।

किने में पाया है। बीधी करनी बैधी घरनी यह व्यवस्त्रधिक कहानत है। इस उपका की नियम है वह मारनीय ध्यावके किया कुछ बदक नहीं वास्त्रेवा। बीट करनी वेकने मीठा फर्ज नहीं कर घरना प्रकासने आम नहीं कम सकता वैदे ही ट्राल्याकके मारनीम करित कुछ जोर होता हुछ--- थो भी नहीं हो घरना। वे जोग नहींनगी विवासिंगे को मस्के धमान पह एक्टेमें। धम्माक शोध्य बात करित को सम्मान भीवी। दिया हुबा बचन पाविसे बीर कहा हुबा करके दिवासिंग को उनकी योगा बढ़ेगी। किन्तु प्रदि त्याप कर या जम कि कारपरि प्रविक्षा भय्द होंने की धमा कीविय कि हाल्याकके मारनीय धमानके अधिकार करें मये। इतना ही नहीं ट्राल्यवाकवालिक साम बुधरे भी पित बारने। ट्राल्यवाकने मारनीय

धनावने ऐसा ही बड़ा काम वपने सिर किया है।

[गुजरातीसे]

इॅडियन ओलिनियल १५-६-१९ ७



### २७ पुषका ज्ञान

#### बरु।तुर्गंग दमी

पूर्वका बान नामक पुस्तकसामा इस समय विकासतमें कापी जा रही है। उन्हों रे वो पुस्तकें इमारे पास समाक्रोचनार्य नाई है। पहलीका नाम बुळ-विका ै बौर दूसिका इंग्रती पूछी ' है। केलकरे इंग्रती पूफी में प्रवस स्थान बसामुद्दीन कमीकी दिया है उसमें सूखी कोगोंका वर्णन सकामुद्दीगका जीवन-ब्लाम्स और उनको कुछ कविदार्जीका बनुवाद दिया यमा है। लेखकका कथन है कि सुफिमोंको खुवाके बन्दे माना वा सकता है। उन कोनोंकी प्रवृत्ति मुक्यत हुरय-शृद्धि और ईस्वर प्रक्तिकी और है। कहा जाता है कि एक बार बलामुद्दीन कमी एक मृत्यु संस्कार देखकर नाचने करो। इसपर वन हुड कोनींने उनसे पूका कि ऐसा क्यों तो उत्तरमें वे महात्मा बोक्र उठे अब पिंबड़ेसे बीव बाहर माता है जपन हुन्तरे फुटकारा पाता है और जपने विरवनहारसे भिक्ते जाता है तब मैं क्यों ग सुत्त होकें ? शाकृत होता है कि पूराने कमानेमें रिजर्मी मी ऐसी बार्टोमें स्वतन्तवापूर्वक भाग किया करती थी। राविया बीबी स्वयं सुद्धी थी। उनमें ईस्वरके प्रति प्रेम इतना गहरा का कि बन किसीने उनसे पूछा कि आप इवकीएकी निक्या करती है वा नहीं तब उन्होंने तुरन्त जवाब विसा में ईस्वरका सजन करनेमें इतनी सीन रहती हूँ कि मेरे पास इसरेकी निन्दा करनेका समय ही नहीं रहता।" सूकी सन्प्रदायके उपदेशकि बनुसार कोई मी वर्ग विश्वमें तीति हो वृत्त नहीं होता। किसीके पुक्रनेपर वकासुहीतने उत्तरमें वहां वा नितने भीव है ईस्वरको याव करनेके जतने ही मार्थ है।" ने फिर कहते हैं ईस्वरका गूर एक है परन्तु उसकी किरण मनेक है। हम निस सासासे वार्ते सक्ते हरन बौर सुद्ध मृतिके साथ ईश्वरका शवन कर सकते है।

एक्चा नात क्या है— इस एम्बन्समें वसानुहीन कहते हैं कि जुनका साप पतियें मोना या एकता है पराचु महानका हाय तो केसक हैस्वरके नेमक्या जबने ही मिट्टम मा एकता है। एके उपपान करि कहता है कि चक्चा नात तो नेसक हैस्वरका बात है। इसके उपपान करि कहता है कि चक्चा नात तो नेसक हैस्वरका बात है। ईस्वर कही है— इस प्रकार उपपान के साम है तो कि एक एका है मीने कुछ तथा देशों की सोमी देशा पराचु मेंने इंपल्टो कुछ में नहीं बेखा। में पिपरोम मही मी नहीं में देश पर्च किया है से प्रकार करवानों न तत्त्रों मेंते वर्ष पर्च क्या है कि एक मा कि प्रकार करवान क

र द वे बॉक द इन्हा।

२. परित्यव मिस्क्रिक्स ।

१ (१२ ७-०१), रिज़र्फ सुद्री वर्ति ।

पेक सापीका युक्तिरतां " भी बहीसे बंधनीमें प्रकासित हुना है। उनका मूस्य १ पिकिंग है। हुएन परिक्ता सार नामकी पुस्तक भी है। उसकी कीमत १ विकिम है। बुद पिसा का मूस्य २ शिकिंग और जरकुरको उनसेप का भी २ विकिम है। अन्य पुस्तक भी प्रकासित है। वसनेसे यदि कोई पुस्तक हुमारे पाठकोत साहिए सी उसके उपर्युक्त मूक्यमें प्रति पुस्तक ६ येनीक हिसाबसे कोइकर हमें एकम भेन दी वार्ये। हम पुस्तक करीदकर नेन वेंगे। क येनी आवस्यक बाक्नकर्षके किए हैं।

[पुबरातीसे]

इंडियन कोपिनियन १५-६-१९ ॥

# २८ सोहानिसबर्गकी चिटठी

#### नया धानुन

#### ছত গ্ৰহ

स्म तरह स्थिति बांबाडोल है। इस बीच मारतीय समायके निग मतिवार है कि पह सरत हिम्मार समाप्तर तैयार रूप। सब भी प्रस्त पूछ जात है यह सम्ब्रा सत्तय है। एक प्रस्त ता यह पूछा गया है

### हुमारे विस्नायतके हिताचिन्तक केलका प्रस्ताव नापचन्द्र करें ता !

यह प्राप्त टीक विधा गया है। इसका उत्तर भी मीचा है। निर्मितिक सहस्य व्यवस्य विचायतक क्ष्य भावनीयों बहुतिक करना हित्तमित्रक सम्मा याथ वर्शतक के हमें काली मीएल और किवारीका हम आहर करें विल्यु के विचारीका के विल्यु के विचारीका के विल्यु के विचारीका के विल्यु के विचारीका के विल्यु के विचारीका करना है का उनका हम विचारीका के विल्यु के विल

र देशिन महीर करा बर्टी में बाह है से र

\*\*

कि हम ईसाई हो कार्ये। मुझे विक्लास है कि हम ऐसी सकाहको मान्य नहीं करेंद्रे बौर इसमें हर हिन्यू और मुसलमान मुशसे सहमत होगा। यह कानून सी कममण उसी तरहरू है। यह हमें नामर बनाता है यह स्पष्ट है और नामर्व अननेकी सकाहको हम कभी नहीं मान सकते। इस सक्ते हैं और खूवा हमारे पक्षमें है इतना काठी है। मन्त्रमें सत्यकी ही विजय होसी।

# किन्हें स्चनापत्र मिछ चके हैं ने क्या करें!

मेटाकरो एक मार्ड पुक्रते हैं कि उन्हें ट्रान्समाक बानेका मारेच निका है। उन्हें भाना भाहिए या नहीं ? इतना तो सब भानते होंथे कि वह आवेच वनुमविपत्र नहीं है। इस बादेशके सामारपर सभी ट्रान्सवास जाना बेकार है। कीमके निर्मयके बनुसार अनुसरि-पत्र-कार्यासंघते व्यवहार मात्र बन्द है। इससिए वह बादेख किसी कानका नहीं है। बिनके पास पराने अनमविषत न डॉ जनके किए जकरी है कि वे ट्रान्सवासमें पैर न रखें।

## भनुमतिषद्र को गया हो तो क्या करें।

विनके बनुमदियन को गये हों उन्हें पुराने कानूनके अनुसार प्रविकिपि नहीं दी वाना करती थो। नये कानूनमें प्रतिकिथि वेनेकी व्यवस्था है किन्तु वह नये बनुसरिपयको प्रति किपि होती। विसका बनुशरिपत्र को सथा हो उसे कुछ थी कार्रवाई नहीं करनी है। उसे इसरे बनमतिपत्रवास्त्रेकि समान निर्मय शोकर बैठना चाहिए।

## विसका अवगतिपत्र को गया हो वह धवेश कर तकता है!

एक स्यक्तिका समुमतिपन को गया। उसे अनुमतिपन-कार्याक्रमकी औरसे प्रमानपन मिला हुना है। क्या वह मारतसे जीटनेपर वापस प्रवेश कर सकता है? उत्तर वह न्यति अनुमतिपत्रवालोके समान प्रवेश कर सकता है। किन्तु आबिर चेल वाता है इस बाउको बाद रखें। बिसे जेलसे कर कगता हो उसके पास अनुमतिएत हो या न हो उसे फिल्हान हात्सवाकर्ते प्रवेश नहीं करना चाहिए।

#### परवागेके किए भी चैमनेके इस्ताक्षर !

एक व्यक्तिने बॉक्नवर्षमें परवाना मांगा। उने परवाना-अधिकारीने भी चैननेके हस्वाहार भागको कहा: अविकारीने एसा कहा हो तो उसे नैरकाननी समझा जाये। नवा कारून व्यवतक सामु नहीं होना तनतक अनुमतिपत्र बतकाना भी अनिनामें नहीं 🖁 तब भी चैमने से भन्मविकी वो बाव ही कौन-सी?

परवानेके सम्बन्धमें जबाब केते हुए मुझे यह जी बतला केता आहिए कि एक संवार बाना भिगाना है कि कोई-कोई बिना परवानेके स्थागार करते हैं। परवाना किसीके नामका और स्वापार निर्दी औरका वर्षस्य। सनारशायाने ऐसे कोरोडि नाम जी भेजे हैं। वर गुरुमें मैं जीव नहीं कर नाया। किन्तु ऐसे कोर्मोकी बहुत ही सावमान रहना चाहिए। मिर संवादमाताकी वी हुई स्वयर सही हो तो में एमे कोर्मोकी सकाह देता हूँ कि वे वर् समसकर अपनी बुधी मादन नुवार में कि पूछ भारतीयोंके शमन कामीके कारण सारे माग्वीपोंती तुग भोगना पहना है और ऐसा आवरण करनेवास व्यक्तिको जी कैर-अर समा भोगना ही पहती है।

#### without and

चीनियोंने नये कानुनके सामने न सुकनेका निर्णय किया है। इस सम्बरण किय पुता हैं। पैसा निर्णय करके के बैठे न रहें इसकिए उन्होंने एक प्रतिज्ञापत्रपर इस्ताक्षर किये हैं कि इस प्रतिज्ञापत्रपर इस्ताक्षर करनवाका नया बनुमित्रपत्र नहीं क्षेत्रा जेम जायना और यो कोई नया बनुमित्रपत्र केमा उससे मोजन-मानीका व्यवहार नहीं रखना। इस प्रतिज्ञापत्रपर मानगा नी सी चीनियोंने इस्ताक्षर कर विष्य हैं।

# युक्त **भू**कृतय

इस प्रस्तावक सम्बन्धम कि हुकानका बाजू रखनके निया वरणास्त देनके अस्तिम दिन या जनके सूटनके बाद प्रत्येक बुकानसं एक व्यक्ति बनुमिदिश्व के सकता है दूरान एएँकी सुमाव दिया गया है कि इस प्रकार को अस्ता व्यापार बाजू रखना बाहते हैं व वस्ती कमाईम से सारा खर्च निवालकर यो बचत हा उसे कानून-निधिम बाल व । यदि हुकानबार उक्त मुखावको स्वीकार करते हैं या उनका यह काय सस्यन्त देखमिन्तपूर्य होता।

# एक इमृरियेयर मुकरमा

एक भारतीय हजूरियेपर पंजीवन-कार्याक्यके मुख्य कारहुमको विश्वनमें ५ पीड धनके बन्दाकमें प्रिटीरियामे मुक्तमा चढ़ाया जा पहा है। एक नाई टीका करते हुए पूछने हैं कि व्या एक तरह रिक्का वेगवाल जान ही पीयार हुए हैं। दान दिन तक किसीने टिस्क रनका मसल महीं किया। यदि प्रथल किया गया हो तो उनपर मुक्तमा बसी नहीं बनाया करा?

#### चौडामिसकाँके मिवासियोंको चेतावनी

पुलिस कमिरतरने पूजना तिकाली है कि आगकत बली-निरीक्षक बनकर बहुदेरे टम् परमें पुस्तका प्रमन्त करते हैं। यदि वे नगरपालिकाका पास न दिखायें दो उन्हें कोई अपने परमें म जान है।

### फेरीवासीका कानून

करीशामादे शानुनाने विषयसँ अब भी विचार आर्थि है। स्टार में एक महागाय विभान है कि करीशामाने हूं कमान्यातिकारते हुएये एपनाम मोबा जार और हरके बाहर भी मीया जाया । हममे हर करीशास्त्रको हुए ये दे पीड कर के हुए है। इस नाइय जुन्म जिया जानार करीशांव भर जायस और लोगोंची करीशांचाल जा मुक्तिय मिन सर्वां भी कर दुशावदारों लागक लिए नहीं विभागी। उनमें नीई यह म नमम म हि यह लगक मान्यीयाना वास के पह है। आर्थियोंको ज्यामा जीय भी क्षीया है। विश्व य नियम स्वयु सामू होने हैं इसलिए इसमें आर्थियोंका बचाव जाने जार हो जाया है।

रे बीजी सीज बारही बहुत रिक्त बीजी राजपूरिक पात वर्ष वाविका देनी भी जिल्लो अस्तिहरू विकास भारति की रहे बी । हेब्रिट परिवेश र । सकते क्षेत्र राज्य

साराह्य सक्ष है कि जो नियम जिलेपकर भारतीयोंके किए बनाये कार्ये अन्ते उनका विरोध करता चाडिए।

### शिक्षाका कानव

इस महीनेमें फिर संसदकी बैठक होगी। उसमें नई सरकार जिल्ला-क्रियमक विशेषक पेड करनेवाकी है। उस विवेसकर्ने एक भारा यह है कि बोरे कडकॉकी पाठबाडार्ने कामे करके करी जा सकेंगे । यानी यहि कोई निजी साका यक करके जसमें तोरे और बांधे सबसींनी तक साथ प्रवाना चाहे तो सहीं पड़ा सकता । काले कडकीके किए सरकारकी इच्छा होनी तो शकरानं साम्रा सक करेगी। यह एक नया ही क्षेत्र है। नया कानन स्वीकार करने कार भारतीयोको क्या मिकनेबाका है. यह इसें विका विकेशको सामस हो काता है।

#### and the

अकारी बस्तीको पत्वगीके सम्बन्धमें स्टार में एक जाईने किया है। उससे माक्स होती के कि उसमें भारतीयोका नहीं वस्कि नगरपाकिकाका दोप के। क्योंकि नगरपाकिका न सक्ता पानी जडवाती है और न पीनेके पानीके तक समग्रती है। इसके जलरमें नगरपाहिकारे किस्ता है कि पत्ता पानी उठाया काटा है और बहुत जगहोंपर पानीके तछ भी हैं। कोर पैसा कर्चकरें ठो इससे जगह भी किये का सकते हैं। इसके विविध्तित नगरपालिकाफे वर्षि कारीका कहना है कि मह नहीं कहा था संकवा कि समायी बस्तीके तिवासी यन्त्रे नहीं हैं। कळ कोर्मोचर यन्त्रपीके किए मुकबमा भी चलावा चा चुका है। मुझे भी स्वीकार करना चारिए कि सन्दर्गीके जारोपसे हम इनकार नहीं कर सकते। बहतेरे करोंमें कहा खता 👢 नाहुर करियान कार्याय होने प्रत्या है आहा है प्राचानेकी स्विधि बड़ी प्रयानक होती है बित रहोरिन्यर बहुत ही बराव होता है। ये बहु तब पाप मानवा हूँ। उसके बिए हर्ने व्हर्ट स्वार रहोरिन्यर बहुत ही बराव होता है। ये बहु तब पाप मानवा हूँ। उसके बिए हर्ने व्हर्ट स्वा मोनती पड़ती है और साने भी मोनती पड़ेसी। कोंग सुचरता बुक्ती हुना सौर प्रकासक मन्त्र समझने क्यें तो हमें बहत काम हो सकता है।

[ यजरातीसे ]

ve

इंडियन शोपिलियन १५-६-१९०७

# २९ पत्र जपनिवेश सचियकी

[बोहानिसबय] यन १८ १९ ७

मामनीय उपनिवेश शृषिक प्रिटोरिया

महोदय

परमानतीय प्रधान मन्त्रीके कार्यवाहक सचिवनं मुझे नूचना दी है ति मेरा इस माहकी १२ तारीखका पत्र को एवियाई पत्रीयन समिनियमके बारेने हैं। आपके विमायको सत्र पिरा स्था है।

मेरा संव इस बातकी जम्मीद करता है कि इस पवर्षे जिस ममलेका जिल्ल है उसपर

नाप मनुकूमतापूर्वक विचार करेंगे।

नापका आर्टि ईसप इस्माइल मियाँ कार्यवाहरू बच्चल डिटिस मारतीय सम

[नंधनीसे] इंडियन ओडिनियन २२~६~१९७

# ३० नये कानूनसे सम्बाधित पुरस्कृत कविता

पुरस्कार धान्तकर्ता भन्याराम मेगस्रज्ञी ठाकर

नये पानुकड कावन्यमं गीन किनवानके किए हमने पुरस्कारणी योजना गुरू की थी।
वनती जा प्रतिक्रिया हुई दल पुरूष विसाहर नन्योगननक माना जा सरता है। प्रतिनीतिनामं
सामित हानेवाले २ व्यक्तित्व प्रति वनियान मुक्ति निया है कि उन्होंन पुरस्कारन किए
तेरी बोल काला उन्साह दिसाल तथा बेरानेवाले किए ही प्रतिनायोगि माना निया है।
यह उन्साह और प्रावना प्रसानीय है। दिन्तु फिर भी हमें बहुता चाहिए कि दुरस्वारक
विद्यालिनों भी देशाधियानका नमावेर्य नहीं होता भी वात नहीं। पुरस्कार केनमें हमें
मेरना नहीं वहित्य वर्ष महसूस वरता चारिना

बींग प्रतियोगियाय कोर्न तील व्यक्तियकि गीत नगमय समान प्राप्त गर । इसलिए यर वैत्राया गर्डा हो सर्न थी कि वित्र पट्ना स्थान दिया आये। आस्तिर अद्योग सनात्रम धर्म securit afelt access

٧/

समाके कप्राचका बीश समयन पाके स्थानके योग्य भारतम बक्षा वससिए वमने उन्हें एक पीडका परस्कार भज विसा है। सी बस्ताराम ठाकरको हम अधाई देते है और बाधा करते है कि गीतमें को उद्देश्य रक्षा थया है उसके अनुसार स्वयं चलकर वे इसरोंके सामने नार्ध पेक करेने और हेराकी सेका करेंने। प्रतिनमें सीनंका और कीर्यमें प्रतिनका समावेख है। तही प्रत होतोंकी द्योश करती है। इसकिए बोनों कवियाद पास उनकर हम अपने कर्तस्पका पाकर करते रहेरी तभी प्रत्येक सकटसे शजरकर कलामें विकास जीते।

बीस गीतोंके रचयिताओंसें से ककने अपने साम बसें भी नहीं बताये। रुक्ते एक्ते क्यांका गील मेरे हैं। जसमें से काशने मोस्स शील किन भागोन आगे हैं जन मार्गेके साथ हैंस कर सप्ताह प्रकाशित करते रहेते । इस किन कविनाओंको आपने तीस्त्र सानते हैं और वे किन्छों वह बाननेकी बच्छा गवि पाठकोंको हो तो प्रम उन्हें बीरज रखनेकी समाह देते हैं।

इतना क्यिनेके बाद हमें यह भी किसना कारिए कि गोत किसनेमें कवियोंने स्वादा स्तानसे काम किया होता तो वे बीट की बच्चे बन सबते थे। एक की तीतमें बोई विशेष मोज या करा मही दिकाई हो। यहि और भी क्यांवा सीच की खाती तथा विसेव सन्तरे काम किया बाता दो अच्छे सभ्य और उनाहरच मिक सकते है। पाठकोंको हमारी समाह है कि वे अभिक सम करें और अधिक कससता प्राप्त करें।

### सी अम्बाराम भैग**स्त्र**ी ठाकरका गीत<sup>र</sup>

मा होन [बक्तिरालकी पुकार] करके कर पत्ने। अले विजय ही विकय है। संसारमें जितने गुरवीर जन्त या बासा वैदा हुए है और जिन्होंने अपरे कर्तन्त्रका वासन किया है उनकी वातकों क्या है । वासिकार सकता और पूर्व करोसा रखकर थेरे सनमें यही बात का बाधे कि बत बेक ही बाना है, इसके किया कुछ नहीं। यदि विकर्मे प्राचते भी प्यारा देख-सेम प्रकट हो बाये तो दोस्ती, बुदा तदा 3 क पहर पात्र रामका नापका या कारा बकावन नक्क हा बाद दा बादा है कि प्रति हिस्स्तवाकेकी सदवपर खूता है। सब हिक्सिककर यदि एक देव कनमें रखें दो बेक्से कड़वा पत्र दो बाता पढ़ेगा केकिन उसके बाद तारै संसारमें तुक हो दुव है।

र क्लामीत का अवदर्शी :

भारती हक सकता जार, चेक परका छोत्रों ॥ कम छ

या होन करीने करो क्लेक के बारे -- कर्न

राहक अस्तर करी कार करों का किए

व्यक्ताराम प्रवर्ण क्षेत्रे केटल होत्रे ।। भा ।।

क्याना हे धरना यात ब्रिंगत नहीं हारी। बन सनका में इतनीर, मक बई राज क्षत्रभ के साकिक कान प्राप्त करवारी ॥ वन ॥ कर्मक अन्तरे क्या नेतरी साहा n Section या बीच वर्गी य बने वर्ष तैयारी एकी पूरी विश्वस करीको साची शक मेन्नका यह क्ले हरोक्स नहीं and the banking our own costs D 000 D नापाल कराने साम राज्यभी तानी वे क्यो हैकार्र होग गान हो जाही क्य मनी उसी उसा केल और क्या करते ।। भा व दिमाजरी मनते एजा. छता के बारी कुनी जनस्ती रक्षिण क्रिक्स पूरी मह जिल्ला होता कार्य सेवेक्सिन ग्री ॥ वर्ष ॥ 0.000 श्री इसीयमी यो देख यह वर राखी का माहेर राज्य शाम बसीरने गीना क्या मीला है के सम भा भारती ॥ बन ॥ भागर राजी में शाम अबर से बीबर स मा म क्षित्र मीर मानिया उन्ह बचा नई शोर्च

चोर चुगल ठम धूर्त बनकर रहनेमें विकार है। वर्षों हकोंकी प्रास्तिक हेतु बेकते दुःचा सही। निनका चम्म हुमा है उन्हें सरका ही है, इसकिए हिस्स्त सत हारी। युक्त करनेवाला समर्थ सामिक तुम्हारे साम है बाक्रमारके मिर तुरक्त तैयार हो बासो। हुक प्रस्त करनेके लिए पूरोपमें बीटी मी बहुत कर रही हैं। कानानका उपहरच ताबा है। वह हुनें सपनी मुझी हो समिलकी याद विका युक्त है मीर कह यहा है कि हुए बागह हुन सपनी कुछ सामें। उससे होनेकी कोई बात नहीं है।

सकार और सिक्त्यरका पूरा इतिहास देखो। विकय भीव और राजा प्रताप बहुतुर थे। नेरोक्तियन बृद था। इनका सारे संसारमें नाम है। एसे ही बक्तानिस्तानके सनीर बीर हसारे प्रवान भागी कारक बोधा है। बहुतुरीकी सान मही है और सब केवार है।

बद रक्षण ही शक्कर वन कार्य तब कही जाकर करियाद करें। महाराज एडवड अब हम और कवतक रहन करें?

[गुजरातीसे] इंडियन ओपिनियन २२-६-१९ ७

### शेटाल भारतीय कांग्रेस

[मूजरातीस]

**12-2** 

इंडियन ओपिनियन २२-६-१९ ७

रे विकास काम १ इक १३ %। १. हेच्चर विकासिता स्वरतीय समझ्य इक ४२ । १. व्योगीका एक प्रत्या किया ।

# ३२ नेटालमें भेलका कानून

हुमारे नेटाक्करे विश्वावकारि यो कानून बनावा है वह एकको बुद बीर हुसरेको नौकर बाली कहान्यको चरितार्थ करता है। नेटाक्करे सरकारी गढटते मासूम होता है कि कैश्योंके चार बार्ग है एक योग इसरा वर्ष्यकर, शीक्षर मास्त्रीय बीर बांचा काकिर। गोरों जी वर्ष चंकरित यारे सरकार कुछ कान वराये तो वह जाई बनाव बेगी। किन्तु बारे मास्त्रीम बीर काकिर काम करें तो कहाँ कुछ नही शिक्का। इसके बकावा गोरों और वर्षसंकरीको एक-एक गमझी मिक्का है। किन्तु भारापीयों बीर काफिरोंका बहु भी नहीं — मानों उन्हें गमझे को बकरत है। नहीं है। इस प्रकार कैश्योंने भी सरकारने बातगीकना चेव किया है। वर्षसंकर कैश्योंने केर बीर कमरीची हुन्ही हरिटोंट वर्षराहक। समाचेब होता है।

[बुबरावीसे]

श्रीक्रमन कोपिनियन २२-६-१९ ७

## ३१ हेमास रेलचे

टास्प्त जील इंप्या ने संवादवानों इस रेक्नेकी व्यवस्थापर का जाकनन किया का तकता सार्याय जन हमने विद्या तक कहा था कि हमने उस संवादमें कार्य विवादकों भी किवनई तका भी कार्यारके हकीकत पूकी है। भी कारिर पारत खूँच वर्ष है। यो किवनई को हमारा पत्र मिका। उन्होंने को उत्तर विद्या है वह हम भीचे दे रहें हैं। यो किवनई तम इस्कामिया बंदमनके मन्ती हैं

बारने पत्रक किए बोमारी हूँ। मैं इस समय थी रिश्के पाछ हूँ। बारमें देशका मा भी अंदा मेंजा है वह जज़ोने मुझे दिवा है। उन्ने और उराइते एक कियार हैं। बार में का समय होनी समय दिवा समय होनी समय उन्ने अपने का समय होनी समय उन्ने अपने किया पत्रका है पर समय होनी समय उन्ने अपने दिवा में का प्रकार होनी समय उन्ने अपने हैं कि समय होनी है पर समय हमा है परेंच कार्यक समय इन्ने करा पाइता हैं वह भी जाएको बात जोने। मेरे शहसारी मामसोका समय इन्ने हिन समय हमा है ऐसे कार्यक समय इन्ने करा है इससे मिए बायका उपकार समय हो है। हम भारतके हिन्नु और मुक्कमार्थिक स्थित होती प्रकार मेहमन तथा पर प्रकार सहस्य सहस्य प्रकार स्थापन स्यापन स्थापन स्य

[ नुबरसीस ]

इंडियन जोपिनियन २२-६-१९ ७

र देविय बान्य १८ एवं ४४४५४६ । १८ मंद्रिक सम्बद्ध महिल्ला, क्यान ।

## ३४ यूसुफ अली और स्भी शिक्षा

पी मुगुफ बसीन मालकी हास्त्रक सन्तरसमें एक पुस्तर सिसी है। यह सहुत ही प्रविद्ध है। उसमें उस्त्रीन स्थी-दिवाकि सारेमें जा विचार स्थल्ड दिन्में है वे बानने माम है। उस्तीने दिवा है कि स्वत्रक भारतमें निकारी बायरबन विख्या नहीं मिसनी तकनक मारवसी होस्त पुत्र मही सम्ब्री। स्थी पुरुषकों सर्वाधिनी मानी ग्राप्ती है। यदि हुमाए जाया स्पर्ध-पूर्व है। तमें तो हुए मानते हैं हमें सकता हो गया है और हम बहुतन हमोंक किए स्वाप्त हो बादे हैं। तम स्थीन को उपयान होना चाहिए वह न हो तो सारे प्राप्तकों कहा हो यदा है यही मानना पहुंचा। और ऐसी हाक्ष्ममें यदि मातत हुम्पर देशोंने जाने किन स को तो उसमें आस्वर्यकों बात सीनवी हैं? एम उरहका निकार हर माना-पिताकों स्थी हुमारों दिस्ताकों कहरते हैं भी मीरवाधि सीन-प्रमाणक सरोप करता चाहिए। हमें एवी हुमारों दिस्ताकों कहरते हैं भी भीरवाधि सीर राविवाधिकी वरावरी करें।

[मुजयतीस]

इंडियन जोपिनियन २२-५-१९ ७

## ३५ जोहानिसवर्गकी चिटठी

#### दान्तवासकी संचर

नई संसदका दूसरा सन १४ तारीलको प्रारम्य हुवा। स्थानीय नरकारक नामके बंबक नार्रेने चनरक कोमाने जो प्रायण दिया है नह भारतीय समावके किए समझने यान्य है। देवीलए उसका मुक्य हिस्सा शीच बेता हैं।

#### चीनी वानेवाछे 🖁

रेन समयक गिरिनिटिया चीनियोंको गिरिनिट पूरा हो जागरर चारन मज दिना जायसा चीर क्षमने हुमरे निर्दानिटिया चीनियाको नहीं जान दिना जायसा १ सा हिमावन क्षेत्रनेरर १९ वर्षके जनाते १९ चीनी ट्रान्धवाण छाहेंसे चीर यो वचनो वे खानगा १९ ३ के चित्रक पता वार्षेत्र ।

### चीनियंकि पहरे कीन !

रै- सर १९०८ क नएक शुक्रते हे दिना यमा है। देखिर "श्रीहानिकायकी निर्दा" वह ५९।

..

इक्सरनामेंसे निकल वायेगा और यदि जावस्यक हुआ तो वह बूसरा इक्सरनामा कर केया। सराज्यासाना रात्रण जालार कार यात जालावरण हुआ दा वह हूथा स्वरूपराण के लगारे स्थान चेहेरस यह है कि आन को वाकात नेती पहती है चरो नहुत ही बदान वह जाते चीओंकि दास पिरामें आर्थे बिखते गोरे निकासकों निवान कार्यों गुकर कर सेते हैं सनमन एतुरी ही क्रम क्रथेंमें यहाँ रह सकें। आब दान्सवाककी सम्पन्नता केवल कान-उद्योगपर निर्मर %। अतीको वानस्थन प्रोत्साहन बेकर यह स्विति धूर की जायेगी। क्रेतीको प्रोत्साहम देने जीर सेतोके बॉब बनानेमं सहायता बेतेकै लिए एक विशेष बैक स्रोता जायगा।

या के कियानोंको पैसा नकार देसा। इस रक्षमकी परिके फिए वडी संस्कृत सींग कर्जा क्षेत्री । क्वातीय सरकारको ५

### इस अधिप्रका समय

इस प्रापणसे साम-मालिक बड़ी उकसनमें पढ़ गये हैं। यह सम्बद नहीं कि उन्हें काफिर क्यादा राजावरों निक सके। इसकिए कर है कि बोदानिसबर्यको जान जैसी हास्त कुछ वर्षों एक बनी रहेगी। किन्तु इसका सबसे बड़ा असर यह होना कि धार्य भारतीयोंके किए बोरिया-बिस्तर बोबनेका समय वा जाये। स्वानीय सरकारका दुरु निस्कर बात पत्रता है कि टाल्सवासके मजबरोंके सिवा किसी भी काले बादमीको न पतने दिना जाने। बतु मिंद भारतीय कीम जरा भी पस्तिहम्मत दिकाई दी दो उसे मनाने में वि पीछ पहेली सो बात नहीं। भारतीय समाजके सामने यह समय 'शरू जवना मारू'' का है।

#### मक्तर-रक्तक काल्य

कान पहता है, मेरी पिक्रकी टीकाको कोर देनेवाला एक बीर कानून इस स्वर्ने वात पढ़िया है। यह पायका राज्यका स्वाप्त प्रवासका एक मार प्रवास करते हमार वाद पाय होता। विभिन्न कारकारों काम करनेवाके महार्देकी यहि कास करते समय वाद का बादे ही वह या उनके वाक-सच्चांका दुर्वात देनेका कानून 'पबट' में महावित हुवां है। यह कानून केवक गोरे मकद्वारियर लागू होता है। यानी सात के कि बानमें वा दूसरी वाद मारी मार सात के कि बानमें वा दूसरी वाद मारी सात के कि बानमें वा दूसरी वाद मारी काम करते ही बीर बोनोके हाथ या देर हुद्धार जगह गार बार प्राराशय प्रवाह छावनांच काम करण हो बार हातांक हुए यो प्रवेह के उनके अपने राज्य है। उनके कु प्रवेह के उनके रहे काम के प्रवेश के कानूनके बातांचार खान-पात्रिक योर प्रवाहर बीर उनके कुटुन्जके निर्माहके किए दो बेंचा हुआ है। किन्तु भारतीय प्रवाहर के की है विद्याय नहीं । उनके करार गरि कुदा न हो तो उनका शर्काण्य हो यायेया। इसके बकाया कोई नह में बनानें नहीं कर उनका कि ज्यांकृत के केश्व प्राराज्योंकी एक की हो भी धाननी। वह तो नेक्स बीरे किशामार किए है। वह यह बोधाओं बहुत्युरिय बीकहारी है। उनक श्वाहर माहस्वाहरी मुमिको बोकर रक्तले सीचा है इसिकए इस समय ने पूरी मुनहरी फसक कार्ट दो इकार किसीको मारवर्ष वर्षो हो? इस यथि अपनेतर बोकारीको बहादुरीका योहा-मा त्री रंग वर्गी सकें यो इसारे किए भी वस सब सकती है।

#### Williams and

भी कैननवैत्रने जलके सम्बन्धमें भारतीय समाजकी थी प्रशंता की है जात पहले । है बहु भनामक वन नई है। भी बॉन बीनन नानक एक पोरेले स्टाट में एक पन किला है। उनका सामुख नीने दिया जाना है

विवेतसीम सीम भारतीयोग वारेमें नित्त नये भी ग्रीनमर्वकर पत्रका समर्वेत रिवे दिना नहीं पह नरने। यदि कुछ बारलीय राम्यवानमें आरामने पहें और स्मापार करें ही उसस क्या ट्रान्सवाक तथ्ट भ्रष्ट हो जायगा रे जब इस वंतर्की वे उस समय जो प्रवा सम्म भी अनुकी सन्तानको हम अपरामी कहकर निकासने हैं यह हमें सामा नहीं रेता। भारतीयोंके सिए पंजीयम<sup>े</sup> को गारे स्थर्प अपराणी है व ही भारतीयोंके गठमें यह फन्दा बासना चाहने होंने। मुझे ना मारनीयोंका एक यही बार्य विलाई देशा 🛊 कि वे चचमी है। उनपर आनमी गोर जुल्म करें, वह समझमें आ नकता है। फिल्मु यदि ने बपनी प्रतिपटा रत्नमक फिए एम कानमका विरोध करें शी उन्हें बापी कैंम माना बा सकता है ? की ईन्पनवैक्क समान सब भी कका मारतीगोंका बनमब हवा है। यी गांधीक पत्रमें मायम होता है कि उनकी माँग बहुत ही उत्तित है। उनकी माँग मंत्रर त हा और ने बरमान सहन करनक नवाय यदि जल जानका निक्चय करें ता बमुक किए उन्हें वमाई ही जानी चाहिए।

#### ईसर मियौका पत्र

भी ईसप बिबॉल 'स्टार'के साम एक पत्र' किया है। उसका मारांग्र तीचे दता है

### जनरक बोधाची पत्र

विटिम भारतीय संबंधी मारने थी ईमर नियाने जनरम बायाको पत्र किया है कि सरकारन कानुनको सामू नहीं किया अमसिए भारतीय नमात्रकी सुबनाका स्त्रीकार करना टीक होगा। उस पत्रक उत्तरमें अनग्य बोधाने कहा है कि उसके किए उपनिवध-पुणिवकी विका जान । इसपर स्वतिकान-सविवको सी किला गया है। उसका ववाव सम्भव है, इस पत्रके छपन तक बा जायगा ।

#### गसद के बारेमें गहबडी

मभादने कानुनको स्वीकार कर किया है। "न सम्बन्धमें वो सूचना आरी की गई उपमें पुछ गनतरहमी मानूम होती है। कुछ औग मानने हैं कि कानून दो बर्ग तक <sup>कायू</sup> नहीं होगा। यह भूल है। मूचनालें बनाया गंशा है कि किसी भी कानुनकी सम्राट् ये वर्षक बन्दर रह कर सकते हैं। यह कानून जब सम्राद्धे सामने पैस किमा नया तब बन्होंने नहां था कि वे प्रत कानूनको रह करना नहीं चाहने। बन प्रयका मह सर्व हवा कि देस राजुनको हा बर्गक मन्त्र रह करनकी समाहका जो सत्ता थी उस उन्होंने छोड दिया है। माना यह कानून सदाक किए कायन यहा। किन्तु सदाक निरू कायम यहा रेहिनमें में मुख कर छा है। यदि जारतीयोंको यह कातृत स्वीकार नही है शा इसपर क्रमार्के हम्लाक्षर हा जानपर भी यह उनके निय तो रब ही है।

#### प्रविक्रोंपेंद्रे क्याणारी

भीत पहला है, इन सम्बन्धमें श्री रिच विकायनमें जो कहाई शह रहे हैं जनका <sup>पुत्र</sup> चलनका समय का समा है। नियमनं जिन का स्मापारियोंको मारतीन वकार्नीका स्टॉक वीचनेके किए निमन्त किया है, उन्होंने नरमार्थ शीरम पूजनाछ की है। उन मारे बाँकड़ॉपर

रै स्पेने राह नरीबोले काला ग्रामार्था बहुताब दिया है की क्यों नहीं दिया का द्या है। सुकद मि देवैद स्पन्न कार बीर्त्र पुत्र पुत्र-दुकः। के पेक्ट स्पन्न अवज्ञ समीके वर्षिककोर्त्र पुत्र देश ।

वव सरकार विचार करेगी ! इसी बीच एक और नई बात सामने बाई है। भी वध्यादेश कुछ गोरॉको पसन्द नहीं है। अतः उस सरते भी सायद हम वच सस्ते ।

नचे कानमंत्रं पारिवर्तन भवी कोता

सर वॉर्स फेरारने वनरूल बो संखे पूछा कि सुना वासा है समे कानूनमें कुछ परि करनेके किए बड़ी सरकारसे कहा बायेगा वे परिवर्तन कीन-से हैं? उसके उत्तरमें ब बोबाने कहा वब भारतीयोंका विस्तरमणक मुझते भिका वा बौर बड़ी सरकारों समाह वी बी तब मेने कहा वा कि इस कानूनको इस तरह कानू किया मामेगा कि नि मारतीय मावनासोंको बोट न पहुँचे। इसपर सर बॉर्बने कहा यह कोई मेरे सवा वबन नहीं है। कानूनको कीन-सी बापतिबनक बात हरानेका विचार है? बनरस बो कहा एक भी नहीं।

मैं क्यर मिस्र चुका हूँ कि बिटिय जारतीय संघने उपनिषेश-स्वित्रकों किया है। वन बोपाफे उत्तरकों मामून धुंगा है कि को कोग कानूनने परिकर्तनकों जावा रखते हैं वन जावा चर्च है। कानून कब लानू होगा और भारतीय त्रीतकों सुचना मंत्रूर होनी गां प्रमुख्य के है। किन्तु 'यूसरेकों आचा खबा निरामां हस बावकों कपने मनमें मंत्र व सह दूसरी मत्र है। किन्तु 'यूसरेकों आचा खबा निरामां हस बावकों कपने मनमें मंत्र व कर मारतीय समावको द्वारावालमें जननी टेक निमानके किए पूरी तैमारी रखनी चाहिए

[ मुजरावीये ]

इंडियन कोपिनियन २२-१-१९ ७

## ३६ पैगम्बर मुहम्मद और उनके सलीफा

#### Periodi.

सपने विचारके अनुसार इस सप्ताइसे हम स्वर्यक्त विचारपर एक केवानाका प्रारम्भ क रह है। हिन्दू और मुस्कमान किस मीति एक विक वर्गे और रहें यह सदा हुनास स्वेत रहेवा। ऐसा करनेके अनोक भागोंने से एक यह है कि से एक-बुस्की बच्चास्त्रीकी वार्ने इसके सिसा हिन्दू और मुस्कमान सस्तर आनेपर विना विचारके एक-बुस्सेकी सेना करें स्वापकी सेवनाका सक करनेने हमारे सोनों सोक्स निर्मित है।

हमारा जहेंस्य मारतीय समावर्षे विका और सहबानका प्रचार करना भी है। इवर्षे पूर्विके बिए हमारा हरावा सकाने पुस्तके ज्ञापनेका वा और सब मी है। हमें साता है है स्वायम् हि समीति समीति इस्ताम सम्बन्धि पुस्तकका सनुवाद तथा विकास सातिकारों भारतीयों पुत्तकी क्याका प्रकासक हम कर सकेंगे। किन्तु इसमें कुछ वावार्षे हैं। वो सनी हमें मई सी हम सि सहिता हम कर सकेंगे। किन्तु इसमें कुछ वावार्षे हैं। वो सनी हमें मई सी सी स्वायम कुछ देर सबेंगे।

हर जोर द्वारा इतन कुछ कर स्वत्याः इस बीच इसमें प्रकार के सकत वॉवियटन इरविंग रिवेद पैनन्दरका बीका-वरित्र प्रति सत्ताह प्रकारित करना निविचत किया है। यह प्रत्येक हिन्दू-मुस्कमानक परने दोन्द है। विचन्द्र हिन्दु पैनान्दरके कार्यकरूपोसे व्यक्तियत है और करेक मुस्कमान यह नहीं बानते कि बीचेनी

१ देखिए **सम्ब** ५, पूर्व ४०१-७८ ।

दक्तमण विश्वत परिश्वक नामक स्थल ।

धाप करके पैकानरके विध्यमों नया फिला है। वॉधियटन इर्धायम्ब्य इतिहास इन दोनों स्वेकि कोमोंके किए कामधायक हो सकता है। हम सारेका बनुवाद न देकर उद्यक्त मुख्य मान दे रह है। वॉधियटन इर्धावम्बल हो सकता है। हम सारेका माने वाती है। इसके मेक्कन करा मोरे सेनकाली तरह इस्तायकी बुराई गहीं की है उत्यादि सम्मव है कि हमारे वाचकोंका उसके विधार कहीं-कहीं पानके विधार कहीं-कहीं पानके विधार कहीं-कहीं पानके विधार कहीं-कहीं पानते न वाहिए। किमी मी रचनाकों पहले कहीं-कहीं पानते न वाहिए। किमी मी रचनाकों पहले उसके वाहिए। किमी मी उसके पहले उसके वाहिए। किमी मी उसके पहले उसके वाहिए। किमी मी उसके पहले वाहिए। किमी मी उसके वाहिए। किमी मी उसके पहले वाहिए। किमी मी उसके वाहिए। किमी मी उसके पहले वाहिए। किमी मी उसके पहले वाहिए। किमी मी उसके वाहिए। किमी मी पहले वाहि

## वार्धिगटन इरविंग कीन थे?

हुमें तथ इस प्रान्तका उत्तर बेता है। चन् १७८२ में अमेरिकाके स्पूरांर्क नगरम उनका सम्म हुता बा। वे कई वसी तक पूरीपमं एहे। वे समेरिकाके प्रमुख करवानें से एक बे। नहींने मनक पुरतकें विश्वी है। पेपानरके विषयमें किसी गई पुरतक उनमें से एक है। उनकी केस-स्थित वहीं सम्बद्धी मानी वाती है। उनकी रचनावाँका दूर-दूर तक नाम है। वे गीरिमान स्थित वे। उन्होंने निक्ष महिकाके विश्वाहका विचार किया था उतका बेहासकान हो बातेंके कारण उनकी बावमें के सामम्म सविधाहित रहे। उन्हें ५८५५ में नचनारकी २८ सारिकाके संपर्त निषम स्वानगर हम महान सवक्ष मुख्य हुए हुई।

## [मुजपतीस]

र्श्वरणायाः इंडियन अरेपिनियन २२–६–१९ ७

रे वे अन्दर्भ क्यों कहीं दिने का दो हैं। वे इंडिवर्ग कीरियनियमके तुम्पर्भ ह और आजन रक्के निर्मेष्ठ मंत्रीमें ब्रावारित हुए थे। यह केवासमा दो अपनस्था एक अंग अवारित र्राज्ये वार वन्द्र दर दी वे थी। देवित "इन्द्रम तुम्बाद देवासका अपन-ग्राम्य" वर्षों कम हुवाई" हुव २०५- द्।

## ३७ जोहानिसबगकी चिट्ठी

[बून २६ १९ ७]

#### पपा कानुग

ट्रान्सवास सरकारले घोक संवाद मुता है। उसने धी हैं।उस निर्मावे वक्षके वरूपों किया है। उसने धी हैं।उस निर्मावे वक्षके वरूपों किया है कि बैसा पहल उत्तर दिया जा चुका है भारतीयोंका मुझाव मंबूर नहीं किया ख सकता। यानी सरकार कानूनको समसमें साना चाहती है। यह तारीखबी ही गृह देवता के दे हैं। इसे में घोक संवाद कहता हूँ किन्तु हसे सुम संवाद भी माना बा सकता है। हिम्मदरकें तो हसे सम सवाद ही मानेंथ।

### नर्वे निपापित

सरकारी 'गबट' में समाधार है कि नये कामूनके बनुवार भी बैमनेको पंजीवक निवृत्त निमा प्या है। मैं बाधा करवा हूँ कि भारतीय समाव ऐसा बका का देगा कि यी चैनो साहत जनाही केठे केठे रहें। इस संवादसाताका नाम तो उस प्रीवस्टर में हमी पत्नी माँ की किन्दु कुराये मेरी निरक्त वह प्रार्वना है कि ऐसी ही सार सारतीयोंकी प्रावस है।

### बाकारमें छूबासूत

भोहानियबर्ग बाकारमे यूरोपीय कोग मार्तीयम्बे कृषेत परहेव करते मानूम होते हैं। इससे मार्पासकाने प्रस्ताव किया है कि यूरोपीय और काले कोरोंके किए कस-वकर विश्वाद विश्वाद किया विश्वाद किया के लिया के लिय

#### चच पंचीयनपत्रका प्रकृत

कोंसी स्टेबनटे एक पन-सेबक पूकते हैं कि उनके पात क्योंके सममका पूपना पंजीकर पन हैं। इस पनाह भी है। फिर भी उन्हें सनुमतितक नहीं मिकता। इसका का किया साम ? सान पहता है पम भाईन 'इंडियन सोपिनियन' नहीं पड़ा। में कह चुका हूं कि पेशे भारतीय नने कानूनके काम होनके बाद खेकका रेख जबना चाहता हो तो ट्रान्यनावने पेरे मही तो ट्रान्यनाफ कोड़ कै।

### क्षेत्रर्थका मत

कुछ भारतीयोको वर ∦ कि को भारतीय नया जनुमतिएक नहीं क्षेत्रे उन्हें सरकार वक्रतस्त्री निर्वाधित कर कनती है। ऐसी ही कमा कीश्यिको भी हुई वौ : इसकार उन्होंन भी केमबंकी एवं की बौ । बौ केनकेने की राय वौ नह निम्नामुखार है मुक्त को प्रस्त पूछा पया है उसके सम्बन्धों मेरी यह राग है कि परे कातृतमें मा इसरे किसी कातृत्तमें कातृत्तका विरोध करनेवासेको अवरदस्ती निर्वासित करनेवा सरिकार महीं है। सेरी कात्वकारियें एसा एक भी कातृत नहीं है जिसके सत्तर्गत जबर रस्ती निर्वासित करनेका किसीको सर्थिकार हो। सनुर्वासित कत्त्रकों सामने स

वत यही समसना चाहिए कि निर्वासनकी यात वरकियार हो गई है। व्यक्तवाड

वाशवाह

बफ्ताह है कि नये कानूनके १ बुकाइस कानू होनेकी भूचना प्रकासित होनेवाकी है। यानी विन क्षोगोंको नुकामीकी छाप कावानी हो। उन्हें उस तारीखरी क्या दी वायेगी। अब रंग जमेगा।

### मारतीच 'चामार'

पन्नट में पूचना बाई है कि आरतीय 'बाबार' — बारतवर्गे मधी मृहस्थे — सब नगरपीयतक तुर्दे किये गये हैं। यह सूचना बजी तो विष्कृत बकार है क्योंकि उन गानारों में भारतीयोंको कोई बादरायी नहीं येव उक्या। यह यब स्थे मानूनरे पीके कृत 'यी है। तथा कानून मातीय कोग रह कर है — रह अगत्त के — तो बस्ती सम्बन्धी नमूनों तथा सैंग्रे ही दूसरे कानूनोंको तुरन्त निवा पोन हो बादया।

#### धेरीबार्कोपर आक्रमण

व्यापारमण्डमने एरकारको थिका था कि मारतियाँको बालेने रोका बाये। इवके उत्तर में कालिक प्रतिक्वानिक मार्ग कि बाहे हैं। विनों में वह प्रवास-मानृत प्रकाशित हो बाहपा तब मार्गिक व्यापार बहुत-मुक्क कर बावगा नर्मोंकि व्येरीवाकोके थिए एक्ट कानृत बनाये परे हैं। बता यो नर्म के बाहपा करवागा बाहते हों वे इवसे समझ में कि उनका काला होते हों में इवसे समझ में कि उनका काला होते होंगा अपना करवागा बाहते हों वे इवसे समझ में कि उनका क्यापार काला होते होंगा करवागित हुआ तो उसका कृत्यार के काला है। बाहते होंगा अपनी होंगा करवागित है। वेदन सबको सून करवागित है। रोमके यहरे होनेपर सक्ती बासारीकी पहलान की ना सकती हो।

कटिस भीर नया कानून

सी कटिनने नये बातूनके कम्बन्धमें जो प्रथल किये उनके किय पॉकस्टम स्थापार <sup>मन्द्र</sup>म सामार माना है। उसके उत्तरमें जी कटिसन निम्तानुमार किया है

आएके सण्डकके ११ सन्ते वक्के किए मैं हनक हूँ। इस मरनहा सहस्व किसीको म रिमाई है जह नेरी समस्ते नहीं ना सक्ता। एपियाइसीन येदा निजी कोई समझ गरी है। हिन्तु मुन विकास है कि मोर एपिया मोरा चुनना-सिक्ता रोनोंट निए एपिय है। दिन हो ति हो ति हो ति हो ति हो ति हो हो ति हो ति

रे छन् रद ३ का बच्चारेख ५ ।

<sup>े</sup> भौकोत प्रतिष् सहावद्य कालोदा-सर्वित ।

## **१७ कोहानिसबर्गकी चिट्ठी**

[बूत २६ १९ ७]

#### षपा भागून

ट्राल्यवाम सरकारने योक संताव सूना दिया है। उसने यी ईत्रप मियोक पत्रके उत्तरने मिला है कि पीसा पहले उत्तर विया का कुछा है, मारतियोंका मुक्ताव मेनूर नहीं किया वा सरका। मानी परकार कानूनको अमकर्में काना काहती है। जब तारीककी ही राह देवना येन है। हो में योक जबाब कहता हूँ किन्तु इते सून संवाद वी माना या सकता है। हिम्मतवाकें तो हो पन सवाद ही मानी

### नई मिपुश्ति

एरमारी 'नवट' में समाचार है कि गये कानूनके बनुसार भी चीमनेको पंत्रीसक निर्देशों फिया प्रथा है। मैं साथा करता हूँ कि मारतीय समाब ऐसा बच्च का देगा कि भी चैन ने पाइक बस्ताई पने बैठे रहें। इस संवादातका गाम को उस राजस्टर में सभी एवं नहीं होंगे किन्तु चुकाने मेरी निगम्तर यह प्रार्थना है कि ऐसी ही सार मारतीयोंकी भावना है।

## *पादारमें शुमाञ्चत*

बोहातिसक्ये बाजारमें यूरोपीय छोव नारतीयोको छूमेरे पर्योज करते मानूम होते हैं। इसने नागरानिकान प्रस्ताप किया है कि यूरोपीय और काले कोग़ीक किए वसन-वक्त दिनार रहे जायें । विभिन्नित बाहरी हिम्का निराम केला निर्वेच से विभा राया है। इसने करते देखों नेपी रात है इसनिय हम भी यहाँ नगी वन नथ है और वब जागूनियनक्सी पिट्टी समेने वीचकर किस्कुल बेहान हो जानेंगे। मुझ पार है कि पोर्ट प्रस्तिककों आधीर्तियोज सानार से रही छठन्य बल्च सूल दिया गाया था। यस समय नारतीसेने बाजारों बागा वर्ष कर दिया ना। यदि मान्नीय करीबाले जोहानियक्षीयों जनती ही हिम्मत विकार में सर्वी-वाले पूर्णिन मिल छनती है। तुष्ण कहसाकर वेट मरलेचे सो बेच छोड़ाना बहुएँ

#### क्षण वंजीयमय्वका प्रचन

मॉमी स्टानमें एक पश्नेपक पूछने हैं कि बनके पाम बचीके समयरा पूछना पंत्रीवन पन में इक् पनार मी है। किए भी उन्हें मनुगतियक नहीं विकसा । इसका वहां किया जाय <sup>7</sup> जान पण्ता के स्व भा<sup>त</sup>ने बहियम मोपिनियन नहीं पड़ा है कह चुका हूँ कि ऐंगी मार्गीय गय जानूकर मामू होमह बाद अकका रम चराना चाहना हो तो ट्राम्बानमें खें नहीं ना ट्राम्बानम छोड़ है।

#### क्षेत्रईका यस

कुछ आरमीयांची का है कि भी आरमीय नया बनुमित्रक नहीं समें उन्हें बरहार अवस्थानी निर्वामित कर सबती है। एसी ही यका चीनियाचा भी हुई थी। इसिंक्ट स्कृति भी रिनर्वरी स्था मी बी। भी स्पतंत्र यो सब ही बद्द निस्तानुसार है मूससे जो प्रशा पूछा यथा है उसके सम्बन्धमें मेरी यह पास है कि तमे कातृगर्ने या दूसरे किसी कातृगर्ने कातृनका विरोध करनेवासिको जबरपस्ती निर्वासित करनेवा सर्विकार नहीं है। मेरी जानकारीमें ऐसा एक भी कातृत नहीं है विसके सत्त्वार्गत जबर सस्ती निर्वासित करनेका किसीको समिकार हो। सनुमतिपन-कातृको साठवीं और आठवी शासमें बताई गई सवाके निष्कार और नोत नहीं दी जान स्ती रासवीं-साठवी उपचाराजों में जो देश न कोडे उने कार्य मेन्नका स्विकार है)।

वत यही समझना चाहिए कि निर्वासनकी बात बरकिनार हो गई है।

# *सफवा*ह

अध्नाह है कि नये वानूनके १ जुलाईत बायू होनेकी सुचना प्रकासित होनेवामी है। यागी जिन कोर्पोको पुढामीकी खाप कपदानी हो। उन्हें उस सारीकोठ च्या दी वायेगी। बब रप वसेगा।

## भारतीय **काकार** '

पंतर में सुनना आई है कि माध्यीय 'बाबार' — बास्तवमें शंगी मुहस्से — बव नगरपरिवक्त मुद्रुवे किये वसे हैं। यह सुनना बनी हो विककुम बेकार है न्योंकि जन नावारों में भारतीयोंकों कोई बबरपरित नहीं यब एकता। यह एवन के कनूनके पीक्षे पूम प्रा है। गया कानून माध्यीय कीम रह कर है — रह स्वयस में — हो बस्ती सम्बन्धी कानूनो हमा सेंग्रे हो दूधरे कानूनोंको पुरस्त निक्ष-रोग हो बायेगा।

#### फेरीवाडोंपर आक्रमण

ध्यापारमण्डको सरकारको किका था कि प्रारतियोंको आनेसे रोका आये। इसके उत्तरमें 
रंगनियेस-संवर्ग किका है कि ओड़े ही शिनोमें यह प्रवास-सन्तर्ग प्रकाधित हो आवेदा तब 
वास्त्रीय ध्यापार बहुत-हुक एक आवंदा वयोकि प्रशेषकाँके किए सक्त कानून बनाये गये 
हैं। बत जो नचे कानूनकी थोर-कार सम्बाग बाहते ही है इससे समझ में कि उनका 
न्या हान होगा। समझ समझ सम्बाग्ध प्रवास का स्वाप्त स्वाप्त का उत्तर व्यवस्थ 
देनका हराय है। बार्स में प्रवाह स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त का स्वाप्त हुव से 
देनका हराया है। बार्स में मार्स सम्बा तरह साम स्वाप्त प्रवाह है। मैं इन सकते हुन 
समना हैं। रोगके महरे होनेपर सम्बी बायरीका पहचान की वा सकती है।

### कटिंच और नया काबुन

भी कटिमन नमें कानूनने सम्बन्धमें वो प्रयत्न किए उनके सिए पविकल्प स्थापार मण्डमन बाजार ज्ञान है। उसके उत्तरमें भी कटिमने निम्नानुसार निम्ना है

रे सन् १९ इ.स. सम्मारेस ५ । ९. सॅक्सेम वर्तन सरायद सम्मोस-समित ।

में भाषा करता हैं कि कोई यह न समझेया कि भी व्यक्तिने ' वोबमा की हैं इसिंछए, अभिनियम पूर्व हो भूका है। अनतक यह कानून यहाँ कानू नही हुआ है तबतक विकायतमें दवान बाकनसे यदि कुछ परिवर्तन हो जाये तो कोई बादवर्यकी बात नहीं। वौर यह भी हो सकता है कि परिवर्तनके कारण कानून निचम्मा वन भागे। इस कानूनका पहेंस्य यह है कि हर शायिकार भारतीयको पंजीवत किया आये उसकी वैयाक्रिमॉकी साप श्री बार्ड जिससे पंजीयनपत्रका क्षतास्तरण स किया का सके।

मेकिन हमें यह व अलगा चाहिए कि कानुनके प्रकाशित हो जानेसे काम हो गया। बह कारून ठीक तरहसे अमकने भाता है या नहीं इस बातपर बहुत-कुछ निर्मर है। मने जो देला है उसके अनुसार में कह सकता हूँ कि सरकारको जो कुछ करना चाहिए चसमें चसने कुछ भी उठा नहीं रक्ता है। जाना है कि इस कानूनको प्रमानसामी बनानेमें समाचारपत्र और जनता सबद करेगी। यह कानून ठीक तरहरे जमकर्में जा तके इसकिए समाचारपत्रोंका कर्तव्य है कि वे अविकारियोंकी हिम्मत बहाउँ। जनिकारिमोंका काम भासान नहीं है। उनपर जनता यदि भरोसा न रक्ष तो उनका काम विसम्बन्त विगड चानेकी सम्मानमा है। मै जाना करता हूँ कि अधिकारियोंपर बारोप कराये वार्ये दो उनके बारेमें बनेता बहुत ही साबबानीसे बाम केगी। उनका काम बहुत कठिन है। उनसे बहुत हेप किया आवना। माराप कगाये जानपर यदि वे जुले माम बचाब कर संक्ते तो कोई वार्ष न जी। फिल्ट यह नहीं हो सकता। उनकी कठिनाई उनके बरिय्ठ अविकारी ही चमछ सकते हैं। मुझे यह कडूमा चाहिए कि उमपर बारोप कवाने वार्य को उनकी भोर जनका विकत्य प्यान ही न वे क्योंकि उपनिवेद्य-समित्र उनकी खानबीन कर सकते हैं। जबदर्क उपनिवेध-समित्र अनिकारिगोंपर भरीसा रखते हैं तबतक जनताको भी रखना चाहिए। मैं बड़ा अधिकारी का और छोटे अधिकारियोंपर आरोप क्यांचे जाते के तो मैं उनकी र्णाण करता था। अधिकारी शहन ही उत्तमी और अपना कर्ज अदा करनेवार्व है। चनपर जो कारोप कराव जाते हैं उन्हें जननाको महत्त्व नहीं देना चाहिए।

भी कटिनना यह समामा समीव है। एक और सो इन महासमने कानुनको पान **सरवानमें वड़ी मेहनठ नी और जब कानूनको अमनमें शानवाफे अधिकारिगोंगर कुछ न** चुनदे "मामिए बनवाको पहुक्ते चेनावनी वे रहे हैं भानो विश्ववादी बाहे जिनता जुला करें उसकी अनुनाको परबाद शही करनी चाहिए। शीभाग्यने भारतीय सुभाजको अविकारियोंकी कराई जरूरत नहीं होगी। किस्तु यदि हानी तो भी कटिमके पत्रका यह वर्ष हवा कि मैंग्रे जैरमनगर मुरुवमा असावा गया था बैंगे ही यदि काई बूसरा अधिकारी करे तो उत्तपर मुरदमा चनानके निए जनना कुछ न करे। नवाकि उपनिवेश-सचिवको उस सम्बन्तर्मे नारी जानवारी जिल्ही एडयो। भी वटिन नाटय भून यसे है कि नर आर्थर कॉनीके पान पद नई बार शिकायन वर्ष तब कही उन्हें अपने अधिकारीकी निवतिका जान हथा था।

र (१८०४- ) निरिम्न राजनीतिक नैनिक तथा केवाक। क्यानिकेक क्याननी, १९०५-८। विनेटके म्बासक्तीः १९४ - ४५ तथः १९५१-५५ ०

श. बान्यक्तक केपानर नार्नेट १९ १-मा । १९०५ में महात्रके नानह निर्मात कि स्ते के 1 देखिए पणाप कार्यकी स्वाद ५ स्टब्स

# चीनियोंकी छदाई

भीनी संबद्धे भी किमर्मियन स्टार का निम्नानुसार पत्र किसा है

चीनियोंकी भावनाओंकी चरा भी परवाह किये दिना यह सर्म मरा कानून समकर्मे काया आनेवाका है इससे चीनी समाजको सारवर्ष हवा है।

हुम कीन हैं? वीनियाने जो प्रस्ताव पहले पास किया वा उसीको फिर महां पेछ करता हूँ कि हम स्वच्छ्या पंजीधन करवानेको तैयार है किन्तु गोरे कोम हमें मुकान बना के यह कमी नहीं हो सकता। हम यह स्वव्हान सहन नहीं करों। इस धर्मनाक कानुनके सामन हम नहीं मुक्तें। इससे मेले वे हमाध कुछ भी नर, चूँनि हम सकते हैं इसकिए क्लाउक सकते उदें। हम कोई अनुनित बात नहीं सक्लि सुत्र न्याम मीग रहे हैं।

अपनोंको हम अपने देशमें सके बादिमियोंके रूपमें बानते हैं। यहाँ मित्र के हमपर भूतम करेंस दो हम उन्हें सत्मान देना बन्द कर वंगे विससे पीनमें भी उन सबकी प्रतिका कही आसारी।

#### मिडेछवर्ग-यस्ती

मिन्द्रकर्ष नयस्थित्वतं सूचित किया है कि मिडकक्षि भारतीय न कातीय निकस्ते हैं निवन बाइनिंग इस्तेमास करते हैं उनका किराया देते हैं बीर बिना द्रक उनका उपयोग करते रहते हैं। इसिस्य नयस्थित्यतं उनकर मुकदमा क्याने हिम्से किया है। निक्क्यक्षी स्त्रीम रहनासे भारतीयोंको इस विश्वमं भोषना बाहिए। यि किराया के के की सात सकते हो तो यह ठीक मही कहा जा सकता। वार इसारी और तो वस मी नहीं होना बातिए।

### समितिकी मूख

समितिना तार आज (बुबनारको) मिया। वसमें किया है कि कानुको विरोधमें बेठ आते के तिमयको समिति नायमान करती है। मुग आजा है कि इससे कोई आरतीय परेगात गृहें होगा। समितिको परम्यानीना हम निर्माह कर पान तो अच्छा होता। रिन्तु समितिने गैंगसम्मा काहिर हो है उसे भी समझ जा नहना है। गिमितिक प्रमुन समस्य प्रारतके इंग्ले मिछि अपिहारी है और आय भी जिन्हारी बन सर्गते है। वे हुन कानुका विरोध करतेने समान है रसीम आपम्प होगा। वे हम नानुक स्थीतार करना नहीं इससे हुक आपने मेंदी है। समितिको समामुक्ते हुने सकीम्पी नकाम्ये कमान सप्तामा पानिए। बहु हुने नेतृत सन बन्मका नहीं वह नहनी। निमयर करन प्या हो व ही यह दवान नर माने है तथा उससी जिससेवारी उठा सनने हैं। इस शास्त्री नका देशके निम्म स्वत्री हो है।

बानुनरे नामने मुक्तम और रिनी बानशा विकार न कर नव भी रनता था गोवना ही होना कि मार्टीय नमानने वो गुगरी समय भी है वह हुटती है और उन चोरनका शामिक्सि औरण नगाह नहीं मिणनी चाहित। सामा है भारतीओं के मीं गमिकिको महत्वपूर्व की राजी।

पर नार टीए क्या है। किन्तु परि इसन समिति भय भी हा बादे नव भी यह तो ऐ ही तरी सहना दि भारतीय समाजन को धान पुरू विज्ञा है वह बन्द हो। बारतीय समावका चुवा — इंस्कर — सच्चा सवदगार है। उसे बीचमें रहाकर सपच सी गई है और स्पीके मरोसे हम पार होंने।

### र्चस्रोधन

कपनी पिकड़ी किट्ठीमें में किस चुका हूँ कि वर्ष हुए बीनी १९ ७ में वार्षेसे। इसकी ओर एक पाठकरों मेरा ध्यान कार्कावर किया है। मैं उसका सामार मानते हुए सपनी मूक समारता है कि १९ ७ की बगह १९ ८ होना चाहिए।

[गुजरातीसे]

इंडियन कोपिनियन २९-६-१९ ७

३८ मेंट 'रैंड डेसी मेल'को'

[जून २८ १९ ७]

क्युक्ट बोल्याकी जागाबीकर युम्बनकोड व्यक्तीन स्थानकोड वह बाँद प्रशिक्षिको स्थानकोड नेक कि यह प्रशिक्षिको प्रस्तानेक स्थानकोड कारणी स्थान स्थानकोड की मी क्षा स्थानिस हानकार की मी ।

[बांभीओं ] जह कहना कठिन है कि इस कानूनके बागू होनेका बरियम परिचाम क्या होगा परम्यु बहुरिक्त नेरा और मेरे सहयोधियों सा सम्बन्ध है हम प्रस्तादित पंत्रीमनको न माननके बिद्य पुढ़ प्रशिक्त है बरिक उसके अन्तर्गत मिमनेवाले सबसे बड़े बरवका मोननेके सिक्त नीता है।

बपने इस भावमें हम किन्हीं सबबोही इसबोने या विरोधकी साधारण मानताने प्रेस्ति

मही है। इसने पीछे केनक मारमसम्मानका विकार है।

हुसरे सम्बॉस प्रमृति एक नहें सरवायह संचानकी महिष्यवाणी की जितके बारेमें प्रमृति मनमान किया वा कि प्रसूर्व कमसे-कम हाम्यवासके आवे विदिस सारतीय माग सेंगे।

नियानेहू परिचासकी प्रीवप्यवाणी करना अत्यन्त बठिन है, क्यांकि वर्षों बप्रयोगके कारण विधानके प्रति निरोध प्रकट करणेका ऐसा बँग मेरे देणवासिनके किए नमा है। परनू वाथ हो हो हो कि स्वाप्य के स्थानके स्थानक प्राणित मुगे वो पर सिक्षे हैं और 'इंडियन वोशिनवर्ग के सम्पर्धन को वो पर स्थान है। कि विधानकों न समानकों निरार हालवासके विद्या साराधीयाँग में पूरे ५ प्रतिपात वृद्ध व्याप । वैने करीतक एक मी पर्दे साराधीयाँग नाम नहीं भुता विभाव ने माराधीयाँग नाम नहीं भुता विभाव ने माराधीयाँ नाम नहीं भुता विभाव ने माराधीयाँग निरार के साराधीयाँग निरार के साराधीयाँग नाम नहीं भुता विभाव ने माराधीयाँग निरार के साराधीयाँग निरा

भी पांचीन कहा सारतीय बहुत नाराज हु और उन्होंने हिताय सगस्य कि नये कानूनके सनतार केंग्रेसन करानेते कान्येक्स ६. इनकार करेंग्रे।

<sup>्</sup> डा. १८-५-१ ०० के शवर्षीर शङ्करने परिषयं कानुसर्वक्षीरून व्यविकार तथा उस्तकारी विनिक्तिक प्रदान कीर पर देशन हो। अभेगर कि इस्त वरितिकार हुक्याँ १५०० ते व्यवसे इस्त वालेस्त, पर इस्पान इसे थी। रेड वसी मैक्से स्वाधीर्थिक तथा शिर्धिकारी थी। "त्रेक स्था प्रतिस्थे सम्बोधार सर्वोद ८ व्यवसायक प्रतिस्थित होस्यानी अस्त स्थान स्था विश्लित सहस्य "।

नोहार्यकर्णाकी विरक्षी . ? मिं सुरकार सक्तमा अकानेपर तनी रही तो ये सीय जैक वार्येंगे। इसके कारण निरमय ही उन्हें बहुठ हानि होगी। नयोंकि उनमें से बहुदोंके बहु-चड़े स्वार्म हैं। परना अपना

बारमसम्माम सुरक्षित रसनके किए व सर्वस्वनी विक करनको हैयार है। हम अन्यान करते हैं कि बेटाके विकासम जस वसामें भी जब हम स्थमं उसस प्रभावित

हों हमारी कोई आधान न होनके कारण उसके प्रति निरोध प्रकट करमका एक ही मार्ग रह जाता है कि इस जसका सानमधे सावर बनकार कर हैं। सवि काननका न माननक परियामस्बद्ध्य सरकार अनिवार्य यंजीयन साग करमंत्री जिंद करती है तो हा संस्टा है कि

टालाबासम् भारतीयातः विकासका यक्त जपतिवेतियाके सत्तात्रकं भगाविक समग्र आस् अर्थात

भारतीयाची अन्तम इस इससे चले ही जाना पहा सकि तसा हा ता सपनिविधियाँके इस धनाराने मसे तदनक ईच्या नहीं हांगी जबतक थ उसी साम्राज्यक सतस्य होनका दाना करते है जिससे सम्बन्धित होलेका मध्ये भी सम्मान प्राप्त है। ऐस दावांसे उनके स्पवहारका विस्कृत

ही मेल न बठगा। सामकर तब जब इस बातको ध्यानमें एसा जाय कि भारतीयोंने सरकारमे किया गया जिल्ली की कालेक अलकार आकारण करनम करने आपको समर्व सिक्र कर किया है। मारतीयोंने ओक्समा पंजीयन करानका बचन दिया है। बह उतना ही धारमर क्षांग नितना कि सनिवार्य पत्नीयन। इस बारेम बहुत गुछ कहा गया है वि कानून नरम है और उपम एप्रियाद्वराची भावनाओपर बोट करनेवामी कार्ड बाद नहीं है। परन्त में इतना ही

कह सकता है कि उपनिवधोम स्वीकार किये गय समस्त प्रतिबन्धक कानुनोंको मैने पढ़ा है नौर मैं जानता है कि जैसा अपमानजनक और निरानवाका यह पर्वीपन समिनियम है वैसा नोई और नहीं है। इराने प्रमायर गारकपरम हुई विराद सभाका हथाका देते हुए भी गांधीने हुएना प्रायक तमाप्त किया। उन्होंने यहा कि समावारपत्रोंके अनुमानके अनुसार समामें २

प्यस्थित में और इन्होंने सर्व सम्मतिसे यह यम्भीर योगमा की भी कि वे बसात पंजीयनको क्रमी स्वीदार नहीं करेंचे। उन्होंने कहा कि के बहसस करते हैं। उस प्रोपमाका सक्सांकि साम पासन किया आगेगा ।

विद्यासीले है

रीड इसी मेल २९-६-१ उ

 वर दिस्त्य निर्मा निर्मा कामारकीय रिकारिक साथ न्याम विका नवा बाद अधिकाँ वर्ष कामारकीय "Ire tremed & or wiefer & fent o vo gen & fallfin morfmust bact मरन्य है किसी हे प्रतः पुत्र है। इह यीना भी है ने इस पुरुष है। "

## ३९ सार्ड ऐस्टहिस

साँवं एस्टिहनने विश्वण बाधिकामें एक निराधित पश्चका साहस और उद्यमके साथ समर्थन करके विश्वण बाधिकाक बिटिश मारतीयाकी चिर-इत्तकता कर्तित की है। एदियामें प्रवेणक स्विधित्यमपर विवादक आरम्भ करते हुए काँवें महोग्यने काँबेंदामां मा माप्या दिया उससे प्रवट होना है कि उत्तके सिए सारी वृत्तियाकी विटिश प्रवास स्वात है और विटिश एवनपिकींका चर्चन पद्यपि वह उन बार्गिमांको दिया नया है जो उसके मंद्र होनेपर किसी प्रकारको नारावियों स्वस्त करने के स्वत्य क्षेत्र के स्वत्य क्षेत्र होनेपर किसी प्रकारको नारावियों स्वस्त करने स्वत्य क्षेत्र के स्वत्य क्षेत्र होने सामा है कोई स्वाद क्षेत्र माराविष्ठ का है उसके स्वत्य करने प्रविच्या करने का स्वत्य करने एक्ट नार्य करने स्वत्य स्वत्य करने स्वत्य करने स्वत्य स्वत्य स्वत्य करने स्वत्य स्वत्य करने स्वत्य स्वत्य

बहु इतन महत्त्वका प्रस्त है कि सर वॉर्च फेरारको भी मानना पढ़ा है कि यह टान्सवाकमे चीनियांकी विर्याट स्तवम करने या साधान्य-सरकारते ट्रान्सवाक्रम कृषिके विकासके हिए कर्ब प्राप्त करतेस बहुत अधिक महत्त्व रचता है। मारतीय समाचारपर्वोक्ती जो कदर्जे क्षासम् क्षमारे पास बाई है जनसे पता चसता है कि विश्वय बारिज्यांके धारतीयाँसे सम्बन्धि भटनाजॉने मारवीय वनवाके मनपर गहुरा असर बाका है। इसकिए यह खेदकी बाद है कि ऐसे महत्त्वके प्रस्तपर साँवें एकगिनने को इसके सड़ी निवटारेके किए जिस्सेवार है इसपर क्षेक तरह योर नहीं किया। हमें यह वेककर दृष्ट होता है कि कॉर्ड महोदयने सामय क्रमजानेमें टान्सवास-सरकारने भनावेमें जाकर प्रवासके सरावको टान्सवासके अविवासी सारतीयोके प्रति होनवाकं वरतावके सवाकके साथ उक्कमा विमा है। ब्रिटिस भारतीय संबंध इसारै क्याक्से निर्कारक क्यमें सिक्ष कर विया है कि एथियाई पंजीयन व्यविनियम विदिध भारतीयोकं प्रवासको नियमित नहीं करता और सवर सान्ति-रखा सध्यादेसको बापस 🕷 निया गया बैसा कि साँवें संस्थानेंने कहा है कि इसे वापस के बेना वाहिए, तो एक नमा कानत बनाना पडेगा और, बरबशक उसकी थोजना बन मी गई है। पंजीयन-अविनियन प्रवासके मामलेकी किथी प्रकार हरू दो नहीं करता केविन ट्रान्सवालमें खुनेवाने बिटिव भारतीयोको सपमानित करूर करता है जीर अपने परिजामकवर्गे बिटिस सविधानके जिर पोपित रिक्षान्तको — वर्षात् इस सिक्षान्तको कि प्रत्येक मनुष्यको तबतक निर्दोध समझर्ग भाषिए अवतर नह अपराणी नहीं सावित हो नाता और एक निर्देश व्यक्तिको स्था निर्णे इसकी बजाय यह कच्छा है कि अपराची जिना वंदेश पाने क्षेत्र तिकरों --- बदक देता है। मह कानून प्रत्येक भारतीयको अपराजी साथ केता है और यह साबित करनेका भार न्तु नार्पा उत्तरित सामना है कि यह अपराची नहीं है अर्थात् यह द्वारावाकर्ते कानूनी छंडेकेरे साचिक हुना है। जिर, यह द्वारावाकके तमाग एवियाई समुशायको बूरी ठरह विस्त करता है, वाकि कुछ मोबोबान एसियाई चोरीसे टान्सवाकसे न चले कार्ये और तब मी

र प्रदेश माकिकारों कर्णालुक मीर १६ ५ से १९१ एक शासनाव तना कार्रेज रिकर अधिनेप्रके सर्वार

कानुनका सह उद्देश पूछ नहीं होता वर्धींक पंत्रीयन उन एधियाइसीको रोक नहीं सकता वो पोक्सान है और हुए देखरों भौरित शांकिल होना माहते हैं और सही तबउक राहना माहते हैं बबतक कि वे पकड़ न मित्रे वायें। यह अविभियन देशा ही है और ईमानदार कैसीकी इसबिल जमम कर कर दिया बाये कि भीर कोरी ग कर सकें।

इएके अन्यादा काँडे एक्पिनन इस कदन-मानको सही मान किया है कि बनुमिताओं का नामाय स्थापार हुवा है। बिटिस भारतीय संघने कई बार इसका सनुत नांचा है सेकिन नह सामतक नहीं पिक सकता थी जैमनेका अधिवेदनों जैसा कि इस दाया है एकि सह सामतक नहीं एक एक सा है। इस अकर यह कानून एपियाई समुदानके साव संदिश्य करवार करता है। इस वोच एक स्थाप करता है। इस वोच एक स्थाप करता है। इस वोच एक स्थाप क्रियाई क्षाप्त करता है। इस वोच एक स्थाप क्षाप्त है। इसकिय अपर ट्रान्सनक बीतो बीर प्रारतीय निवाधियोंने यह तथ कर किया है। कि किनिवाधे पत्रीपन और उनसे साथ क्षापी हुई क्षाप्त करता है। इस वाच कर किया है। क्षाप्त में पत्रीपन और उनसे साथ क्षापी हुई क्षाप्त करता है। इस वाच कर क्षाप्त करता है। वाच प्राप्त करता है। वाच क्षाप्त के साथ करता है। वाच क्षाप्त करता है। वाच क्षाप्त के साथ करता है। वाच क्षाप्त करता है। वाच क्षाप्त करता है। वाच क्षाप्त करता है। वाच क्षाप्त करता वाच करता है। वाच क्षाप्त करता है। वाच क्षाप्त करता वाच करता वाच

[बंग्रेजीसे]

इंडियन जोपिनियन २९-६-१९ ७

### ४० अगय-गार्ता

नहां बाता है कि रामक्याबीन रावचंत्रे कहाई पुरू की उसके पहुंच समझीदेशों वादिक किए संपाकों रामकों पात मना था। उस जमानेके रिवासके सनुवार सम्बी बहुतुरी हमते देशी जो कि पुद्ध करनेके पहुंचे सनुकों उनकी गर्मती मुक्यरनेका पुरा मीरा दिया वादी। चुक सामने मुक्ने भी थे। सुननेने कोई हक्कापन नहीं है। किन्तु हनना करनेवर भी मीर पातृ नहीं मानता जा तो पुरी नाकना दिवादों ने और संकरितन कार्य करने थे। पुरान समानेने सारी पुनिवादे कोम एमा ही करते के। बाज भी एमा करना सक्का माना बाता है। रामने रामकों साम जीवा स्ववहार किया था किस ही व्यवहार आरतीय मानामने ट्रीम्बसक नरकारने साथ किया है। बिननी नक्षता करनी मा कम्मी की उनना करने रामबाक रास्ता प्री वादनक कान्न सारे आरतीय मनामपर कामू नहीं हा बाना नवनक रामबाक रास्ता प्रमान होती।

पानने कराइको समझोना-वानकि किम भेवा या। संगदके बहुन समझानतर सौ रावच नदी माना। बोर चूँकि सम्याय उद्यक्त या दमकिए सन्तर्मे उन हाराना पदा। विदिस नारतीय सवती भारत्कन सरकारमे सनुवय-वितय करनेतर थी स्मृद्यकी सौरने भारतीय

रे विकास कर का प्रस्टनर ।

¥¥

समाबको जब अस्तिय उत्तर भिका है कि सरकारको भारतीय समाबका स्वेच्छमा पंजीयनका सुभाव मंजूर नहीं है। यांनी अब यही जानना सप रहा कि कानूनको काजू करनेकी सारीश कब प्रकासित होती है। इसीके साथ हमें यह भी मान केना होगा कि सरकार सपन मनके कानन बनाती है। कानून बनानेमें अँगुकियोकी निवानी सेनेके बारेमे कक परिवर्तन हो सकते हैं। सेकिन इसके मास्तीय समायका कुछ काम नहीं होगा। इसकिए भारतीय समायको बार कड़ाईकी ही दैसारी करनी रही। सड़ाईके किए भारतीय समाजको और कुछ नहीं केवल जसके प्रस्तावपर भटन रहनेकी बुढ़ता चाहिए। इसके सिवा और किसी बातकी सकरत नहीं। हमारे नाम को पत्र साथे हैं उनसे प्रकट होता है कि भारतीय समाब उसके हिए विक्रम्भ तैयार बैठा है। ट्रान्सवास सरकारने जो हमारी बात नहीं मानी इसके सिए तर तो नाराव होनेके बवाय ऋच होना चाहिए। सच-सठकी परीक्षा वश हो बायेयी।

[युवपतीये] इंडियन बोपिनियन २९-९-१९ ७

## ४१ दक्षिण आफिकामें अकाल

दक्षिण भाष्टिकार्ने क्वेमान समय बहुत ही जयब बीत एहा है। हर जयह वंगी दिलाई देती है। गोरे और काके समझी हालत कराव हो गई है। उसने बमीनवाली और ब्यापारिकोंकी क्याबा मुस्किक है। इस समय कुरवर्की व्यक्तिको सोचना कान्निए कि नमा किया जाये। व्यापार और भी कमजोर होया। जमीनका मुख्य और भी बद्धा बामेगा। यह कहाँतक निजेमा? इस मुल्कका यह संकट वर्षाकी कमीके कारण नहीं न फुसल विवड़नेसे है बक्ति इसकिए है कि नहींसे पैसा आता था नह जनह नेकार हो पहें है। इससे हम देख सकते हैं कि खेतीमें नुकसान नहीं है। इसकिए हम प्रत्येक भारतीयको सखाह देते हैं कि इस मदसरका काम जगकर विससे जितना जन सके उतना वह बेतीपर ध्यान है। ब्यापारी और इसरे सब माप्तीय सेवी कर सकते हैं। ससमें बहुत पैसेकी आवश्यकता नहीं ख्यती न उसमें परवाने वर्गग्रहका सवाक उठवा है। हमारी निश्चित सम है कि वरि भारतीय समाय सतीकी जोर अधिक भाग देना तो उसे काव होता। इतना ही नहीं धलीका बन्ना इस मुस्कम नारतीयक निक्स जो नापति है उस पूर करनेमें भी मदद कर सकता है। यह मस्क गया है। इसकिए यहाँ बहुत प्रकारकी फुसकें पैशा की या सकती है। और यदि वे यहाँ न क्यों तो उन्हें बाहर मेना या सकता है। नानसवाकर्ये दश कीन सेतीके द्वारा देशको सम्पन्न बनानेका प्रवल कर रहे हैं। नहीं नेटाकर्ने भी हो रहा है। इससे प्रत्यक मारतीयको नेतना चाहिए कि नह जमीन जोतनेकी और व्यान है।

[पुत्रचतीसे]

इंडिजन मौपिनियन २९-६-१९ ७

# ४२ लॉर्ड ऐस्टब्लि

विभिन्न साफिका विटिश भारतीय समिति अभी तथे काननके सम्बन्धमें और सगा रही है। साहि रोस्टेबिस को बस मसिनिके अध्यक्त बनाये गये हैं बहत मेहतत कर रहे हैं। सार्विसमार्थे सम्बंधि को सावक किया है जसकी बोर इस पाठकाँका स्मान कींचते है। उससे बात क्षेत्रा है कि नये कावनसे किकायतमें बहुत की उल्लावना फैस गई है। सभी एमझने संये हैं कि मारतीय समावपर बहुत बहुत हो रहा है। जब उस बहुमधी बास्त विकता सिद्ध करनके किए आरतीय समायकी जिम्मेवारी है कि वह जेकदाने प्रस्तादयर देवदापर्वक बटा गरे।

गबयतीसे ह

प्रेंडियन जीवितियन २९-६-१९ ७

## ४३ इंग्लडकी बहादूर स्थियाँ

इम्मेंबकी रिजयों अपने किए मताबिकार प्राप्त करना चाडती है। जनकी समाकी अधिकत रिपोर्ट प्रकासित इहं है। उससे मासम होता है कि वह समा बपने कामके लिए हर सप्ताह करीब १ पीड कर्ज करती है और बाजरुक यानी वो वर्षके जन्दर सब स्वियंति प्रिकटर मानी बार्नोंके अविकारोंके किए समझय अ वर्षकी क्षेत्र घोगी है। समाके मन्त्रीमें स्थित है कि देस समाका काम चळानेके छिए जमी २ वींडकी अकरत है। तसने प्रत्येक सहस्यमे पा एकम प्रस्टाती करलेके किए कहा है।

वह बंग्नेब स्मिमोंको उनके ही समावसे एक प्राप्त करनेमें इतना पैसा वर्ष करना भीर द्वना व क उठाना पडता है तब भारतीय बीमको दसरी कीमसे कविकार प्राप्त करनेसें वितना वर्ष करना और विद्युना दृष्ट बळाना होगा? यह हिसाव प्रत्येक मारदीय समझ में बौर फिर सोचे कि यदि परे १वे नास्तीय चेक चले चार्ये और बदि वे १व भीर अर्थ कर तो उससे इस कार्यमें कोई वहा अर्थ नहीं होगा। कुछ निकादर दाला पालकी जारतीय कीमने अभी तो २. पाँड भी वर्ष वहीं किये हैं, न कोई जेस ही पना है। इतनेपर भी यह मानना कि अभिकार मिक ही जाने चाडिए, सरासर मूळ मालम श्रोती है।

[नुगयतीसे ]

इंक्सिन मौचितियल २९-इ-१९ ७

रे वर्ध वर्ध किया का सरावें। े मा क्लेज इंग्लेंडोर क्लोनाने लिसेंडे एंटरीय क्लाम्बर मान्योगना एक्लारे हैं । बीसरी बसरिक कार्य (१८५८-१९१८)के नेतृत्वरी महिकानीने भी तंत्री जनमा वा कार्य वर्षा देना अन्यस्म करना, भीर के बारा सारिक्ष वा

## ४४ भारत और ट्रान्सवास

इस समय नारतकी नवर ट्रास्थनाक्चर है। महासमें वस हुवार भारतीनोंकी समाने प्रतास किया है कि प्रारतीनोंको विक्रण साधिकार्ण करूर सहना एक्टा है इसकिए उपनिवेधीके गोरीको मात्रामें कोई नौकरी अवदा बण्य क्यसर नहीं मिकना चाहिए। बाह्रीरका ट्रिक्सून किवता है कि यदि मारतीय समाव करतक वपना उत्साह कावम रखे को बहुठ बाम होगा। अनेक मारतीय अकदारोनें चर्चा हो रही है वीर समी सहानुमूर्त प्रवक्ति कर रहे हैं। कोई कैस्प्रशन्न वैदें अधिकारी तोच रहे हैं कि यहाँके मारतीय समावके क्रमर को जूनम होता है उसके मारतपर बहुठ नहुर असर पहला है। इस सब क्यांचित प्रवट होता है कि मारतीय कीनके हाव अपनी प्रामाणिकता दिश्य करनेका समुख्य अवदार कमा है।

[मुखयातीसे]

वंडियन सौपिनियन २९--६-१९ **७** 

### ४५ कन्याओंकी विकास

सभीगद्दम दूष्ण समय पहले मिन्नम जनाना नार्यक गल्यं स्थ्यको स्थापना हुइ वो बीए स्थलो विजीवित उपस्की होती वा पढ़ी है। उस स्कूमको संद्रायदा देनेके लिए सरकारणे प्रार्थमा की पढ़े हैं। उस स्कूमके लिए खास बगाह की पढ़े हैं बीए उसने साम कामान्य बगानेकी भी मीनना है। किन्द्रणार्टन प्रदित्ति अनुसार उन्हों खास पुरुष्टें देवार की गढ़े। सुन्नमान सामार्थी न मिन्ननेके कारण बगी एक गोरी माहिसको २ व वेटनपर पिदस्त पिया पार्थ है। इस स्कूमके लिए बासवक १३ व एकन किन्द्रे गोरी

• [भूजधर्तासे]

इंडियन बोचिनियन २९-६-१९ ७

### ४६ भाषण प्रिटोरियाकी सभामें

प्रिटोरिया ३ जुन १९ अ

सो गांपीने नानुनका जसर समझले हुए कहा कि हर भारतीयको काहे वह गरीव हो सा समीर स्थलक होना काहिए। यह कानुन [साधान्यीय] धरकारले मनूर कर निया हससे नुग्न नहीं। भारतीय समाजक हारा गेनुर होना सनी बाली हैं।

र रिप्तार्थ करनुषक मणि निराध न्याल करनाव निरा भी ईतत दिवाँकी अन्यकृताने अस्तीयोंकी एकं क्षमा हो थी। उससे दिने को कोचीजीक जनवका का सारांक है। \* <

गिराबटका सन्भव कर ही गड़ीं सकते। किन्तु यह समय तक करनेका नहीं है। बीर बातकॉपर, जो रूपनीका मही करलीका महत्व समझते हैं बीरता और ठीस कार्यकी हैं। प्रतिक्रिया हो सकती है।

बैसा भाप पड़ते हैं, वदि प्रिटोरिया कमजोर है और सरकारने सांपनी नृद्धिसे जिसका बाप उसे ध्रव देते 🖁 अपने प्रति किसी भी विरोधको छोडनेके किए सबसे कमगौर क्रमहको चना है और यदि इस अधिनिवसके विकक्ष आवाज उठानेवाला अकेला में और सरभवत मेरे बोहे-स साबी कार्यकर्ता ही रह जायें तब भी हम यह कह सकेंगे कि इस गिराबदको स्वीकार करनेमें हुमारा कोई हिस्सा नहीं है। किन्तु प्रिटोरियाके सम्बन्धमें बापकी को सम्मित है उसे मैं नहीं मानता। कक स्थानीय मन्त्री भी हात्री ह्वीबके मकानपर द्विटिख भारतीमोंकी जो काम समा हुई थी उसमें एक वक्ता में भी बा। मैं बापको विस्वान दिसाता है कि यदि मेर देशवासियों हारा व्यक्त मावनाएँ उनके हृदरोंसे उद्मृत हुई है-बौर मेरा विस्ताय है बात ऐसी ही है—को प्रिटोरियाका प्रत्येक भारतीय विनिवार्यत पुरा

पंजीयन करानंत दनकार करेगा फिर परिचास बाहे थी हो।

वधिन वाफिका विदिश्व मारतीय समिति जब यह कहती है कि स्वातीय सरकार इस सन्देहकी पुष्टि करती है कि वह उद्युवन कानगीको खादने और इस प्रकार दिटिए भारतीयों को गिपने और अपनानित करनेके किए स्पन्न हैं वह आप उत्तरप मूह-कट प्रापानें अत्याद नहीं यो नारमितक अस्पितक आरोग स्थाप हैं। आस्पतिक अस्पित या अस्प कांद्रे जिस बातका भी योगी होनकी कोखिम हो मैं उसी कथनको बृहराता हूँ और उसके सुमर्वनमें आपके सम्मूल जानवृशकर किये गय अपमानका वह शाओ उदाहरण प्रस्तुत करण हैं का प्रिटोरियाकी समामें प्रकाशमें भागा है। बड़ी एक वर्ष-सवारकने सम्म दक्षित्र शास्त्रिकी रेक्टबेका एक कागज दिसामा जिसमें कहा नया या कि रेक्टकी याथाके सम्बन्धन

प्रमाण की प्राप्तक है वह ईसाई और यहूनी वर्षप्रचारकींके लिए ही है! वर्षप्रचारकों इस तुक्तांत समाने कुवार सन्तनी केल पहें। क्या यह नवा घेटनाव में पृक्षिमान्योंकी मरमाने किया वासरोक चौकती है?

सापका आदि मो० ७० गंगी

(बंधनीस)

रेंड डेली मेल २-७-१९ ७

१ देखिए "प्रिवेदियाची लाग समा" पृष्ठ ८०-८२ । १. देखिए " बाम्मी की वक्र शर-शर त

## ४८ बोहानिसवर्गके साजे समाचार'

भोहानिसवर्म वववारकी साम (अकार १ १९ ७)

नया प्रवाधी विभेयक वैसा किया जा चुका है। इस विभोयक के अनुवाद कोई भी
भीरवी जाननवाडा व्यक्ति [ट्राल्यवाबनें] प्रवेश कर सकता है। किन्तु मारतीय नहीं। जान
पत्रता है कि निनरत बुनी वानून बातू होता है वे बीवनी वार्त या न बानें वासिक नहीं
से सकते । इसके अवाबा वह कानूनके अनुवाद सरकार विशे दूरा समझती है तरे ववर
विशे निविधित कर सक्ती है और निविधित करनेका खर्च वक्की जानवारमें से के सकती
है। अब नारतीय ववस्य फन्में बाये हैं। यह विशेषक पाछ होगा या नहीं यह तो मैं
नहीं जानता किन्तु इसमें संवा नहीं कि ट्राल्यवाककी सरकार भारतीनोंको खदेवना बाहरी
है। मुझ बाता है कि हर मारतीय इस्वयके साथ बहुस वावेगा बेदरवाती तेकर नहीं।

ारिकारकों मोजनासक

-

भोदानिस्दर्गकी नगरपाधिका प्रत्येच नार्ग्यीय मोकनपृह्वाभेके छिए यूरोपीय मैनेवर रेवना मनिवार्य करना चाहती है।

#### फीक्सरस्टमं समा

फोलनरस्टमें मंगळनारको सना हुई बी: यी काळकिया समापति थे। भी गांधी भी तट तथा यी नाजी और थी काळकियाके वायच हुए। सबने जेल-सन्तर्णा प्रस्तावण कृष्टिया स्पीकार किया। स्त्री स्वत्य बन्दा इकट्टा किया पत्रा। करीव २ पींड बन्देके किए नाम किस्ताय नवे और ११ पींड नकद मिके।

#### <u>प्रिटोरिका</u>

मिटोरियाके मास्त्रीय बहुत कोर दिला रहे हैं। जनीतक एक भारतीय भी नया चनुमतिपत्र केने नहीं बया है।

[ नुबयतीते ]

इंडियन मीपिनियन ६--३--१९ ७

<sup>ि</sup>ष्य "हमते बोह्यानिकर्त बनाविषि हता वेकिन" वनमें क्वारित दिया क्या था । १- प्रकार किर देखिर परिशिद्ध ह ।

## ४९ पत्र 'स्टार'को

वाद्यानिसमर्वे जुलाई ४१९७

सेवामें सम्पादक स्टार (क्षोबारिस

[चोहातिसवर्ष] सहोदय

बापने बपने पाठकोंको को बानकारी दी है उससे मारतीय सभावको बहुट बास्पर्ये हुवा है। भारते कहा है कि मारतीय कममय किसी नियोग्यताये पीहर नहीं हैं बौर बैनक्सिकि निश्चान देशके प्रकारत को विचार ही निश्चान हो करता चाहिए, स्वीकि भारतीय विपादी बपनी पिंचन नेनने पहले स्वेषकारी वपनी बैगाउँकि निश्चान देते हैं।

में सोचता हैं कि क्या आप अब प्रवासी विधेयकका को कस प्रकाशित किया नमा 🛊 समर्थन करंगे और यह कहंगे कि बहुतिक आरतीयाँका सम्बन्ध है वह कानुत निर्वोध है। एधियाइयोको बत्यन्त बाळाक बताया गया है। किन्तु वो बालाको इस विवेयकके निर्मालाओंने दिवाई है वह, मि अग्रामित मापामें कड़े तो सबसे बानी मार कं बादी है। मरि सम्ब २ के उपलब्ध अको मैते ठीक उच्छ समझा है तो मेरा विस्तास है उसके द्वारा एसियाई पनीयन अविनियमके निरोण करनेवासे बनाकासक प्रतिरोधियोंको एक उत्तर दिया गया है और इान्सवासके जारणीयोंने भारमगौरवकी संबक्षिप्ट भावनाको भी कृषकर्तके किए रामकीय भरकी प्रणाकी स्थापित की नई है। श्योकि उक्त बच्चके बन्तर्गत ऐसा प्राप्तेक एप्रियाई, को नमा पर्यायन प्रमानपत्र नहीं लेगा एक वश्चित प्रवासी हो बायेमा और वर्षित प्रवासीको चेंचकी सका दी जा सकती है उसके बाद उस उपनिवेशसे जबरदस्ती निकाण का चकरा है तका उसके निष्कासनका स्थय उसकी सम्पत्तिसे को उपनिवेश्वमें होगी वसूच कर किया जायेगा। इस प्रकार कानून बहुत ही वेचीका तरीकेसे वॉक्ट प्रवासीका निर्माण करता है। विश्व न्यांतिने हान्सवाकको अपना देस बना विमा है फिला यो मतिरिता बम्ब भागकर अपने क्रमर लामू किसी कानुनका उचित या अनुचित निरोब करता 🕻 👯 व्यक्ति जपने अनीकृत बेचमं कानूनके सरजाराते विचत कर दिया आयेगा । इसके विदित्ता यह सन्द्र अवसः एक्षियाई बौर बुराचार अविनिधमो का श्री अमन करा सकता है वर्षार् बस्वाएँ, गुम्ब और वे एधियाई जो अपना सम्मान खोनेसे इनकार करते हैं एक ही भेनीमें रक्ष चार्येगं ।

इसके मिरिस्ता इससे वो जपमान उद्दिष्ट है उसकी निरंकुपता दिखानके भिए, मैं समराका म्यान इस बातकी जोर विकास बाहता हूँ कि मदि कोई मारतीय — उसहरमार्व तर मंबरपीको ही के कीविए — जरमन कड़ी परीकाम उसीर्य हो बाबे और नास्प्रसावने बाना चाहे तो उसको बबस्य ही बपना और अपने अवसरक बच्चोंका पंजीपन प्रमाणपत्र होना कोर परि वह विवाद प्रवादीकी योगीम माना और पिप्तासिक होना न चाहे तो उसके बाद सामने बीव बापुके को बच्चे हों उन्हें मी बच्च-अक्षण और एक साम वेंपुक्तियों निवास के पहेंगे। बहुत यह बाता है कि पत्नीयन अभिनियम सिर्फ पिनास्त्री के रिक्ता-सम्बन्धी सोमाणाके कार्रक होन्या है जिसका सम्बन्धी योग्यनाके कार्रक हाम्यनाक्त्र स्वृत्तिक अभिनियम न होन्यर को व्यक्ति अपनी विकात-सम्बन्धी योग्यनाके कार्रक हाम्यनाक्त्र स्वृत्तिक अभिनियम सामने कार्रक हाम्यनाक्त्र स्वृत्तिक अभिनियम हो बाह उसके बाहुर, उसके दिमी एक पूरोपीय मापाके बानकी परीक्षा क्रियी भी स्वयम की वा स्वत्ती है। वह क्या उसकी प्रिनास्त्रके विवाद उसके वाहुर, उसके दिमी एक पूरोपीय

> भापका आदि मो *क*ार्गणी

[बद्रजीने]

स्टाद ५-७-१९ ७

#### ५० आगर्मे घी

प्रिंगियाणी बाम नमाणी नारंबा<sup>म</sup>ना विवरण मजने हुए हमारे प्रिटेगियाके संवाद प्रिंगिया है कि मौनवी मुक्तिया सहसद हारा सम्य विश्व सादिता रेक्से (सी एवं प आ) न एक् पन पेम किया जानतर हुत मननती करी। उस परको हम एट पेहर करों प्रकल सामने हैं। वह इस तफ है

बाएके ६४ तारीक्षके पत्रके उत्तरने जितने दुलावातक पुस्तिम तनाजकी पापिक सावध्यकतार्होंको पूर्ति करनवाने एक मुस्ताके पात्रा-तानाची सवदा जिक है के <sup>प्</sup>रना बाहता हूँ कि पूर्वि इस हेतकेने वर्णनवारतोंको दी जानवासी रिपायन देनाई

रे देखिर क्रम्प कुनुष्ट ४० वृह ४५ व्ह ४ वृह के देखिर नेवस जीत केली सम्बद्धीन वृह दक्त्यदा सम्पर्ने धीनी नासमन

व्य ६

या ध्यूदी कर्नोंके सलावा कुलरे क्रोंको नहीं दी काती 👢 इसकिए में सामकी मानी हुई विशेष पुषिकारें वेनेनें सतमर्थ हूँ।

इसपर स्वयं मुख्य माताबात प्रवस्थकके हृस्ताक्षर हैं। इससे हमारी सम्मित्रें स्थायपूर्व स्थापनात्वी विराद्या प्रवस्त करास्त्र कोशानी दिया था सब आहाएँ समाप्त हो जाती है। इस प्रवस्ते यह सभी मी लाग हो बाती है कि साधानक्षेत्र भीतर कोई सामित्र पेस्पार गृही है। हुम्मित्र हम बालि-मेंबरे को बम्मस्त हो गये हैं। किन्तु एसिजाई विधित्याने एक बामित्र मेरमान करने पहल की है और देलने विधानते सक्ता बनुसान किया है। द्वाराधानामें रहनेके हम्बूक नारतीय बागते हैं कि उनहें साबिकारियों कमा बाता रहने है। हमारी समझने गृही बाता कि जिन कोगोंका साबार हो वर्ग है भीर को — दिन्दू बीर मुस्कमान होनों — बचने बमंत्रर जान्न्यक होते ही विश्ववित हो उठते है जन मोर्सोंकी प्राणिक प्रावनानोंके जनसम्ब व्यवनानके इस नवीनतम बहाहरनका कोई स्वर्णान कमा मीजिन

[बंग्नेबीसे]

इंडियन मौपितियन ६-७-१९ ७

## ५१ एक टेक

पाननीय बसीर महाविसव से महासहित 'सहब ही नहीं बन सरो। उन्होंने सकती देक रखी तब प्रतिका निक्ष और अंदेनीने उनका स्वानत किया। वे पाठाकी पात्रपार एस प्रतेपर नामें ने कि उनकी प्रतिकारों पूरी सप्यक्ति रखा को नायेगी मार एसकार कोई एककी विषय नहीं कोची। अगई कोई रखेनते 'सी बातेन तिम्तकार दिया एककी विषय नहीं कोची। अगई कोई स्वान्त ने सी बातेन निक्रका दिया पा किन्तु उन्होंने सात्र इनकार कर दिया था। उनका कारण भी मोर्नेने 'सपते दक्य प्राप्त कर दिया था। उनकार कारण भी मोर्नेने 'सपते दक्य प्राप्त स्वान्त की स्वान्त स्वाद्य स्वान्त के स्वान्त की स्वान्त प्रतिकार को स्वान्त की स्वान की स्वान्त की स्वान्त की स्वान्त की स्वान्त की स्वान्त स्वान स्वान्त स्वान्य स्वान्त स्वान्त स्वान्त स्वान्त स्वान्त स्वान्त स्वान्त स्वान्त

<sup>2</sup> TOTAL STREET, 98 50% 1

र. (१८५९-१९६५): भारतके शामाराम और नार्नेट <del>आर</del>क १८९९-१९०५: देखिए क्वार ५, वृद्ध ५ ।

१ (१८१८-१९२१)। बराव कार्या १९ ५-१ । १ (१८४५-१९१४)। बराव वास्तरम् और कार्या कारण १९७५-१

~

टान्सवाकके भारतीय समाजको इसी प्रकार सोचना वाहिए। "सर्वस्य वहा जायेगा वर भी नया कानन सज़र नहीं करेंव"—-यह टक रखना आवश्यक है। इस काननकी नाराएँ प्रशासित हुई है। जनका सबीमा हम इस अंकर्मे दे रहे हैं। वे भाराएँ इतनी सकत भीर कठोर है हि जनकी किसीको स्वप्नमें भी कल्पना नहीं हो सकती। अनरक बोवाने विकायसमें को मीठी-शीठी बालें की वीं जनपर पानी फिर गया है। इससे हमें बहुत कसी t। यदि इस बहरकी गोसी क्यी कानुसपर चौदीका वर्क चढ़ा हुआ होता तो भी भारतीय भुकानेम बाकर बोका का सकते थे। किना क्षत्र हो एक मी मारतीय ऐसा नहीं होगा जो

इस काननको स्थीकार करे। इस कानमके सामने अकनेवाले भारतीयका क्या साम डोगा यह भी बरा इस देखें। एक हो मह कि वह जपने चुवाको पूकेमा कूछता यह कि उसकी प्रतिष्ठा विकड्मक समास्त हो बागेगी सीसरा यह कि उसे सारे मारतका साथ मिलेगा चीमा यह कि उसके सिए वस्तीमें जानेकी तीवत आयेगी और जालिए टान्सवाक्षमें कुलकी जिन्हमी वितानी होगी। कर्तनके धामने अकसर कौन प्रार्तीय ऐसे काम मोयना चाहेगा? अब न सकनेवासेकी भी बात कें। वह सहासे करनेवाका माना बायपा वह नदाके साथ किये हुए इकटारना पाकन करनेवाका माना आयेगा धर माना आयेगा : भारतीय उसका स्थागत करेंग बेंक उसके किए महरू माना बायेवा। उसे क्यावासे-ज्यादा अबि कोई दुःच होगा तो यह कि उसकी सारी चम्पति नप्ट हो जानेगी और अन्तर्में शायद ट्रान्सवाक मी छोड़ना पड़े । यदि ट्रान्सवाक किहमा पदा हो जावता जार बाराज धायद द्वाराचाक का काला पड़ा परा मा द्वाराचाल किहमा पदा हो क्या दूसरी जावह जुदा गड़ी हैं? जिसे परित पिने हैं उसे प्रकेश रेनकामा साकिक हा बगह देंठा हुआ है। उस सामिनको जुदासद गर्ही चाहिए। यह हमारे कानमें वेवल मह कहता रहता है कि मुझपर भरोसा रच। यदि उसकी मभूर वाकी हमें मुनाई पूरी देती तो कानोके होते हुए भी क्षम बढ़रे हैं। यदि वह हमें बपन पास बैठा हुआ रिवाई नहीं देता तो आंजिंकि होते हुए भी हम बन्ते हैं।

निर्म मारतीय समाज अपनी टक निवायेना तो इन मानने हैं कि कोई मी भारतीय बरवार नहीं हो चकरा। द्राप्तवाबके प्रारमिक्षी हो बना ही हुए चारे दे किया निकास के सारमिक्षी हो जाता ही हुए चारे दे किया प्रारमिक्षी हो जाता ही हुए चारे दे किया सार्टिका के सारमिक्षी हो जाता है। इस चार दे किया सारमिक्षी हो सारमिक्षी सुनित किया सारमिक्षी हो हो सारमिक्षी हो सारमिक्

नीर वहादुर बोमरोंको हुमारी बहादरीका गता चल जायेगा।

एक बार एक सिंह बचपनसे भेड़ोंके बीच पतनेके कारण अपना भाग नुस गया और कार बारको पढ़ ही मानने कथ गया। किन्तु हुएरे किहाना बुच देनकर ठर्ग भागा बुछ नाम हो बाया। यही स्विति पारतीय शिहनो समानी चाहिए। बहुन नमयमे हम अचना नाम मूचे पामर बने की है। यह मान करानेवाका सबय जाया है स्मसिए

राखी पुरो विश्वास वणीनो साची। बार्च जेत, असने अस्त एन उर राजी।

## [नगतीते ]

इंडियन मोपिनियम ६—७—१९ ७

रे समीसार बलाई । ३ और । ४ देश । "- वे पंक्रियो प्रस्तुत कविता केम्बामा की है।

## ५२ समितिकी सलाह

छामितिने पाछरे ट्रान्धनाकके धन्तन्त्रमें आया हुआ तार हम प्रकाशित कर चुके हैं। सी रिक्के पत्रते छमक्रमें जा सकता है कि धमितिके तारते हुमें जात भी बरता नहीं है। धमिति हुमें बहुत मका-पूरा कहे तब भी जेकके प्रस्तव्यमें हुमने जो बहुत ही धोच-समसकर निर्मा कि सब्दे पीछे पैर नहीं रखा जा सकता। साहस करनेवाकेको हुएरेकी सील काम नहीं वेती।

बों क्षेत्रसम्मे ट्रान्नवाकपर हुमला किया तब किसीसे सीक्ष नहीं की थी। हमनेका तो कोग मुख गये किन्सु उनकी बहाबुरीकी आब भी प्रशंख की जाती है। वे स्वबंदिय

समय बोबाके सित्र है और केपना कारोबार चना रहे हैं।

इसिनेड प्रवान मानी छए हैन्से कैसेक हेन्सिने बहुत है विजयपूर्यक बहेज महिछाजेंको रखाइ सी वी कि वे जपनी जेक जानेकी थात छाड़ हैं। इन महिछाजोंने जनरक केंद्री बुड़ी यहन मी है। किन्तु उन बहादुर सहिजाजोंने उछ वृद्धिमानीकी छीखको माननेते इनकार कर दिया। महामिकारके बनायमे उन्हें जो बेचना हो पुत्ती है उसे तर हैनसी बना बन्ध है वब बहादुर जड़ेब महिजारों जपने नये बमिकार प्राप्त करनेकी कहादि किसीको छीखकी परसाह किसे विकास का रही है तब बचा मारतीय मर्स बनने बाते हुए हुक्किं— मपनी स्वचन्नताकी रक्षाकी कहादेंकों— मक्त कोई श्रीपित या वोई महासूच्य धीख है, छोड़ है?

[गुजधारीचे] इंडियन बोधिनियन ६-७-१९ ७

### ५३ कैसी बना!

सिंद ट्रायचालस्य बायक छाये हैं तो नेटाल कुट आया। दा बात कहीं। नोटोकी कालोर पढ़ारें होती हो। यहते हैं। बतन शताकती एंक्सरों ऐसा विकेष्य देश हुना है कि समी बात कर कोरोकाला प्राचीन करते हुना है कि समी बात कर कोरोकाला प्राचीन करते हुना है कि समी बात कर केरते हुना प्राचीन करते हुना है कि समी कालों केरते हुना कर देश होगा। ऐसा समाज तो दिवास आधिकाक ऐसी ही कर सकते हैं। परना गिरे हुएको ठोकर माराका दिवास तो गराये करना लागा है। स्वाधिक प्राचीन उट्टेंस तमी उनके हुन्य मिटो प्राचीन उट्टेंस तमी उनके हुन्य मिटो प्राचीन उट्टेंस तमी उनके हुन्य स्थापन करना साथ है। स्वाधिक प्राचीन अपने स्थापन करना लागा है। स्वाधिक स्थापन हो स्वाधिक स्थापन स्थापन हो। स्थापन हो। स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन हो। स्थापन स्

[ गुजरातीम ]

इंडियन मोविनियन ६-७-१९ =

१ देखिर "बीदानित्तकोंकी विद्वी " इड ५६-६ ।

<sup>2. 2905-6 1</sup> 

ह विकास कर र, पुत्र हंप⊻ ।

# ५४ मेटाल, त जागता है या सोता?

दान्यवासके भारतीय नेटालके भारतीयोंका बरवावा सटकराकर उपर्यवन प्रदेन पर पर । रात्सवाकके भारतीय कहते हैं कि "इस कसरिया बाना पहलेंने और रुपमें कहेंगा।" <sup>हेंब</sup> गेटासक भारतीय भाई रुक्से बाहताकी सार-सँगान करेंने था कर रहेंसे? इस प्रस्तका चेतर प्रत्येक सटाकवासी बारतीयको जपन सनमें मोश अना है। यदि टामाबाहरूकी प्रवत करमेग्रें ईमानवारी हो तो नेटाहरू प्रारमीग्रांका भी वपनी टेक निमानी चाहिये। मेटासके मताओने टाम्सवासके मारतीयोंको हिम्मन बँबाई है वह

इमिक्ट इस नेटाकके भारतीयोको सावधान होनेकी सकाह रहे हैं। नहीं ता समी नेटासके विना देखवाला बह्न बोली बोले पछी आपनी टेक एक न पाले।

ीं पत्र और तार क्षारा । को और सिन्ने हरा सक्ष्मीयर क्लानेका समय वह आया है।

पुबरादीम र

बारेमें बड़ी शावेंस कि

वंडियल क्षोविनियल ६-७-१९ ७

## ५५ जुनी कामून

### लनी पाधर

भो नाचा वा वही हवा । टाम्पवास गबट में ऐसान दिया गया है कि जसाई १ से <sup>हैया कानू</sup>न अमलम आध्या । इस कानूनक अल्पनन जा धाराएँ बनाई यई है वे इतनी वटोद, सुनी है कि उनक अनुसार कोई भी आरवींग चल मुकेगा नो नहीं मारम होता। उन बाराजारा सम्पूर्व माराग्र हम नीब दे रह है

- इस बारामे प्यक-पुबक स्यास्थाएँ श्री गई है।
- एशियार्टका पंजीयनपत्र किस प्रकार रहा जाये यह बताया है।
- मासह बच्च अधिक बावबासे व्यक्तिको पत्रीयमक निरु न्य प्रामके अनुगार बावरन देला चाहिए । लोला वर्षेन कम और बाठम अपिक धायदास लक्ष्यको य प्राप्तके जनमार आवेशन देना चाहिए।
- प्रत्यक वयस्क व्यक्तिको उपनिवेश-संवित्व क्षाण नियक्त व्यक्तिक पास उपनिवत् हाता द्वारा और उस सा फार्मके अनुमार अवीमें देने योग्य गारी हवीरत मरकर देती हाती। इसीक साथ अपनी कर्जीके समकतम यदि उसे अपना अनमति पत्र तीन वीदवासा पत्रीयनगत्र तथा अस्य को<sup>र्ड</sup> बस्तावेज वन हर तो हेगा। माठ वर्षन अधिक मान्यात लडवेचे मावेदनके निम्न जनन रिना मयवा मेनिमाप्रतका अपन एडवर नाम जान्यित होना होगा और उत्तर बनाय यय

### ध्युर्वे येथी वास्प्रव

दस्तावेच यदि हों तो उन्हें पैध करना होगा तथा ग फार्ममें मरी बानेवाकी बातें देनी ब्रॉमी । उपनिदेश-सचिव हारा निश्चित किये गये स्थानपर प्रत्येक बर्जी क्रिती क्रोकी ।

वर्षियाँ केलेके किए जिस व्यक्तिको नियुक्त किया जाये उसे बर्जी बमाकर मानेशकको रसीय देनी चाहिए और मर्थी पंजीयकके पास क्षेत्र देनी चाहिए। ५ यदि पंजीयक वयस्क व्यक्तिकी उपर्यक्त तरीकेंसे यी हुई अर्जीको सारित कर वे तो तरे बानेदकके पास कारिक करनेकी सुचना मेजनी चाहिए और उसकी एक प्रतिकिथि स्थाधावीशके पास भेवनी चाहिए।

६ पंजीवनका प्रमाणपण फ फार्मके बनसार दिवा जाये।

 प्रत्येक वयस्क व्यक्तिको चन भी उससे वेसनके किए पंजीयनपत्र माँगा नाने दिसाना होना और पुलिसके गाँवनेपर क्से निम्न जानकारी देनी होती

(१) कपना परा नाम

(२) उच्च समयका पता

(३) अर्थी देनेके समयका पदा (¥) अपनी उझ

(५) अपने हस्ताकार, यवि उसे किवाना बाता हो तो

 वीर दोनों केंगुठोंकी निमानियाँ अववा थेंगुठों और अंगुक्तियोंकी निमानियाँ। ८. सोक्ड वर्षेसे कम आयवाके सहकेके पिता या अधिमानकको सब भी उससे

मौगा बाबे बपना प्रमानपत्र विकानेके अतिरिक्त निम्न वायकारी देनी बाहिए

(१) बपना पुरा नाम।

(२) उस समयका पता।

(३) वर्जी देनेके समय उसके अभिजायकका प्रधा नाम और उसका पठा: (Y) उस बालककी बाय।

(५) और उस बाइकके बँगुठीके निधान बचना बँगुठे और बँगुधियाँकी निखानियाँ ।

९ बाठ बर्पसे कम बाववासे अइकेके प्रमाणपत्रके लिए बादेदन देते समय अधिभावक या पिताको निम्न हकोकत देनी चाहिए

(१) सहकेका प्रया नाम

(२) उसकी बाय

(३) उसका रिक्ता

(४) उसका कमावित <sup>१</sup>

(५) उसके द्वान्सवाक्षमें प्रविष्ट होनेकी तारीब ।

कोम गर्मे प्रवीमनगरके किए आवेदन करने नमय प्रत्येक एश्विमाई निम्नक्रिमित इकीक्स पेस करे

१ भूत मंदिती राजमें है "तलेकदा क्यान्सल " :

मूच अंधेवीने वह बारत दिया क्या है "वंजीवन सवानवाडी बता क्यानेड क्रिय क्रान्यात

भनेत्वा स्टब्स् " " भारत ग्रन्थ वरनेशकेड इसामार वरीच ''

रूप नाम

रे नुष्ट बंदेनी सहस्ये हैं। लक्षानाब्दा बूस नाम तथा अगडी नाउ (बारि संस्कृद दिसी सम्बद्ध किर मर्भगाव है) "।

00 which are deposit from

| And district controls |                 |                 |         |              |  |
|-----------------------|-----------------|-----------------|---------|--------------|--|
| <b>ब्रोह</b> म        | व्यक्ती केंगुकी | <b>रियक्</b> री | effeett | वितम बेंगुकी |  |
|                       | 1               | T               |         |              |  |
| 1                     | 1               | 1               | 1       |              |  |
|                       |                 | 1               | i I     | ĺ            |  |

| धानसम्बद्धा स्थाराच्या            |                                    |  |  |  |
|-----------------------------------|------------------------------------|--|--|--|
| शर्म समसी पर दूरी चेंग्रफिर्मेंकी | दाहिने दानकी पार पूरी मेंग्रीका की |  |  |  |
| नियानी                            | नियामी                             |  |  |  |
|                                   |                                    |  |  |  |
|                                   |                                    |  |  |  |
|                                   |                                    |  |  |  |

नवरक व्यक्तिकी विकासिकों केनेपाकेका शाम राजी क

फार्म ग

शासको किए सामेरवरम

र्णाममास्त्रका निकास

श्वति

श<del>्चित्र । अ</del>ज व्यक्तिसम्बद्धाः रिका स्मानक क्रमंड

कुरा जल

गामका निरम

रूट बाम मनाति 😁 बेटिया भ्रमा 이미 \*\* ল্পগ্ৰাৰ

इट वर्ष १६ ६ को वर्षी पर विश्वादा गाम माताका का

মান্ত বাস-বাল বিভ क्यानेच

राज्याच्या भागेडी राजीय **अभिनास दका** 

श्रादिना भगमा

**श्रीमध्यारक इस्ताबर •**\* नामकोर संस्थानार भावेदरायम केनेपालक स्थानकर ·

sains. समीय

वास्त्रेष्ट महत्तर वास्त्रक वादिने तथा नत्व वालके सँगुटों तथा का/किहोत्री अवस-काम विद्यालिं। और शादिन तथा वालें हानकी विशाली क्रीलको व्यक्तियोह हानागर

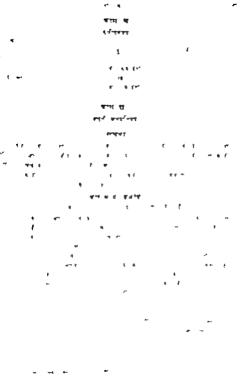

### सम्बर्भ गाँची बादमन

करको सामने विठाकर कीए जिकानेके समान है। प्रीड भारतीय मी अविकारीके सामने कवरा जाते हैं तब दवले-पतले बाकककी तो वात ही क्या की जाये।

विजयवीसे व

र्रेडियम सोपिनियन ६-७-१९ ७

### ५६ प्रिटोरियाकी बाग्र मधा

नया कार्नुन पहली चुकाईसे मिटोरियामें जनकमें जानेनाका था। इसकिए नहीं रविवाद ३ जुनको एक जिछट् साम समा की वह थी। वहाँ बोह्यानिसक्यें सास-सास नास्क्रीय अपने क्रवेंसे गुप्त के। उनमें कार्यवाहक सन्यक थी ईसप मिया प्रीक्रवो सास-साम पुरुषाएँ भी एम एस कुनाविया भी दमान सम्बन्ध काविए, भी तमरची साठे भी सकतनी भी भीनामाई, भी गुलावमाई कीकामाई, भी मोरारवी देसाई, थी बुलावमाई पटेक भी मूला भी रमसोड नीस्प्रभाई, मी नाविरसाह कामा भी महस्मव इसाक भी सदास भी पीटर मुनलाइट भी नामड् भी ए एस पिल्के भी यांची वर्गरह वे। प्रिटोरियाके कोनॉर्ने भी हात्री हवीबके सलावा वहाँकी मध्येषके मौछणी साहब भी हात्री कासिस वृत्तव भी हात्री उत्सास भी कार्ककिया भी अली भी हात्री इहाहीस भी नौरीपंकर व्यास सी प्रमार्शकर बोकी भी मोबनकाक जोसी भी समरबी वर्षेत्र कक निकासर क्यानम चार सी मारतीय थे।

जोडानिसबर्गके प्रतिनिधियांके जाने-पीने ठडरने सादिकी व्यवस्था भी हाजी इबीब और भी स्थासने की थी।

सभा ठीक तीत बने शुरू होकर सामके शात बने तक जरूती पती थी। भी हानी हुनीवने सबका स्थानत करते हुए कहा कि नया कानून वासन्त ही बारपाचारपूर्व है। व्यवक वह प्रकाशित नहीं हुना चा तरपक सी क्षयता चा कि यदि सस्वी बारपोर्ट होगकी हों सी संवे स्वीकार भी दिया का सकता है। किन्तु वाराओंको देखनेके बाद दो यही सगा कि कानूनको क्त्री स्थीकार नहीं किया जा संक्ता । भारतीय समाजको एकताके साथ क्रानुनका विरोध करना चाहिए । इसके बाद बन्द्रोने भी ईसप मियसि संशापतिका बासन प्रवण करनेका निवेदन किया ।

भी ईसप भियान की हानी सनीबका चपकार माना कि उन्होंने बपना मनान दिया ! चन्दोंन कहा कि कानून पहरी है। यह हमसंस्त्रीकार नहीं किया जा सकता। में स्वयं अपनी काम श्रीडकर समाजभी सेवा करनेको सैगार हाँ। सभी माइगाँको हिल्लिसकर रहना है। सान तक हम सुकत मार्न हैं। किन्तु, वन वैद्या नहीं हो सकता । बुनियामें श्रीका नाम कोई नहीं पूछता। वेक्क क्यानके वित्र ही हमारा निके नामने परिवर्ग दिया वायाना। अब सरकार हम्ये नांता नाम पूछनवानी है। मारतीय समाज दश तरहती मुकायी कमी स्वीकार नहीं करेता। भी मानीने यह समझाया कि कानुकड़ा क्या जसर होया और कहा कि हर मारतीयकी

--- फिर बह गरीब हो या बमीर --- स्वतन्त्र होना चाहिए । [ताझाज्य ] सरकारने इस कातृतको

१ वृत्र गुभारती रिपेट "इंडियन सीमिनियमके क्लि विशेष क्लिम'क कर्मों स्व सीमैकीरे हरी मी " विदेशीय महत्तांचीही विराह, पान समा । बारी बाजनका भारतम विदेश : सर केली किर सेवह । "

सबूर कर फिया है उससे कुछ नहीं होता। बसी सांभारतीय समाज धारा उसकी सबूरी बाक्षी है।

बरतक प्राग्तीय समान इमें स्वीकार नहीं करता तबतक माना ही नहीं बायकता कि यह कानून पास हो गया है। यदि कोई बढ़े मा छोटे भारतीय हम कानूनकी मुकामी स्वीकार कर के तो नी दूसरोंका उनका बनुकरण नहीं करना बाहिए। यो स्वतन रहेंये वे जीतमे।

कर के तो भी दूसरोंका उनका अनुकरण नहीं करना चाहिए। यो स्थान रहेंथे वे जीतमे। मीमसी शाहब अहमव मुक्त्यारन बड़े बोदादे भाषम बेदे हुए शमझाया कि मुस्कमान भीर किन्नू सबको द्विम-मिककर चलना है। शक्या मुससमान दो बहु है जो बीन भीर दुनिया बोनाके काम सीमकदा है। हजनन युवुछ अवसासामपर यब बका आई बी तब उन्होंन खूसाद प्रामना

ारमु चरका (दुर्भ-146कर चरूना है। पण्या भूससमान दा वहूँ है वा सेन भार दुनाया सनाक रोम पंत्रमकता है, हकान्य युगुठ कसाखान्यर सब कका काई सी तब उन्होंने सुसाद आपना को भी कि है सुदा गूल इस समादी करका बल देना। किसी भी मारदीयका सूत्रमें कोमको इस मातका मान कही चाहिए। उन्होंने कहा कि एक समितिको गोद-गोद सुसकर कोमको इस बातका मान कराना चाहिए। यदि एसी कोई समिति बनी दो मैं भी उसके साम बातको तैयार हैं।

यी नामकून धर्मिक मापार्ने समक्षाकर कहा कि मेरी जान वक्षी जाने तक भी नमे कानुनके सामने नहीं सक्षणा।

थी उमरती सासेने भी भागव करते हुए कहा कि सभी भारतीयोंको हिसमिसकर वसना वाहिए और अनुमृतिगव कार्याक्रयका बहिष्कार वरना वाहिए।

भार सनुमानाथ कार्यात्राचका नाहुन्ताहर एता बाहुर। भी एम एस हुकाहियान पहुंच वहनात्रांका समर्थन किया। भी कामान नहा कि मेट कानून हुवना स्थास है कि इसके सामन एक भी मारतीय शक नहीं एकना। मरा सब

पदं कानून इतना लयाव हाक इसक सामन एक मा मारताय बुक्त गही सकता। इ.छ. यमा बाये तक मी स इस वानूनको स्वीवार नहीं करूँगा।

इसाम अब्दुल काविरत वहां कि काई भी भारतीय इस कानुसको स्वीकार कर में या स्वीवान नहीं करूमा। यह वानुस आजीवन कारावातमें भी बुरी गजा देता है। मीकवी महदन स्वय प्रस्नावका समर्थन किया और शाव-मांव जानेके किए अपनी उच्छना दिखाई।

भी मननवीन नहां मुझे बाधा वी नि नानुत्ये बचानी भी पुजाइए हामी दो में उस रवीकार नर मूँगा। मेकिन अने ता मैन निरुव्यकर किया है कि कोर्न भी उसे स्वीनार करे, मैं नहीं नरुँया।

भी हाजी इक्षाहीमने मापण येते हुए अल्लम कहा कि यह बातून स्वीकार नहीं किया पा सकता:

। संदर्भाः - सी नृर मृहस्मद अस्मूवन वहां कि जारतीयकि लिए अपना जोग दिनानेका यह स्वर्धः

मनतर है। सी हम्मारण ज्ञामा श्रीसमत्री तथु श्रीस्थामणस्त्रीस और श्रीहात्री उत्सात हात्री

सारमाहर जुम्मा सामगण नेषु यो स्थम्बरनाल बार या हात्रा उत्सान हाजी कवाने भी एमं ही भाषक दिय।

भवान का प्रन हु। नापक रिका भी नाउद्यास क्षण कि निस्पानके प्रतिमान सूर्यतमाके कारमें ना म विरवास दिका चैतना है कि ने जल आयेग।

थी उमर्ग्यात उनका समर्थत किया।

भी गोरीपातर स्थापन बन्ध कि ईमानदारोंके लिए ता निवस्तर माहती प्राप्त बाद्धा बन्दनवारी है।

्यो नीमजी आनन्दजीन कहा कि कानून हमिज क्योतार नहीं किया जाता **का**हिए।

भी भिक्तेन्ते भी चौचीका सावण दिया।

सी पुष्पाद कर देशाई, भी सुधान कीता भी कुनाम मुहम्मद और थी मूसा पुरेमावने इहा कि यदि कोई सामभी सनुमतिपत्र कार्यात्ममं जायमा हो ने उस समसावर रोकेंने।

भी हानी काशिमाने कहा कि कानून बारतीय समावको स्वीकार हो ही नहीं सकता। मोक्क्सी साहन बहुमस मुक्तारणे कहा कि मार्ग-बुटबॉका काम केवल नमान पदाना ही नहीं सोमोकि दू समें पूरी सरह हान बेटाना भी है। शोरे सोग हमारे समेका अपमान करना

नहीं सोमिक दू कमें पूरी तरह हान वैदाना भी है। सोरे सोग हमारे सर्मका अपमान करना बाहते हैं हरिमाए ने रेक फिरायेंमें मेन करते हैं। रेकनेवालोंने कहा है कि इंगाई मीर मूड़वी पाररी आपने किरायेंपर रेकमें माना कर मकते हैं किन्तु हिल्लू और मुख्यमान मर्म-गृह नहीं कर सकते। भारतीन स्वायन इस प्रकारण गृहमीन सुक्ति कर नहीं हरेगा।

सी श्वर मियाने बन्तिम भागन देते हुए भी गुलान का देताईका उनकी हिम्मनके किए वपनी शास में और कहा कि मैं अपना निजी काम कोड़कर लोक्सेनाके किए देवार हूँ। इस समय प्रिटोरियाके भारतीयोगर विस्मेवारी आई है। मुझे विश्वास है कि ने उसे कम्मी तया निमामों। भी हानी हनीकके साविष्यके सिए सारा भारतीय समान उनके प्रति हरवारा प्रकट करता है।

इस प्रकार बहुच जल्लाहके साम काम पूरा हुआ। बीर सात वने समा समाप्त हुई।

[बुजयदीसं]

a

इंडियन मोपिनियन ६-७-१९ ७

# ५७ मेंट 'रैंड डेली मेल के प्रतिनिधिको

ट्रान्यवासके सरकारी 'गबट'म प्रशासित हुवा है कि १ बुनास्य एवियाई कानून सार् होया। इस नवे कानूनसे सम्बन्धित वे बाराएँ मी प्रकाधित हुई है बिनक अनुसार सभी में ५ स्थितिकी सकर-सक्ता और इक्ट्री झार की बायगी। बाराओके प्रति सार्योगोद्दा क्या वानने के सिए 'देर बेची प्रता के एक प्रतिनिधिनों सी गांबीके यह की बी और सार्योग ६ १६ दें बेडी प्रेम म निम्निमित विवाद प्रकाधित हुखा है ।

एरियाइसार निग बनाया गया जो नवा कानून प्रकाशित हुझा है उसे मैं वो मेरे मानी बनाधि स्वीदार नहीं करेगे। किन्तु वानूनमें जो अनियम सन्ता कही माँ हैं यस भागगे। इस कानूनमने कोर् जो स्वामित्ताली आखीय स्वीदार नहीं करता। पूर्वे और इदिवन भोगिनियम के मत्यावादीयों ने प्रमान प्राप्त हुए हैं उनना मानूम होना है दि हास्मानमी भागाधिय आवादीयों में स्थापन ५ अनियस स्वीदन वानूनका निरोध करेव। अन जोताल पर भी गया भागाधिय नहीं देशा जा बाजूनकों हम प्रमाना हो। हुए नाम वह रह है हि हम इन देसकों छोताल कर वार्थि। हिन्सु ऐसा निर्मेत मही बहा कि हम नया गत्रीयनगर संत्र। आरमीयों बहुत ही राग देना हुना है बीर

१ स्पेक्र नार ना निराम रिया तथा वैनद् धट रह देनी लेक को "वृत्र दुन-दृश्चा सार्पात है।

कमसेन्द्रम ६, व्यक्ति तया पंजीयनपत्र केनेसे इनकार करेंसे। यदि सरकार उनपर मुक्तमा चलायेगी हो व लोग बेख बासेंसे असे उनसे उन्हें नुकसान उठाना पड़े। केकिन वे स्वामिमानके लिए खपना सबैस्व न्योकावर करनेको हत्यर है। हुमें कपता है कि वब हमारे सम्बन्धमें कानृत बनानेमें हुमें बोकनेका अविकार नहीं है हव हमारे सिए एक ही उपाय स्थ रह जाता है कि किसी भी कानृत्वके सामने पुरने न टेक वारें।

कहा यथा है कि कानून नरम है। किन्तु मुझे कहना चाहिए कि मैंने बहुतेरे उपनिवेदाक कानून पढ़ है केकिन एक भी उपनिवेदामें इस कामूनके समान अपमान जनक भीर कलकित करनेवाका बानून नहीं देखा। एम्पाबर नाटकपरवान्यी मनामें दो ह्वारके क्षमध्य कोग उपस्थित वे बौर उन सबने सर्वमान्यतिसं सप्य की भी कि वे कभी जी बनिवास पंजीबन नहीं करवायेंगे। मुझे झासा है कि कोग उस सप्यका बदस्य पासन करेंगे।

[युवयतीके]

इंडियन जीपिनियम ६-७-१९ ७

# ५८ जोहानिसबर्गको चिट्ठी

### नया फानून

बहुत समससे प्रास्तीय विकास रास्ता वह रहे व ने निश्म प्रकाशित हो गय है। जैसा बार देता नेता क्या कह बैसी वह उस नहावतके बनुसार वीसा कानून है वैस ही उसक नियम है। जो कोन निस्ताम कुछ नरमीकी बामा रास्त्री य उनकी वह सामा पार्य हो यहैं है। मान्य प्रस्तिय बहुत बुता है कि नियम अनवित्य क्यारे सकत है। इसने प्रस्ता पार्य हास्त्रीय हैं। मान्य प्रसिद्ध बहुत बुता है कि नियम अनवित्य क्यारे सकते हिमा बार्य नहीं है।

#### पासमें सौप

~

जेक। जेकका विचार प्रत्यक कारतीयकं किए सामाध्य कर बाता चाहिए। पुक्ति स्वि प्रस्त पूछती है अवदा निकामी मीनती है और उसका उत्तर नहीं दिया जाता है तो नवे कानून के कन्यार उसकी राज्य अब अववा पूर्णामा है। बूपांचा तो बेचा ही नहीं है। इसकिए बस ही बची। मेरी स्वाह यह गी है कि फीन्सप्रतर से बाने कि किसी भी भारतीयको कर पुक्तिप्रको से मूंत मेरी किसी भी मीन किसी मेरी स्वाह के से तो मीनस्टेट मेरा किसी मीन किसी म

#### रूचय चॉन

सह दो एक जॉप हुआ। बुद्ध स्वीप परकारी सम्बन्धित है। ये मानदा वा कि परवारिके सम्बन्धि में मूर्गियों है। ति जा कामवानवा काम वनवरीमें सुक होगा। किन्तु अब बेबता हूँ कि वह सामध्य है। सुक है। वह अबि कोई परवारा केने सायेग तो उससे व्युक्तिमोंकी तिवार्गी मोगी वा सकती है। किन्तु यह वार प्रवस्त्व-विवारियोंको भी मानूम नहीं हुई होगी बीए में वाया करतो है। किन्तु यह वार प्रवस्त्व-विवारियोंको भी मानूम नहीं हुई होगी बीए में वाया करतो हैं। किन्तु यह साराधिमान वपना-वपना परवारा से किन्ना होगा। केकिन इस प्रकार हम ववतक कर सकेग ? सरकार व्यवस्त्र-वपह सेंगुक्तियोंकी वात कामू की है। वर्ग बब्द बहुत है। सर्वेश होकर पत्रना है। यह मानदा वा कि हर वही कुकत पीके एक स्वित्त कानूनके निवादिक लिए समुम्मित्रम केकर वैत सरका है। वही कर प्रकार होता है। इसिए मुस्त कर वेता होता है। इसिए मुस्त कर है तो आवारियोंक विश्व स्वाप्त हम के हिए सामध्य है। इसिए मुस कर है तो वाहिए, आवार्यक सामक कोई देना ठीक होता। वेद के किए, वपने सामस्य मानके किए, स्वाप्त कोई किए सम्बन्धित रियारों ते कर कराइर के स्वाह्य होता। इसि स्वाह के स्वाह होता। के नहीं मानूम होता। सुकर बीर एकश्व एसना वही है कि बुवारर पूरा प्रतिस्त स्वाह होता। का कि ही मानूम होता। सुकर बीर एकश्व एसना वही है कि बुवारर पूरा प्रतिसार विषय सिंत विवार के नहीं मानूम होता। सुकर बीर एकश्व एसना वही है कि बुवारर पूरा प्रतिस्त वाहर वेद-हिएमें स्वन कुछ कुवान कर दिया वाथे। विवार के किए हमने इंदना निर्मक साल साल की हम विवार के किए हमने इंदना निर्मक साल साल विवार का विवार कि ति विवार के किए हमने इंदना निर्मक साल साल विवार वाहर वेद-हिएमें स्वन कुछ कुवान कर दिया वाथे। विवार के किए हमने इंदना निर्मक साल वाहर के स्वाह होता। विवार वाहर वेद-हिएमें स्वन कुछ कुवान कर दिया वाथे। विवार के किए हमने इंदना निर्मक साल वाहर होता विवार का वाहर होता।

#### प्रिटोरियाके बिय अक्तर

पुलामीका पट्टा केना पहले प्रिटोरिशाम शुरू हुआ है। इलकिए प्रिटोरिशाप वहीं जिम्मदारी भा पत्नी हैं। शाम ही जहानुरी विकानिका सबतर भी उसके हाम आबा है। तारे मारकीय यही भाइते मीर जुनाने यही प्रार्वना करते हैं कि प्रिटोरिशा बही करे भी वह सीमा है।

#### ਵੈਸੀ ਹੋਲ ਕੀ ਟੀਕਟ

निधमें पुक्रमारकों [रैंड] बेली येलकि एक संशासनाताने थी बांबीन निकर्क कुछ , बातकारी प्राप्त की। थी बालीने बनाया कि क्यास-क्य ६ आरापीय शी निषय केल बारोंने बारानीन स्पाप्तने मुख्याने शायस थी है। उनसे वह मिसूब नहीं हो सकता। कानुस्का विरोध करनेने वेदफाई नहीं होती। कानुस्का विरोध करके आरापीत समाज केवल करनी टेक व

१. देशिर″में रात्रीचीनक को पुत्र द्रा

#### कोलिकारोकी विकरी

कोलप्रतिष्ठा रचना चाहता है। इस तरह विरोध करनते छुटकारा कैस होगा सह कहा । वा उच्छा किन्तु बहाइत उपनिवेद्यिकोंको मारतीयोंकी वहाइदीका पता चक वारोगा। र देवा न हो तब भी सारतिस समझ बोक जायेगा और वालिय ट्रान्सवास सोइकर च वारेगा किन्तु पकामीकी डाक्समें सही नही रहेगा।

रायर टीका करते हुए किया सक्त वाहार स्वाप्त है भीर नहता है कि मार्स ग्यासको कानून स्वीकार कर केमा चाहिए, स्वाप्ति तस्वयं सरकारका उद्दर्ध अपमान करना र है। मेंगूमियों बनवानमें सरकारका उद्दर्ध पूनरे मारतीयोंकी वानसे रोकना है। इसीके हैंकी सेक का संवादसता किलमा है कि मरकारत वात-युक्तर पहुंचे तिरोरियाकों निधा मेंगींट यह मनन निर्मक है, इसीकार बहुकि मारतीय वा निरक्षय ही नया पंजीयनत्व मेंगींट वह मूमरे वा बचने-नाप मेंक। मुझे विश्वाय है कि तिरोरिया इस बूनीगी कर केम और कमारती दिवासवा।।

### all solution arres

हैमी मेल के उपर्यक्त प्रमुक्त की गांबीन नीचे सिन्दा उत्तर दिशा है

#### त्यार 'की टीका

स्टार पत्रन बहुत टीका की है और उस बर मी लय पहा है इसिमए वह लिल है कि माध्यीय समावको वस अमूनिस्माकी निर्दाणी बेनवे सिवा और कोई कट नहीं ! स्वीडमीरेंट विका हर्जाना दिया उन्हें कोई लाई। निकालमा: ट्रामरें उन्हें पूर है ही औ वैप्रीस्मोकी निराणी को माध्यील सिपाड़ी माध्याई भी वेस हैं।

कार है। यह मन स्वापन कुठ है। ओहडांदेये हर्जात मिन तक्की बाद तब दुर्ग बाद्योमोडो जमी तो वनने दिये जाते हैं और आरतीय स्वेच्छापूर्वक अंगुम्पियोंकी निवामी बंदर हिमाही ब्यापारीते बवरदस्ती अंगुम्पती समावाय इस दोनोंसे बस्तर नहीं हैं । बान दो स्टार ही कह छक्ता है। किन्नु केल कोर स्टार वानोकी टीकामाने मान हिमा है कि मात्रीय सीमजी कहाईकी तैमारीने हर पैरा हा बया है। तब नाग्तीय मान बंदि सस्त्री बहाइते बनाता है तो स्था नहीं बन मक्ता?

# भैटाछ कांग्रेसकी सङ्गानगति

निम्म बोरेएको भारने चारतीय समाबक नाम एक वार बाया है बिनमें बन विभेदार करे रहकर बयनी टेक बनाय रचन और बाविक सहायना देनके बारेमें नहा रा है। यह प्रधानमृति बहुन कामकी है। अधिन समय ऐसा है कि वो बाविक सहाया। देनी। तर बनी पूर्व जानी बाहिए। भारतीय नमाव यदि सचमुच पुररार्थ रिसाना है र निम्मन देनकी बहुन बक्तम होती।

[पुनरानीने ]

इंडियन भीपिनियम ६-3-१ अ

रे निष्य पार स्टेमी-कि परका गुजरानी कनुपार दिया है जो नहीं नहीं दिया या रहा है। नूप चित्र पंचाः सब देवी नेकंदी पृत्र दुवन्दर।

# ५९ पत्र 'रड डेली मेस'को'

भोद्दानिसवर्ग जुलाई ६, १९ ७

सेवार्ने सम्पादक

[रिक्र केली मेख ]

महोदय

में विश्वाध करता हूँ एक्सियाई प्रश्नकी पुनः चर्चा करनेने किए मुझे झमा-याननानी

जावस्पकता नहीं है।

में आपके संस्कृति यह नहीं कहा था कि जगावास्त्र मितरोव से देखवासिनोकें किय एक नाम मार्ग है। मेंने वह कहा था कि हमें पीड़ियोधे जाव तीरते वह ने सीनतेपर इसका बास्मान नहीं दह है इसियर में वहने परिचारके सरमावार वहने हुए कहा है। वह वकता। मार्ग अमेरियर क्यां में मह वेक्टर वहें होता है कि आमृहिक हितके किय काट-सहनती समय अमिरायर क्यां में मार परिस्त्रियरिक वाचारे वह पूर भी मारायरिक कियासील होती वा पर्दी है। बरना नारतीय नामकें किय एकट कहा नह वह मारायरिक मित्रायरिक की वा पर्दी है। बरना नारतीय नामकें किय कहा है वह एक सम्बन्ध उपयोग और मुख्य प्रवर्धिय करनेवाल है वह है कि एकट मारायरिक विद्यार कीरते आहोस किया जावे। बावा मी सामाविक विद्यार बीर आहोस बहुकार की सहस्त्रायरिक मारायरिक विद्यार कीर कारतीय बहुकार की सहस्त्रायरिक की मारायरिक विद्यार कीर कारतीय बहुकार की सामाविक विद्यारिक करनेवाल मारायरिक की स्त्रायरिक है। भी मारी वह प्रवीपन की सिमायरिक कारय मेरे देखवाली हम सम्बन्ध समझ पर की देखवाली हम सम्बन्ध स्तरका मार्ग हम्में देश की स्वाराधिनीकी हम सम्बन्ध पत्रा हों मेरे देखवाली हम सम्बन्ध पत्र हों मेरे देखवाली हम सम्बन्ध पत्र हों मेरे देखवाली हम सम्बन्ध हमा होंगे। मेरे वहान की स्वाराधिनीकी हम सम्बन्ध पत्र हमी हमें से देखवाली हम सम्बन्ध पत्र हमी हों में देखवाली हम सम्बन्ध पत्र हमी होंगे से देखवाली हम सम्बन्ध पत्र हमी हमी हमें की स्वाराधिनीकी हम सम्बन्ध हमा होंगे।

इछिन्द्र बारतीय करनवार अग्रावारण (उनके किए बहाबारण) जारमस्वार और छाइछ दिसारूर करने जजानी और निर्वेक देश-बच्चुबोको कर्तव्य-पव विद्यानेका प्रमत्न कर रहे हैं तो छच्चुच हमने कोई अनेन्यारा नहीं है। इनके छाव ही आव परिचर्मा और पूर्वी वा ती किहित का गारतीय वारतारोंने बनाती हो करिए है वितना प्रकट्य पूर्व और परिचर्मों है। आठक फैकानेकी हमारों कोई इच्चा नहीं है। इस बहुनवजी इच्चा कदरक्ती मनदाना मही वा वाह के किन्तु मुक्ति-धनाकी अवस्था सम्मानेकी गांति अपने महाराष्ट्र वेशके एमसाने मही चाह किन्तु मुक्ति-धनाकी अवस्था सम्मानेकी गांति अपने महाराष्ट्र वेशके एमसाने

१ वर "माराजिलेका करना" श्रीकेंग्रो तथाधित हुना ना और १६-७-१९०७ के ब्रॉडियन ऑपिनिक्यमें बत्रत किया स्वर्णाः

२. देखिर "सेंट रेंच देवी केव की " पृत्त द ०-व्हे ।

१ छन् १८६५ में निर्माण नृत क्या क्रम्यमें लाईक एक पार्टिक तंक्रम कि " हालेक्न मार्नी" क्या प्रणा था। नृति तंक्रमें लानेतिक करें के किया था। मुख्य वह रंग्ने करी कि किस्सानिक तर्वत में किस को को स्वीत निर्माण के स्वीत की की को कार्य हुएतीको हुनिक कि प्रस्थाय एवं नामाणिकार में निर्माण था।

विमानकी कपनी समस्य सम्माव ध्यक्तिको ब्याममें साकर ब्रम जन सोगोंको को जामते गर्ही एपियाई पंजीयन अजिनियमके उस रूपसे परिचित कराना जरूर चाहते हैं जिसे ठीक माना पाना है। इसके बाव यह बात उन्हीं खोगोंपर छोड़ ही जाती है कि वे हमारी समाहको मानें या इस अपमानजनक काननको स्वीकार कर इस देखमें दीन-दीन जीवन स्पत्तीत करनके मिर सप्ते-सावको अक्ष हैं। वौसा ग्रैने वहके कहा है यहि नवनिवेदियोंको प्राप्तम हो आये कि रेंग कान्यका अर्थ क्या है तो वे स्वयं इस कान्यको मामनेवाके भारतीयाँको ठीकर मारने

नौर वना करने योग्य कत्ते कहकर प्रकारेंग। भारतमें ब्रेंगिसियोके निदानिक प्रयोगके सम्बन्धमें बापने थी हेनरीने कपनको — मंस चेंगांस है मारतीयोंके बितको ही दिल्यत करके — स्वत किया है। किल हमन उनके

पद्मयागरे कमी इसकार नहीं किया। भरा और मेरे देशवासियोंका विराध हो इस प्रवासे दुस्पयोगके प्रति है। नाप काम्या करते है कि सरे बेचवासियांमें समझ जा जायेगी और वे इस नानमको मान संग । इसके विपरीत में बाद्या करता हूँ कि यक्ति मेरे देखवानी उपस्कत साहम करेंगे नीर बपना सम्मान और स्वाधियान योनेके बजाय कपने नर्वस्वका त्याग करनके किए तैयार

हीं बायम तो आप कपने विचार बतसेंच और उन्हें सपनी बानके पक्के सामकर उनका आदर करते। में बापको माद विका वे कि भारतीयोने ईस्वरको शासी बनाकर सपन की है कि वे इस कानुनको न मानेंथे। स्यायास्त्रयमें की गई सटी गपयका प्रायदिकत स्थामाधीयक दिसे हुए रणको मांगनसं क्षो सकता है। किन्तु को परम न्याबाबीय कमी भूक नहीं करता उसके <sup>मामन</sup> मूटी चपम सेनका क्या प्रायदिकत हो सकता है ? यदि हम उसके सामने सी हई प्रपत्न

हुन कर वेंसे ता सक्तक हम किसी भी सम्य समात्रमें रहनके जयोग्य होग और पूराने वमानको चारदास-बस्तिमाँ ही हमारे सिए उचित और उपयक्त स्वान हाँगी। आपना आदि

मो • क गांधी

[मधनीम] रेंड डेली मेल, ९-७-१९ ७

को को बॉनस ५७ प्रिनोरिया ज्यासां ७ १०७

सेवामें सम्पादक 'स्टार' [बोहानिसवर्गे]

महोदय

वापके प्रिगेरियाने मंबारदात्राने मानतीय समावकां बहु कहकर त्रिका सब दिया है कि
हिटिया भारतीयाँने इस उपनिवेशमें प्रियाई पंत्रीयन अधिनिवसको स्वीकान न कानका से
संबंध आरम्भ किया है उत्तर किसी सम्भीर उत्पातकी आर्थान सही हैं। सहानावसाईने
संबंध आरम्भ किया है उत्तर किसी प्रभीर उत्पातकी आर्थान सही हैं। महास्वावसाईने
सिरोसकी साधा नहीं मैं। अन्तर केसक यह है कि वहाँ कानुक पानतकी सहत बुढि की
और स्कूत प्रतिरोक्तो नस्त्रमां कर देगी है वहाँ स्वावका सर्थ यह नहीं होता कि कानुकों दिराम है। आर्थिकर होनेपर यो स्वीकार कर किया बार्थ वह सह स्वित हुए बताती है
असर इस नानुत हारा साधा यथा जुला सहन न कर एकें ता हमें कानून यंप करनके
परिशासको धारितपूर्य गौरक और अर्थनक सबसे सह लागा साहिए।

बापके संवादवाताने कमको हो है कि यदि मेरे देखवावियाने बाजमा रवेचा न ववणा हो वरण-विवाहको बारायें कम्मारेक कामू की बार्गेगी बीन उन्हें निकाहित कर दिया आपना नर्दे समझे जातास्वरक को क्योंकि हमन वस कानून-समझ पितायोंक साव-ममझ दिया है। पंजीयन-विवित्तम हारा विकास मनुष्ये कमावपर बच्चायी हानकी छाप कम वार्थी है वमान काही पर्न बादवायी तुक्ताम चक हमें तिरुक्त भी समझीत नहीं करती। विशे हमें बचना कर ममझना निकास नया बही कुलेकी जिल्ली बच्च कमको कुलेको ते देस-निवाधी एक ममसमन दिएत होगी। यदि इस कानूनक हमपर तनना ही सर्वरण पहार्थ प्रकास हमाने निवत्ना इस नगाउँ हैं हो हम निवता विकास स्विद्यात करेंग्रे उतना ही कम होगा।

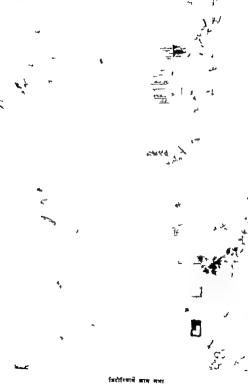

I hav your lather I note what you say about Xs pass in Polsk has just returned from Pretoria. I has do exceedingly well there

I have written to by We t short job The Cupcura Forms as I have said to by Yest ar to be sent to the address in your posses ion of Torahiz Mahored # is one of the sub cribers # 12 4624

I am cortain that it i a short-sighted policy not to print Sindi . Ye are really not even u inc our crottal "Recarena" I bound to sell and in my opinion, it will be & work of very considerabl marit for the sample reacts that then sands of people WhO cannot possibly their the whole work wi sladly agail themselve of the condensation. If therefree, good wan is available you sho ld cortainly not healtste to it our the expense. The reasoning which tells you that accordto the expenses here the book will be deer in family to a degree It should be plain to us that if the ernemes are high the price oberged are correspondingly high. The term Which if r fore is nevely v lative. The Engagerated its which we would I saw in India for one some, we charge one shill time for becomes the expenses were comparatively high. I'm arriotly pertain that winnever we think or hering things one chamby outside the country of our adoption, we brise ins also the ordinary vealment minely to drive the hardest merata possible and it i for their resease that I have oncedesped in my mind the idea of hering the South African book mounted in Boxbey and I feel this so keeply that I have not wat spanoned up surfict & seal for writing out the book I would mak you to resser thi thing out for yoursely . Fever mind wh ther we employ an extra hand or not and wisther we publish the book or not; that i a matter or d twil . The riret thing is to lay down the principle. If we senot afore it or if we have not sufficient ocureg to so it than we come to worry about it and see to think or enlarging the cope of our work. If you need money plans lat m know in time

सरकार आन-वृक्तकर इसें सपमानित करना चाहती है। यदि भारतीय इस वानुनको सहत करनंद्र बजाय अपनी मौतिक सम्मतिको सानक किए तैयार है तो बमा उनको दोप निमा बायगा ? समया थोरा टाम्सवास हमारे विरुद्ध है तो ईस्वर हमारे साब है।

हाजी हवीव

किल्डा प्रास्तीय समिति प्रिटोरिया [अम्बीसे ]

ETC. \*-0-11 0

# ६१ जोहानिसबर्गको चिटठी

सोमवार जिलाई ८ १९ ७]

सापरा साहि

d

#### ध्यम्य विरोतिया ।

प्रिरारियाने ता हद कर थी। बहांपर जिन सांयाने शायर हा किनीको काई हिम्मनकी माशा थी। उन तोगाने भयानन कुन्त उठारण तथा अपना सवन्तुक छोड़कर मोरमेवा गर्म की है और मधी किस प्रकार लाख रह इसके मिका कुछ शही सीचने।

# न्वयस्तक्त्रीयर चीन्नावर कार्जै।

स्प्रामेनको उर्फ परनदारा उर्क बौक्रोदारी उक देपनवसीन वा भागा मूर चमरा दिया है। दान्सवासके भारतीयोंके इतिहासमें उनका नाम अमर रहेगा। वे अपना साख ममय केवस घरना देनमें किनाने हैं। उनके नाम इस प्रकार है

मदभी ए एम काछनिया गौरीगवर प्रावसकार ब्याम गुनाम मुहम्मन वस्ट्र रगीद नामिस मित्रु गुमाण छीता समन हशाहीम तृत् गाहिन्द क्षान हुमन बीवा सुन्धद वरी बहार दमानवी नाउण वस बुनाव र देनार कृता सुदेनान तीर रशाहीम तृत। सन पासनत वारी-वारीस सारे दिन सनसारिय-नावरियके सामगार दिन्ते रहते हैं

और जो बोर्न मार्ग्याय बार्यात्रयक अध्दर जाता है जमें बिनवंप्रिय संबंधायण रावते हैं। वे इन समय अपना कामध्यपा छाडका नेवल देश-संबादर नृत हुए है। बार असी आकृत जाय उनका उन्हें परवार नहीं है। व अपन वानक आहे जैन परिणाम सलनका नवार है। अही इन्हों देशबंदित हो बनों याँ अपने बीत हो सा उपन आइनर्व कीत-मा?

#### इस बदाइधीमा सबक

रक्षानेवकात तम कार्यका अनुकरण शास्त्रकारण प्राप्त गाँका करना नार्तित प्राप्त बिटारियाम बाहुए हो रहा है वर रामसंसद अपर रोवन हा सरसा है। हुए समयमें वर्ता जानवी असी देवन लिए प्राप्त सीयम करिनारिगारी निर्मान है। सामग्री गा समा प्रशासिकास सबक सबक हर द्विते जान्तीयाता न्वयंग्यत शीवन हात् । मेरी शुप्ते शा के बार आनव पहल ही बांच बांच में बीर स्वयायन मैयार वर मात जिन्ह नित सरक्ष हो

में प्रिटोरिया बाक्ट यह देख जामें कि किवनी वैजीसे काम किया का रहा है। जनुमविषक कार्यास्थ्यका बहिष्कार यदि ठीक तरहसे किया का सके वो बादकी समृद्ध बहुव जासान हो सकती है।

### व्यापारियोंकी सम्राह

मैंने पूना है कि कुछ व्यापारियोन जो विकासत वर्गेष्ठ असहीते माम मेंगवाते हैं समें कानूनके कारण माक मेंगवाता बच्च कर दिया है। वे कोम वस्त्रवादके पात्र है। जार पढ़ते है उन्होंने जेकका करू सक्तेजी पूरी तैयारी कर की है। मुगे कगाता है कि इस प्रकार मिंद हर व्यापारी करन व्यवस्थाता किया मेंगे या तार पत्र वे तो बहुत काम हो सफ्ता है। एक तो यह होगा कि स्वयं व्यापारीमें बहुत हिम्मत का वायगी और दूसरे, मूरोपके व्यापारी इस्कर स्वयं मी हमारे किए काम करने कम वायगे। यह यब काम बही व्यापारी कर सक्ते तिनार देशमेमका पंच चढ़ा हो। जिन्ह चूनी कानूनते होनेवाके नुकडानकी पूरी तस्त्रता हो मर्द हो तथा जिन्हें बुदागर पूरा मरोवा हो।

#### प्रवासी विशेषक

इस विवेयकके सम्बन्धमें श्री मांचीने स्टार में यह पत्र सिखा है

# प्रेरीवासंकि सिय कानूब

फरीबालोके जिन नियमोंके शरकनथाँ में पहले किस पूका हूँ वे याय हो पुने हैं। सर्प चुर्माना किया कानके पहले बोहानिशवर्यके छेरीबालोंको चेत बाना चाहिए। पिक्सें सकोमें उन नियमोंको वेस निया कामे।

### मारतीयकी गिरक्तारी

पिषपस्त्रमये तार द्वारा समानार मिला है कि बहाकि हाती उपरको उत्तरर बोकराणी और कूफानमें जाय स्थापेका इकवाम समाकर, विरक्तार कर किया यदा है। उनकी बमानर्ट १५ भी उद्युक्त गई है।

# *मेगलगा*र

# <del>जूबी</del> कानूनके सम्बन्धमें विदेश समाचार

रैंड डेभी नेक तथा कीडर में बहुँ-बहु केड बाने कमें हैं। उनमें बताया नवा है कि बोहानिस्वर्यके मारतीय बनाय बाकते हैं वसकिए मिटोरियामें कोई पंजीयन नहीं करवाता। उन करकाराआकोंने वह मी कहा है कि पुकारिक बसिया दिनोंने तब याकर क्षाप कमा जानेंगे हमें मासा है कि मिटोरियाके मारतीय वृद्ध एक्टर इस इस्वामकों मूठा सामित कर वेरे। यदि बनियम विनोंने कोय टिजाबीके समान मिटोरियाके वस्त्रस्पर टूट पहें हो सब किया-कराया चुक्नों निक्क जानेवा।

#### इसपर विचार

भारतीम धमानको इस समय बहुत ही साववान रहना चाहिए। बहुत वयहोसे मैं यह भी मुनता हूँ कि नेताओंके गिरफ्तार होते ही कोच वरके मारे पंजीयन करवा लेंगे।

१ सक्ते मह प्रविधिने कस्ता पुन्दावी क्षुकार दिया है थी वहीं वहीं दिया करता है। दूसके किंद्र दिक्रम "का कार की" का कर-का।

32

यदि एसा होना हो तो " केने नई पूत को बाई भरतार" वाशी कहाबत चरितार्म हो वायेगी। वह समय मेला या किसी दूसरेपर निर्मर शहनेका नही है। सबको वपनी-अपनी हिम्मतपर निर्मेर पहना है। इस मामकेमें बक्षील या किसी औरका काम मी नहीं है। हम सब होसीमें पड़े हुए है। वहां हुनें एक-बूसरेकी ओर नहीं देखना है। यैंने सुना है कि कुछ ही दिनोंनें भी गांबीका गिरफ्तार किया जायेगा और सम्मव है निवाबीमें से भी किसी एकको। सदि एसा हो दो सामोंको मशहानके बजाय सुध होता चाहिए और उनके जेरू जातेसे कीगोंको च्यादा हिम्मत आरो चाहिए। हचीकत यह है कि अब हम मड़ नहीं बीक स्वाप्त ही चौर फिसीपर निर्मर नहीं रहना चाहते। जेज डरकी चीज नहीं है यह जब मनमें समा कामेमा तभी मामका मुकामपर बायेगा। सबकी ढाक एक सुवा है और उस ढाककी हेकर रणमें बुझना है यही सबको मनमं रक्षना चाहिए।

## " इचरे लेंगे तो में सुँगा "

बहुदेरे योरे मारतीयोंको सीच बने क्यो है। वे पूछते है बाप त्या करेने? उत्तरमें स्वत-ते मारतीम कहते हैं - हमारे नता जैसा करेगे जैसा हम करंगे।" कोई कहते हैं -हुमरे करेव वैसा करेंग । ये सन्द कायरोके 🕻 और इसकिए इनसे नुक्सान 🕻। सभी कोबोको यह उत्तर देना चाहिए कि मुझे कानून पछन्द नहीं है इसकिए मैं इसे कमी पिकार नहीं करेंगा। मेंने खुशकी छएव की हैं इटकिए मी दो स्वीकार नहीं करेंगा। यह कानून मुक्ते युवान बनाता है इटकिए उन्नरे बनाय में बेकको ज्यारा बच्छा मानता हैं। जो ऐसा उत्तर नहीं वे सनता वह बाकिर पार भी गहीं हो सकता। दूसरेक पुँकि सहारे पार नहीं हुवा जाता। अपने बक्कपर पार होना है। मैं घूस लाऊँ तो क्या पाठक मी कार्येथे? मैं गड़ड़ेमें गिर्क को अधा पाठक भी उन्नमें गिरगे? मैं अपना वर्म कोर्ड तो क्या पाठक भी कोड केंगे? मैं अपनी माँका अपनान सहन कहाँ अपने सडकेका भोर बनाई और अपनी तथा अपने सक्केटो अंगुकियों काटकर धूँ यो प्या पाठक मी वैद्या करेंप ? समी यही कहूँप कि कमी मधी। वैद्या ही बोध रखकर उत्तर देना है कि दूपरे क्या करते हैं इसकी परवाह नहीं। हम तो कानुनके सामने पूटने विस्कृत मुझी

टेक्नो । इतना सीमा और स्पष्ट उत्तर सब नहीं इते इसीक्षिए बलबार इस प्रकारकी टीका करते हैं कि हम काम तो उत्साह दिशा खे है फिल्तु बाबिर बूटन टेक दने। इन सब वादोपर प्रत्येकको किचार करना वाहिए। यह समय करका वहीं है न कुछ क्रियानेका है। हमें न कुछ क्रियाकर रमना है न क्रियकर रहना है। विस्त प्रकार सूरज अपना

वैन प्रकट करता है जसी प्रकार हमें नपना हिम्मत-क्पी धूर्य प्रकट करना है।

### चीनियोंका कीर

चीनियोंने पिश्रके रविवारको सना की ची। उसमें भी पोकरका बुकासा गया था। भी पोकक हारा सारी वार्ते समझा दी भागके बाद उन कोगॉने फिरस अपन निर्णयको पुष्ट किया कि कोई भी जीती असे कानूनके सामन नहीं झुकेमा और यदि झका हो। उसे समाजसे बाहर कर दिया जायेगा।

# पशियाई भी वनासय

जोहानिसवर्दकी नगर-मरिवद एसा कानून बनाना चाहती है कि पश्चिमाई भोजनाकारिक विकास मीरे ही हो सकते हैं। तब क्या दान्सवाकमें हिन्दु-मुगकमानंकि मोजनाक्योंमें सीरे समूचे गांवी बावसव

33 परोसेंगे और मारतीय देखा करेंगे? यह सब गुसामीका पट्टा सेनेवासींपर आयू होया। मुन्त खनेबालोंको कोई हाम नहीं भग सकता।

[गुक्चतीरे ]

इंडियन भोपिनियन १३-७-१९ ७

### ६२ प्रार्थनापत्र हान्सवास विघानसभाको

बोहानिसबर्व जुलाई ६, १९ ४

सेवामें मानतीय अध्यक्ष और सन्स्यमध दान्सवाल विभागसमा

टान्सवास विरिध भारतीय संघके कार्यवाहक वच्यधका प्रार्थनापव

नम निवेदम है कि

१ ब्रिटिस भारतीय संबकी समितिके इच्छानुसार इस सरमके विचाराचीन प्रवासी प्रतिकृत्वक विवेशकक सम्बन्धने बाएका प्रार्थी यह निवेदन करता है।

२ उपर्युक्त संब मचपि इस विवानके सिक्षान्तका समर्थन करता है तबापि उसकी गम्भ सम्मतिमें नायतीय बृष्टिकोलके बनुसार उसके निम्नसिक्ति कुछ पहलू गम्मीर रूपसे भापतिजनक है

(क) यह विवेदक भारतीय मापाओंको जिनमें भारी भावाने साहित्य है मान्यता नद्वी देखा।

🔳 यह उनके दानेको को पहले ट्रान्धनाकके विषयाची यह कुते 🖡 मान्यता नहीं वेता । (बहुत-से भारतीय विन्होंने १८९९ स पहुछे १८८६में संशोधित १८८५<sup>के</sup> कानून १ के मातहत १ पीड इस वेक्सों बसनेके किए अदा किये वे केकिप को इस समय जननिवेससे बाहर है और विन्हें बाग्ति रक्षा बम्बादेशके मातहर्ग अनुमतिपण नश्री मिल है इस विजेयकने हाथा इस वेश्वर्मे तबतक पूर्व प्रवेध भही कर सकते जनतक कि अमर्गे विकास सम्बन्धी वे गोम्यकाएँ न हीं जिनके बारेमें इस विश्वयक्षे व्यवस्था की गई है।।

लुच्छ २ की बारा ४ जैसा कि इस संबक्तो समझाया थवा है। उक्च शिक्का प्राप्त बिटिस भारतीयांका भी जबतक ने एसियाई पनीयन जबितियमकी सर्वोको पूर्ण नहीं करते ट्रान्धवासमें प्रवेध करना प्राय बसम्भव कर देती है। (संबर्धी नम रावमें विवेशक कारा को विका-सम्बन्धी परीक्षाएँ काविसी करार दी गई है उनके पास कर केनके बाद किसी व्यक्तिका उपनिवेशमें प्रवेश करनेके किए, मार्च मीर धिनास्त देना कोई वर्ष नही रखता)।

- (भ) वैसा कि समको समझाया यदा है बारा ४ ब्रिटिश भारतीयाँका अनेतिकता बस्मोदेशके अन्तपंत आनवाले कोगोकी यंत्रीम रख वेती है बौर इसिस्य बिटिस मारतीय समाब इसे बहुत ही अपमानवनक समझता है। <sup>8</sup>
- (क) यह विशेषक जामाने विपरोत्ते एतियाई पंत्रीयन अविनियमको वरणा करता है। म सह संव माननीय उदनका च्यान नम्नागुर्वक हस बातकी तरफ कीचना बाहता है कि विरिक्त भारतीयोंका माननीय उदनमें प्रतिनिधित्व नहीं है और हसकिए ने माननीय सन्तर्ध महारपूर्वक इस उत्तरकी भागा एकते हैं कि वह उनकी मात्रपर निर्मेग गौर करेगा। भ जन्म हस सकता किया करता है कि इसके प्रतिनेश्वय उदिक्त विवार किया मानेगा और को राहुत हम हाम्मनीये सी बानी सम्मत्व हो बहु सी बायेगी। जीर स्वार तथा स्वारों मान करते किया जाएका प्राणी कर्मक प्राणकर सर्वार करता करता हम स्वार हम क्यान आहे.

मूखा इस्माइक मियाँ कार्मबाइक अध्यक्ष ब्रिटिय मारतीय संब

[संग्रेजीसे]

रुक्षोनियस आफिल नेक्स संसी और २९/१२२

# ६३ टान्सवासका नया प्रवासी विधेयक

[जुसाई ११ १ ७ क पूर्व]

वह विकासक क्षमी नागृत तो तही क्षणा फिर भी इसन सरकारका इरादा स्थलन हो वायेगा इससिए इसका स्थलित विकास हम नीच दे रहे हैं (१) इसके हारा अगमतियकका कान्त ११ केला सामित रक्षा अस्मादंशी दह हो

नाता है। किन्तु एपियाई-मनीमन कानूनक द्वारा जो बता दी यह है उसमें स कुछ भी इस विवेयकके द्वारा पर नहीं होगी। (२) तमें वियेयकक काम डीलकी वारीकल विन्हें टाल्यकलमें प्रवस करनती क्रमानि

 (२) नये विशेषकक कागू हॅलकी ठारीलने जिल्हें ट्राम्मवालमें प्रवस करनकी अनुमृति नहीं है के लोग निम्नानुसार है

- (क) जिन्ह किसी भी यूरीपीय नापाका अच्छा आन न हो
- (ल) जिनमें पास अपने निर्वाहके बाम्य पैसा न हो
- (ग) वेश्मा और उनके महब
- (भ) जो प्रवेदावर्षा उस कानुसकी अवशिकता करै जिसके हारा सरकार निर्वामित कर सकती है
  - (क) पामल कोडी या छनकी बीमारीवाल

 र रामस्यान विद्यान प्रकार प्रदास जो सिकिया डॉटकेनले ज्यादी गाउन वह प्रचनपत्र पेतृ किया पत्र वा गुरु प्रमोदाको वह अनुस्कृत जिल्लाको दिया था । (भ) जिनके बारेम जिलायत या दूसरी जगहोंसे सूचना निभी हो वि' वे जतरनाक कोग है

44

- (छ) जिन्हं सरकार राज्यको गुकसान पहुँचानेबाके मानती है
   (च) जिन्हे उपर्युक्त मर्याबाको अनुसार प्रवेस करनेका हुक हा उनकी गली तवा
- (भ) विनद् उपयुक्त समायामा अनुसार प्रवस्त करनात हुक हु। उनका नता उक्त सभ्योगर यह विश्रेयन सानू नहीं होगा। इसी प्रकार नाकिसें और मूरोपीन मजदूरोंपर यो।
- (३) इत कानूनको असकमें सानक किए प्रवासी-कार्याक्य सामा आयेवा।
- (४) इस कानुनको [बक्षिण बाफिकार्से] अमलसे कामेके किए सबर्नर दूसर उपनिवेधीके साथ इकरार कर सकेगा।
- (५) यदि कोई प्रतिबन्तित व्यक्ति प्रवेश करेका तो उद्यप्त १ पीड सुमिना किया
- बामगा समजा ६ महीलकी सजा दी जायेगी और निर्वाखित किया जामेगा।
  (६) जो [१९ ३ की ] अबवाईकी वाराके अन्तर्यत अपराज करेगा अपना जो राज्यकी
- ग्राप्ति मंग करनेवामा समझा वायेगा उसे मी निवासित करनेका सरकारको वासकार है।
- (७) को स्थालिक प्रतिवन्धित स्थालिकको प्रवेश करनेमें सबय करेशा उसे १ पीड वस्य समझा ६ महीनेकी जेसका हुतम दिया कार्येकाः
  - (८) प्रतिवन्तित व्यक्तिको परवाना या पट्टेपर व्यमीन केलेका इक न होगा!
- (९) प्रतिवन्त्रितः व्यक्तिके सम्बन्धमे जानकारी मिलनपर उसे विना बार्स्ट पकड़ा वा सकेगा।
  - (१) इस कान्यको अनुशिकता समान नहीं मानी जायेगी।
- (११) जिस स्थानिक सीमा-पार करना प्रदे उसे मिकाकनेका वार्च उसकी उपनिवेधमें को भागवार होगी उसमें के बस्क किया बायेगा। (१२) होटकसे को कोग बाते हैं होटक-मास्किक्टो उन सबका नाम वेस पता गाँखें.
- वर्षं करना होगा। उद्य पुस्तिकाकी वर्षि करनेका सरकारकी हक है।
- (१३) सबि किसी व्यक्तिपर प्रतिकल्य नहीं है तो इसे सिखे करलेका दासित्य उछ व्यक्तिपर है।
  - (१४) हर मनिस्ट्रेटको सारी सनाएँ वेनेका हक है।

# विवेषकता नर्थ

सङ्घिनेतन बड़ा सर्पन्त है। इत्येष नहीं सरकार भोचा का सनती है। सरसरी तौरतें वेकनेपर इसमें कुछ मी मही दिलाई देशा किन्तु शीतर वहरूके स्थान है। इसके हारा सन्पतिषम रहित रितानितन इक दिलकुक स्थान्य हो जाता है। चिनके पास बनुमित्रिय हैं किन्तु नमें शानुगते जनुष्पार चिन्होंने बरकमाने नहीं हैं यहि वे ओग ट्राग्यनाक्से माहर्र जाते हैं तो उन्हें भी वापस आनेका अधिकार नहीं रहता।

परे-भिल भारतीयोको एक लोरखे अधिकार शिक्ता है किन्तु हुएरी बोरले किन बाता है। समीकि शिक्षमके बाबारण्य प्रवेश करनेवाकोको सूत्री कानूनके अनुसार बाठ दिनके जन्मर सैनुमिल्यों बादि कमाकर अनुसरिधण के केना चाहिए। यदि उन्होंने ऐसा नहीं किया दो उन्हें निर्वाधित कर दिया जायेगा।

अत इस कानुससे भारतीयोंको करा भी काभ होना सम्मव नहीं है।

हस्तावरक लिए इस कानूनको लॉड एकपिनचे पान भजना होगा। याँ यह हुया ठा भारतीय समाजको वहीं [कप्तवन] टक्चर लगी चाहिए। यह ता निया जा चुरा विच्यु इसके एपनचे पहल बानी पदकार तारीप ११का विधेयकच बारेसें और भी बाउँ मानूम होंगे। वे यह दूसने जकमें दी जा सकेंगी।

[बुजरातीम]

इंडियन बोपिनियन १३-७-१९ ३

### ६४ पत्र छगमलाल गांधीको

[बाहानिमवर्ग जलाई ११ १९ ७के पूर्व]!

[वि छगनसास ]

नुष्टारा पद निजा। बाबीक सम्बन्धमें नुमन जा निगा बद मैन प्यानमें रण निया है। भी पोलन प्रिटारियास अभी लोगे हैं। वहाँ उनका बाम बहुन ही सम्भा पहा।

र्मन फरकर प्रधारिक बारेमें भी बस्टका पत्र निमा है। जैसा में उनन कर चुका है रकाहीम मुरुम्परका जा पता नुस्तारे पान है चुनीक काम उपगर सकत है। व बारत है।

समें निष्य है कि लियों ने छानना अहुंग्योंनितायुर्ध सीति है। हम याज्ञसम अस्त मूल पत्तवा भी उपयाम नहीं कर नहें हैं। राज्यसम भी विषयं विश्वित्यानं होगी और वेशी समितिया पर वार्य वंदा मूल्यवात हागा। इसका मीया-मादा वरण्य पर है कि हजारा मोति से पूरी पत्तवारा अस्पता नहीं वर नवत इस गीविष्ण सरकारण्या सामें प्रमुखताहुँ हैं। राज्यस्य प्रमुखताहुँ हैं। राज्यस्य हो स्वत्य प्रमुखताहुँ हैं। राज्यस्य हमाना प्रमुखताहुँ हैं। राज्यस्य हमाना पर्व वर्ष माना प्रमुखताहुँ हैं। राज्यस्य हमाना प्रमुखताहुँ हैं। राज्यस्य सामें स्वत्य सामें प्रमुखताहुँ हैं। राज्यस्य सामें स्वत्य हमाना स्वत्य सामें प्रमुखताहुँ हो सामें सामना यह स्वयन होता स्वतित्य सामें सामें सीव्य स्वत्य होता स्वतित्य सामें सामें सीव्य स्वत्य होता सामें होता होता है। राज्यस्य सामें सामें सामें सीव्य स्वत्य होता सामें सीव्य स्वत्य सामें प्रमुखताहुँ होता सामें सीव्य सीव

र राह है रहेगे ज यह बात रेरे में जैंद पना पूर्व किया था। करना ग्रीवर है किये रोपीनी सामायाण क्रास्त्रक वर्गन किया है।

प्रदर्भाती है। इस कारणाह अन्यागाह कर्नेक हैं। इस स्वर्गीन वस शहा है है कि मेर्च इस स्वर्

सम्द्री गांची क्रम्पन

भव भी उससे बाहर कम कर्षमें काम करानका समास करते हैं तब हम सराम्य क्रक्तियां करानी समाम्य पूर्वकाताल गरिवल के हैं। इसी कारण मेंने बराने मनने स्वीत मारिकारों कि स्वार्ट के स्वार्ट कराने कि स्वार्ट के स्वार्ट कराने कि स्वार्ट के मुद्द सामा है। कोर में इसने कराने रिवाल मेंने कि स्वार्ट के स्वार्ट के

तुम्हारा सुमभिन्तक

टाईप की हुई दक्तरी संग्रजी प्रतिकी फोटो-नक्स (एस एक ४६७४) है।

### ६५ पत्र छगनलाल गांधीको

जाहानिसमर्ग जुलाई ११ १९ ७

সিধ তগ্ৰহাল

۹٤.

मैं प्रापनी राष्ट्रमाई बेडाईका वज गाव भेज रहा हूँ। वदि बहु बरा भी बाल्धनीय बात पढ़े तो मेरा चुझाव है कि तुम उस १ पीक्पर परीक्षाकी सर्वपर रच को बीर पुजराती केग्रपर कमा वो निक्षों कि तुम रामायण का काम वार्या रच सको पुजराती किमागरी हमार पार तक्या वो कार्यकर्ताओं को कमी है। परणु में सिर्फ गुझाव वे स्वाहं हो हो सक्या है कि बह महंबा कम्माब्वानिक हो। इसकिए तुम जा सर्वोत्तम समझे बही करता।

> तुम्द्वारा गुअविन्तक भोहनदास<sup>क</sup>

भी भौडीं व भीत संगत है आदि हशीवतें सिराता।

वापीजीक हम्माक्षरवृक्त मुख बहेजी टान्य प्रतिकी फोटो क्वस (एस. एस. ४७५७) हा

- र रिन्ह ना कि इंडियन मीपिनियम वहित नार्यकांके महानीवीडी सुगीनवींसर एक पुतार अवस्थि करें । वेकिन राज्य के पुता प्राप्त
  - २. वण व्यविमे इस्तावद शक्तलीये हैं।
- ३ टर अपने निर्मितिशय को वोरीनीक ताली तम वने थे। वे बुख समय तक बीनिमा शुरूप सम्बद्ध ११ वे उनका देशक १९६ में तो प्रधानी बचा था।
  - प्र क्ष मतिये वह वी प नांचीबीका शुक्राशी क्षित्राणे है ।

# ६६ मारतीयोंकी कसौती

बाबतक भारतीय समावका मुस्याकन नहीं हवा। मुस्ती बेंची रही है और किसीने नमका बन्ताका नहीं क्रवाया । सामान्य विश्वार यह रक्षा है कि भारतीय निर्मास्य और पीजन रिंदत है। किल भौशास्त्रम जब टान्सवासमें भारतीयोंकी कसीटी हो रही है। यह जबमर डॉर्ड

एकपिन जनरक बोबा और उनके माहयोंने विया है। यह किसते समय दो भारतीय कसीटीपर चंद्र करें है। इस को चिटरियाँ प्रकामित करते हैं जनसे भारत होता है कि प्रिटीरियाने बिसे योरे निर्वास मानते से एकाएक जोर विकास है। वहाँ एक भी भारतीयने सनी चिटठी नहीं भी। एक महासी बया था। किन्त अँगक्रियोंकी निधानीकी बात देखते ही उसने भी अंथितियाँ तो में प्रियंत्र नहीं कगाऊँगा। एक महासी पौस्ट वर्गी फेंद्र की और कवा मास्टरमें अपनी सौबती छोड़ना संबर किया किना नया बनमतिएव बेनसे इनकार कर दिया। महोतक हमने मना है. सी चैमनके पंजाबी नीचरन नया जनमतिएक केनसे शास्त्र इनकार कर दिया है। इस सबसे जाविर शांता है कि परीक्षाने समय सारतीय प्रजा कप्रजीर शांवित Bill सो बात नहीं।

बाको शक साहयाँ मारि सकै नोंड कीय। भारतीय समाज आस्तिर है ईरवरको माननेवाका है। बह ईश्वरपर भरोसा रचकर हावमें किया हमा काम सहज ही पूरा कर सकता। कहा जाता है कि नर्रोसंड मेहताने अपनी आस्वाकी वदीकत पैसा न हात हुए भी ममेप बढ़ामा था। वैगम्बर मुसान खवाकी महदस महान सक्टोंका सामना करके दरमनापर विजय प्राप्त की की। बड़ी ज़मत-कर्ता मारतीय समाजकी सहायता करेगा।

दान्सवायके मारतीयोपर इस समय हर मारतीयकी नगर है और सब मेंड फाडे यही प्रस्त कर रहे है कि भारतीय अपन उटाये हुए बीहको बनाय रुखेंगे या नहीं। प्रिटोरिया चचाव दे एका है कि माण्यीम समाज अन्य पीछे पैर एका ही नहीं संबद्धाः

[मुक्रमुवीसे ]

वेदियन क्षोपिनियम १३-3-१९ फ

रे प्रकारक तार्यस्थ्य स्था कवि । सन्देश: प्रशंक क्रम नर्मेंड सल्पें नलमें यह पार्मिक स्त्यार दीता है जिने लल्दीना क्रमी है। सामक्तरस्य बता-रिता पुर्वाची पुरु मेंट देरे हैं। वहां बता है कि सातान सक्ती प्रकास कि नेराफा नामनाक किए क आवारीका क्य बरकर गये वे ।

## ६७ **डबनका कलक्य** निटोरियाके काम मीर नहीं के मारतीय स्वयंवियकींका जोध देवकर किस मास्त्रीयकी हुनीय रोमाक्क न क्षोता होगा ? सावासी देग बातास है। राज्यी सावासी तो सुसर्में हैं कि उनके

समान काम करके विकास जाने। जिस प्रकार टान्सवाकमें अनुमतिएन कार्यासमका विहुन्कार किया का रहा है उसी प्रकार वर्षमर्थे भी किया जाना चाहिए। इस समय वर्षनसे एक भी मारतीयका दान्सवाक जाना बुवर्ने मक्बी विश्लेके समान है। ट्रान्सवाकके भारतीयोको नाज धुक्ते बिक्शनके किए तैयार होता है। यो मारतीय सास तौरसे ट्रान्सवासमें मदब करनेके किए मही बरिक करने कामके किए बाता है वह यहाँ बाकर भारतीयोंका वक्र नहीं वहाता वस्कि उस्टे उन्हें कमबोर बनाता है। इसके सकावा चुँकि वह दर्वमके बनुमतिपत्र-कार्यास्थ्यमें पार्रिके बाद हो टान्सवासर्ने प्रवेश कर सकता है इसकिए यही माना बानेगा कि बहिन्कारका त्रंग हुवा है। किन्तु नदि कोई भी भारतीय जनुमितिपय-कार्याक्यमें नही जामे दी उर्वतका सनमतिपत्र कार्यास्य त्रस्त नहीं सकता। इसकिए दर्बनके मारतीयोंको त्रिटोरियाका अनुकरण करना चाकिए। नेटाक भारतीय काँग्रेसने ट्रान्सवालके लोगोको आर्थिक सहामता देनेके बारेमें सिमा है सार्वकतिक समा करके जाब गए है। बन्दा इकटठा करनेकी बात भी डाबमें **की** है। 👭 प्रश्वसनीय है। इसके अस्ताना वर्तनके जनमतियन-कार्यास्थके बहिष्कारका काम भी हाजमें केना कररी है। बहिष्कार तीन चरहते किया का तकता है। एक तो वर्तनके कार्याकरणर घरता दिया बार्य जिससे बढ़ों कोई भारतीय न जा सके। इसरे, ट्रान्सवासकी रेस पहुँचे तब वहाँ इस बादकी बांच की जाने कि वहां कीन भारतीय उत्तर रहा है और बहु नया बनुमिविषय केकर का चड़ा हो सा पूराना सबि वह लोक जानेको तैयार न हो तो उसे रोकनेके किए थाबिजी भी बान । तीसरे इस बातकी व्यवस्था की बादे कि बहुाबपर कोई भी मास्तीन मॅनुसियोकी निकानी न वे। इस संस्कृते वर्षनकी बड़ी सहायता होनी बाँद सुरुकाय निस्तर्ने

भी सता होनी। (गुजरातीले)

विश्वमा सौधिनियम १३-७-१९ ७

# ६८ पूर्व भागमाना

ये पुरुष्के अभी-जभी संबजीमें छात्री हैं। विशोज इनका मुकरानी अनुवाद नहीं किया। तेन्तु ब्या-या नमय बीजेगा इस इस प्रकारणी पुरुषकाला नार्योग को बाजेगे। इसी हेनूने राज्यका जीवन करिल देना आरम्य किया है। इस बीच अध्यत्री वाननवाडे उपर्युक्त पुरुष्के मेनदा सर्वा है।

> सम्पादक इंडियन जीपिनियन

[गूजरानीस] इंडियन अरेपिनियन १३-५-१ अ

६९ भाषण हमीविया इस्लामिया अनमनमें

वाहानिसंबर

बनार्ट १८ १ ७ भी गांधोने उस तारील तरुके भागतींको त्वित्वा संधयमें तारांत विद्या और तथे पानुनारी अन्यायपूर पाराओंका अस्ततर विरोध करणक निष्यू सपत्र कोनाओंको एक बार दिस सोताहित विद्या और बहा कि वहाँ दिसी भी अवस्थाने व्यावके कारण करारि धुन-चेनीयन मही कराना वार्षिक।

[महर्माने ]

इंडियन ओपिनियन २ -३--१९ अ

े दर स्पेरीविन बन्युकानी त्या पर जगन्य ११ वृत्त १९ वे बन्य राज्ये निवास । वो जगने दिया ताम (१६ १९ ८१) था करेज व ने दूर राज कार निवास गाँउ तर्गा १५ वर्गायक वेदने पूर्वी त्राम कामपुर्तिक व्यस्ति पृत्रास विभागी मार्ग पुत्त विकास कार्युक्त मात्रिक कार्य दुर्वा है कार्यक्री कार्यक्री मध्य विभाग कार्यक्रियों । चित्रीय को है वह सुन है। कार्युक्त प्राप्तिक वृत्ति कार्यक्रिया व्यक्ति विक्ति व्यक्ति व्यक्ति व्यक्ति व्यक्ति व्यक्ति व्यक्ति विक्ति विक्ति विक्ति विक्ति व्यक्ति व्यक्ति विक्ति विक्ति व्यक्ति विक्ति विक्ति

६ हे तर त्वनंतर प्रतिवाह कोंग् काह कार्निवा<sup>का</sup> पृष्ठ अन्ति ।

हे तथी है। हमील अर्थीय अपनिता देश <sup>ते</sup> दे हरे <sup>ती</sup> दो लेहरहरों क्या जिस्ह का का का का राज्य करोता है।

# ७० जोहानिसनर्गकी चिट्ठी

सोमबार [जुकाई १५, १९ ७]

### विद्योरियाकी टैक

सभी प्रिटोरियाका जोच कायम है। उनकी टक निम खी है। बूचरा छप्ताह सेकुक नीत पड़ा है। कोरी साहको बूचरे सप्ताह मी "क्ट्रेट मिली और बहाबूर बरनेदारों — स्वयंदेवकोंन कराना साठ उनक्षक स्पादा की "क्ट्रेट मिली और बहाबूर बरनेदारों — स्वयंदेवकोंन कराना साठ उनक्षक स्पादा है। विश्व रहेगा रिप्ता के स्वयंदे हैं और परेपान है कि यह स्या है? क्या हमारी डोन्ट बानेवाक मारावित मुंबोपर ताब है कके? कोट कोट स्था है कि यह स्या है? क्या हमारी डोन्ट बानेवाक मारावित की मारावित की। बहाबुर केरीकों काक हमकार करते हैं। यदि यही जोट कमारावित हमी सावता मारावित की सावता और स्था कातून बूक्स केटन क्या सावता और स्था कातून बूक्स केटन क्या हम और इनके बरनेवा केरी हमें सावता की सावता की सावता हमारावित की सावता की सातता की सावता की सातता की

#### गीरेकी शरास

मैंन सुना है कि भी स्टीफन फेडरका एक मावधी विषय थीएके सीव-सीव वृत्त पहा है। विद्यंत्रके मार्ट्योवाको उसने वह उराह वृद्धा है कि सीव भारतीय समान प्रकारता है। वीर्यंत्रके मार्ट्योवाको उसने वह उराह वृद्धा है कि सीव भारतीय समान भी गांधीको समान मार्ट्या के साम ने नहीं मुक्ति यो वह बनाव हो सामें नहीं साम नहीं सुक्ति यो वह बनाव हो से से में के साम ने नहीं मुक्ति यो वह बनाव हो से से में के साम ने नहीं मार्ट्या कि कहा मार्ट्या के साम ने मार्ट्या के साम ने

# हो मन्य गीरे

भी स्टीएन फबरके बादियांने उपर्युक्त गाकायकीकी बात कही है तो दूघरे दो गोर, विनक्त मारतीयंकि साथ बड़ा ब्यापार है सीधी बात करते हैं बीर स्वीकार करते हैं कि भारतीय समायको प्रतिष्ठांदी बातित तो बोक्के निर्मायन सहक रहना ही बाहिए। यदि सभी उपपर स्वीक्ष स्वीक्ष स्वीक्ष के स्वीक्ष के स्वीक्ष स्विक स्वीक्ष स्वीक्ष स्वीक्ष स्वीक्ष स्वीक्ष स्विक स्वीक्ष स्वीक्

# बोहानित्तवर्गेर्थे तथा

हमीरिया इस्कामिया अंबुननके प्रमान्यनमें पिक्रके परिवारको एक बहुत वही सभी हुई मी। सभाका मनस २-३ बजेका था। किन्तु उसके बहुके ही प्रकृत कामक मन प्रमाणा। मी मीतर त सा सके वे कोग बाहर थे। व्यक्तिक से बहुत कोग साथे प। सुचित्र ने मी मीतर त सा सा सा। मी मी मीतर त सा सके से कोग बाहर थे। व्यक्तिक है। सा बहुत कोम साथे प। सुचित्र ने मुद्द केम साथे पान सुच्द सारी को साथ की साथ सामित करते कान्यको बार्च स्वकार केम के साथ मी गांविते कृती कान्यको बार्च स्वकार प्राप्त दिया। उन्होंने कहा कि विभिन्दनमें कीगोर्में बहुत काय है। कीम स्वकार कीम केमी साथ है। है। है। है। है। है। है। ह

भी नवाद बांने कहा कि नया कानून काने या वहे किसी भी भारतीय हारा मंजूर गही किया वा सकता। विकासनकी जीरतीमंत्र वह राज्य ता वास है तब भारतीय सर्व क्या का त्री किसी मुक्तानके वर तकता है। भी जन्मदेवान कहा कि त्योक्त मान्य वहा के वाद विकास के प्रतिकृत कारतीय वहुत ही सतके हैं। स्पोदेन प्रवर्शक वावमीन मुक्तमें नहा कि स्टीक्टेन मान्य तमी जवार देती का मैं नानून स्थीकार करनेका नवन बूँगा। इसके उत्तरमें मेंने स्वयं कहा कि हवार स्टीक्टेन केवर मैं मान उत्तर देता कन कर देते उस भी में कानूनकी चुकारी मंजूर नहीं करेगा। मिस्पर्दमके व्यापारी चाहे जितना नुक्यान सहन करेंगे किन्तु इस कुस्ती कानूनके सामने मही मुकेर।

न्या पूर्वया । भी उत्तरक्षीने बहुत ही बोधीका मायल दिया और "सिटिया तट तद कोहिए" वाका रोहा नुभावा। किर भी शहानुतीन और भी कामाने कुछ परन पूछे और एमा समान्य हुई। पेंग मामाने एक भी ऐसा म्योल नहीं रिलाई दिया निशके मनये कानुनको लीकार करनकी केंग्र भी इच्छा हो। इस ममानें भी पोककने भी मायल दिया निमर्से ग्रिगोरियाक निम स्परीवक्को उन्होंने स्वयं देखा वा उत्तरी शारीक की।

# **हुम्**रिपॉकी समा

भी डीवड बर्नेस्टने ट्राल्पवाल फुटवाल र्यमके गश्रस्योंकी बैठक एवनेवर विधालयाँ मुकार्स थी। उसमें लगभय ५ हुन्यों उपन्यित हुए वें। वह बैठक मीमवारकी सामको

र पूर्व रीक्षास्त्र अकट दें व्यक्ति

तियातम् वर्षादये काधारे का सम् सन्तरी नीती कामी केर मिकेटी भागत साढ़े तीन वजे हुई थी। श्री गांबीने उस बैठकमें कानून सम्बन्धी वार्ते कहीं। उनके बाव भी नामइने बड़ी बार्टे तमिल मापामें कहीं। फिर भी पोलकने मापण दिया। भी पोलकने कहा कि पूराने जमानमें एक जानकर था। उसकी यह निधेपता भी कि मीव कोई उसका सिर काटता तो बरकेमें वो सिर हो जाते था इस प्रकार जब उसका सिर कटता तब वो सिर रहते ने। इस बातका जब कोयोंको पता चका तब कोई उसे छेकता ही म मा। भारतीयोंको इस समय वैसा ही करना है। उन्हें किसी नेतापर मरोसा करके नहीं बैठना है। सभी नेता है यह समझना चाहिए और यदि सरकार एकको जेतमें बन्द करे तो बदसेमें वी क्यक्तियोंको नेता बनने जेक या निर्वासन मोगनके किए तैयार शहना चाहिए। इस ठएड होनेपर धरकार विना हारे नहीं एड सकती। हुन्दियोंको समझना चाहिए कि वे नौकर होनंके पहके मर्व है। इस प्रकार संकटको समझकर नौकरीका भय रखे विना उन्हें बढ़वापूर्वक कानुनका विरोध करना है।

तरकारी बुभाषिये भी डेबिडने कहा कि तरकारने उन्हें पंत्रीयन करनानेके किए कहा

वो धन्द्रोने साथ इनकार कर दिया।

इसके बाद भी गांधीने प्रस्त पूछा तो हरएकने खडे होकर बतासा कि हमारी नौकरी भागगी एक भी इसमें से कोई पंजीयन करवाने नहीं कावेगा । पीने पांच बचे सभा समाप्त हुई।

### क्रकिस्टनमें समा

वर्गिस्टनके मास्तीव वड़ा बोस विका खे है। पश्चित समसुन्दर महासव बागे खुकर बेबड़क काम करते हैं और लोगोंको समझाते हैं। उन्होन विश्वव सभा करके यह प्रस्ताव पास किया है कि बाहे बितनी बोखिम उठानी पड़े उनमें से कोई नमें कानूनके सामन नहीं मुरेगा। उस प्रस्तावने वो सौसे ज्यादा व्यक्तियोंने इस्ताक्षर किये है। इसके बकारा कुण बहादर कोग प्रिटोरियाके समान स्वयसिक्क बननेको भी निकल पढे है।

#### प्रवासी कानून

प्रवासी-विजेयकका वो बार वाचन किया वा चुका है। श्री स्मृद्दसने विजेयकके पैव किमें बानेका उद्देश्य बताया था। उसमें बी डॉस्केन श्री किडसे श्री बाइबर्ग भी मेसर और भी बाहटवाहर बादि सदस्योने आग किया वा। श्री हाँस्केवने भारदीयंकि पश्चमें बोक्ते इए कहा कि तमा विवेशक हो रूसमें सोजा वे सकता है। इस कावनकी कुछ पाएएँ ही बप्रेची प्रस्पमें होनी ही नही चाहिए।

### संपद्धी अधी

इस विभेनक के विरोधनें सकते सर्वी दी है। वह बंग्रेजी विसाधनें दी था वकी है। उधका सारास इस प्रकार 🛊

वह सब सम्मिप बाजवनपर संकूष रक्षनेकी मीतिके विकास मही है फिर भी नम्नतापूर्वक निम्न आपत्तियाँ पेश रूरता 🐌 (रू) इस विवेतकर्में मारतकी एक मी भाषाको स्वीकार गही क्या यया। (स) ट्रान्सवाकके पूराने निवासियोके विकासोंकी नह विवेषक रखा नहीं करता

#### १ युक्तप्रको बस-बहुक्त ।

६ प्रेंबर " प्रानेकाक कलारू विश्वय तक्की" वृत्र ९२ ९३ ।

इकाहरणार्थ बहुतेरे भारतीयोंने ट्रान्सवासमें रहनके किए बोजर सरकारको ३ पाँड दिये थे किन्तु उनमें से बहुतोंको अनमतिपत्र नहीं मिले। एसे सोगोंके हुक यदि उन्हें मूरोपीय मापाका बार न हो तो नव्य हो बाते हैं। (ग) हुमरी भाराकी चौबी उपधाराके बनुसार बिन्हें कानूनन मानका अभिकार है ऐसे कोसॉपर भी नया एशियाई कानून खानू होना है। इस ठरह रानूनके कानू किय जानेका कुछ भी उद्देश्य नहीं है क्यांकि ज्यांका पढ़े हुए सीमोंकी पहचान ता जनका जान ही है। (व) इसके अविरिक्त उसी भाराक द्वारा भारतीय समाजको बेस्मा और महर्वोकी भाषीमें रका गया है। (इ) पहले बहुत आरवासन दिय वर्ध से किस्तू उनके विपरीत इस विभेवकके हारा एक्सियाई पंजीयन कानून कायम रहना है।

संसदको ध्यानमें रकता चाहिए कि एथियाई समाजके पास मनाविकार नहीं है और इसकिए उमकी क्रवॉपर ब्यान देना उसका बहुए क्रवंब्य है। बहु संब प्रार्थना बीर जासा करता है कि उसकी अर्थीपर पूरा ध्यान दिया जायगा तथा न्याय किया जायेगा।

यह अर्जी भी हॉस्लेनन पेम की है। समिनिमें इस विभेयककी बुधवारको छानबीन की कामेगी। यह पत्र में सोमकारको लिका पहा हूँ। इसकिए बुख परिवर्तन होना है या नहीं मह इंडियन कोपिनियन' के प्रकाशित होनेके पहले ही शासून हो वायया।

#### केक्रमें जवकार सिक्षेगा १

एक माईन यह प्राप्त किया है। उत्तरमें यहाँ कहना है कि वह इस बानपर निर्मार है कि बस किस प्रकारकी मिलती है। यदि कड़ी सजा मिली तो बलबार नहीं मिलेया। किला हर कैरीन इसके श्रवे-सम्बन्धी महीनमें एक बार मिल सब्दें। उन सरी-मम्बन्धियोंका मेरी मसाइ है कि व "इडियम ओपिनियन का भारास बाद करके जेल-महत्तमें रमनवामे भारतीयको भूना मार्वे।

# सुनवाई नहीं हुई

प्रिटोरियाके कुछ माइमॉको यह लगा है जि स्वानीय भरकारमे जुछ माँग करे और महि मह दे दे तो जलकी झलटम बट जायें। किन्तु भूषा हमें पूरी तरह करना चाटना है। दनिक्य मांग्रहा कुछ भी नतीया नहीं निकला। दन लोगान भी स्वट्रमस निम्नानुनार मांव की की

- (१) इस अंगृतियां न कगवाई जायें
- (२) मोना नाम छोड दिया आय
- (1) बडोचा पत्रीयन विया जाय और वय्यांचा परेशान न किया जाव
- (४) गांकिर पुलिस जोच नहीं कर नंतनी
- (५) तुरीके ईसाई और मुननमानके बीच भरमाव तिया गया है वह समाप्त किया जाय
- (६) अस्ति रिवर वानोनीका नाम अनुमनिश्यपर है उस करन निया आप
   (७) वस्त्राकी उस दिननी है इस नय वस्त्रा प्रशासको हायमें नहीं अदाननक्र हाकमें रुगा जाय
  - (८) ब्यापारीचे जीवरोवा आने बानक नियारी अनमविषय प्रशासनार्वक दिये जान चा*णि*

(९) इसके बाद और कातृत नहीं बताया वायेगा इसका साध्वासत मिक्ता वाक्रिए।

भी स्मट्डने कम्बा उत्तर विचा है। उसमें एक बड़ो नुबी है। मीठे धक्करेंट कोई मर सकता हो वो उसे मार बाकता बाहते हैं। वे मीनके उत्तरमं कहते हूं कि यदि सभी भारतीव पैनीमन करवा रूपे दो मीका नाम बताबानके किए मबबुर नहीं किया जामना कांग्रित पुक्तिम-दिपादी मैंगुक्सिकी निधानी नहीं मीनेगा — यानी बागुमित्यन दो मीन वक्त्या और कानून बनामा सायगा वा नहीं यह मारतीय समावत्तर निर्मेत है। यदि वे ठीक उत्तर्ध कानूनके बनुधार बचेंदे दो सरक साहबका बहुना है कि दायद जयादा सकती नहीं बरती वारोगी।

# जून जीसवा 🕻

इस उत्तरका स्थोग की इए मेच कृत कौकता है। जगर शीके वर्षमों तो ब्यादा सकी महीं करीं। इएका त्या मतकब हुवा? जूनी कानूनक हाय हमें बीते-बी मुद्दें बताकर क्या वह मुद्देंके ठोकर सारनेके विए नवा चुवार करेंब? वैक्वनेकी बात यह है कि भी स्मर्ट्टने कियों बातमें अपनी हठ नहीं कोड़ी है। क्योंकि मोका नाम न दिया बाये यह भी ने नहीं कहीं। सनी मारदीय पत्रीयन करवा कमें तब बहु पविष नाम बठकाना या न बठकाना हमारी स्कार पर निमंद है। काफिर पुक्तिक संयुक्तियोंकी विद्यानी नहीं माँग सकती पर पास दो माँग हैं। सकेशी। यदि नमा कानून स्वीकार कर किया यथा तो उनकी पास का सीत मारदीयोंके दिया बढ़ा ही समित्र।

### किन्तु ठीक बुवा

इस तरहका जूनमी बार रेक्षममें कपेटकर किया गया यह ठीव ही हुआ है। इस झार बारा कोर भी प्याप्त और करेता। निश्च तरह बतरायक कानूवके कमार्थ करायक नियम ही बन सकते हैं उसी प्रकार उक्का जसर भी बतरायक ही होगा। जस्तायक प्रार्थीय उसकित हुए ये किन्तु यह उत्तर उस उस्तेवनाको और भी मजबूत कर बेगा। जुड़ाको बीचमें यहा करके हमन कानूनका बहिज्यार किया है। उसी पुराको बीचमें रनकर हमें हमना राजनी है।

#### सुचार

स्वमनवनामिन एकन भी ईमण नियांका शास उद्यामा था। एक सन्जन मुचिन करने हैं कि स्वका व्यक्तिका नाम केमों नुमाने भूस हुई है। मैं उनका बाभार मानता हूँ। यास की गुनान मुहम्मकने उदाया था। मैं इसके निए भी गुनान मुहम्मकने मान्छे भौतना हूँ।

### ट्रान्सवास प्रवासी-विषेषक

प्रवामी प्रशिवनक विशेषक परिवर्षे बूमरी बार पढ़ा गवा : और व्यवारको उसका तीनरा वाषन हुआ :

[गुजरातीन] इंडियन ओपिनियन २०-३-१९ ३

र का फिला तम हमा" वेशा मका या ।

# ७१ पत्र उपनिवेश सचिवको

२५ व २६ कोर्ट भेन्यसं रिसिक स्ट्रीट ओहानिसवर्ग विकाद १६, १९ ७<sup>६</sup>

सेवार्से माननीय उपनिवेदा समिव प्रिटोक्सिया

महोदय

भिष्ठां सिर्मिशनो सम्बद्धा है कि मैं सरकारका स्थान संबक्ते उस प्रावंनायककी ओर बाहुर कहें को संबत्ते प्रवासी-विवयकक विवयकके [विषयम] नागनीय विवास [मना]की वेगामें प्रस्तुत किया है। सम्बंधा जा मुद्दे उठाये यदे हु वे भेरे संबक्ती विरास रागमें उस स्थानके किए अदलक्त महत्वपूर्ण है विश्वका कि भेरा यह प्रतिविविक्त करता है। भेरे संबद्धा

सपास है कि यदि प्रार्थनाके अनुसार राष्ट्रत ककती गई तो सी विषयकके निवास व्यक्ति-ता को सूत्री।
को सूत्री।
इस बातका कोई कारण मेरे शंवकी समझमें नहीं आता कि सुविधित सार्त्यायोगे
इस बातका कोई कारण मेरे शंवकी समझमें नहीं आता कि सुविधित सार्त्यायोगे
इसिया अविभिन्नमा पासन करणके आवस्यकता को है जिन विदिध सार्त्यायोग हासव्यक्ति
विद्यास किए । वीडका कर चुका दिया है परन्तु किलें शानिन-त्या अस्मारेश अन्तर्यत
प्रमान की मिक है वहले अपन अपनाय हुए देशमें लीननेके अधिकारने विकार रनना कहा
कारी समाया प्रदीन कोता है।

क्ष्मित् परे संपन्नो अरोता है कि सरकार उसकी प्रार्थनापर अनुकल विचार करनकी इस कार्यो

> नापना भारि मूला इस्माइल मियाँ नार्पनाहफ मध्यक्ष विदेश भारतीय सम

[अर्थेजीने] इंडियन ओपिनियन २०-७-१ अ

<sup>ै</sup> या पर इंदियन कोरिनियमों दिना गरीमके ब्राप्त है बस्तु शब्दण दियम्बनके अपिरेस प्रैयानमंत्रे ब्राप्त स्थापनि व्यो गरीमका क्षेत्र मिला है ।

र देनर नक्षांत्रपत जूल्यक विश्वकारको " १४ ९१ १६ । इ.चौडोर कन्नचीत विच का दल्यीत कार्य वृत्यों करी है।

# ७२ घोर माम-हानि

ट्रान्सवालके एविषाई अधिनियमके बारेमें बाये को पत्र-व्यवहार हुआ है और जो ठॉर्स ऐस्ट्रीहलकी गौगपर खरनमें पेश किया गया है अब हमें प्राप्त हो गया है। बार्ड तेसोर्सने सौडे एविमनका व्यान इस विवानकी और आकृपित करनके किए निम्निसित उद्गार प्रकट किसे हैं

पूसे बाता है कि बार प्रवासीज पूसे ग्रह लुका वे सकी कि प्रहारिमको प्रह सकाह नहीं में कारेंगे कि वे इस अविनियमको अप्लोक्टस करनेके अपने अविकारको प्रयोग करें किससे अविनियम गुरस्त बनकरों आ सके बीर इस प्रकार गैर-काबूनी ग्रीरक्र एक्टियाइकॉक्ट ट्रान्स्वावाकों शास्त्रका को इस सम्बन्ध को हैं साथ वह रहा है, ऐसा का सकी।

विरक्ते समार हमारे हैं।

मूप्तितारोको रुपाणिक हुँएकर शहूना परवा है।

जब हुम काई एक्षिमके जमानगर विचार करते हैं तब वेचते हैं कि वह विदिव

मारतीयोको निराजात मार केनेक किए काली हैं। उपित्रवेश-मानीने इस विवानको मेनूरी

इस्तिय नहीं में कि वे को लागोलित समसते हैं बाकि हसकिस वो है कि इसके मौड़े पोरेके

सविकारका बक है। तो दशका यहाँ वर्ग हुना कि यदि विस्ती उपित्रवेशको विचारमाल कोई

भी कानून वर्गवस्मत हो तो सामान्य सरकार भी विमा स्वयं कानुमके वीरिवर-मानियमको

रेले उनके ब्रंप जायेगी। और अपर यह मनका काकोचनाते परे है तो कोई एसमिनका यह बनन्य — कि महामहिमकी सरकान्त्री जब भी मही एम है कि एसियाइमोंगर इन चमन वा प्रावित्यों सागी हुई है उनमें स्वधीचन करनकी मानदमकता है —एन महिक्शामान है विचन जिट्ट मारवीय सहुत जाया मही रक सकते। और हो गचना है विचन कहा कह कानून विस्कृत किमान कहाने कि एकान्याव्याप्त निवास कानत बन्न पर मारवित्या साग किना नहीं। विभाय में एकार्य एका क्यांत कान का किना नहीं। विभायों मुंगार कमके परवास करने कारका का किना नहीं। विभायों मुंगार कमके कि वसरक सवस्था की बचन विशे है उनसे मारवीयों मारवीयों का काई किया कर प्रविद्या स्वत्या की कि समान की कि समान ही। परन्तु प्रकृति कर सकते कि समान की कि समान ही। परन्तु प्रकृति कर सकते कि समान की कि समान ही। परन्तु प्रकृति कर सकते कि समान की कि समान ही। परन्तु प्रकृति कर सकते कि समान की कि समान ही। परन्तु प्रकृति कर सकते कि समान की कि सम्मान की कि समान की कि सम्मान की कि समान की की समान की कि समान की कि समान की की समान की की समान की की समान की कि समान की की समान क

[ अप्रजीने ]

इंडियन औपिनियन २ ~७~१९ **७** 

# ७३ ट्रान्सवाल प्रवासी विषेत्रकपर वहस

भी नमार्के इस बचा बचावे उसाव्ये कि निजी म्यांश्या विना पुरामा बनाय उसार स्थान ही सब्देश आनिवास निवास देववा बसावास्य अधिवार गानास्य देता वदी सराम्बाद स्थान होता भी बाउद्यान अपाविका रोग प्रकृत हिला। हिन्दू वी बाउद्यान उद्दानास्त हम सिंद आमा बिसानि जीतन सुराता वह सबसे हैं। भी बात वाहित्या म्यांस्य उसार वहता ना सुर क्षत्र बुद्धी सुनाही हम्ही। इस प्राथास्य विवास वर्षेत्र हम् और सरकारसे उसार दूर

रे रिका सम्बद्ध कृता १५३ - विदेशिय बंधन १९ वेल १९ व लय सर्वाचेन्न स्थापन

200

रहतेका सनुरोप करते हुए उन्होंने मारतमें हुई हासकी बटनाओंका क्षिक्र किया। इस ६७ निवारके पुण-बोर्योकी चर्चामें मही पटना चाहते परन्तु इस यह बादा रखते हैं कि भी वाहर्ण पैसा एक जिम्मेदार राजनीतिक विवासकार्यों वपने बासको दक्षिण वास्त्रिकारी बनताय ऐसे निहासत गैरिजन्मेदार तरीकेसे बात न करैया। अगर उन्होंने भारतीय समस्याजीका विग्रेप मध्यमन न किया हो दो यह साफ जाहिर है कि ने सिर्फ उतना ही बान सकते हैं जिटना समुद्री तारों द्वारा मेंने नये नटनानोंके सारांग्रोंचे ससारको निदित हो पाता है। बीर नदर ने यह नहीं मानते कि सभी शरकारें भूव-फ्रालियोंसे परे हैं तो उन्हें यह माननेका कोई हरू नहीं है कि मारतीय नेनाओंको निर्वासित करनेकी विश्वसरियोंकी कार्यवाही वा दो वपने-वापर्ने कण्छी वी या उसका कोई धान्तिजनक परियाम हुआ है। धायद हम माननीय सदस्तकी भपेला कुछ विविक्त कामनेका वाका कर सकते हैं, किर भी बिटिस साम्राज्यके उस भावमें की घटनाएँ घट रही है तनके निकर-सम्पर्कमें न होनेके कारण हमने कुछ न कहतेमें ही बुढिमानी समझी है।

भी वाइबर्गने एक मालमधी और की 🛊 कि उन्होंने पारतमें ड्रोनवाकी बटनावॉस मह नदीना निकासा कि ट्रान्सवाकर्में अनाकामक प्रतिरोधके किए सहकानेवाके भारतीयोंको निर्वासित करनेक निए इस मारा हारा दिये गये अनिकार उपयोगी हो सकते है। वहीं वहींने वह प्रकटक निए इस मारा हारा दिये गये अनिकार उपयोगी हो सकते है। वहीं वहींने वह प्रकटकर दिया कि उनमें नियमको सकतेकी अस्ता नहीं है। आरतकी बटनाजीको बयाबदकर रंग दिया क्या है और उनका जब बिटिअ एकके विकड़ विहोह क्याया यया है। ट्राम्यक्षके भारतीयोंके धर्मपुद्धकी किसी भी निवाही बान्योधनमे बग भी समानता नहीं है। इसका वर्ष इतना ही है कि यह समुदाय जपनी नैतिर भावनाको नष्ट होन देनेके बजाय बोर धारीरिक कप्ट महत करनेको वैदार है। यह टाल्पबासके भारतीयोंका नावरवक्के देवहतके इस उपदेसपर करनेका अवाल मात्र है कि "बुवाईका विदेश न करों । निमम्बेह इस बातकी ब्रिटिस आस्त्रीवॉको करा भी परबाह नहीं कि भी नाइबर्ग सरवको

उनके विरक्ष भड़ना रहे हैं। वे किसी वसकीसे क्टॉब्य-विमूप होनेवाले नहीं हैं। जन्होंने कुरेंसे बुरा परिभाम पहसे ही सीच सिमा है। उनका साहम उद्देश्यकी परिवता और बारमसम्मातको तुम्य नारामा चेक्क हुन होना करता हुन है। उनका उनका उनका नार चारणा करनारित में कि के स्वार के कि कि स्वार में कि के स्वार के कि कि स्वार के स्वा प्रतिगापन्तिनी जान्तार प्रत्यता की। श्री हॉन्नेनको यह कहनमें कोई सकोच नहीं हुना कि पर विषयक नगी या जर्मन रकारिये ही सम्बद है सिटिय कृतिरा नहीं। भी बाहबर्ग का जामें कि किसी किसर वर्षके कोयोका दयन करतेके किए यहचे किसे हुए निरमुस बविकार उपरक्ता उन रोगांग कार करते हैं जिनके बारेमें स्वानमें भी नहीं होवा जाता। परन्तु हमें भागा 📕 हि सान्त होडर नापनेपर उन्हें अपनी भवपर पत्थलाप हुबा होता।

[अग्रेजीन]

र्रोहपन कोशिनियन २ --३-१

### ७४ गिरमिटिया प्रवासी

हम इस सप्ताह उस महत्वपूर्ण पत्रको छाप सकते हैं जो भारतीय प्रवासी स्यास-निकास पंचित्रने निरमिटिया मारतीयोके मासिकाँको भना है। उत्तर्में इत मनवर्धोको नटासमें सानके वर्षके सम्बन्धमें जातकारी की वर्ष है। यह कामज सर्वेगी हजात्स और शॉबिमानके तेजन मीम्म है जिल्होन परी तरह विचार करलेके बाद यह निष्कर्प निकाका है कि मटाक्रमें निर्दानिटियोका प्रवास बन्द किया चाना चाहिए। हम चैकि थी हैगरको बामते हैं क्सक्रिए रेनका सम्मेख इसी दोगीमें नहीं कर सकते। यद्यपि अम संयोगसे विरामिटिया आगनीयाना प्रवास बन्द करनेके प्रयत्नमें उनस सहमत है किन्तु हुमारे हेतु एक नहीं हैं और मारतीय प्रमाणका सम महस्योर कहत कम सरीकार हो सकता है. का उनकी मामहानि करनेसे स्थित मी संकोच मही करता और वह उसे वपने कवनको सिद्ध करनकी अनौती ही बाती है वेंब उसमें उसे सिक करनकी या क्षमा भागनेकी मर्वानयी भी नकी होती। भी राजकांकर ने भी पत्र किया है जसमे बरोपीयोक विटिकोलसे इन मनदरीका माहबन बन्द करनका प्राप्त पुरा कौबित्य बलाया गया है। यह प्रत्यक्ष है कि मास्त्रिक उनको सानका क्षर्य प्रविकासी ही पठा सकते हैं। अतिकार्य प्रायानतेन यदि भारत सरकार अपनी सन्धन्ता झाइकर एसी कियाँ पर्तको सान भी के हो। छनके किए और व्यक्ति कुरा होगा। यह बताया यसा है कि १९ ५ से माविकाने बड़ा सड़डराँको लानके कर्पम क्यक २ पींच दिय बड़ा बास्तविक स्वय प्रति वयस्क परुवार ३१ वॉक १ शिक्षिय ९ पेस साया । सीर वैशे-वेसे ३ वॉक्षी करूक प्राप्त कारण अधिकाशिक जारतीय विना किरामके मारत-वापसीका साम उठायेंगे वेस-वेसे यह खर्च करना हो। इस प्रकार सह प्रतीत होता है कि विसूद साविक वस्टिकोचस गिरसिटिया मंबदुरीको लाना जिल्ला बस्बी बन्द कर दिया जाय उतना ही दोना प्रसादे किए सहिन वण्डा होगा।

[बग्नेबीसे]

इंडियन ओपिनियन २०००**०**-१९ ७

### ७५ जनरस स्मद्सका हठ

एषियाई पंत्रीयन सिमित्याके कारण सरकारं सपने आपको बिस तमन स्थिति में बात सिमा है उत्तर निकासके किए प्रियोदियाके आराधीयोंने उत्ते एक सीका और दिया था। वह अवस्थानहार स्थान है और दुर्गास्थवा हुस इस बंकमें उन्नते आएक सरनेमें सन्दर्भ है प्रेमित्र आराधीयोंने करियों है। प्रेमित्र आराधीयोंक करियोंने करियांने करियोंने करियोंने

[संद्रमीसे]

इंडियन जोपिनियम २०-७-१९ ७

## ७६ व० बा० जि० भा० समितिका काम

हितपा आफिला बिटिम भारतीय लिगित हर लगा भी नही मेहनत कर रही है। इण्हें हैं दिन पहले घर निक्तिम मुख नी हो रहरपोलेंने कोस्त्यामां प्रदान पूछे थे। स्वर्ध मानुम हो एकटा है कि विनिति संबंधि दुग्तकासक कानुनका निरोक न करवली एकाई वी है और भारतीय समाजने जने नहीं माना है, फिर भी तत्वका काई बुरा प्रमान नहीं पड़ा। सीगति सरमा नाम किसे जा रही है और ऐसा होना भी भाहिए। सिनिति अपलेक पत्रमें समाव मानु स्वर्ध नी किए नारतीय समाज साम्म नहीं है। सिनिति से स्वरंभ क्यार-हूस्य है और वे सपना काम दिन्ने जाने हैं।

सर मचरनी भाषनगरी इतनी छानकानी और दूरदेशीछे चक्रनेवाके ध्यक्ति है कि उनकी अध्यक्षताम तिर्मित भाग्नीमारा बाम छात्र वर्त वच्छी । इसके जमादा भी रिचने नार्ट ऐप्टॉलिके नाम या पन मिराग है उसने भानम होना है कि वे समित्रके सामने नारतीय विचाराको साध-साथ- एगनम कभी वादाच नार्ट करते।

#### हैसागीभा-रे

मर विभिन्नम युक्तके प्रस्तान बकागाआ को भारतीयाँको सालूम हो गया हाता कि उत्तरा प्रस्त भी भूकाया नहीं गया है। इडियन वाधिनियन मैं भी कागुरीका कर प्रकाशित किया गया वो उन्नक बाधारणर सर विकियम बुकत तुरुत मारतीयर्गेषर होनवासे बरूपोंकी दिकासत की। हुमें मही बहुता चाहिए कि बेबागोबा-बके मारतीयाकी मौरस समितिको सिक्कुक सदर मही ही यह है। उतपर इस धमन क्याता मुतीबत नहीं हैं, फिर भी हम मानते हैं कि समितिके बर्फों उन्हें हाम बेंटाना चाहिए।

#### रोडेशिया

विश्व तरह देशांगोजान्त्रे गृहीं भूकाया गया उसी तरह रोडांगियाका मी हुना है। हुमारे पारुकोंको स्थास होगा कि चारतीयांके अति रोडींग्या परिपक्के को सिवार व उन्हें हुमारे एक सिवार किया है नीर हितार करने हुमारे सिवार कुछेंकों ही भी रिवार करने उस्पार है नीर विनार करने हुए किया है नीर विनार करने हुए एक को किया है नीर विभाव करने हुए एक को किया करने हुए एक को किया करने हुए एक को किया करने हुए क्षेत्रों की स्थाप करने हुए क्षेत्रों की का करने हुए क्षेत्रों की सिवार करने हुए क्षेत्रों की का करने हुए क्षेत्रों की रोही हो की सिवार करने की प्रति का किया किया की सिवार कर की हुए होंगी की का किया किया की सिवार के स्थाप कर की हुए होंगी है के इस का क्षेत्र के स्थाप कर की हुए होंगी है के इस का क्षेत्र की रोही है की की सिवार कर की हम किया की सिवार के स्थाप की सिवार कर की हम किया की सिवार कर की हम किया की सिवार के सिवार कर की हम किया की सिवार कर की हम किया की सिवार के सिवार कर की हम किया की सिवार की सिवार कर की हम किया की सिवार कर की हम किया की सिवार की सिवा

[मुबरावीसे]

इंडियन बोविनियन २०-७-१९ ७

### ७७ सोबिटो-वे

हमार संबारपाठाने समाचार मेना है कि काविदानके मनवूरांकी हाकत बहुन नुरी है। उसके बामारपर हमने विकित पेड़ीके एजेंटकी मारफत पूछनाक की। उसका नीच किसा उत्तर बादा है

रिपोर्ट बे-बुनियाद है। काकारी सहाबता बहुत निक रही है। मजहूरिक निस् निधेय विकित्सावय और क्रीकरको स्थारना है। यदि सावस्थक सनते तो जाए नेशान-तरकारते, कहिनेगा कि बीच करनके निस् किती स्थनितको मन्त्रो नजहूरिकी रिवित सम्ब्री है। उन्हें सन्तरीय है। पानी जान है। बात-सामयी बहुत है।

हमारे सवादवाता द्वारा सेने यन जनाचारमें और इनमें विशोध है। इमारा मंत्रावराना बहुत ही ताववातीय काम नेनवाला और तिववाध स्थान है। इसिए उत्तरा तमाचार केवार तेरे हैं। इस बोता समाचारोंको मिलाकर यह तथ करते हैं कि जब मनतूर नहीं पहुँच तब उत्तर वह उत्तर केवार के कि जब मनतूर नहीं पहुँच तब उत्तर वह समाचार इसारे संवावदानाकी मिला। इस प्रध्य तकी हातन उत्तरी चया मही है। ताधारवात ने मूली होत। किर भी दनना नय है कि नामी भारतीयोंके किये सहस करते नहीं नामका विचार करना बचार है। वैशूपला पहुँचने तक नि मनतेर बहुत करते हैं से समुप्ता पहुँचने तक नि मनतेर बहुत करते हैं। विशास करते नहीं नामका विचार करना बचार है। वैशूपला पहुँचने तक नि मनतेर बहुत करते हैं। विशास करते मही नामका स्थास करते हैं। विशास करते नहीं नामका स्थास करते हैं। विशास करते मही नामका स्थास करते हैं। विशास करते नहीं नामका स्थास करते हैं। विशास करते मही स्थास करते हैं। विशास करते मही है। विशास करते मही है। विशास करते मही है।

[गबरातीने ]

इंडियम बोचिनियम २०-३- ६ ३

### ७८ मेटालमें परवाने और टिकटका विभेयक

प्रमास परवारिके सम्बन्धमें कुछ ससोधन करनेके किए एक विवेदक १२ बुडाईके नेटासके सरकारी गजट में प्रकाशित हुजा है। उसमें से महत्वपूर्ण बार्टे इस नीचे दे रहे हैं

(१) १८९७का स्थापार कानून अवसे काफिर मोबनास्थपर सागू होगा।

 (२) मिनस्ट्रेटके एक विभावमें छेटी खगानेका परवाना मिला हो तो उसका दूसरे विभावमें उपयोग नहीं किया वा सकता।

 (३) काई फेटोबाका एक फार्मपर १२ बंटसे क्याबा नहीं ठहर सकता और उसी नगई-पर नार दिन तक दूसरी नार नहीं जा सकता।

(Y) नगर-परिश्वमें परवानपर वयकी कीमतके बचावा उसके वसमें हिस्सके बूसरे टिकट कागिने होये। बहु बसवी हिस्सा परवानेवाला देश और सरकारको मिसना।

(५) विदेशी पेड़ीके एवँटको परवाना छेना होगा। बीर यदि नीकाम करनेवाका वैद्या माल कवे हो एवं भी परवाना छेना होगा।

(६) अपने स्थापारका परवाना अने समय हर स्थक्ति यदि उसके पास एजेंसी हो तो अधिकारीके सामने यह बात कहनेके किए बाव्य हैं।

(७) बतनी समया भारतीयको किरायकी रतीय हो हो यो चसके किए जकासे स्वीर-मुक रसी भागे उत्तर कम-संख्या जानी बाये और पन्नॉपर मुहर उसकी हुई होनी चाहिए। विपकाई हुई मुहरते काम नहीं बकेगा।

यह विषेयक बसी कानून हो नहीं बना है, किन्यु सामा वा सकता है कि कानून बन बारोगा। उसमें कुछ परिवर्षन होना सम्मय हैं लेकिन बहुत कोट-मोर्ट वह सबर लागू होता है इसील्य इसका विरोध करना किन्य है। इस विवर्धकमा सबस्य सह है कि सम्मित्रियोग इस समय विवेधी संग्री है इसकिय नहीं-बहाँचे वैद्या इकट्टा किया बादे। दुस्सा मानेनर कुम्बार समीके कान बीमवा है, उसी प्रकार सरकारके पास वैद्योग करी है इसकिय कमाल बन बसा है। इसकिय सरकार किया है। सबस्य साम्य बार्म बारिका इस समय कमाल बन बसा है। इसकिय सरकार विवेध किया इसर-बनर मत्यक पूरी है। परवानीकी की विभिन्न वर्ष रही करी है उन्हें इस इस समय मही वे यह है किन्यु यदि विवेदक पास हुवा तो साम्यक्ता मानूम होनगर प्रकारिक करेंगे। वस्त्रीकर सामा स्वारी की

[गजरातीये]

इंडियन बोपिनियम २०-७-१९ ७

#### ७९ गिरमिटिया भारतीय

मारतीय प्रवासी व्यास-निकास (इंडियन इंग्सियन ट्रस्ट वोर्ड) वे सचिव भी राइ क्लेस्टर्ने निर्दासिया भारतीयकि मानिकीर नाम को एक किबा है वसे सम्प्रीयी किमारती पूर्य-पूर्ण प्रकासित कर रहे हैं। उससे पता चकता है कि मारतीय प्रवास करते इक्टाप्ते वसे प्रविक्त करतानेका कर्ष केंद्रोंको भारी पढ़वा है बौर बढ़ि मारतीय प्रवास करने इक्टाप्ते वसे पूरे हो जानेपर स्वदेश कीटते हैं वो बहुत ही क्यारा कर्ष होता है। इससे भी एइकॉप्टका बढ़ना है कि सबहुरोंको यहि कमार्य कीटा देगेका कानुन कमाना मया तो सेठोंका मुकसान होनेसी सन्यासना है।

हीन्सी एन्यामता है।

इस द्विपटे गिरिमिटिसोंक पेठोंकी हाकत योग-क्क्यूबरकी-सी हो गई है। मनर ममहरोंकी
माने में तो उनके बगीठे के बामें। यदि वे रोक सा मीर इसर दम ममहरोंकी मार्फ मेमेनेका बानून मन मार्च को जन्में बहुत प्यावा क्यें उठाता होगा। इस संकर्त क्या किया मेमेनेका बानून मन मार्च को जन्में वहुत प्यावा क्यें उठाता होगा। इस संकर्त क्या किया प्रधारका काम होनेकी सम्मान्या गरी है। यस्कूर न कुमारे बागें यह कहनेनाओं मीर कुमारे मार्च यह कहनवाके बोनोंने से किसीको भी मारतीयोंकी विक्ता नहीं है। यदि मारतीय ममदूर मीर भी बान बेठनपर बामें मीर पिर्योग्यक मारतीय स्थावका एक ही करेके साम हो कुम कहेता तो सात गई। को प्रधार काम की शा गरतीय स्थावका एक ही करेके साम हो कन्ना है भीर यह है ममहरोकी बुकाना विकट्टक व्यव्य हो। यमहूर यहां मायर पृकारीफो हाकरने सपता त्यावें विद्य नहीं कर करने सम्बाद प्रकाश को सियोग मती सार पारतीय है। इस मार्च यह वेकल प्रयक्ता होती है कि गिर्योग्यतीयंत्र पत्रकेशके करती सार गारतीय साम के वहत्त्रपृति हो खों है। यह हमारी मायुक्त क्याब है। इसकिए परि हम कर एक क्या मार्च किकल प्रतिस्थार क्षानीकों मारतीयंत्र सम्बेक वित्ये सार प्रातीय क्यान है। इसिंग वहत्त्रपृति हो खों है। यह हमारी मायुक्ति क्याब है। इसिंग परि हम कर एक क्या पहल मिकेसी।

[मुक्सतीसे]

**इंडियम ओपिनियम, २०००** व

### ८० भाषण मेटाल भारतीय कांग्रेसकी समामें

डर्बन अकार्यस् १९७

तेरह वर्षोकी बढ़ाईमें बाबकी सढ़ाई ही बड़ी भानवानकी है। इसकिए इसका परिवास मी उठना ही मारी होना चाहिए। इस कानुकका सारे बक्षिण बाफिकापर समान बसर पड़ेया। रोबेसिया और बर्मन बाफिकामें सा इसके कीटे उन्ने ही है किन्तु मारठमें मी इसकी बुरा बसर पहुँचे दिना नही खोगा। नेटाकके मारखीयोंको तो ज्याका करना है। सहाँ १८ मई तथा ६ जुलाहित ओपिनियन' से कुछ उवाहरण विचे गये थे ]। योरे कहते हैं कि प्राचीम नौर्यर हो मंजूर हैं केकिन स्वतन्त्र भारतीय नहीं चाहिए। इसके ब्राहिन्स्त वृठके साव स्वत्रके होत स्वत्रके हैं। पोरवन्त्रके किसी परीव हासिमणा मामका मुझे बाद बाता है। वपनी कपमा १ रुपयेणी मौक्सी जमीन किन बानंक कारण वह बस्वईमें मेरे पांच बाया। मैंने ससाह दी कि रै दप्योकी बमीनक किए ५ दपयेपर पानी क्यों पेरता है ? उसने अवाव दिया कि मेरे पूरलॉकी कसीन है। बाहे को हो में उसे बायस काँगा। मैं अपना पट्टा खुठा नहीं होने बूँगा। कियु ट्रान्सवाकके सध्यवमें तो कौनका पट्टा है। एक है उसे कीनकर बूसरा बपनी मजीके मुताबिक देना भाइत हैं। और वह भी केवल मारतीयोको हो। इसने बकाबा पट्टा देते समय जैता मारकसे देता है बाप भी पत्नी वादिके नाम तथा पहल दस बेंबुस्मियोकी और ससके वाह नाटक स्वा हु बार ना नना बायक नान प्रवा प्रकृतिक व्याप्त प्रवाद के व्याप्त स्वाप्त का वार्ष प्रवाद कर का का का बादकों कार मारोत है। प्रवास प्रवास केनेके बाद मजी हो वा मबीके बनुसार पहा रंगकों बात कार्य है। ऐसी मुकामी कीन सहन करेगा है सीन बार पीट कमानवास बादमी बाही ठोकर मार्र बड़ी अपना पेट कर सकता है तो इतनी कोरी-सी एकमन सिए शान्सवाकमे बेड्रक्जतीके साथ राता क्यों पसन्य करेगा ? इसके जलावा ४ भीड कमानेवाकको पैसेसे इक्वत प्यारी होती है। सामद गरीव-अमीर सभी कीग हन्दिये बनकर बेदकादी सहत कर के केकिन पदि सनके आठ-वस वर्षके लड़केपर जुस्म हो तो वह जनसे कवापि सहस नही होगा । बोबर काम वहार् 🕻। उनका निरोध नहीं किया जा सकता। किन्तु यदि वे गकत हुवसके शासने झुकनेके किए कहें बानी बुनाम बननेके लिए कहें वी इनकार किया था धकता है। हमें स्रोग बोटे धिक्केके क्यमें बातते हैं। स्टब्स सिस्का बननेका यह बच्छा जबसर है। यह इस कसोटीयर स्टब्स स्टार बाये तो इतियास क्यी भी रहनवासे सारतीयोको इससे काम होता। सारतमे सान बस्दर-धाय हो रहा है। मुसलमान और शिस्तू, इन वो जिल्लिमोको सहाकर सरकार अपनी काम बना पही है। वहाँ वह दाकत नहीं है। दोनों कीमें एक है इसकिए हमारा साहस स्कर काम बना प्या है। वहा पर होग्या पह है प्याना गान एक व राजान हो। यहाँ हो हो हो है है। हो हो । इस हो दो बारिक विकास करके शितास्तरी हो बारिक समाने में ने बेक्की हकाई है। इससे सबसे पूराकों बीमने स्वाप्त होण क्षेत्र करके बेक जानेकी सबस की। उस विकों बाजपुर की हकीकर घर बागारी है। बच पारि स्वाप्त नहीं निमाते हैं दो हम सुबारे कोर मान बाया। एक के बार एक नरेनिये कानून बनेते हम बिना वासीने माने बायेंगा (बतक कुलीकी

र पेटाक सारतीय इतिस्थानी माम समा समितारको मी सम्बद्ध सुसम्मरको मानस्कारी हुई थी । कार्य सरिमाने कपिनसमेक परिकारणीय गोगीनी गीने ने ।

विस्मेरिया रेडियन विशेष्ट, वर्षको १३ सुक्त १९०० को केम गना वड महस्त ।

क् देखिने सम्ब ५<sub>५ वस</sub> ४३०—३४ ।

दिल्हमी रह मई। एक बार एक गोरी महिकाने कहा कि लात लानेवासा झल्कीवासा (बास्ट्रेटिया) बात-कप्रधान क्या सकते ? बीसे जबाब क्रिया कि एक बार यदि जसे यह हस्का पन महसस हो गया तो फिर जिन्दगीयर पंजीयन नहीं करवायता। इसका तिस्वय करनके किए कह को भी फेरीकाका उसके जीवनमें बाता उससे पकती की कि त नमा पंजीयन करवासेमा या नहीं ? जस महिसाको जवाब मिकता कि पत्रीयत नहीं करनाळेंगा। साम उसे मासम हो यया है कि मारतीयोंमें बच्च तो बजावर है। इसकिए अब बढ़ बजती है कि जब भारतीय जैसमें होंमे देव वह उनकी कवर छेती रहेगी और सवासम्भव शार-सँभाक करती रहेगी। यी बॉस्केन कहते हैं कि सारे मारतीय यदि श्रक पके आयें तो सरकारकी ताकत मही कि फिर बेंगसी उठाये। इससे हमें समझना चाहिए कि यदि हम टेक रक लो हमारा कि निकला ही समझिए। इस समय दो हमारे प्रति यह जयान है कि तम कारे धीर मचानेवाके हैं। इसलिए प्रवासी काननके बिकाय की गई हमारी अपीक रहीकी टोकरीमें फेंक ही गई है। यह सब बापके सामने इसलिए कहता बायकान है कि इन उदाहरकोमें बाप शीनें और तैयार कीं। साप भीर इस एक हो है दसकिए जहि आप इसारे ब बसे हान बेंटाजें तो होई नई बात नहीं होंगी। बातें करके वाली प्रश्ताद पास करके तथा पत्र-स्ववतार करके मदद हैं सो काफी नहीं है। बास मदद तो वह भीत मुझे देना है जिसके किए मैं आया हैं। टान्सदासमें सारे भारतीय चाहे जा नकसान अठानेको तैयार है तब आपका पैसेने अबव करनमें पीछे नहीं प्रता है। आप उसमें कुछ अधिक नहीं कर रहे वरिक अपना फर्न अशा कर रहे हैं। बहुत-से कीम जब जैक जोने जामें तब उनके पीछे एवनेवाकोंका मरज-गोपण जापको करना होता। मा पानी सानेके पहले बांच बांच लेता चाहिए। मध्ये विश्वास है कि आप महद करेंगे। मिन प्रतीसे 1

वंदियम सोविनियम २७-७-१९ o

# ८१ प्रार्थमापत्र' टाम्सवास विधान-पश्चिरको

<u>पाडानिसवर्यं</u> चमार् २२. १९ ७

माननीय बच्चल और सदस्यगय

ट्रान्सवास विद्यान-परिपट

दोन्सवास ब्रिटिस मारतीय संबद्ध कार्यवाहक कथ्यक ईनप इस्माइक वियोदा प्राचेनापक नम निवेदन है कि रै जारका प्राची ट्रान्सकाल ब्रिटिय भारतीय संबंध कामशाहक संस्पदा है।

 उक्त सब माननीय सहस्रों उस विवेयकते सम्बन्धमें प्राथना बदला है जो इस देशमें वॉबन 'वासियो और बन्य कोगोंके प्रवेशपर प्रतिवन्य कमाने उनको बंधये निकास बाहर करत और एक प्रवासी विमान स्थापित करत और कायम रुपनेड उत्तेष्यम जब मानतीय गरनके सम्मय विवासर्थ परनून है या अली ही परनून किया जायेगा।

रै. साची गढ तक्क कर डक्क्यू रिक्ने १४ लक्क्यको का-कान्त्रिका-कर्ताओं होती शी । वह ल आँडासरव वरनिरेग्न-करीको " (वृष्ठ १८१-८८) य ताल जी संगत्र की गई वी ।

समूर्ण वांची नारमंग 155 ३ प्रार्थी संघ वहाँ प्रशासपर प्रतिबन्ध कगानेके शिकान्तकी पृष्टि करता है, वहाँ

मानतीय सदनका ध्यान सावर मिम्न बार्वोकी बोर बार्कायत करता है (क) विवेदक एडियाई कानून संसोधन विधनसम्को स्थामित्व प्रदान करता है।

 उसमें किसी भी अनुक भारतीय भाषाको सात्यता नहीं की नई है। (म) उससे उन विदिश्व सारदीयोंके अविकार समाप्त हो बाते हैं जिल्होंने नद सबसे

पूर्व टाम्सवाकर्मे अविवासका अविकार प्राप्त करनेके क्षिए तीन पाँध विमे मे मीर बिनको करणार्थी होनेके कारण शान्ति-रक्षा अध्यावेसके अन्तर्गत अनुमतिपत्र सही सिके हैं।

 (व) उसकी कारा २ की उपकार्य व के हारा वे मारातीय भी भी विसा-सम्बन्धी परीक्षा पास कर कें बीर बल्दवा विंतत त हों एथियाई कानून संधीवन अविभियमके बन्तर्यंत का जाते हैं। (सावर निवेदन है कि शिक्षा-शम्बन्धी योग्यता प्राप्त मारतीयोंको बाये छिनास्तकी बावस्यकता नहीं खती।)

भ प्राची संच समिनय निवेदन करता है कि ऊपर विनाई यह बापतियाँ माननीय सदतके किए विचारगीय है।

५ प्रार्वी संग माननीय सदनको सावर स्मरण दिखाला है कि विन समुदागोंका इस चपनिवेशको ससदमें प्रतिनिविध्य नहीं है उनके हिताँकी रक्षा करना उसका विकिन्न कर्जम है और प्राची सब एक ऐसे ही समुवायका प्रतिनिवित्व करता है।

६ प्राची संब इसी कारण सावर प्राचेना करता है कि मानतोब सदन जितनी प्रहायता प्रविद्य समझे प्रतनी है। और इस कार्यके किए हुन क्रवब हॉये आहि, नारि।

विषका नारि ईक्प इस्माइस नियाँ कार्यवाहक अध्यक्ष

बिटिय मास्तीम ध्रंप

[बपवीसे ]

कक्रोनियक कॉफिस रेकर्बस सी की २९१/१२२



# ८३ परवामा-कार्यालयके बहिष्कारका भित्तिपत्र'

[ प्रिटोरिमा अकाई २६ १९ ७ के पूर्व

महिष्कार करो परवाना कार्याक्रवका बहिष्कार करो। चेक जाकर हम प्रतिरोध नहीं करते अपने सामृहिक कित और बारमसम्मानके किए कप्ट सहते हैं। बादपाहके प्रति बफाबापी नादचाहोके बाल्याहके प्रति बकादारी पाइती है।

भारतीयो स्थितन्त्र हो !

बंबेबीस |

इंडियन बोपिनियन २७~७-१९ ७

## ८४ प्रिटोरियाकी सकारी

बोडानिसदर्ग श्क्रकाट, २ वने [सकाई २६, १९ ७]

विनित्त समाचारते गालम होता है कि वनुभविषय कार्याक्रयमें पंचीयनके किए वमीटक एक भी जर्जी नहीं थी गई है। परन्तु ऐसी अफनात है कि अनुमदिपन अधिकारी एक निनी मकातमें पंजीमतके लिए धाउको अजिसा केने समे है।

पुरुवारको बोपहरमें भारतीयाँकी एक समा बुखाई नई थी। उसमें यह बताया समा कि

काननके सामने न अक्नेके किए हर वैचानिक रीतिसे समझानेका प्रयत्न किया वाबेना । इसके बाद सभी सपनी मुखीके मताबिक कल बकते हैं। एक निजी सकातमें राजिये समय पंजीयनके किए समिन्न हैना और अनगतियम अधिकारियांका प्रस प्रकारते कक्षमा क्रमंदकी बात है। समा बेलके गारेंगे वह है तथा वहें जलात्रसे काम कर रही है।

गगरके मुक्य स्थानोते सरकारने बश्चिकारके शिक्तिपत्रोंको उचाइवा बाबा है। अनुपतिपत्र कार्याक्रमके बारपर मने क्षय निशियनने कहा गंका विया । सरकारके वह पृक्रवानेपर कि मिलियम किछने बनाया है जसकी धारी जिल्लाकारी भी यात्रीने जयने धिर के भी है।

र यह राष्ट्रियोक विशिध्य अनुस्थानक अस्ति।य संबंधि रिगोरी विशेषियांने अपने गरे ने । सरकारने कादो महाब कामाँसे हरेगा विधा या और कामेर केवाको सम्मनमें पुळाक थी थी । कामहा कहरशासित ब्दरीवर्षेत्रे सीकार किया गा । देखिए व्याव्य श्रीरेंख ।

वर विशेष तार क्षारा मान्त तामा समावार वर्तिकते भडावित विमा गया था ।

देशिक विकास धीर्नेक ।

तारीम ११को विराट् सभा होगी। सारे वारोवार बन्द रगते हैं। विज्ञानियाँ तिकामी वा रही हैं। इसके मिए एक समय समिति नियुद्ध की गई हैं। जैना पहुन कहा यया था बार दिन तक दूवानें बन्द नहीं रगती हैं। पंजीयनाव के सेनेकी सर्वावद्धा सन्त निरुट मा रहा है इमिल पस्त्रीक्ता हर सन बहुती जा रही है। महीना पूरा होनेंसे पत्रेसे गम्मद है बानने योग्य कई नई-नई वार्ष भागने आयें।

देवनके हमदर्व माद्यांकी औरने हिम्मत और मदद दनके सम्बन्धमें देखे-कर तार आपे हैं। [सुवरातींगी]

इंडियन भौपिनियन २७-७-१९ अ

# ८५ "मानवजातिका विस्मय"

कहा जाता है कि भूतपूर्व राज्यित कृतान एक प्रशिक्ताकी नामाज्यके माथ अगमान नाम एंडिक्ट मानवकातिको विभिन्न कर दिया था। उन्होंके मूनपूर्व देगमें — मदिन बढ़ नव नामसन्ता दिग्य है — राज्यवालक मारतीयों हाग्र हरिकाय बोठाया जायगा। सिन्न यह सुक्ता पूर्व कथन नहीं नहीं है। मूनपूर राज्यवित कर नास्तिदस युक्त कर थे। ट्राम्प्यक्क मारतीय कर बूँच तुन विश्व विशा ही मानवकातिका विभिन्न कर दर। हम दिना दिनी अनावर मावत बहुना चात्रत है कि भारतीय मूनपूर्व राज्यतिन भी अविक करके दिसातवाने हैं। अपने मामानवे विशा — हुछ नाय हमे निर्देश माबुक्ता कर सपने है—के अरता महंग्व कोछावर करनको नैयार है। उत्तरा यह वात विश्वाहाना भाठ भीर बहाद दान हाता।

बहुत-व मित्र करते हैं कि ब्यानीय नवतार गरियार बिबिन्यमधी हर नगरन नामू वानेतर मुंची है है और उनकी बुरीने-बुरी साजवासक गरि उपरोजी पायत्वास कि मार्गाय देखें हैं को उनकी बुरीने-बुरी साजवासक गरि उपरोजी के हैं कि करते हैं कि वह गर नामाजवास कि मार्गीय देखें हैं कि बहुत में कि विकास के हैं कि बहुत में कि बहुत के निवार है। व अपराधियारों नगर विवास के हिंदी है। व अपराधियारों नगर विवास के हो हो है। व अपराधियारों नगर विवास के हिंदी है। व अपराधियारों के नामाण्या के विवास के हिंदी है। व अपराधियारों के विवास के हिंदी है। व अपराधियारों के विवास के वि

हों मात्रा है कि वे बुबार हों और उत्तरा दाय बारवबने गरी ह हा। अतर एका है मों के दिर उसी उत्तरास्कार गाया तेरे है जिसका हमत उपत्य दिवा है और जताद रेते हैं दि वहीं। बारवंग गायादे दिवारों चुरपूरे सारव्यति बारात दिएगा गायादा निर्म्म पर रोहर बही गायी वे वो तस्तरि उसने जात दिहासार पूर राज्यत गाया था दन हिंग उपाद महित उसनी जागा नगा है। इतना ही बारी है कि के तब नव दावत हिंग हम जिस के गाँ। समात्र व । यदिन गायादे गुमारी पर्वेणु तिवा (बोरव हम्माप्त) में वरणात जाताया उसी गाँवब बारव वीरावे जातीय तस्त व। मार्गाव जा हम है मोर्गाव नाम हम हम हम्में विमानाविधी जिसमें भी के वोर्गु कार्य व है और जिसन गायन नामित्र और गायादित हिनाव वर्ष गाँ। हमें वोर्गु विभाव (गुरुग्व) वो अस्त मार्गव कर हमें हम हम्में वे अस्त हमान्य कर हमें हम हम्में 23

चनके प्रस्तानोंको दुकरा देते 🚦 मगर जनके परम प्रमु सम्राट् एथनई मङ्गूद गमनवीकी वर्षः, उनकी रखा कर सकतेमें अपनेको असमर्थ बोवित करते हैं तो इसमें उनका क्या बनता विनदता है ? ईसाको ठूकरामा यमा चन्हें चोरों और बाकुलोके साथ ऐसी मौतका सम दिसाकर को उनके उत्पीदकोंकी वृष्टिमें सरबाजनक वी उनसे ईस्वर निन्ता करवानेका प्रमल किया न्या फिर भी न्या तन्होंने बन्ततन उत्तका विरोध महीं किया? केनिल कॉटोंका ताम उस महु-मुहान मस्तकपर आज जितना कर रहा है उतना विद्यासे-विद्या हीरोंसे बड़ा ताज भी किसी सम्राद्के मस्तकपर नहीं फबता। वे मरे, इसमें सक नहीं केकिन फिर भी ईस्वरके सच्चे मन्त्रोंकी स्पृतिमें वे बाज भी जीतित हैं और उन्नके साथ वे कोर भी जीतिय हैं जिन्होंने उन्न दिराप्त सावरणवाती और उन्नके उन्नदेशोंको बहुण किया था।

इसी प्रकार, टान्सवालके भारतीय कमर के अपने परमात्माके प्रति सच्चे कने रहे दी बपनी उन धन्तानों और बेसवासिबोंकी स्मृतिमें बीबित गहेंथे को उनके इस सम-मंपूर ससारको क्रोड़ जानेपर कक्ष सकेंगे कि हमारे आपशादीने रोगीके एक टक्डेके किए हमारे साम विद्वासमात नहीं किया।

[बंग्रेबीस ]

इंडियन मोपिनियन, २७-७-१९ ७

## ८६ भी पारसी इस्तमभीकी उवारता

यी वस्तमदीने जिनका मास वक्षिय कार्फिकाके भारतीयोंका वच्चा-बच्चा बागता है हमें एक मार्केरा पत्र प्रवासीमें किया है। सबका अनवाद हम नीचे देते है

यद्यपि मेने अक्सर टान्सवासमें रहनेवाले अपने वैद्यवासियोंकी दशके नारेमें सपने विभार पनताके सामने प्रकट किये हैं फिर औं शायब आप मुझे अपने पन हारा वर्ग्हें प्रकट करनेका औरता देने। टान्सवासके भारतीय जिस संघर्षमें समे हए हैं एसके फ़रूका रक्षिण माप्रिकाका प्रत्येक मारतीय भागीकार होया। हम खोग को इस देशते बाहर है उनके शारीविक कप्टोमें सम्मवता किया नहीं वेटा सकते। उन्हें सिर्फ जेसकी ही मुसीबर्ते नहीं झेलनी पड़ेंगी बरिफ बहतेरोंको बपना सर्वस्न पँदा देना होना। बनर हम जैस नहीं जा सकते तो कमछे-कम उनके उचनावर्धका बनुकरन करके संबंधानारनकी मसाईमें भपनी माल-मिल्कीयत तो पूर्वांत कर ही सकते हैं। इससिए में पूर्व नमताने साथ और दिवरको सासी रंगकर, ट्रान्सवातमें रहनेवाने अपने देशवासियोंको सुविध नगरा है कि मेरी यह जानारिक जमिकाया है कि मैं उनके बुधार्वे हान बटाई रमिएए बावने रम कुनियामें भाक-मिल्कीयगरे नामगर मेरे पान वान्त्र्य भी है वह वर्ग नवनक राम्मकाममें रहतेबाने मेरे वैधवामियोकी बरोहर होगी जबतुद्ध कि रम संपर्धरा बल न हो जायगा। मही इनमें जरा भी सन्देह नहीं है कि दक्षिण बाफिकामें मेरे

र राष्ट्र ९९७ हैं में नम्मीदी गरीसर हैकनेड हाह बनन मारतनर १० हार बर्ड्स हों, हिन्दु बन्ती विमाही लागी नहीं बन्हा हका। देखिर बन्त ३ वह ३९ ।

२. नेतानक म्यून अस्टीन न्यासी; वेचिर कन्य १ प्रा ३९५ ।

बहुत-मे मित्र अपना कृतव्य समझकर ट्रान्सावकके भारतीयोंकी इसी प्रकारकी व्यापिक सहस्यता देनको तीवार हूँ। शबसूच सिटोरियाने हमारे विकासके आधाने भर विचा है। हमें भरोशा है कि बहुत बगनेवाक और ट्राम्याशकके हुमरे हिस्मांगें रहनवास हमारे देणवाती अपने संकल्पको अन्ततक निवाही।

इस पत्रने सारी बातें स्वयं ही प्रकट हैं। हम ता गिर्फ अपनी रायरे दौरपर इनमा नहान बाहते हैं कि को काप की स्त्यात्रीको बातते हैं उनहें मानम है कि इन बचनका नमें कितनी बड़ी ठोग सहावता है। यह गैसा पत्र है जिनसे मरक बादगीयहां हुइस मये बाहन बीर इस्पेस्ट मर आग बाहिए।

[बदेजीये] इंडियन कोविनियन २७-७-१९ ७

# ८७ श्री आवमनी मियाँसाँसी मृत्यु'

गुनाम हरेल मियांगा ऐंड कंपनी दर्बनशी पेडीके मालिक और मटाम इटियन कांवमध उपमापनि भी आदमती नियोधीका त्मी महीनकी २ वारीयकी अदमदाबार भारतमें ४१ वर्षकी अपेक्षारत अल्यासमें देशाना हो गया । भी बारमंत्री गत परवरीमें मारतकी यात्राका गढ से और डबेनमें जनके मार्गका उनके पत्र नियमित करन मिन रह या। रिज्य रिमी सम्मीर श्रीमारीकी जिलायत नहीं मिली थी। थी आइस्प्रजीने तटारुट धारतीय समाजरी यही रेक्स की हैं और उनकी मनारी नम्मचित नभी मामलामें अनरी बाग्य तेवा स्वेण्डाकृतित सहायताची नजी बहुत सहमूत की बायगी। युवरायकी राज्ञघानीक नादारिनारीके स्थानारिकार एक प्रसिद्ध भगनेमें त्रम्म नेकर भी आत्मश्री विश्वीयो अपन िंगा और अपन आर्र थी जनाम हमैनर नाम १८ वर्षणी बायमें मन १८८४ में दक्षिण माधिरामें आपार क्षम यह थे। उनसे मधर्मा शामने भाग्नीयो और अनेब बर्गारिय निरात बीच प्रसिद्धि प्राप्त करनमें उनकी नहीं नरायता की थी। हिना भारतीय मार्वजनित माननाम उपना नितद गायर १८ ६मे पट्टे नहीं हुआ था। बांश्यके विकालीन अर्थनिक सम्बोध कुछ दिनोरि लिए बाउम हर जानपर भी आरम्बरी आर वार बीर मुनरण सुमाने बारण बांधम बाग अरैपनिय सम्बंधि नामें बार्व बारना चित्र मर्बनुप्रसारिम निर्वाणिक हुन्छ। जनस दम नार्वजनमें थी कारून करीय हाली आन्य संदेरीने बडी योग्यालुईक उनहीं नतायता थी। थीं आरमणीत बांबगरी पुत्रीशी ह पीरने बहारर ११ थोड कर लिए और १८ ६ में अन्तर्वे नवा १८ ३ ने शास्त्रप्रमें नंद प्रशिद्ध कारणीय विशेषी प्रदर्शन प्रवेतने हुमा तद ती आल्बामी आप्त पेर्व सार्थ प्र भीर पुरुषान गमाजनी सस्त्रीर वरिनात्यांचा गामना वरनमें लगपत रूप।

[संबरीय]

र्देश्यम् आरितियम्, १३०७०६ । ३

रे कमा होतेंद्र की देविता

## ८८. आवमची मियाँसाँका शोकजनक अवसान

इंस्वरकी गाँछ यहुन है। हुमारे प्रधिक नेता भी बाबमजी नियांक्वीको स्वरेख सबे हुए हैं। इतानें में बार जाई है कि वे गीठके छोड़ेंछे २ तिन बीमार पहुक्त २३ ' जारीक्को बानक सहयादाबारों पठ व हो। मेटाक बीर रहिला बारिक्कों के न्य मार्गों में वा उनके नाम और कामखे गीठिक होंगे वे इस छोक खामपार है हुनी हुए निया महीं रहीं। इतिक बार कि स्वरेण स्वरंग है पर बार का हुन है वव वे इस्ते के सावस्था हिंगों के स्वरंग के बार के इस बार बीर वा बार हा है वव वे इस्ते के सावस्था कि सावस्था है। स्वरंग के सावस्था हिंगों के स्वरंग के बार के ही के सावस्था है। सावस्था के सावस्था के सावस्था के सावस्था के सावस्था है। सावस्था के सावस्था है। सावस्था

[युजयदीसे]

इंडियन जीपिनियन २७-७-१९ ७

# ८९ जुवाई कामून

सूनी कानूसकी ठाकत देखनेका समय समझीक बाता था रहा है! पहली असरतकों सरकार समा करती है को देखनेके किए सार भारतीय विकासपुर रहेंगे। केकिन बारतपर्ने विकास बनाम हिम्मतके साम बैठम साहिए। खूनी शानुमते बचाके किए हुसरे साहे निवर्ज हुम भोगने पढ़ें उन्हें सुल-स्थ समझना चाहिए, और हर बारतीसको मही मनाना चाहिए कि मेरे मान्योका हुम हुस करनेते किए मझे खुके जेक हो तो तने हो।

तूनी बानुतके तामने व मुश्नेके कारणोंकी ता हम बहुत कानवीम कर चुके है। नूनी वानुतक तामने व मुश्नेक कारणोंकी ता हम पूर्व क्षान्य कर हम नूना के बान कारणों का कि मुन्ति वान के नूनी वानुतकों माने माने के उठी मकर पूर्व क्षानुकों को कर करोंने पान है। नूना वानुतकों को करनेमें पान है। नूना वानुतकों को करनेमें पान है। नूना वानुतकों को माने करनेमा के नूना के

मिट्टी पूम कर जानेपर पानीने साथ मिलकर नाय-मध्यी वैदा करती है और ताप मध्यी कपन-भारता बनियान करके प्राक्ति-सायका पीराय करती है आयी करता बनियान करते

र सिट्डे ग्रीनेटी साथ का अलोग है।

बरने पीछे आनवाधेको मुख बेटा है। बण्या पैदा होनेके पहले भी व्याहा हुएन भोगती है और उम दुक्को मोगनमें ही बह मुख भागती है। भी बीर बार बोगों बण्येके सामन-पाठममें करन पहते हैं। बही बही कीमें और प्रवार्ण बयी है बहा-बही उम-उस प्रवार तथा उम-जगन मन्द्र में मोगोंने प्रवार-दित्त हुन्य कहन दित्त है। बुद्ध देगाने ६ बण पूच पंगम-जंगन मन्द्र में उसी-वित्त हुन्य करी-वित्त है। बुद्ध देगाने ६ बण पूच पंगम-जंगन मन्द्र में उसी-वित्त हैं की उसी-वित्त वित्त है। बण पूच पंगम-जंगन प्रवार करी-वित्त करी-वित्त करी-वित्त वित्त करी-वित्त करीन करी-वित्त करी-वि

धननीविक मामकांसें भी वहीं होता है। हैन्त टाइकर, कॉमवेक बर्गास्ट्र बधव संन्येटकी प्रवादे सिए अपना सर्वस्व बनिवान वानको हैयार हुए। उनकी मन्यति मनी उनकी यान नार सेरें पड़ी उनकी नार मन्यति मनी उनकी यान नार सेरें पड़ी उनकी परवाह नहीं की। हमीकिए अपन सभा माम हमन को वास्त्रास्त्रपर पत्थ कर पड़ी है। हाम्मवाकके प्रामनकर्ता राज्य मोग पड़े है बारि उन्हान हमारे प्रेपते-वेनते बहुत हुन्न उद्धाव है। मैंबिनी अपन वंदा इन्सी के किए निर्वाधित हुना। सान वह पून्य है। वह इटलीका पार्मामां माना वादा है। वर्ति वाधितन्त्रन सपार पूचीवर उद्धावन स्मेरिवान निर्माण किया। नमन भी पड़ी निद्ध होता है हि मुगद पहल बिना हुन्य माम बाम नहीं चन्ना। बोन्द-नन्याकके सिए मनुष्यको लाजीवन हुन्य बापना पदना है।

सीर साम चन्न। कप्ती ठक छोल्या और हमें वा वर्षलगीका युग दिया यया है उसे छाता भी भार है। युनुष्ठ अवसनाम व्यक्तियाग वचनक निष्यु वल यया। इसाम हमते और हमेनन स्वीक्ष्मी सामा स्वीवार नहीं वी व्यक्ति उसमें बच्च था। स्वर्गी छक रामके नीर हमेनन स्वीक्ष्मी सामा कर रामके निष्यु महादाव चयन हुए गम्मकी क्रियमक गाय परवा था। बावक मुक्ता गोलनी हुई वहारीने दिना विचार थिय त्यक्त इर सन्धा। या। मायके निष्यु हिल्लक्ष मीचके यर दिना था। उपन रामवाट छावा और स्वी-युन्वका वियोग महन दिया। पिताक चननके निष्य गमकर वनवाग थोया। और हनके निष्यु पायक चीन् वर्ष नक गमनाट छावन वनव भन्नक।

बाद हामसामवे २० ही बराम पूर्ण भागूनको पाजनी विशेषारी बासीय मार्ग का साहि १ वर नाममक हम अपन भागाओ बचा देते हैं। जन हम्बे मार्ग देशिय मार्गिकार मार्गीय समादका पूर्ण करना बचार स्थार है। गाम समाद पूर मार्ग दूग भीच दिना वैन पिन गरमा है? हमारी बची वर मानकनमादक पान प्रति गुगते— पिनक — पान है। बन बोधीय व नार्ग बारे नृत्य है। बनी पुरान कि से नाम गयम भी गोता है ने बची बोजना है। बस्ती है। पर मार्ग का स्वाप का स्वाप की स्वाप के स्वाप की स्वाप स्वी एक गाम मुक्ता है। जीवक स्रोगा स्थार विकास होका हो स्वाप है।

रे-च. वे बर्गत्र कुत्र थे ो रेक्सचो दुर्ग वर्गाणको काम दूर थे । १ पर्गाप १८०-८१ । ट्रोकर समेर तिमाह कामत वी वी किन्नु वे बरबानी सार्टका दूर बॉर बारे बसे । ४ काम



इस विषयकी सुकी चर्चा करके हम श्री बंधीका दिक दुबामा मही चाहते। विनका उनसे मतभद हो उन्हें उनपर गुस्सा करनेके बबाय उनकी मुकके बिए उनपर यमा करनी चाहिए। इसका मुख्य हेतु यह प्रसप्ता चाहिए कि जो व्यक्ति सार्वजीनक काममें माग के उसे एक मतिमा कि होने कि चाहि जो हो वह पैसा काम तो कर ही नहीं सकता विश्वसे का मोर्चेका परसान हो। साथ ही हम थी बक्तीको समाप्त के यह निर्माण कर कि करें।

उपर्युक्त पत्रीपे हम यह भी बेल जरूरों है कि यदि भी सकीका पत्र न नाता तो एमितिकी बोरते हम रोका गही जाता। फिर भी शमितिकी सकाह इस एमन हमारे किए बेकार है यह भाठ हमारे किए सन मान पत्र ने मोम्म है। रुपने जानेनाके करमें बैठनेवाओं की एकाह नहीं पुत्र सकते। हमें बज सपने बकपर जुलागा है। यदि यह कानून हम पापस्कर कान पहना हो तो हमें पिनित या इसे कोई भी सकाह में हम पाप नहीं करने कोंगे। हमें विशाह स्वितिको नहीं कराको नेता है।

[पुनरातीसे]

इंडियन क्रोपिनियन २७-७-१९ ७

## ११ केपके भारतीय

केर-संबदका नया चुनाल सम्बन्ध है जुल ही समयमें हो जावेगा। केरफ काल और नेहुए मोग करने नताकिकारका किस प्रकार उपयोग करेंगे कम प्रकारी चर्चा हा रही है। यह चर्चा दिन्ने केरमें हो नहीं विकाल आफिकार कुसर मामान भी हो रही है। इसे बो इक कहना है कह विधायक भारतीय अवकातालोंने किए है।

हम मानते हैं कि केपके माध्यीय मतवाताबोंने केप तथा अस्य वगहोंमें माध्यीमाँको स्वितिमें नुपार करनका जवसर बहुत बार खोगा है। प्रमंग बानेपर यदि मत्याविकारका ठीक-सा उपसोग न किया जा तके तो वह मिलकार कियी कामका नहीं। बेपके काले और बीर माध्यीय कोण यदि बपने मताविकारकी कीमत समझें तो वे बाब भी कई परिवर्तन करवा सकते हैं।

र स सम्बन्धे पहुंचे हो इतना बाद रहना जकरी है कि काल और माध्यीय कोगों है यह होगा एक ही पहार्थ विरं, तेता कोई निवाद नहीं है। वीरोहा बहत-सहन्य प्रकार हुए चाहिए। देनीकी सहाई निवाद अवारी कान्नित्त प्रवाद की स्थाद कर प्रवाद कान्नित कान्नित प्रवाद कार्यात कान्नित प्रवाद कार्यात कान्नित प्रवाद कार्यात कान्नित कार्यात कार्या कार्यात कार्या कार्या कार्या कार्यात कार्यात कार्या कार्या कार्यात कार्

हुमरी बात यह बाद रसनी है कि मतवाता किसी एक या दूसरे तराड़ी मत्त देनेके किए बेंचा हुआ नहीं है। कभी-कभी तो यह होता है कि मत न देकर बहुत जरररण अनर बाता जा मतता है। हमें भाषम है कि वर्षनके इने फिर भारतीय अनवासक्रम एक बार सत करते हुए अगस्य यहीनोर्ने जो-कुछ हो उसे सहन करनके किए हमारे माई ट्रान्सवासमें वैवार रहें यह इस अदि पवित्र मनसे देखारसे माँगते हैं।

[गुजरातीसे] इंडियन जोविनियम, २७--७--१९ ७

# ९० असीकी मुख

इस बार भी रिचके पत्रके साथ भी जलीने ज्यायमूर्ति बमीर जलीके नाम वो पत्र भेजा है यह भी काया है। दोनों पत्र पहने और विचार करने योध्य है। इन प्रवॉको प्रकामित किया जाये मा नहीं हमारे किए वह प्रश्न चा। बाखिर विचार करनेपर देखा कि वेधहिके किए हमें उन्हें प्रकासित कर ही बेना चाहिए। यह समय इतना नायुक है कि किसी क्यानितके ननपर बसा जतर होपा इसकी कम्पना नहीं की वा सकती। हमें मही सोचना है कि कमतासारकार मना किए सर्पिकेंग्रे हो।

इस विषयकी सूनी वर्षा करक हम भी बसीका दिख दुवाना गृहीं पाहते। जिनहा उनसे स्वमर हो उनहें उनसर पुस्ता करनके बबाय उनकी मुकके सिए उनसर दया करनी पाहिए। स्वम्य मुक्त हेंद्र यह समझना चाहिए कि आ स्वित्त सार्वेत्रीय करायें माय से उस एक प्रतिज्ञा करनी होती कि पहें जा हो वह एगा काम तो कर ही नहीं सकता विसस सब सोनोंका पुष्टान हो। साथ ही हम सी ससीका समात खेते हैं वे सपनी मास ठीक करें।

उपर्युक्त पत्रीति इस सह भी बेल सकते हैं कि यदि थी अलीका पत्र न आता तो गीमितिकी बोरत हमें रोका मही जाता। फिर भी गमितिकी सलाइ इस समय हमारे सिए क्यार है यह बात हमारे सिए क्या मार रणन समय है। रक्षमें बानेबाल बरमें बैटनेबाओंकी करिए तहीं पुत सकते। हमें अब साम बक्त य कुमता है। यदि यह कानून हमें पारस्कर बान पत्रीता हा ता हमें सिति या कुमरे कोई भी सलाइ वें हम पाप नहीं करन करेंसे। हमें विशास सितिका की लाइको देना है।

[गुजरातीम [

इंडियन बोदिनियम २७-७-१९ अ

## ९१ केपके भारतीय

रंप-संसरत नया चुनाव सन्मव है कुछ ही समयमें हा जायना। करार नाम और नहीं मात कपन मनावित्रास्का किस प्रकार उत्तयाय करार इस प्रत्नती चर्चा हा जी है। वेद चर्चा निर्फ रचमें ही नहीं बोहान कारिकार इसर माताय भी हा रही है। इसें जो कि रहा है वह विशादक आरोध सरान्याकार मिल्ल है।

हम मानत है कि करक भारतीय सनदानाजान केये तथा बन्य बनहोंने भारतीयांकी रिपोर्ने मुपार करनदा अपनर बहुत बार कोया है। प्रमव जातरार परि भगायिकारदा क्या बरमाय न दिया जा ना तो वह अजिकार दियी दायका नहीं। काक बाने करा और जारतीय सात यदि आने मनायिकारकी कीयन समझें तो व बाज भी वर्ष परिवर्तन रेखा काल है।

नाम नाप नापकार माथ नवन हुन पर नेमार रिना स्वार स्वरूप रिकार अनामे रिकार करना है। इसी बात यह बाद नवहीं है कि मार्गाश दिगों तक बा दूबर गढावा पर देशक "गर्म रूका नहीं है। क्यों क्यों तो या होता है कि बात न वर बहुत प्रकार स्वार रेगा सा करना है। हुने सामक है कि वर्षनेक देन्तीन सार्गीय साम्मासानी तक बाद सह विसमुख न देनका निर्णय किया था। इसका असर इतना हुआ का कि एक अड़े अधिकारीने उन्हें बसाकर कुछ आह्यासन दिने ने और उनका पाकन भी किया क्या था।

उपर्युक्त होनों वादोको ब्यानमें (बक्तर हम केपकी स्थितिपर विशाह कर एकते हैं।
केपने से रक है। बेहर या बच प्रयत्थिक (प्रीविश्व) या विदिध और निवेधी (किंदा)
केपने से रक है। बेहर या बच प्रयत्थिक (प्रीविश्व) या विदिध और निवेधी (किंदा)
केपने स्थित कर करता होगा कि कर कोरों वक्षीय उसे पाने हैं। बोनोंने के किसीकों भी काले
क्यानिक प्रति केश्व पहीं है। स्थामि यो रोह्यने वो बचन दिया बा उत्पाद प्राप्तियीक
क्यानी पति केर दिया है। इस केशके भारतीय उसावकों एकाह देते हैं कि वे दोनों निवेध
क्यानी पति केर दिया है। इस केशके भारतीय उसावकों एकाह देते हैं कि वे दोनों निवेध
हैं या मही। यो बेखटके और प्राथमिकवापुर्वक एएक-एक प्राप्ति केश्व केपने व्यविश्व
हैं या मही। यो बेखटके और प्राथमिकवापुर्वक एफ-एक कालियात क्याने एक बाद कहें और
एप्ति बोनों स्पष्ट उत्तार देनों आपनीकों के वहाँ बहाबा नहीं पत्र बात करें वार सक

इस उद्ध कराने हुम किस्ताब है कि मारतीय समावकी प्रतिष्ठा बड़ेमी और सेनोमें वे एक बक इस बार नहीं तो अपको बार निक्चय ही बचन देवा। हमारी कैएके मार्टीमोंके प्राचेगा है कि उन्हें इस बार अपने मध्केले किए ही यह काम करना है। गोरे सिंद उनके मित्र हों अपना के पौच-सात मार्टीमोका कुछ अधिकार नेवा चाहते हैं तो उसकी वे परवाह म करे। किरता और क्या सीमा आये सरका विचार सस्पी वार करेंने।

[भुजरातीचे ]

इंडियन कोपिनियन २७-७-१९ ७

#### ९२ घमपर हमला

पाठचाकाबोर्ने इमें विकास बाठा है कि बंधबी राज्यमें

चहर चका गया कैर चका गया और काका कहर भी चका नया। कुटिंग जातिके सीय देखकी जातियोधे अवजीक करके दूस संसारते चक्र खुं हैं। देख की रास्ते चक्रती हुई बेचारी वकरोका भी कोई कान गहीं पकड़ता। है सारत मह देखराज उपकार आपकर बका तु सोडी माना। व

परन्तु जब इस कविदाको निम्न प्रकार बवककर गाना चाहिए वा गा सकते हैं

नियोकी भरमार हो गई है और वैर बढता ही चला था रहा है दूसरी आरिके कोग देसके लोगोसे संसारमें दूरमनी करते जब रहे हैं। देख को कोई मी

१ ऐमिकॅक्सियानीयः।

२. (१८५६-१६ २) केन माण्डेनीके नगान संधी १८६०-६६ ।

इ. हेर चर्चा में दिर तथा कर्मी कर्माकर क्या करतार, पर नाटीकर करीका बी. एंच करी बाके छोतार । क्या निवारी करीची चर्चा क्या करते काल, ये चन्कार करी हेक्स्प्री चन्द्र इस्सा क्ष्री हो सिन्तुकाल ।

मेचारी मकरीके कान जनरवस्ती पश्चक केता है। इस सबका विकार करके हे मारत अब त विस्थानके साथ कक जपाध कर।

नेटाक रेक्सेके मुख्य प्रवन्तकका को पण हमने देखा है उसपरां हमें ऐसा विश्वार वा रहा है। उस पत्रमें मुख्य प्रवन्तकने किसा है कि अग्रेजों बचका गोरे पाद्यरियोंको बैसे रियायती बरपर रेस टिकट बिये जाते हैं वैशी रियायत भारतीय पादरियोंको बाहस्या नहीं वी बायेपी। हयका बर्च यह हुआ कि भारतीय पादरी हिन्तू हो मससमान हो सा हैसाई

र वाचना र देवनों क्या चेहु हुन। का गांधार पार पार हुन हुन प्रवेशना हु। या देवर मैं हो तब भी रियासती टिकट नहीं मिलेगा। ट्रान्सवासके से और एक कस्य बढ़ गये। अब आरतक ईसाई भी और ईसाइसीसे पृषक हों गये। इसे हुम अच्छा सकुत मानते हैं। क्योंकि एसे दुन्हों और अपनामकि कारण हम

हारे भारतीय एवा एक-बूधरेहे सिक्कर रहेंग्रं। एक कोरते देवनपर भी रॉक्टरा पत्र थीका है। यो कार भारतीय पादरियों को रिनायती टिक्ट मिले हो क्या और श मिले हो क्या? किन्तु दूसरी कोरहे देखें हो यह मामका क्या गर्मार है। ब्रियल क्यांत्रिकाश भारतीयों को हर महारखे तिरम्हत करके निकास देनेकी

वजा गम्मीर है। बहिल बाल्किस भारतीयोंको हर प्रकारते तिरम्हत करके निकास देनेकी वो तबतीय की वा रही है उसके उसाहरणके क्यमें थी रिसके इस पत्रको मानकर उसका पूरे तौरले विरोध करना लाहिए। बारतीय समाव बौर मारतीय समॉका लगमान करनमें महीके गोरे करा अलानीक मही देवते। हमें यह देनकर प्रसन्ता हुई है कि इस सम्बन्ध गुस्किम संबक्त बच्चा थी पीरत

हम यह बेलकर प्रसन्नता हुई है कि इस सम्बन्ध में मुख्यमं स्वयंक विस्पन्न श्री परित मुहस्मरने यी रॉसको एन किस्सा है और जानस्मक करन उठाये हैं। श्री पॉमसे सन्तापप्रव पत्र सानेजी सस्मानना है। श्रीय ऐसा हो तो यी उसमें फूकने वैसी कोई बाद नहीं।

विश्व वास्तिकाकं भारतीयोंकी मुनिवकी बीर ट्रान्सवाकके प्रारटीयोंके हावमें है। वे यदि अपनी टेक बनाये रखकर बीर विवासेंगे वो सी रॉप बीर गोरे कोब भारतीयोंका

अपमान करना मूक कार्येगे।

[नुजापतीसे] इतिमन बोपिनिसम् २७-७-१९ ७

१ सेर कमाने केर कमा क्ली कामकेर नमा करान्। घर नातीका मातीका थी, वर करी चाले छगर । केम निवारी कारीनी छड्ड और करीने कमरे कन्य; ऐसी क्लारू करी शिका थी काल कर डॉ सिन्दुरगन ।

# ९३ ईस्ट सन्वनको चेतावनी

ईस्ट श्रम्बनके मारतीय एक विष्टमध्यक केप के गये थे। उसके कामके सम्बन्धनें विकायतके वक्तवारोंनें तार क्षण है। उसमें यह कहा गया है कि कुकी मारतीयों के गियनवाके किय कामून बनाये बाने चाहिए, इस बातको मारतीय समाय स्वीकार करता है। किन्तु वह स्म्यतवार मारतीयोंके किय सुरुके विश्वय नानूनकी मांग करता है। उसमें यह भी कहा यम है कि बीचे काफिरोंको कुटके पत्र मिक्से हैं बीचे हुक सारतीयोंको मी विसे कामें।

हुम नहीं मानते कि ईस्ट कन्यनके चाराजीयोंने ऐसी कोई मांग को होगी। हमारे हुमत तो ऐसी मुक्की प्रशिक्षामें हैं। बैठे हुए हैं। क्योंकि हुम महि ऐसा मेदमानपूर्ण कातृत मांच कें तो बह तो अपने हावों क्यने पैरोपर कुन्हासी माराजेक स्वास होगा। अपके मान्त बुदे क्योगोंके बीच बुतियामें स्वास है। अन्यर एक्स है, और एक्सा। किन्तु अपके कीन और यूरे कीन मीच कीन और ऊंच कीन सह सर्याया कातृत नहीं बीच सकता। जान भी केंग्रे समादा होता वह कक आपारी यन सकता है। स्वास क्याया गरीब का सकता है और तीकरों कर सकता है। यह होता ही एक्टा है। इस्पे कुन्ती कीन महस्त्रमारी? मेद केंग्रे एक्सा है? ऐसे मेद कीन कर सक्या है? योरे बिवासोंके हमसे उर्जेच मा मीचका दीका सम्मार्ग कीन बारेमा है हमें निरिच्छ मालूम होता है कि कातृत भेद माजकर कुक माराजीयोंको कुटके पन नहीं है सकता। बैधा करना वचने हालों गुवासीको निमन्यन देनेके समान होगा।

[गुजरावीस]

इंडियन सोपिनियन २७-७-१९ ७

## ९४ रूसका उदाहरण

१ त्यदी श्रास्ता १९ ५ में बी वहूँ वी । स्टाह स्टार्स सीमिय मधानिद्धारक श्रास्त्रपुर सुने की है । १९१७ में सोन दिया स्थान था ।

तमा उनके निर्माणक इंग्रजी परमाह नहीं करते। बीमिट्रिजय पर्लेशिन नामक एक ग्रस्स परवार मरानेद है। उन्होंने यो वर्ष लेकनी एका भोगी है। ऐसे हम अनेक नाम दे परने हैं। दिन्तु पाटकोंके किए उपर्युक्त नाम काफी हैं। इतना और नाय रजना है कि उपरों कोई शुनिया नहीं होती। इसके वकाया रूपमें हमें बहुत के केंद्र एका होती है। बेचर बड़े पुरुद होते हैं। दिन्तु भी बहुतुर लोग जनताकी मकाफि किए एव कर शहरी हैं। शर्म निर्माण नार्री करते। इसके प्रकार रूपमें पार्री महाजुर नोग जनताकी मकाफि किए एव कर शहरी है। शर्म नार्री करते। हिन्तु निर्माण नार्री करते। उनके समाद लुग होंगे या नार्री करते। इसके प्रवाद होंगे हों है। इसके विकार के विकार करनाण दिलाई देशा है उन्हें वेचन करनाण दिलाई देशा है उन्हें वेचन करनाण स्वाद है। इसके स्वाद से वाह से वाह होंगे हमा करने स्वाद के स्वाद के नहीं है। अपना कर्यक्य पूर्ण करते वा रहे हैं बीर वह भी इस मावनाद कि साधित के नहीं है। अपना कर्यक्य पूर्ण करते वा रहे हैं बीर वह भी इस मावनाद कि साधित के नहीं है। वसना कर्यक्य होण। जनके कार्यक्र होण।

नार क्य स्वतन्त्र हाया। पृथ्वे बट्यान स्ववेधाभिमानी पृथ्योंके उपाहरण सामने रचकर, वृश्यकों बोर मूँह करके उसके नासको निरुक्तर अपने मनमें स्मरण करते हुए, ट्राम्यवाकके भारतीय सूनी कानून क्यों नैतरशीको पर कर कार्यों अह हमारी कान्ना है।

[पुजरातीसे]

इंडियन बोमिनियन २७**–७**~१९ ७

# ९५ जोडानिसवगकी चिटठी

#### जभी कामन

इस बंबके प्रकाशित होते समय बुकाकि बार दिन वाकी रहेंने। इसके बारके बंकके बिए इस माएवके तार फीलिक्स नेजनेकी बाधा करता हूँ कि नमें पंजीमनान न केनेके कारण स्वरूपने नार्यायोगीयो पकतना सुक कर दिया है। किन्तु यह मानना नजत न होया कि वैसे में बाधा कर पहा है कि कुछ कोण कर भी पहें होति।

#### विद्योगियाचे वार्थमा

इस बीच प्रिटोरियाके मादावि में बिनाती करता हूँ कि चवरक जापने बानों जीर पारतीन कीमती इनका रखी है, ऐसे ही जनतक रखिए। मुझे विश्वास है कि प्रिनोरियामें एक भी एसा भारतीय गाँवी निकलेगा की काशियों किन कानुपरियम-कार्याकम करो नरकते क्सित्त होस्ट बानेया। बच्ची कबकते शिया और कुछ गाँवी विकला है। इसे ठीक मानकर में समाता है। हमे ठीक मानकर में मां वालेका विचार नहीं करेगा।

#### लागे क्या बीमा १

इस प्रशास में सिप्त-सिक्ष अनवारोगर अतार के चुका हूँ। किन्तु फिर भी देता ठीक समता हूँ। जुनाहों को बहादुरी विकार गई वह एक प्रकारको है। जगरको बहादुरी इसरे प्रकारको है। जुनाहों हुने वर सेंगासकर बैठनेकी हिम्मत विचानी की। असरकों हुने एकड़कर बहु न्यामानीयके पास के आर्यने तब हिम्मानों कवाब देता है। असरकारत हुने एकड़कर बहु न्यामानीयके पास के आर्यने तब हिम्मानों कवाब देता है। असरकारत

#### सम्पूर्व गांदी दाक्यव

11

माम भाते ही हम करते हैं। हमें अवाकतमें सड़ा किया जायेगा तब बया होया? उस समय हिम्मत रसना अधिक मुश्किक है फिर भी विश्वकुत सावस्थक है।

#### पुक्रिस पक्रहेगी

पहले तो पहली अगस्तको किसी एकको अवसा सभी भारतीयोंको नये पंजीमनके लिए अर्जी न देनेके अपरायमें विरस्तार कर सकते हैं तभी अपनी टेकका पता चक्र वायेगा।

#### धमागत न ही साथै

इस बार सभी पारतीमोंको याद रकता है कि गिरस्तार किये बानवाओंको बमागत रेकर नहीं सुन्या है न निर्धको सुबबाता है। बक-महक्की वालीम यहीते पुरू होगी। पकड़े गये मारतीयको स्वी दिन वा दुसरे दिन महिस्टेटके पास सं बाबा बावेगा।

#### बचावका ध्रम

सम्भावता यह है कि पंजीयनकी वर्जी न देनके सम्बन्धमें उत्पर मुक्यम बमाया बायगा। उत्य क्षत्र वर्षित कह व्यक्ति सच्चा बनुमित्यकाका होगा या कहका होना विश्व अनुमित्यकाका करण मही हाती तो ऐके व्यक्तिका भी गांधी विना सक्त कर विश्व के तथा करने हैं तथा भी देगप विवा बमान की कि मारतीय कीम प्रपत्न और मरावक्त कार कि बानूनके सामन न मुक्तक किए वेची हुई है। विद्युक्तने वह मरसाब स्वीकार किया है। जीर परित किया को बागी चाहिए तो वह रहक संबच्चे प्राधिकारियोंको से बनी बाहिए। वाहमें यदि विद्युक्ति किया वाचे वेचा वाहमें कहिए वोची की वाहमें किया वाचे के वाहम की किया देगी कि स्वा की प्रोधी कि वह की की प्रस्ताव की स्वा वाहमें किया वाचे की वाहम की किया वाहमें की वाहम की स्वा वाहमें की वाहम की स्वा वाहमें की वाहम की स्वा वाहम की की स्व वाहम स्व वाहम की स्व वाहम स्व वाहम की स्व वाहम स्

### क्यावका भतीका

उपर्युक्त बचार किया जानके नारण सायद हैगर नियां तथा थी नांबीको यहसे पक्षी बाये और मिन्युक्त ग्रंट बाये । किन्तु नीर एमा न हो तो असकन निरुचय है। असिन्युक्ति के सबा स्थी । असान्त्रको पुर्योग करनारा अधिकार है। अस सायद वह नुर्याता कर और अस्तित न कैनेपर नार जैस्से प्रसा बाय ।

### मुर्मामा व विषा जाये

सर विष्णुत्र याद राजा चाहिए कि इस बार जूसहार न देकर जब जाता है। नेरी समार है हि कोई भी मारगीय वस्त्री असारात्र करती जबसे जारोत्र समझ हो, तैन ने रात्र मेर सोचा का नभी न रहे। नाव्य नुष्टी चीज है। जनकी आदन न होकरे वारत जूसहिशी सापत मुक्तर मीत्रपुक्त हाथ बनवारी जबसे चीज जावन और उनकी नहर मार्थ हास्त्रार करती। एया हो नक मारगीयको मण्य सराव्य न्यान कालो घोटार साव्यान राज्या मार्ग मीर जबसे ने हाथ निवादक राव्य मात्र वारत करता चारिए हि नुमें जुसहेना नहीं देशा है। में वारायाम भीवृत्र। सावशे वह भी यह राह्य जाय हिए कियावासी बुद्दी जीर जवान भीरतोंने बाथ ऋतनका' जुर्मामा देशेंसे इनकार परके अधिकारके किए काराजास पसन्द किया है।

# बूसरे एया करें!

हम सामान्यत मान कें कि सारे आरतीयों को एक साथ तो पकड़ा ही नहीं बारेगा। बत जेमके बाहर रहनेवां के बता करें ? इसका उत्तर सरक है। जो भाई हिम्मत करके बेक गया है उसे बचाई में उसके सम-सम्बन्धियों की मतद करें और स्वयं अरकर प्रजीवन केने के किए जाने के बजाय यह आर्थना करें कि बूसरी बार वक जाने का सीमान्य उनहें गाउ हो।

## भी गोपीकी ही पहने पकता कापे ती?

ऐसा हो दो बचाव करलेका कोई काम गही एहता। उनपर मुकसमा बनेमा तब साफ हो बामेगा। और यदि उनके बोक बागेके बाद बचवा निवासित किसे बातके बाद सारतीय समाब कानुका विरोध करनेवाके मरतावपर कटा ऐहमा दो हुएन ही महोजा सामने बायेगा। चोहे जिस व्यक्तिको थेक हो चाहे विश्वका निवासित हो सारतीय समाज पुढ़ बना ऐसा तमे आवतक की स्वास्ति साम खेसी।

## वाहे पंजीपण पत्र किये गये ती !

िरुषु यदि लास्त्रीय समाज बरकर पत्नीयन-पण के क्षेत्रा अववा चूर्माना देकर जबसे वर्ष बायेवा दो आवतक की कड़ाईपर पाणी फिर बायेगा। यह निश्चय हो बायेगा कि इसास साइय निष्या बा। बीर लाला बायेगा कि नेता कीय कैवक पत्रकानेका काल फारते वे। बावरक यो चलक-पत्रक दिवाई वे रही वी वह कपरी ककई वी। वह कलई बुक बायेगी मौर चाहिर हो बायेवा कि इस सच्चा सोता गड़ी विका दोवा है और हमारी कीयत पाफि वस्तर हो बायेगी।

# चरकारके इसरे **इ**विपार

में क्रपर कह चूका है कि छरकार यह सकाम कमानेके बजाय कि नमें पंजीधनके किए नमी नहीं है। इस्तेम्प कर्या है। वहें मौजूर अनुमित्यक व पंजीधनयक हो इसके रह हो नमें है। इस्तेम्प उनपर निमा जनुमित्यक रहनेता आरोप नमाना अपने तो जी की मौजूर प्रभीमें कहा है पहला एक्टा है। यहि यह आरोप नमाना आप तो जी की। मौजे पहला पंजीधन हो है पहला मुक्तमा चाके समये-नमा क्ष्म का मौजूर कमाने मौजूर को मौजूर का मौज

#### क्या स्थापारी बर्रे ?

इसमें वडे स्थापारियोंको करना नहीं है। एक ही बुकानके सभी व्यक्तियोंका एक ग्राप करुड़ा जाना सम्बंध नहीं है। दूकार्ने सटका वी जार्य तो भी नहीं होता। अधिकत्र

#### १ को क्रिका

#### समूर्वे गांधी बाधवन

111

स्रोतक नुरुपान यही होना कि कुछ बिन बुकान बन्द रहेगी। इसक अस्पास और कुछ भी होना सम्बन्द नहीं। किन्तु यह स्थापारी अपना स्टोक वर्गयु के रसें हसमें बुक्रियानी मानी आपसी। इसका ज्ञीस्त केसक इसना ही कि सेनदार स्थापारी अभीर हो तो उनका हिसाब सुरुष साफ किया का सके।

#### सपदासीका कर्मका

इस बार ट्राप्तवाल ठमा ट्रान्यवाकके बाहरके मध्यल बीवे सब कोबेस समैत्यका कर्मम है कि सार्वविक सौरव किरते सहावृत्त्रुविके प्रशास वास करें, गिरफारमूबा म्यांचिके पीछे पहेचाके कोगीकी सार-सँताक करणके किए पैसे मेर्ने बीर बेश-मरबेसमें ममासम्बद्ध इस बार्योक्तरकी चर्चा करें।

# 'सेडे टाइस्त' का प्रस्थ

सड टाइन्स के सम्मावकने कानुभार टीका करते हुए पूछा है कि निन तोपीने सनस्य महीनेमें नया पंजीसनपत्र न किया हो उन्हें केसमें बन्द करनेके किए सरकार स्था स्थासका करना बाहुदी हैं। स्था नये बेस्प्ताले बनायणी यह प्रस्त प्रजाकके स्थमें पूछा स्थाही। किन्तु इससे यह भी प्रकट होता है कि वे भारतीय समायके वास्त्राकनते वनार रहे हैं।

# मिडेसपार्क भारतीय

मिडेक्सगॅडी माट्टीम मत्तीको बहुकि नगर-गरियदा किरने निकासनेका प्रसाद किया है। उसका यह हरादा है कि किमी एक भारतीयपर मुकदमा बकाकर देस किया बाये कि महर-गरियदको बहिकार है या नहीं।

#### चेतावची

दुष्ठ आरतीस्थित मनमें बहू विचार है कि यदि एक भी आरतीस नया अनुमतिरय में ले तो किर हमरेका नकमा करित है। ऐसे बावनेवाके खाड है कहाईको नहीं वसकी एक बारनी कुरेंसे गिरोजा मा बूछ काल करेता दो नया उनके बोचे खाए जमान दुरेंस था विचार कर नमा दे पर कि करेता दो नया उनके बोचे खाए जमान दुरेंस था विरास या बूग नाम करन लगा। दे विचार नहीं करेता तो किर नया कानून चौकि हुए हैं पीता में है गूर्ति ध्यादा अध्यावक है जमसे की सांच्या वा करता है? दनके जाकार यह मान ने ना कि एक वी आर्मीय पूनाय नहीं को बाद वांच्या वा हुए हैं एक है जाता दे में पार्टीय नमान में हनना नाम एक्टा चाहिए कि हम सार्मी दे पीता पार्टीय नमान की हमा वा हो तो जान वांच्या का स्थाद है। यह इस हम हम हम सार्मीय करती हम सार्मीय करता है। नमा स्थाद करता हम सार्मीय करता हम सार्मीय करता है। नमा प्रदीवनाय कीई कहा उपयोग करता है। एक-मुम्मेक में हम सार्मीय का स्थात करता हम सार्मीय की करता हम सार्मीय की सार्मीय की सार्मीय की सार्मीय की सार्मीय की सार्मीय करता हम सार्मीय की सा

### पिटोरियाकी समा

प्रिटोरियामें मंगलवार धामको विधीप धमा की गई थी। उसमें भी रूप वक्षीक मी हाजिर थे। उन्होंने कहा कि बनायक स्मार्थ सह भागनके किए बाहुर है कि उनके पकड़ा क्या सदर पड़ा: बगई बहुम है कि भारतीय नेता बनरक स्मार्थके पत्र जाहिर नहीं करते। इसकिए धमाली क्या पान है यह जादिर हो तो बच्चा। भी गांधीने भी क्वाको इधियन शोपितियन केट बताया कि बनरक स्मार्थके प्रका वर्ष प्रत्येक प्रार्थीमके धामने पेस किया वा चुका है। वह यी क्वाने थी स्मार्थको बतायोके किए कहा। इस समार्थ भी गांधीके बनावा बोहामिसवर्गते भी देशपिता बीर थी उमारती कालेजी सामें थे। भी गांधीने बीर स्मार्थके पत्रका बनावा करने जुलाया बीर समाको सवाह पी कि

भा गानान दर स्मर्थक पत्रका अनुवाद करके : कोई भी क्यक्ति नमें काननके सामने हरनिय न सके।

वर्द मांगड़ों स्वीकार महीं करेंने तो तथा कानून कभी नहीं माना कायेगा। इसके सकारा प्रकृति बतरक स्मानके शाकका पत्र-व्यवहार प्रकाशित करनेकी मुक्ता हो। भी हाजी इसीनके प्रस्ताकना भी मुनने समर्थन किया। भी जयून बेग मुक्तमद तथा भी तमराजीने भी समर्थन किया। भी क्याने भागक देते हुए बसाया कि कानून स्वीकार किया जाया भाहिए और फिर को मोग करनी हो वह कावदेश करनी वाहिए हुँहतना होनेपर भी भी हाजी हुंगैका प्रस्ताव सर्वाम स्वर्णाहों के एक हिमा स्वर्ण के स्वर्ण काविकार कात्रा का प्रकाश करना वाहिए हुंगिका प्रस्ताव सर्वाम स्वर्ण हुंगा।

मी बाजी प्रवीवने यह प्रस्ताव किया कि यदि क्षणरस स्मट्स भी क्रूपके पत्रमें स्थानत की

जनता द्वारा भार प्रसाधा है। १९५८ मा तथा स्वस्था ग्रेस्स स्वारी मा पहि है वैदेनीये स्थिति क्या गम्भीर होती का पहि है। अन्तवक साथ समाव सावधान प्रदेशा मा नहीं इस सम्बन्धने एक-वितर्क होता प्रता है।

इस समय सब मारतीबॉको एक बात साद रखनी है कि चाहे जितने लोग नया बनुमतियम में किनमें हिस्सत है वे तो कभी न कें।

#### स्मद्धका इएका

भी सन्द्वने उत्तरमें कहा है कि तटनवीं जन्मविष्य कार्याक्यको बकरत है। इयने दिन तक अंग्रेस करकार हस्तकों कर्मा भी इस्तिम्य पूर्ण कर कार्यानेष्य समझ नहीं होता या। वस बंदेस करकार इस्तकों गहीं कर समझी। जब भी जुनी एक स्था सहस् सामेगा नह नायस न बा तके इसके किए तटनवीं कार्याक्यकों सकरत है। इस उप्तके बनार होते हुए जी आरधीय समाज गये कान्नको स्थीकार करवा है तो उत्तस बुध और स्या होता।

[बुबयवीसे ]

इंडियन जीविनियन २७-७-१९ ७

## ९६ पत्रः उपनिवेश-सचिवको

प्रिटोरिया व्यक्ताकृति १९ ७

धेवार्गे माननीय उपनिवेध-संविव प्रिटोरिया महोदय

भेरी समितिको यह बानकर लेव हुआ है कि सरकारी कर्मचारी एश्विनाइसेंकि पंती-मनके सावेदगणन बहुत रातमें और व्यक्तियनत बुकानों या प्रथरी बनहोंगर के रहे हैं। मेरी समितिको मह भी पता चला है कि यह तरीका सरकारको दी गई हत आध्यको वर्षास्त्रीकी विनापर वित्यार किया नया है कि यो बिटिस भारतीय अधिनतमके सन्तर्यत नावेदन देना बाहते हैं उनको मारतीय आदिको समसी दो बाती है।

मेरी समिति बहाँतक बानती है समाजके किसी भी उत्तरवामी सबस्यने ऐसी कोर्र बमकी नहीं दो है। समितिकी कार्रवाई व्यविभित्यमकी बारावाँको स्वीकार करनेमें जो बमितिस्या और हानि है उसको बताकर बोरसोर प्रचार करने तक ही सीमित है।

वह स्वीकार किया जायेना कि स्वयव्यव्येन देशकत ही तिपाया है। गेरो समितिने सुस्ताममुख्या और बोरदार स्वयोंने विदिश नारतीयोंको सुचित कर दिया है कि अगर कोई स्वाचित नेता चाहे तो उसे किती प्रकारको सुचित न पहुँचाई बायेगी बस्ति मरि वह चाहेना तो पंत्रीयम कार्याक्य एक मुरसित गहुँचा दिया बायेगा।

नह महिना तो पंजीयन कार्याक्रम एक मुर्शकात पहुँचा दिया बायेना

समितिको निगम राजमें अन मारतीयाँने निवहाँन पूर्व क्यारे बौर रातमें बारेबन विमे हैं ऐसा इसकिए किया है कि जिस बातको समाजके दूवरे सबस्याके साव-साव जन्मने मी जनने सम्मानके विकत माना है जसको वे दूवरे ब्रिटिय मारतीयाँस किया सकें।

भा अपन प्रभागक प्रवस्त भागा हूँ उद्यक्षा व बुदर लाट्य सारहावास क्या एक। क्या ने ये प्रमित्तिको निगम प्रमित्त क्या करने हम कोर तिनी दूकार्गमें मूर्च क्या प्रमीत्त कराना वादि गरकार्गमें मूर्च क्या प्रमीत्त कराना वादि गरकार्गमें मूर्च क्या प्रमीत्त कराना वाद कराना कि स्वाप्त कराने क्या कराना कि स्वप्त कराने क्या क्या कराने कराने कराने क्या कराने क्या कराने क्या कराने कराने कराने क्या कराने क्या कराने क्या कराने कराने कराने क्या कराने क्या कराने कराने कराने कराने क्या कराने क्या कराने कराने कराने कराने क्या कराने कराने कराने कराने क्या कराने कराने कराने कराने कराने कराने क्या कराने कराने कराने कराने क्या कराने कराने कराने कराने कराने कराने कराने कराने कराने क्या कराने कराने

कापका कार्वि हाजी हबीव कर्वेदिनक मन्त्री बिटिस भारदीय समिति

[बग्नेजीपे] इंडियन सौपिनियन ६--८-१९ ७

र को महामामकः गर्वनीयीने सेम्बर फिला वा ।

# ९७ जोहानिसबर्गकी चिटठी

[जुलाई २९ १९७]

# मया प्रानृषः चीर विश्वासमातः

मुझे कनाता है कि जियने खेदके शांध में यह बिरुटी किया रहा हूँ उतने खेदसे मैंने सायद ही कोई बिट्टी कियी हो। मैं जो खबर देनवाका हूँ वह दूँ या नहीं मह मी विचारतीय प्रस्त वन वया है। फिर भी में समझता हूँ कि मीद हमें सर्वाकी रहा करती हो और बहुदुर बरुता हो जो फिटोरियाके आरडीय सम्बन्ध को एक बटना हो गई है उचका खेखा मुझे किया ही होगा।

बुकाईका अन्तिम सन्ताइ दक्षिण नाफिकामें यारतीय समानको बहुत माद खेमा। वहीं मह जासा जी कि इसारे जीतनेका समय साफ जा गया है वहाँ भारतीय समाजके साम विश्वासमात हुआ है और यह प्रथम चड़ा हो गया है कि जीत होगी भी या गड़ी। बुमनार ठारीख २४ को राठको १ वजेके बाद प्रिटीरिया स्टबनपर जनायाध इस बोलेकी चनर मिली। भी नांधी बानेवासे ये और उन्हें मिलनके किए भी काछकिया भी स्पास मी बेम और इसरे भारतीय हाबिर वे। उन्हें पता क्या कि भी बनीसाकी दुकानमें कुछ नहबड़ी हो रही है। उसमें गोरे हैं और कुशनके पास चुफिया पुक्ति है। यह अबर पांचे ही उपर्मुक्त सन्तर्गोंने क्षोजा कि भी अपीक्षाकी बुकानका दरनाया सटस्टामा नामे भीर मदि बरवाजा बुके भीर बहाँ नये कानूनके सामने भूकनेकी कोई कार्रवाई हो रही हो दो उन्हें धनकामा वाये। भी गांबीले दरवांबा बटबटाया। यी व्यासने भी बटबटाया। एक म्पन्तिने माकर पूछा कीन है? जी गांधीने बनाव दिया बीर अन्तर आनेकी इजावत र्मांगी। वरवावा किसीने नहीं कोला। इस बीच कुफिया पुलिसका एक बादगी बामा बीर इसनं कुछ पूछताछ एक की। यी बेबने आवेसले अवाव दिया। फिर थी नाशीने उससे वात की। इसपर उसने कहा आप कानून भानते हैं। जो ठीक हो वह कीजियेगा। मों नहकर बढ़ करना प्रमा। कुछ मिनट नाव वह और दूसरे दो बिवदारी बाये। इस बीच भी व्यास भी ह्वीथको लेले गय ने। लुफियाने उपर्युक्त कोडॉमें स प्रत्येकपर हास रककर वहांस रास्ता नापनेको कहा। सब वके गम। सब समझ पमे बी समीमाकी इकानमें चकर कुछ बगा सक हमा है।

हारी रात बहुतेरे मास्तीय बावते रहे। गुरबारको सबेरे सारे मास्तीय समायमें सक-बक्ती गढ़ गई, गर्फ-बौर एक बौर रात खेरे गर्फ, कहा काठा है कि भी समीसाडी हुमानमें साथी राजके करीब शीस व्यक्तियोंने अपने हाव बौर मूँह काले करक मास्त्रीय समायको बड़ा समाया है।

#### असमें पीच किसका !

यह प्रस्त सब मार्ग्यामीके मनमें बठना। मैं स्वयं मानना हूँ कि जिन्होंने पंजीपनके किए वर्जी है इन्हें हम निर्दोध नहीं कह मकने। नमा कानून सक्छा है बीर उसके

#### मनासिपीकी समा

मदाधियोंने उसी दिन सामको सभा की। उन्हें भी थी पोक्सनों ठीक उत्पूर्ध समझान। कोतीमें बहुत उत्पाह और जोस है। सब यही कहते हैं कि बूसरे कोत हुक भी करें वे सर्व रो तमें पंत्रीयनगर कर करक करागा सभी स्वीकार नहीं करेंगे। समर्थिकक्ति करने देवारें सोपी के नाम कुछ सो बार मामबू एस मैक्यून एस किताम डी एन नाम एस कुमार समारी एस बीरासाची उत्पत्ती नामकू एस सी पढ़िसाची बार के नाम है कार सम्बद्धार स्वामी एस बीरासाची उत्पत्ती नामकू एस सी पढ़िसाची बार के नाम है कार सम्बद्धार सम्बद्धार के के सामी के एन सावकारी जे के देशाई, वर्ष रह सामें बार के नाम है

## डर्पनसे भागेताडॉक्टे चेतावनी

फोस्परस्ट एक बाईने सृषित किया है कि नेटाककी बोरते बानेबासे बोर्गार्क पंत्रीवर्त-पत्र व स्तुमिद्रपत्र बदिकारों के लेखे हैं जौर फिर बोरायि कहते हैं कि वे बरने बनुमिद्रपत्र प्रिटे-रियास के छें। यह विक्रकुल बनुषित हैं और बोर्गाको कर्षों डाकनेशाका तहा उन्हें बनुमिंट कार्याक्रम बानेके किए सबबुर करनेशाका है। यह प्रश्नी आगर्याकांको सुपत्रा वी बार्यों है हैं फिकहाल द्वारमाणा कोई न आये। उपयुंत्र बात गये बानुमसे निककती है। इपरसे नवे कानुनकी बारीक्रियेपर विवास करना चकरों है।

#### मरीबर्बोर्गके मारतीय

क्षीववार्ष सम्पादेस तुरस्य नहीं लागू किया वालेगा इतना तो निरिचय है। किन्दु नह ने समझ साथे कि इससे प्रारोधीको निरिचय साथ हो है इस्मेंकि वह सम्पादेस मोर्ट साइंकि स्वत्य नहीं है। इसके द्वारा जो समिकार आपता हो रहे है उसने प्रयोक्त नहीं है, इसकिद समिक मीगते हैं। के समिकार सरकारणे के उसीकार किये हैं। एसवित्य सम्पादेस नया बनेना। उसमें भी सारतीयोके समिकार सुरक्षित नहीं है। तूनीको सावाब पुननवाका कोई है हो नहीं। अपि हरिने वस गरीब है किर भी लाहे निर्वाचन समिकार है सौर वे सनसर काहुत है। सब उनके वित्य स्वत्य किर सो लाहान । मारतीकित असतीयकार भी नहीं है। समस्य को से सो मी नहीं होनों। किन्तु परि में हिम्मतके साव सुनी एमियाई सविनियमको बेकसपी समिमें बचा हैं से उनकों कीमद बकर हो एकसी हैं। मही तो आरतीबोध हक राज साम बोक बार्सन इसमें तो

# क्षीकसभागें एशियाई कानून

स्वानीय वनवारीमें ऐता तार छ्या है कि वही सबसें वर विकित्तम बुकते ट्रालवाकरें प्रारतीयांके सामन्त्रमें पतन पुछा था। उत्तरमें यो चिंचनने गूचिय किया कि ऐसा मानून हुमा है कि पत्रीमनमें लेगूकियोंकी नियानीके विका कोई बादा नहीं है। कोई दुविनरे ट्रानवाकरे स्थापर नीव पटट किया किन्तु उन्होंन बताया कि ट्रानवाकरों बोरी बढ़ हो जानके बाद कि गिलाकार इस तरीने में बायति करन वंती हुछ बाद नहीं है नुक नहीं क्याना कि में किएन विचार करनके किए स्वाव साल नर्गना।

नाई एमपिनने गर स्थान क्या इसन मारू मामम होना है कि वे स्वयं इस बानूनकी मन्त्र बातने हैं। सन जब भारतीय वक्त वार्वेजें उनकी सारतुन्ति भारतीयांकी बोर राजी

#### Parket necessor

बिटिस मारतीय संबके कार्यवाहक सन्त्री सी पोसकके हस्तासरसे निम्नकिसित पत्र रेसवे अधिकारीके पास क्षेत्रा संग्रा है

संबद्धे प्रतपूर्व अध्यक्ष सी अध्यक्ष गरी और सी गृष्टाम महमवको एक ठार मिका या। इसकिए बकरी कारणसे उन्हें कक ४-४० की रेक्से प्रिटोरिया बाना वा। किन्त चर्डे टिक्ट देनते इनकार कर दिया गया। मेरा शंव इसका निरधव करतेको आहर है कि अही रेक्ट विसाय धारतीय सवाजने आय हकाँचर अब निर्देश अंगूस दो नही सनामा नाहता । इस साजावर्गे जीच पडताळ कालेकी रूपा करें।

रेलगाहियोंकी सरकीफोंका यह ताबा उराहरण साफ बताता है कि अविकारियोंकी श्रीय कोलनके लिए फिसी भी बारतीयको जेक वानेका कवसर हायसे नहीं छोडना चाहिए। जबतक यह न रिका किया जायेगा कि मारतीयोंमें यानी है सबतक सम्मव है से सारे क्या दिनोदिन घटनके बजाय बढते ही शॉर्ने ।

विवरातीसे 1

इंडियन सीपिनियन ३-८-१९ ७

# ९८ भावन ब्रिटोरियार्थे'

विटोरिया | बकाई ३१ १९ जी

भी पांचीन कहा कि की हॉस्केनने अध्यावेशके बारेमें कहत-सी वार्से समझाई है। प्रमानि इस संकरके स्थम मारठीयोंके साथ समानगति भी प्रकरको है। परन्त प्रनका समास है कि पद्मि हमारे संघपका जारम्म सारी विकारीत हमा है. सकापि क्या गमराम कर विधे गये हैं। हुमें अप्यारेशको नान केना चाहिए; अवांत् अध्यादेशके बीखे दिनी अवरंत्ती तथा दशों अँपुनियोंकी छापनीते हुत्तनके सामने नारतीयाँकी अपना सर शुका देना चार्दिए । मी हाँस्वेनने अपनी इस तकाहको पूर्व्यमें बहुत-ती बनीसें की है । वनमें से एक यह जी है कि को बात सबायस्मादी है क्ते मान मैना बाहिए। भी गांधीने जाने वहां में इस सवद्यन्त्राची बातकी बत्तीसकी सेक्ट्रही द्वाच चहना चाहता हूँ। मेरा ज्याल है और में इस श्रांतको बहुत गहरादित महसून करता हूँ कि न तो भी होस्कन भीर न पश्चिमी वातिका नोई तकस्य यह वका सरस्ता है कि वृचके सामस्य अध्ययमाची का शास्त्रविक अर्थ वया है, जीर यह बात में अध्यक्त नचतारे साव वह रहा है। की शांचेनने पूर्व कारण है कि एशियाई वंबीयन कानमंद्र कीले चीरे विकासितीं क्रीक्यमका

रै. वरिवर्त मधिनवर्गय कर्नाह जानेनारव देनेकी नरितन राजील ३१ सुकाईडी जिहेरीवारी तारे हानावानक निरंध नाजीकों पर क्या हो थी। योगीकी बाजानी तार क्या केनी भी तिरंधे हु-८-१९४० के हरितय मीरिनियसों प्रती वो वर कारी कृती विरोधे हैं। या विभाग तीसन क्या की बीजिय कारी माने क्यों माने वे और कारीने मानीनोंने कहा या कि केराजी कार्यकारी मीजिय हुए हैं। दे विश्व भी तीरोजती मीजिय हुए हैं।

#### मनासिपोकी समा

महासियोंने उसी किन सामको समा की। उन्हें भी भी पोलकने ठीक तपहुने समझामा। कोगोंसे बहुत उत्साह बौर कोश है। सब यही कहते हैं कि बूसरे कोम कुछ भी करें, वे सर्व हो नसे पंत्रीकारण सेकर कारण समाम कभी स्थीकार नहीं करेंगे। स्वरंतिकालिक कमों समानें सी पी के नामचू बक्चमू जे आर मानबुरूप भीच्यु एस सिनान्त, भी एन नामचू एस कुमार स्वामी एस बौरासामी सम्बी मानबू एस पी पविचाली सार के नामचू सार इच्चपालिक के सामी के एम साक्कानी को के बोसाई, वगैरह सारो नामें मे।

# दर्वेगरी मानेवासीकी सेवादनी

फोस्टरस्टले एक मार्चने सुविश किया है कि मेटावकी बोरसे बानेबाके कोर्याके पंत्रीयन-पद स बनुप्तिएम सर्विवारी के केये हैं बीर फिर कोरोधे बहते हैं कि वे बपने बनुप्तिएम प्रिटी-रियास के में। यह विकड़क बनुषित है और कोरोंको बार्चम डाकनेबाबा तथा उन्हें बनुप्ति बार्याक्यम बानेके किए सबनुर करनेबाका है। बस प्राप्तियोगको मुक्ता ही बाती है कि छिन्नहाम हाल्याक्यों कोई न बाये। उपर्युक्त बात नये कानुनसे निकस्ती है। इस्परसे सये बानुनकी बारिक्यापर विचार करना बकरी है।

#### मीक्ष्मॉर्वके मारताच

स्प्रेडवर्ने बायारेख तुंत्क नहीं जागू किया बायेगा स्ताना तो निरिचत है। किन्तु यह न समझा बाये कि स्वते मारतीयोंको निरिचत काम हुआ है। स्थोति वह बायारेस नोर साहबंदन तहम नहीं है। एके बारा जो बादिकार प्राप्त है। यह तियार नहीं है स्वतित्य स्वित्य ती सारतीयांके सिकार सुरक्षित नहीं है। सुरक्षित बायात नुननवाला काई है ही नहीं। धीत कोचे व बयेग हैं किर भी जादे निर्वाचन सिकार है बीर दे समस्य स्वतुद्ध है। साहबार कार्य हिस्स यह कुछ किया बायागा। मारतीयोंको सत्यादकार से नहीं है। समस्य दे स्वी नहीं। धीत होती। किन्तु यह कि किया बायागा। मारतीयोंको सत्यादकार सी नहीं है। समस्य दे स्वी मी नहीं होती। किन्तु यह से सिकारिक साथ जुनी एतिवाह संवित्यक्की बोक्यमी बन्तियं कार्य ते त्रक्षी की स्वयं है। सम्पर तो स्वा त्रक्षी सी

# चीवसमामें एशियाई कानुन

स्थानीय बगरबारोनें गैसा तार क्या है कि बड़ी सनवमें तर विकियम बुकने ट्रालावार के भारतीयोके कामकामें मान पूछा बा। उत्तरमें बी विकास सूचित किया कि ऐसा मानुव हुआ है कि वीयानमें मैनुकियोंकी निमानीके शिवा कोड़े बादा नहीं है। कोडे एकदिनरे रामावारक स्थापन नेव प्रकट किया किन्तु उनहीं बनाया कि ट्रालावासकी जीता बढ़ है आपने बाद नि मिनावारों इस तरीक्षमें मार्थात करन जैसी बुक्त बाद नहीं है मुने नहीं तत्त्वा हि में दिस्तर करनके निमा बनाव दान सर्देग।

नां है । स्वीमनों नार अवन किया इसमें माफ मालन होता है कि वे स्वयं इस वानुसरी तथा भारते हैं। सत्र जब बारतीय जब बायेंगे उनकी नाम्युपृति बारतीयोंकी सीर एसी वारिए।

## "एया धर्मकी मुख 🕻"

इस प्रसिद्ध पोहेकी याद करके उन लोगोंके साथ क्या करतानी चाहिए जिन्होंने भारतीय समाजके साथ विभवसमात किया है। हमारे मण्ये रीय कामा स्वामानिक है। किन्तु उस रिपको बताबर हमें यही समझा चाहिए कि उन्होंने कतान्वस काला बाद कमाया है। इसके अलावा हमें यह यो याद राजना है कि इस लकार्से हुमगे किसी भी भारतीयपर हाद स्वाप्त काचा विजीको मुक्ताल पहुँचाया तो उससे सारी कामीशाने करने प्रस्केमा। इस विचारके मित्रसिक्ते मुक्ते बेच्युकेक बतकामा होगा कि सी कामीशाने करने प्रस्केमा। इस विचारके मित्रसिक्ते मुक्ते बेच्युकेक बतकामा होगा कि सी कामीशाने वर्गने प्रसक्क मारतीय कामानी के स्वाप्त काम काम किन्ना होगा कि सी कामीशाने वर्गने पहले किस वर्गी न वे सी स्वयप्त काम मित्रकारी हो यह बुका है। नहीं सी स्वयप्त सत्ताल समस्य बारी किया जायगा। इसके बातकारी मच गई है। किन्तु की हेवर मित्रों सी मस्वात तथा सी सम्पत्तीने भी कामीशाको समझाया इसकिए उन्होंने कपनी मूचना वाससे केना स्वीकार कर किया है।

## त्तश्चानुमृतिके वार्शकी वर्षा

प्रिटोरियामें प्रमुख भारतीयोठ नाम तार बाया ही करते हैं। कोई-नोई निरवाशमातको सक्त टीका करते हैं। भी पारती करतमबी तथा वर्षनके स्वयवेषकोते हर स्वयवेषको बचाईके तार प्रेते हैं। नाहरोंकी औरसे नाहरोंके नाम दृढ रहनेके तिस् तार बाय है। उसी मकार बनेस, टींगाट बेकागोला-ने बंडी कोडीस्थय एस्टकोर्ट कर टाउन जादि विभिन्न स्वानों और विभिन्न व्यक्तियोकी ओरसे तार बाते ही रहने हैं।

अंग धोमवारकी साम तक किसी भी भारतीयने अभूमतिएक कार्याक्रमसे अनुसरिएक नहीं किया।

#### हमीदिया समा

जीवानियवर्षकी हुनीदिवा इस्कानिया जैनुनवर्षके समाजवनमें रिदेशास्त्रों एक मारी समा हुई वी। उसके बहुत उस्ताह दिखाया क्या वा। सी रोकस्त्रों हारी बार्ड नमाम है। समाम जम्मून कारिद काजरीत दिन में स्क्रेस्त्री हात्री बलुक मुक्तारत एक नमा बीर मनावशाणी नावण दिया। उपर्युक्त नमामें प्रतीयपथ केनेवासीक कामको दमायाओं भीर स्न्नेदानी बहुत्य उनकी बहुत ही बीधानेश्वर की नहें। सी रोकस्त्र बनाया कि तम्मव है के स्व मोहानियानियां मारी समित्य हुए से स्वयन्त्रक निवृत्त कर देना वाह्य, १० फन्म कीन-तीन कोग स्वयनेषक बननेको तैयार है यह बूशा वया। इनचर नवाहयान बनाचमा स्वसे परिने जाग जार्थे और अन्दाने जीधीना आपन दिया। बाहर्षे निन्तिनित नाम दिसे पूर्वे

मूरम्मर हुनैन मीर बड्यूपमान वावृत्ती नृत्तीन समामृशित जामामाह नारेवरीन मूमा बृत्तमर अनीवार्ड मृहम्मर र्वन वातृ अनीवार्ड रमाहक उपर हमन नृता जानन्दरी रामकवन अभी उका रमाहक मृत्रमारमाह नृहम्मर दश्माहक शुनेनान आवर नृत्ती। राज नाम का आवेट बाद यह मीरिज विचा गया कि और नाम नहीं चालिए। नमाने वृत्ति उन्यान था।

#### मनासियोकी समा

सहात्रियोंने उसी दिन सामको सना भी। उन्हें भी थी पोलकने ठीक उरहरी समझाया। कोरोंने बहुत उत्पाह और लोख है। सब मही कहते हैं कि दूसरे काव कुछ भी करें, वे सर्व तो मर्च पंत्रीमनपन सेक्ट ककक कमामा कभी स्वीकार नहीं करेंगे। स्वाधीवकोंके रूपमें पानां भी पी के नायद अस्त्यू के बार नायदू एस भीच्यूब एक क्षिणात् डी एन नामदू एस कुमार स्वामी एस वीरासाणी सन्वी नायदू, एस पी पढ़ियाची बार के नायदू बार स्वाचाणि के के सामी के एन सारकानी के के स्वाह, ववैद्ध बाये बाये के।

## वर्षनचे भाषेपार्शको चैवायमी

फोक्सरस्टे एक बाईने जूचित किया है कि नटाककी बोरखे जानेवाजे कोर्योक पंत्रीयन-पन स जुन्तिपन अधिकारी के केते हैं और फिर कोर्गाकी सहते हैं कि वे अपने जनुमतिपन दिटो-रिपास के हो । यह विलक्षक यनुष्य है और कोर्गाको कार्यों बालनेवाका तथा उन्हें जनुमित कार्योक्तम जानेके किया मजबूर करनेवाका है। जस उनी पार्थीबोंको सूचना वी बातों है कि किस्तुस्त द्वारमानमें कोई न आये। उपर्युक्त कार नये कानुमसे निक्कसी है। इसपर्ये गर्ये कानुनकी वार्योक्त्योंपर विकार करना ककरी है।

#### मीक्सॉर्वके मारतीय

## क्रीकसभागे पशिषाई कानून

स्वानीय वहवारोंमें ऐवा तार करा है कि वड़ी संस्वने सर विक्रियम बुकने हान्सनकिं भारतीयोंके सम्बन्धों प्रस्त पूका था। उत्तरमें सी विकान बुचित किया कि ऐसा मानून हुवा है कि प्रयोगनमें मेनुवियोंकी निधानीके विका कोई पारा नहीं है। सोटें एक्तिगरें हामसामके स्वार को प्रकट किया किन्तु उन्होंन कामा कि हान्सनकको बोरते गई हो जानके वार कि विभावनके इस सरीकेंसें आपत्ति करने चेती हुक बात नहीं है मुने नहीं कपता कि मैं जिन्ते विचार करनेते किए बवाब बाक सकूषा।

कों प्रविज्ञते लेव स्थक्त किया इससे साफ सामन होता है कि वे स्वयं इस कानूनकी सक्ता मानते हैं। जन जब आरसीय जेज वार्षिने जनकी सहानृत्रही सारदीवाँकी जोर रहती वाहिए।

# भावता विकास

बिदिस भारतीय संबद्धे कार्यवाहक यन्त्री श्री शोतकके ब्रध्नाक्षरम निम्नतिधित पद रेसदे क्रमिकारीके एक्ट क्रेकर गया है

संबद्धे मतुपूर्वे अध्यक्त भी अध्यक्ष शुनी और भी गलाम महमत्रको एक तार मिका वा। इतिक्ष् वक्री कारणसे उन्हें कक्ष ४-४ की रेक्षमे प्रिटोरिया भागा था। किना बग्रें टिकट हैनेसे इनकार कर दिया गया। मेरा गंग इसका निरुप्त करनको मागूर है कि कही रेलवे विमाध भारतीय समाजके जाम हकाँपर जब विसय बंकस हो नहीं सगाना चाहना र इस सम्बन्धमें भांच पहलास करनकी क्या करें।

रेक्साहियोंकी अवक्रीकोंका कर सामा उदाहरच साफ बताता है कि अधिकारियादी अपि मोकनके किए किसी भी भारतीयको जेल कानेका सवसर हाथम नहीं छोडना चाहिए। जबनक यह न दिला दिया कायेगा कि मारतीयोंमें पानी है तबनक सम्भव है ये सारे कप्त दिनादिन चटलके बजाब बचले की शहेंने।

[गमधतीम] इंडियन ओविनियत ३-८-१९ ७

# ९८ भाषण ब्रिटोरियार्थे

िविक्तेरिका

वताई ३१ १९७]

भी पांचीने कहा कि की हाँस्केनन अध्यावेदाके बारेसे बहुत-ही वारों समझाई है। उन्होंने इत संबदके समय मारतीयोंके साथ सहानुकृति की प्रकटकी है। परम्य उनका लगास है कि यापि हमारे संपर्वका आरम्म सही विकारीने हजा है, समापि हम मुनराह कर दिये समें हैं हमें अप्यादेशको मान सेना चाहिए। अर्थान अध्यादेशके वीछे छियो क्षप्रदेस्ती तथा क्षत्रों अंगतियों ही छारवाते हुवनके सामने भारतीयोंको अवना तर शका बेना चाहिए। भी हॉस्केनन अपनी इत सत्ताहरी वृश्यिम बहुत-ती बमीसें वी हैं । जनम से एक यह भी है कि भी बात अवन्यसमानी है वने मान केना चाहिए । भी गांधीने आग वहा में इस जवरवस्थावी बानकी बसीनको लेकर हो कुछ बहना चाहना है। मेश लयान है और ने इस बानको बहुन यहरासि यहनुभ करता है किन तो धी होरक और न वर्षिणी जातिका कोई लक्त्य यह सवार सकता है कि काँचे प्राप्तनी अवापरमात्री का बारतविक सब बया है और यह बान में अध्यक्त बसनारे साथ कर पहा हैं। थी गोरेनने गर्ने बनाया है कि एशियाई चंडीयन कानने बोधे थोरे निरामियेरि लोकननका

सम्बन बारतिएकी कम् बरमेरी बीनीनर हुए है ।

र परिवर्ण बन्दिनकार कल्पन वर्षनास्य रेलेची बन्दिन सारीक ११ जुल्लंको निर्मित्तने नुन्हे राज्यसम्बद्ध निरेंच बारनीरोंकी कह तथा दूर्व थी। नोपीनोंक बायनको छार हता अभी वर्ष निरोधे १-८-१९०० के हृष्टिएस मीरिविषयों होते थे यह जन्मी वृत्ती रिपोर्ट है । ". निकास होतेज कमान क्षेत्रके क्युनियर समावे क्षत्री वे और कसीने मारसिति बहा वा दि

रे पित "को होसल्य, जसस्यकी" १४ १ १०३ ।

ŧ۲

प्रकाके सम्बन्धमें सकता वे सकते है।

मं इस देशमें तेयह करेंछ एवं एहा हुँ बीर अपने देशशावारोंडी तथा करना जागा हूँ (कराक मार्ग) । मे सराने-आपने दिकाल माफ्रिकाले मानिकाले मानिकालें पित्ता हूँ। होर बहुत घोच-विवार और तकाकु-वावरिके बात हो होने पह वर्ष-पुरुष होर वर्षने देशायांचीको इसमें वार्तिक होनेके सत्ताह हो। मेने एक्वियाह कानुनकी एक-एक बारा पढ़ी है और उपनिवेकके प्राय वारे कानुन यो कह किये हैं। उसके बात हो में विकारपूर्वक इस तिक्वयपर पहुँचा हूँ। बारे कान्य हो में विकारपूर्वक इस तिक्वयपर पहुँचा हूँ। बारे प्रति पहुँ कानुन यो कह किये हैं। उसके बात्र हो में विकारपूर्वक इस तिक्वयपर पहुँचा है। बारे पूर्व वर्षा कान्य कार्य कार्

हो क्ले हैं जब में जन्ममाँ वा तक थीं हॉक्किक देखनाइयोंको मेने एक निसाल जुनाई वी।
मेने कहा वा "यहाँ राष्ट्र बकता हर जावनी एक रेसनका दीय खुनता है। अब नान कीन्यरें
मेने कहा वा "यहाँ राष्ट्र बकता हर जावनी एक रेसनका दीय खुनता है। यह नान कीन्यरें
दीर खुन्ता बनिनार्य होगा को जन्म सारा कल्यन दीय खुनता बोक नहीं ने।
मिम्मेंक सामने मेने यही विवित रखी थी। यह एक बहुत कुक्कता बढ़ाहरून है। वहाँ यह
केनक एक प्रकारका देश खुननोंनी बात है। परानु क्लेब बाति खन्मी क्लरनाको हन्ना
नेमारी सरमती है कि यदि उतके करने देशनें नोई ऐती खनरदस्ती करनेवा केन्द्रमें
बमाया बम्में फिर उसका खुनेस कुक भी हो तो हुए खेलि विवयत है। उसका दिश्लेक स्वेता
देशिय साफिरता प्रता देश कीना कोडा नहीं है। यहाँ तो वहां जीर नेवानोंनर गुनानीकी
पिमानी वारच करनेकी बात है। ये जानते अनुरीय करता है कि जाय यह निवानी करारि वारच करने

सापको पद्ध समझ् वेनेके निष्यू में कपने-मापको पूरी तप्तृते किस्मेवार भागता है। पर्यु प्रतके साप में पद्ध कह बेगा वाह्या हूँ कि इस बानुतके पीके कियो भानवानिकों मेरे मर्थे हैं मेरे मर्थे हैं है। स्थिति मेरे मर्थे हैं है मेरे प्रति प्रति हैं प्रति हैं से मेरे देशमार्थ पर्यु वाह्य के माप्ति है। मर्थे मेरे मर्थे हैं हैं मेरे मेरे देशमार्थ मेरे वाह्य मेरे कियो है। स्थित है मेरे कियो है। स्थानिक स्थानिक

मारतीय अब जान गये हैं कि इस कानुनमें को अध्यान और निरावट निहित है जमें सहकर इत देममें रहना अब हमारे लिए सम्भव नहीं हैं। हम जुब सोब-विकारक बाद इस नतीने तक पूर्वेच हैं कि अब हमारे सिद्ध इस देशमें रहना सम्भव नहीं हैं। अगर कानुनने बारेमें मेरे देशमाइमिक में विकार और में आवनाएँ न हों तो कससे पहिले अपनी गमती स्वीकार कर मुंगा। में इत बानुनका पातन करेंगा और जुने टीएयर ऐलान कर बूंगा कि इस मामलेमें मुनले मुन हो गाँ है और हम इस अध्यावधक पाव हैं।

पी हैतप हिमार है नहीं स्वाराज्य पर पूर्व हिमार रखी है जीविनाम मेर स्वाराज्य पर प्राप्त है। स्वेत्रध्या प्रश्नीयन स्वारा है। स्वेत्रध्या प्रश्नीयन स्वारा है। स्वेत्रध्या प्रश्नीयन स्वारा है। स्वेत्रध्या प्रश्नीयन स्वाराज्य स्वारा है। स्वेत्रध्या प्रश्नीयन स्वाराज्य स्वाराज्य स्वाराज्य स्वाराज्य स्वाराज्य है। स्वेत्रध्या प्रश्नीयन स्वाराज्य है। स्वराज्य स्वाराज्य स

```
[अंग्रेजीमे]
इंडियम ओरिजियम १ -८-१९ क
```

# ९९ प्रिटोरियाको सार्वसनिक समाके प्रस्ताव'

[प्रिटोरिमा जुसाई ३१ १९ ७]

प्रस्तान १ प्रिटोपियामें की गई विदिक्ष मायदीनोंकी यह पार्वजनिक समा हम प्रस्तान विस्तान करें स्वाप उस्केन करती है कि मायदीन समावनों कुछ ऐके को गाये में मैं कितृति करने बापकों और कपनी परप्पराजनेती विसकृत मुक्ता दिना है और को मनोमीरि यह बापते हुए मी कि एशियाई कानून स्वाचन जीविभयमका पाकन करना विद्वान जरमाना-स्वर है पहले पूर्ण करने और फिर बुख्यसबुक्ता उसके अन्तर्गत प्रसावपनोंकि किए बावेदन

करण है। परिपारियामें की गई विटिश भारतीयोंकी यह सार्ववित्क समा एरियामें कावृत संस्थापन वितियमके वयौन न होनेपर और उसके वयौन न होनेके पत्मीर परिवार्मोंका सामग्र करनपर रिटोरियामासी मारतीयोंकी मारी बहुलेक्साको क्यार्ट सेती है। बौर बिन सहसे भारतीयन हम व्यक्तिमनकी भारतबेंकि सम्बन्धमें समावक सहस्योंकी स्था बानाम केरीकी सित्ति सम्बन्ध स्थाकाने करके कम्मान और अस्थामारका ऐसा उसकेक्सीय सामग्र करनेकी सित्ति सम्बन

पुज्यस्थात्र करण ज्यान वार संपंत्रपारण पूढा उच्छ्यस्थात् वारामा करणा राज्य स्वार से हैं उनको भी बकाई वेदी हैं। प्रस्ताब के किटोरियामों की नई बिटिस मार्ग्यामॉर्क्स इस सार्व्यस्ति इसकी नम कप्पतिमं विभिन्नम अपने नमीस्ट उद्देशकी विश्विके सिंद स्वास्थ्यक हैं। व्हस्तिए समाप्रावेगा कप्पती हैं कि सरकार हुए। करके सम्मासके ग्रायसमें उस्कितिस स्वेस्क्या पुत्र पंत्रीननके

प्रस्तायको स्वीकार कर इमारे समाजको इस अधिनियमके आगे नहीं शुकरेते होनेवाले कप्टमें

न बाके । प्रस्ताव ४ प्रिनोरियामें की यह विदिश भारतीयोंकी यह सार्वक्रमिक समा इस प्रस्ताव हारा कम्मासको अधिकार हैती है कि वे पालके तीन प्रस्ताव सरकारको जेन वें।

[बग्रेजीसे]

इंडियन औपिनियन १-८-१९ ७

र समये व्य मनार्लोंडा मारातित समानेक विशेष अपनार्माने अञ्चन और अनुवीवीत विकास था, किर तो व्यापक है कि वे गोरीवाजि तीवल क्षित्रे के व

# १०० मेंट' 'रॅंड इस्ती मेस्र'को

[प्रिटारिया जुकाई ३१ १९ ७]

यदि सरकार स्वेष्ड्या पंजीवनके लिए कुछ काल उदाहरनार्थ दो मासका देनेके लिए सैयार हो जाये दो घारतीयोंका बहुबत इन गताँको मान केवा मण्डिय मेंगुक्तियोंक निवान देनेका सरोका फिर मी मुश्किक पेढा करेगा। उन्होंने स्वीकार निवा कि यह एक गन्मीर बाबा है, और उनकी राय की कि आस्त्रीकोंको वर्त तथी मानी कार्येगी कब वे या उनमें से कान्यों सम्मादेकके कर्माण कब नार्येंगे।

[अंग्रेजीसे] रेड बंकी मेल्ड १~८~१९ ७

# १०१ द्रान्सवासकी सङ्गाई

क्षाई महीना पुरा हा गया है। दान्धवास बौर धायव गारे विक्रम वाफिकाफे भारतीयोके इतिहासमें यह सबैद महत्वपूर्ण समझा जायंगा । वृष्ट तारीलकी विराट सभा एसं महत्वपूर्ण महीलेके बन्तके किने चनित पुनर्विति रही । वह बेलकर हमें प्रसमता हुई है कि दात्मवाकरे इस सम्मेसनते विममें हर वक्ट्स प्रतिनिधि कार्य थे सर्वसम्मतिसे फिर उस अध्यादेशकी प्रत्नेशा की है। अर्थात् समुचा ट्राल्पबाक बाज एक स्वरते जल जोक और जेसके लिए तैयार कहा है सद्यपि कुछ चोमोंने चारे बीसन माफिटाके मारणीयोके मनिय्यपर जसर शासनवाली इस सङ्गादिक मुस्यको मुलाकर समाजके साम बगा किया है। यह कार्य मारी बेसबोडके समाज है, यश्चिप हमें सीबॉब्डी संस्था बहुत ही बाड़ी है इसके अतिरिक्त उनमेंसे अहुतेरीको जो पछताया और लोद हजा है त्वा एकाव हक्यार ध्यांश्नके अनुमनिषतको सद्य द्वरण कर उसकी को दर्बता की तर्ष है हुम आधा करेंग कि उनसे संबंध होकर दान्सवाकमें हर बगह या भी दनस्याता छा हा बह बढ़ हो जायगा । प्रिटोरियाने जो कर विमामा उससे भी बढ़िया अब पीटर्सबर्स और अस्य जिसका करके दिलानका समय आया है। और यदि ऐसा कर दिलाया तो इस सदार्यका परिचाम एक ही हागा और वह है विजय । इस समय प्रिगीरिमाके बहायूर माहबीसे हम दन्ता ही वहने कि उन नोनीन जुमाईम जो पूछ करके दिलाया है उसे निधानके सिए काराबास मीगने नरकार बाहे तो करार बाराबाम भागते निर्वामित होत सक्षपमें बाह जा महत्त करत है लिए बेपड्य तैयार रहता है। इस समय इस रण-नंदामक मध्यमें हैं। इसलिए पीछ महबर बरानबर समय नहीं है। हमारी लड़ाई स्थायकी है इनसिए स्वय जगनका ग्रहान कर्ता हमारे पश्में है। सबनक भी सबाईमें गरकारन नीचे जगरनमें कोई कमर नहीं रागी है। यह विजय हमारी अवनेक की बुदनाता परिवास है। भीर भी तत्रा नहीं विसा का नदना वह हम कन नहीं रे छन्दों स्थान हो बनेस्र वांधीयीने यह नह ही थी बिल्की हर संक्रिय रिश्वेस है ।

समाने गांधी वाकसन tw सकते। प्रिटारियाने की कुछ किया है उसके लिए उसे हम हार्बिक बवाई देते है और सुरासे इबाबत करते हैं कि बढ़ सवा जेल जानेवालोंकी पीठपर रहै।

[गुजरातीसे] इंडियन जोविनियन १-८-१९ ७

१०२ मेटासके भारतीयोंमें बागति

हम बार-बार नटाकके मारदीयोंसे बागते रहनेके किए कहते वाये है। इमें बुसीके साव कहना चाहिए कि वे अब कोते हुए नहीं चान पढ़ते । वे ट्रान्सवाकके भारतीयोंको तन मन बनसे

मदद देनेची कोशिस कर रहे हैं। कांग्रेसके बचगम्य कोगोर्ने से बी बाउद महत्सद पारसी करतमनी

दादा उत्मान इत्माद्दस योग्र को नानकी को हीया मानिक वर्षेयह वर्वनमें बल्वेके सिए हमेशा कोशिस करते हैं। भी एम सी जॉपकियाने बच्चल काविर, पीरन मुहस्मद हैवब मुसके साम

काकर मैरित्सकर्पने को ही विनमें कालेकी बहुत नहीं एकम इकटठा की है। इससे सबक केकर नेटासके सब भारतीयोंको अपने-सपने वियासमें सक्तिमर चन्दा इकटठा करना चाहिए। कांग्रेसके मेठा बब यह कोविय कर रहे है तब सामारम वर्गके कोय भी पीले नहीं है. रेकबंधे बोहानिस्वर्ग

बानेवाके मुसाफिरोंका पता रक्षनेवाके तीन स्वयंश्विकोके बखादा सर्वश्री हसेन दाउद (श्री बाजद मुहम्मदके कड़के) यू एम जेकत क्रवीक्याल की मेहता सकतुरीन तवाजी के बुरोने मी अवना सारा समय कांग्रेसको अपित किया है। इवर कुछ दिनोसे दिन भर गहाँसे प्रिटोरियाको तार

भने बादे रहे हैं। और पहाँके दारोंकी बादुरवासे मतीसा की बादी है। मेटाकके भारदीवाँकी इस इमरवींसे ट्रान्सवालके भारतीयोंको समझना चाहिए कि बढ़ा की कड़ाईमें वे अकेले नहीं है बाहरके भारतीय भी तत-मत-बनसे निर्ममतापूर्वक वनके साथ खड़े हैं।

[ गुजरातीसे ]

इंडियन कोपिनियन ३-८-१९ ७

# १०३ चोहानिसमर्गकी चिह्ठी

[अगस्य ५, १९ ७]

# *पीटचेंचर्गपर पद्मा*

अनुनित्तपत कार्यांक्य क्यों बका पीटर्डवर्ड गई है। इस पनके क्यारे-क्यारे जानम हो बायेना कि पीटर्डवर्गिक पार्ट्याव सिंह हूँ ना सिधार। बाद पन बोमगरकी किसा यहाँ हैं किए मी मैं मानदा हूँ कि वे सिंह हूँ। अनुनित्तपत कार्यान्य केवल क तार्योक्त के राष्ट्रिक ति स्वाप्त तक पुनामी में पहा मेनेक किए पीटर्डवर्गित रोजा। यह मानून हुँगे ही नहाँके नेता मिट्टोरिया जा पहुँग। अस्पत्त बानकक रोकेन्द्री यी हानी हसीन यो कामधे योहानिस्त्रपत्त नार्य हुए से उत्काक नारस मिट्टोरिया क्रमें और क्यूनिनी पीटर्डवर्गिक नेताओंको उत्काह किसाय। जन्दीन बीहा उठाया है कि पीटर्डवर्गि स्वाप्तिक कार्याक्त

#### . जीटर्संबरीमें बका क्यों गई !

पाट्यपान पका प्रकार पाई ।
पह प्रशास स्वर्ध मानमं उठेमा । मूले बंदपूर्वक कहना चाहिए, हस्में बोप पीटसंबर्क माठीय माइपाँका है। वे ३१ जुकाईको अधिक शार्वमान समाम स्वर्ध साथे। उनका भेना हुना वार कमनोर ना भीर कस दिन बाही शारे हान्यवाककी हुनानें — भी बमीया की दुकान घो — नन्द रही बहु पीटसंबर्क माठीवर्षकी दुकानें कुना में । इससे शासम्बद्ध सरकारों बनुनात कमाया रही कि पीटसंबर्क माठीवर्षकी दुकानें कुना में कि पीटसंबर्क माठीवर्षकी हुनानें कुना मानीकी जेवीर तक सें बीत कुना पहा कमी प्रविद्या कि मानीवर के सिंह कि पीटसंबर्क मानीवर कि मानीवर कि मानीवर कि मानीवर का मानीवर्षकी स्वर्धका मीर भारीवर्षकी स्वर्धका कि मानीवर्षकी स्वर्धका का मानीवर्षकी स्वर्धका का मानीवर्षकी स्वर्धका का मानीवर का मानीवर्षकी स्वर्धका स

हिन्तु पीटर्सवर्गकी बमाज भी जनीया तथा हात्री इस्त्रहोस्त्रे बायरं यहच करेगी यह माननेमें हरकारते मून की है। मैं बमाजा है कि में बोनों माजीय भी जब पद्माजों है। उनके मदे बसीमनपन उन्हें मारी पड़ पर्ये हैं। वस्त्रीं भारतीय उनके तम्बन्ध निकेश नहीं कर रहे हैं और म के उन्हें त्यांजे हैं किर भी में बन जिन्ना हो। यह है और उनके लेक्सेन के कहने पार मुनने पड़ते हैं। इसिन्ए रिची भारतीयकी यह हिम्मत नहीं कि कोई जनका बनुकरन करे। इसके बातांचा साहिए तीएर जो के सुत्री स्वार्ट दिखाई देते हैं कि इसने तो हाल और मूंद कार्क किस रुन्नू हमारे बीच इसने आजीव न करे।

#### विद्येरियाची रिचायन

पीरनंबर्गक नोडियमें सरपारने नह यी नहा है कि ब्रिटोरियाके भारतीयाको यी नहीं नदे पनीयनपन नैनेकी बृढ है। इसे में बन्तन नामता हूँ। सातव नूरी नीज है। नये पनीयनपन नेना ये नपपार मानता हूँ। ब्रिटोरियाके नारतीयोको हर नपपायमें प्रमानेके लिए सरपारन ने दरावा स्थान है। ब्रिटोर्याक नारतीयोको हर नपपारमें पनानेके लिए सरपारन नीवना है कि उस प्रकोषनर्व नैनायक लिए कोई की नारतीय विटोरियाने नहीं जायन।

**v**−t

[YQ

करीम अमानके मुकदमस भारतीय छोन नये कानूनके प्रति और भी ज्यादा सतर्क हो ममें है। उसके सामन शुक्ता उन्हें नीय बेचकर जागरण मोक सेतके समान मासूम हुया है। थी करीम जमानका मक्रमा बापस के लिया गया है। सरकारी बन्नीसन स्वीकार किया है कि यह मकदमा भूतने दायर हुआ था। इसने भी करीम बमासका थ्या काम है उन्हें तो तकसीफ उठानी ही पड़ी बौर करती करवादी भी हुई। इस वरवादी और मुसीबतने संग्र बाकर उन्होंने पंजीयनको जर्जी नापस से भी है। (इस सम्बन्धमें पंजीयकके नाम किसा हजा पत्र पूसरी वनह दिया गया है। यह देशिए)।<sup>१</sup>

इस पत्रहें सबको चेठ जाना चाहिए कि यह कानम परीव जावसीपर कितनी मुतीवर डा सकता है।

#### एक गोरेकी निज्ञानी संगानेकै विरुद्ध सदाई

एक पोरेको चोरीके मधियोगर्ने गिरफ्तार किया नया है। लेकका कानून एसा है कि मो भी ध्यक्ति जेक बाये वहाँ पुक्तिको उसकी जेन्तियोंकी निराणी क्षेत्रेका अधिकार है। इस विकारके कारण पुष्ठितने गोरेते बेकमें अंगुकियोंकी निवासी मांगा । योरेने देनेते इनकार किया । वसे मिनस्टरके सामने खड़ा किया गया। फिर भी बोरेने नियानी समानेसे साफ इनकार कर दिया। कागुनमें कवरवस्ती हाव बवाकर मियानी संगवानेकी सत्ता हा है नहीं। इसिए मबिस्टटने उस बोरेको तीन दिन बॅबेरी कोठधीमें बन्द रखनकी सबा दी। वह ससने वहा-इरीसे योगी किन्तु बँगुक्रियोंकी निकानी वेनसे इनकार किया।

## कबार्वमें पैरीकी सहायवा

वॉस बैक्टे भी मटने संबक्ते किया है कि वहाँ भारतीयोंमें बड़ी हिम्मत 🛊 और वे बन्दा समाह रहे हैं। कोई चेल बायेगा तह नदि भवद की आवश्यकता हुई दो देंसे। यह बबर वहुँ ही सन्तोवजनर है। मुझे इस सम्बन्धमें कहना चाहिए कि नेटासमें जितना बन इकट्ठा हो मह कांग्रेसके मत्त्रीको भेन विया जाये। बीर इसी प्रकार वहाँ भी चत्र्य जमा हो नह नहिंदे संबको मेन दिना चाना चाहिए। नवि कोई व्यक्ति अपने पास या गांबमे ही किसी नेडाके पास बन्देकी रकम एके एहेया ती भावस्थकताके समय उसे पहुँचाना कटिन हो बायेगा! टान्सनाकर्ने एक ही जगहुते पैसा गाँगना पढ़े -- ऐसी व्यवस्था होता खढ़री है। इस समय किसीको इसमें न बङ्ग्यन मानना चाहिए और न उसकी बगेसा रखनी चाहिए, वहिक सबकी क्रपता-अपना पर्ने अका करना वाक्रिए।

### धार्वजनिक धना

प्रिटोरियाकी सार्वेजनिक समा बहुत ही अच्छी रही । कह सकते हैं कि श्रम्यायर नाटकवरकी क्षोर मेरटी मारक्षणकी समा उसके सामा कुछ नहीं थी। इसके बकावा वह वृक्ति मसंबंद की परिव स्वानके मैदानमें हुई, इससे बान पड़ता है, भारतीय समावको विवय मिस्वय हैं। निकेती। इस स्थार्ने प्रिटीरिया न्यूज के सन्पादक स्वयं स्पत्तिक से अब कि अस्य स्थानीर्ने केवळ संनादवाता ही आते ने। पहली वो बाम समानींने महक्ति संसद-सदस्य मही थे।

श्रम्बर्गम्बर्गियानास्या**रै** ।

## हॉस्फेनकी उपस्थिति

इस समाये प्रतिव्व संसद-सदस्य थी हॉस्केन कामे थे। औ हॉस्केनक भापमधे, हमें उत्साहित होना चाहिए। उन्होंने को सीख बी है उसके असावा वे बॉट कुछ कह ही नहीं सकते। किन्तु वे इसिए मार्थ कि उन्हें बनएक दोना बनरफ सम्रद्ध बॉट थी हमने भेना मा। इससे मान्य होता है सरकारपर जुलाई महीनेक कामका प्रमाव पड़ा है। यो पण बनते हैं तब सामायण अनुसाव रोगों सपनी-सपनी तरफ जीकरों है। उससे निस्कार पत सच्चा होता है स्रोट को बन्धानक बोट विकास है वह विजयी होता है। यह सम्बंद प्रदेश स्वाद से यह सम्देश भेनदी है कि बानूनने पंछोचन विकाद कही होगा और स्वेच्छ्या पंजीवनकी बाद स्वीवा वा। सम्बंद बारों का सर्वे तो हमने कोई कास्वयं नहीं। बातक हमारी बाद करने मान्या चाहिए।

## इसरे सम सक्त

भी में महाभिवकी उसा और भी होस्लेनको उपस्थितिको अच्छे लगाम मानता हूँ वैछ है। भी हानी कानिमधी काई हुई इस खबरको मी कि सरकार तत्काख क्रिडीको अक भेजनेवाकी नहीं है, पुत्र सहुन मानता होगा । बाहानको हो यह विष्कृत्त बेकार बात है। सरकार जितनी नहीं है, पुत्र सहुन मानता होगा । बाहानको हो प्रकृत विष्कृत बेकार बात है है। सरकार जितने ही नहीं हम समी हमपर हाच कोली उत्तरी ही अक्षी प्रेचमा होगा । किन्तु यह खबर समावे कि निम्ती इस समोको में बच्चा मानता हैं। सबसे सच्चा त्रकृत तो यह है कि कि ११ तार्रीयको सबरे विकासको लाग सिका है कि बहिल्म बाह्यका निर्माण मानता हुई है। सबसे बन्दोर सनते निकनकी तत्वास कर रही है। इस तार्य समावेश मानता हुई है। सबसे बन्दोर हुमा है कि प्रनित्र हुँ विषकृत कोड़ देनेवाओं तो नहीं है।

#### रामस्वकी तार

चना तथान्य हो जानेके बाद प्रिटोरिया समिविने रायटरका कम्बा तथा एक दार बीचा समितिने साम मेंना। इसमें सम्मय ७ थींड वर्ष हुए। तारफ उत्तरमें समितिको बोरफ पुन्ता सिनी है कि हम अस्तरफ कोक्समाने बहुत की जावसी और हान्यत्रक्ता जो त्यान काम पाँचका कर्ष चाहिए उसके सिक्तिकने होता प्रकार उठमा। इसमें बाया ता है कि हमें साम होगा किन्यू एमी सरदार निर्मोको उपादा अरोवा नहीं रखना चाहिए। इसमें मिट तिरामा हो तो जान्यत्रेमी काई बात नहीं। मुक्य बात यह है कि सम्बन्धक हमारे कमार तिनंद है की जान्यत्रेमी काई बात नहीं। मुक्य बात यह है कि सम्बन्धक हमारे कमार नहीं होता।

#### भीर भी तहापता

भी भोडीमाल दीवान नियमें है कि ट्रान्नवालक नारनीय आग्य-वनिदान वरके पेदा करनको वैदार है। इसि कोई मारनीय जैन जाय हो ने उसके बाक-बच्चाको व्यवस्था करने और उसका क्यान करनके नियं बाक्स्टाइन एक जानेको वीदार है। एने उपाइरबॉर्स हमें बहुन ही नदस मिकती है।

#### [युजगनीने]

इंडियन और्शियम १००८-१ अ

# १०४ तार सी० वर्डको

मध्युरी सन [डर्मन] समस्य ८ १९ ७

भी सी वर्ष<sup>†</sup> सी एम **जी** 

पी मैं वर्गे

महामहिम सम्राट्ने वापको मानै प्रदान किया तदर्व क्याई देता हैं। साम्री

हस्तकि बित बस्तरी अधिकी प्रति (एस एन १८७०) छे।

#### १०५ पत्र जनरल स्मटसके निजी सचिवको

कोहानिसवर्गे कमस्त ८, १९ ७

वनरक स्मद्नके निजी समिव प्रिटोरिया

महोदय

मुझे एकाविक पुन्नित यह जुनना मिछी है कि बनरक स्मत्यको रायमें एवियाई कार्य पंचीवन विमेनक निक्क नालोकन के किए मैं किस्मेनार हूँ और मेरे कामको ने बहुठ नारशन्य करते हैं। यदि इस आरोपका सकन्य वह है कि मेरे देखायों का्नूनका दिक्कुक विरोव नहीं करते सिकन में देवकरता उन्हें मक्कारा हूँ यो में इससे कराई इनकार करनेकी नृष्टा करता हूँ। युवरी दोर बाद इसका स्वन्ने हैं कि मैंने उनके मान्योंको प्रस्त दिन्दा है और पूरी योजनीके पाच उनके सामने जैक-जैक यह रबनेका प्रमण किया है कि का्नूनका क्या उद्देश्य है से मैं पूरी बिस्मेनारी स्वीकार करता हूँ। मैं नहसूच करता हूँ कि चूंकि मेरे मारा-दिनाने मूने व्यापक दमनी दिना सी है और मैंने भी एक बास हव एक बावृत्तिक इतिहास पढ़ा है इसीम्प पर्द में इस्तों भी मही करता से बजने भी रिवार वर्षने देखके प्रति सक्ता नहीं उसस्मा पर्द

भी जी विकियर्सस्य जानने पेस्रोसे सम्बन्धित मेरे सालकुमात रहे हैं। इस्स्थिए उनपर मरोसा करके में उनसे मिजी सौरपर मिला और कितालिस कार्य हुल भूकेनेके बसावसे मैंने उनसे गैर-सरकारी सौरपर बसक केनके लिए कहा। उन्होंने बनास सरहस्से मिलकर पूर्व पृथ्वित करनेका वचन दिया वा धा उन्होंने ऐसा लिया थी। केकिन में उनसे स्वयं किर नहीं मिक सका। वे हस काव्ययका सम्बन्ध कपने समिवकों पास कोड़ क्यों से किर सम्बन्ध निर्माण मेरी

१ *राम्ब्राम वर्षानीक* सन्तिक निनी रुपित ।

२, रीक्प्रोरिसको ।

क्रिक्स बॉफ़ (दि बॉर्डर वॉफ़) सेंट मालोक वेंड सेंट बॉर्ड ।

सुभाई हुई विद्यामें किसी सहायताके मिलनेकी बहुत कम जासा है तवापि मही सीवा चनरक मारमसे निवेदन करना चारिए।

माने विश्वास है कि में सरकारकी लेवा करनेके लिए उतना ही उरस्क हैं जितना सपने देखवासियोंकी सेवा करनेके किए। और मैं समक्षता है कि वह प्रथम बड़ा महत्त्वपूर्ण है ार रचनावनाम्य वना कराक वच्छा बार स वस्त्राचा हु एक वह अस्त बना स्टर्ड्यूम है बीर साम्राज्यके लिए भी सहस्वका है। इसकिए में इसके साथ प्रवासी प्रतिवत्सक विवेयकके पंत्रोबनका एक अस्त्रीमें तैयार किया हवा मसविदा संक्षण कर रहा हैं। मेरी विनम राममें इसमें सरकारका विटिकोल पूरी तरतसे जा चाता है और बससे वह साम्कन भी मिट जाता है को सही या गचन केने क्रियानियाँकी रायमें एकियाई कानम संस्थेतन समिनियमके साम सक जानेसे जनपर सकता है।

मैंने इक्रिक बाफिकी बिटिस भारतीय समितिको सेजे इए जनरू स्मटसके उत्तरका वारसे प्राप्त सार मेबा है। उन्होंने यह कहतेकी क्रमा की है कि भारतीय समायके नेवाकांस चह्योग करना सम्मद नही है क्योंकि उन्होंने मुकाबका करनेका क्ल बक्टियार किया है। न्दरान करना घरनार नहां ह ज्यांक उन्हान गुकारण करनका रच बायराम (क्या है। मैं बारपूर्वक कहेंगा कि हमारे उक्कों मुकारका करनेका पार नहीं है बक्कि हैसरकी हमारी पर एक हुक क्षोड़ देनेकी बादना है क्योंकि उसके नामपर भारतीसीने घरम की है कि वे लपने पीठव और स्वाधिमालको नहीं कोडेंचे विसंपर उनकी रायमें पंजीयन विवित्यम हारा गम्भीर बाक्सक होता है।

मैं बाधा करता हूँ कि इसके साथ मेदा हुना प्रस्ताव पसी भावनासे पहन किया षानेगा जिस माबनासे वह देस किया गया है।

> कारका अपनासारी सेवड मो**ः** कः गांधी

सिंख्यन पत्र

एकियाई पंजीयन अधिनियम सम्बन्धी कठिनाई हस करनेके किए प्रस्ताब

निवेदन है कि प्रवासी प्रतिवत्त्वक विशेषक जी अब भी वापस किया का सकता है

बीर सर्वोधित किया जा सकता है सन्पूर्ण कड़िमाईको लीचे किसे मनुबार दूर कर सकता है र विभोगक के क्या र में किन्तू "से "विशे जा चुके हैं" तक छोड़ दिया जाय। २ वस्ट २ में निम्न मार्ते जोड़ बी जामें वर्षित प्रवासी सन्दोने कस्तर्गत तक

एसियाइमॉका समावेश न होगा और उनसे वे पूर्प एशियाई न समझे जायेंने जो इसकी क्षपनारा (क) (क) (ग) बीर (व) के नलार्गत बाते हैं इतके बावनद कि इससे उपलब्ध १ की सर्वे परी न हो सकती हों

(क) कोई यी एसियाई, जिसने नियमानुसार साठिपति और शान्ति-रसा कश्यादेश १९ २ मा जसके किसी धंधीवनके बन्दर्गत दिये गरे परवानेके हारा सा र सितम्बर १९ और कवित मध्यावेशके पास होनेकी तारीलके बीच पिये सबे परवाने हाए अवसक वह परवाना जानी तौरपर किया हुआ न हो उपनिवेदामें आत भौर पहनका जीवत सविकार प्राप्त किया हो। स्पवस्था की जाती है कि ऐसे परवानेमें फिछी एधियाईको केवल सीमिश समय शक इस अपनिवेसमें रहनेका सनिवार नतामा गया हो तो वह इस उपलब्धके संयोजनके भीतर परवामा न समझा प्रायेता

24

(स) कोई भी एखियाई को इस उपनिवेचका निवासी हो और ११ मई १९ २ को प्रत्यक्षत यहाँ एहा हो

(ग) कोई भी एशियाई को ३१ सई १९ २के बाद इस छपनिवेश्वमें छत्मप्र हुआ हो किन्तु इस उपनिवेधमें १९ ४ के अस आयात लब्बादेसके बन्दर्वत कार्य

हर किसी मजदरका वच्चा न हो (व) कोई मी एशियाई, विसने ११ वक्तूबर १८९९ से पूर्व १८८६ में संशोधित

क्यमें १८८५ के कानुसके जनुसार के पाँचकी रकम से सी हो।

म्पनस्या की जाती है कि ऐसा एशियाई एस तारीक़से पूर्व बिसे उपनिनेध-संभिन्न निरिचत करेगा निगमके हारा विहित फार्मके खनसार अभिवासी प्रमानपत्र के केगा और यह व्यवस्था भी की भाती है कि १६ वर्षकी बाय तक के बच्चे इस बाएके समलते मुक्त होंगे १६ वर्षके होनेपर वे सविवाधी-समावपन केनेके किए वास्म होंदे विससे वे पहले किल्लिक छटकी गाँव कर सकें।

१ एकियाई सम्बक्ता नर्ने होगा ऐसा कोई भी पुष्प पैसा कि १८८५ के कानून १ की वारा १ में बतामा नया है किना वह उपनिवेद्यमें १९ ४ के साम जागात सध्यादेखके अन्तर्यत काया हवा व्यक्ति न हो।

४ संसबके मस्ताब १२ अवस्य १८८६ की बाध १४१९ और १ सई १८९ की बारा १२८ हाय संसोधित कपमें १८८५ के कानून १ की बारा २ का (ग) उपसब्ध और एथियाई कानून संशोजन अजिनियम इसके बारा रव किये आहे है।

५ उपलब्द १५ में जोड़ा जाने। उपलब्धके जन्तर्गत बधिवासी प्रमानपदके फार्म और उसके किए प्रार्वनापत्र देनेकी विकि एवं वह समय विसके शीलर १६ वर्रेंसे कम बायुका एकिनाई बच्चा १६ वर्षका होनेपर अधिवासी अमाजपत्रके किए पार्वनाएक देशा भी बताये जायें।

[बंदेजीसे]

इंडियन भोपिनियन २४-८-१९ ७

१ मोबीजीने गुन्धाची कम्पोर्ने मकामको एक्टिय बन्धे विकास सौर <del>बन्दे हाल हरे</del> ने काले हैं। पद जिल्हें है कि मनवी-वरिक्तक विकेशको विक्रों रोबीका विका वा स्था है, समय व्यक्ति निम्न अध्यर इर की या समारी है

(१) च्या निर्मित्सम् पासस् के किया असे ।

(६) " निषिद्ध मनारी" बण्योंने निम्म काँकि कीय समितिक व क्षेत्रि निक्के पास वैच सरमाने

 भौर को क्लको काले गने समयके औरत क्लका बर को वे वें । (३) कोरें पश्चिमकें, निस्तेक पास कोर्ने गरणामा नहीं के बिलाइ किलो १२ मन्त्रपर १८९९ से इंगे

क्य-सरकारको । श्रीकरी एवस हे वी भी नार्कों कि वेता व्यक्तिक स्वरितेक-समित सारा निर्मा की व्यक्तेत्राची राजीकते वहके जिल्हा द्वारा विकिता व्यक्ति कासार व्यक्ति हो। प्रमाणसम् के है । (४) अपने प्रवासीको न्यूक्तमेको का वाक्या सीव्य को एक को आवोद क्योंपर करा व हो ।

वे का सीव्य करेंके ही कर्ने तब वर्षिताती त्रमानात के सकते हैं, वेदा किया कर दिश करें

(५) परिचर्त " प्रच्यों सा परिवालींच कालेव हो । (a) 3 पीन्दी नदालांति सम्मन्ति क्वारा रह घर थी वाले :

 (v) सरकारको व्यक्तिस्तो ध्रमानकाकि कार्य गीर काके किए धर्मवास्त्र देवेकी विकि निर्मित्ता करनेका व्यक्तिक हो।

# १०६ तार प्रिटोरिया समितिको'

वोहानिसवर्ग [बगस्त १: १९७ केपूर्व]

[प्रिटोरिया समिति ब्रिटिश भारतीय संव प्रिटोरिया]

छंद की समितिने तथा हाइडेब्बर्व पश्चिमस्त्रम छेनीबन (वेरीनिर्मित) मिडेब्बर्म मुम्बंडोर्ने और बन्य शहरीके प्रतिनिधिनोंने मी सपनी वैठक्म सावताके प्रमाणप्रमेके मिय् प्रामंत्रपत्र देनके समस्य प्रहर्शके प्रतिस्थाने मार्खीयोधि सावह्यूकंक अनुष्ठेप किया कि वे बन्यतक मनवृत और बच्चार रहें क्रिकेट प्राप्तिक कामरात रहें क्रिकेट कामरात रहें क्रिकेट वर्षक कामरात सावस्थान कामरात रहें क्रिकेट वर्षक कामरात बीर सावस्थान हों किया कि वीर्माण कामरात कामरात सावस्थान कामरात नहीं साव सावस्थान रहें विशेष हमारात की मार्खीयोक सावस्थान कामरात सावस्

[क्रि॰ मा॰ सं॰]

[अंग्रेजीसे ]

इंडियन जोपिनिकन १ -८-१९ ७

### १०७ श्री हॉस्केनकी "अवस्यम्मावी"

सारे बारिया जाफिकामें वी हॉस्केन जरवेत जातियोंने निच समझ आते है। वे बारिया बाफिकाके उन मिने चुने कोमोंमें से हैं या अपने विचाररेपर वृद खुनेका साहम खाते हैं। हमिन्य दिनीरियाके मान्नीयांकी आम नमार्थे उन्होंने या बानें कही वे बहुत स्थान देने साहक हैं।

रे पर श्रिया जारतेच संव हारा अथा गया या और समुद्रा गत्तविद्या अनुसालक सोधीर्यन समझा या ।

समूर्वे यांची बारहाब

तरीका है। इसकिए भी हाँस्केनका मह कवन कि यह कानून ईस्वरीन कानूनके समात है

243

स्वयं उन्होंकी बातोसे कट जाता है। लेकिन हम तो इससे भी बाने बाते हैं। प्राप्य कोगोर्के विकारात्तुसार कोर्से भी मानवीय क्रस्य बततक कि वह बारतकमें न्यामीनित हा हो देवी होतहर नहीं समझा बाता। और अब-कभी कोर्स प्राप्य व्यक्ति किसी बाहिय होतहरूके सामने कार्य बतात है तो उनके सम आवश्यके पीके हमेश्या वैती हावकी मामसाब्य तम नहीं होता

बाता है तो उसके एक आवस्तकों पीछे हमेबा वैधी हावकी मारताका मात्र हो होता बक्ति होते उसके एक आवस्तकों पीछे हमेबा वैधी हावकी मारताका मात्र ही होता बक्ति नीच स्वावंपरता होती हैं। तब बात्मा चाहती हैं पर वेह साम नहीं देती। वह कौत-सी बात है बिसे भी हॉस्केन मारतीयोधे करवाना बाहते हैं? स्या वह कि वे

बास्क गांच स्वारपारा हाठा है। या वालम पाहण है पर वह शान महा बड़ा। मह चीन-मी नात है किये मी होनेना मात्रीमीये क्याना चाहते हैं? स्वा बहु कि वे इस देखमें बते खुतेके लिए गुलागीके कानुगढ़ी मान कें? हुपरे वस्त्रोंमें भी हॉस्केन जो देखरेके मदत हैं मार्टिंगोकों यह सकाह देशा चाहते हैं कि वे गाविक कामके लिए सरने निकस पंहरूस और सम्मानको सात नार वें। हम जमके प्रमुखी मानामें वसात देखें हैं तुम पहने दंसरके एक्स और समानको स्वात मार वें। हम उनके प्रमुख मानामें वसात देखें हैं तुम पहने दंसरके

है कि इस निक्रमों कानूनका निरोण करके भारतीय हैंक्यरका राज्य बोजेगे। भी होस्केन अहते हैं कि संपण बल्यनकारी नहीं है स्वीकि वह प्रकाश की मार्ट है। वेकिन वह पत्रिक बोयणा तो आरतीयोने बहुत सोच-विकार कर की है और उन्होंने इस कानूनज विरोण करने और कैद या उन्नों में अधिक करूर तहन करनेका वो निरुष्य किया है वह केवल अपने ही सम्मानके किए नहीं वोक्त अपने प्रियवनों और स्वदेशको प्रतिस्कृत किए नी किया है।

केवल सपते हैं। सम्मानके किए नहीं बक्ति अपने प्रियवनों और स्ववेचकी प्रतिष्ठाके (अप मा दिसा है। इसकिए, हमें निरवास है कि भी इस्किन अस्तुवारिक प्रति अपने स्वामानिक उत्साहके साव एप्रियाई-प्रस्ताको समझनेका प्रयत्न करेंगे और हमें निरवास है कि बारतीय समुवासके समूर्व प्रस्ताको मान सेने। वे समामें सरकारकी बोरते सानित्रत वक्तर बसे के। हमें इसमें अप भी सन्देह नहीं कि बन्द के भारतीय वृष्टिकोणको ठीक-ठीक समझ सेने तो एक सम्बे माम्यकर्म करोज प्रस्ता करेंगे।

[बप्रेजीसे]

इंडियन बोपिनिकन १ -८-१ ७

# १०८. भी असीका विरोध

[अंद्रजीसे ]

इंडियन बोपिनियम १०-८-१९०७

# १०९ द्रान्सवासके भारतीय

सरफारने पीटतंबांके सम्बन्धमें जो मुख्ता प्रकाशित की है वह ति सन्देह तस्य स्टोक्नकें लिए है और ऐसा कपठा है कि सरफारको जब भी त्राक है कि एपियाई अधिनियमके विकास को विद्यार मामरा है जब स्थापक और जाम को मीं में है वह प्राप्त के पिताय के पिताय के पिताय के पिताय के प्रकाश के प्रकाश

र विकार "समीका १९" वृद्ध १५६ ।

**ZYY** 

सकती। जिन यहवाँको पानेकै किए वे कड़ रहे हैं उन्हें पानेसे पहके उन्हें अपने आपको जनके योग्य सावित करके दिख्याना होता।

[मंग्रेजीसे ]

इंडियन ओपिनियन १०-८-१९ ७

# ११० अब बया होगा?

सार्वजनिक समा समाप्त हो गई। प्रिटोरियाने बहाबुरी विकार्ष ! अवस्तके दिन बीत क्षे के किन अपनी तक किसीको पकड़ा नहीं गया। जब पदा होगा? यह प्रकन बढ़त जगड़ किया का रहा है। ऐसा दिलाई देता है कि प्रिटोरियाके मोटिसके बाधारपर सरकारने कोई करम उठानेका इरावा नहीं किया था। सरकारका यह इरावा बान पडता है कि टान्सवासके सारे मारतीयोंको मुकामीका पड़ा केनेका मौका मिल जानेके बाद 🛍 बेक मेजना हरू किया बार्य ह अब पीटर्सबर्देने बहिक्कार सफल होना सम्मव है । इसकिए यदि दफ्तर कही बस सक्या है तो वह जोड़ानिसवर्यमें ही और वहां नोटिसकी ववनि पूरी हो वानेके बाद पिरस्तारियाँ धक बॉनी। जो कबरें मिली है जनसे मालम डोता है कि सरकार सबसे पहके नेताजॉको गिरफ्वार करेगी। यह निर्मय ठीक भागा आयेगा। यह उसे यह सम्बेह हो कि केवस नेदानोंने बहकानेसे स्रोम नमें कानुसका विरोध कर यह है तो नेताओंकी निरम्तारीके बाद भी निर समाज बढ़ रहे तो बहु सन्बेह हुर हो जायेगा।

[बुबचादीसे]

श्रंडियन जीपिनियनः १०--८-१९ ७

# १११ समितिको सङ्गई

रिक्षण व्यक्तिका विदिश्व भाष्यीय समितिने फिर कानून सम्बन्धी कहाई गुरू की है और इतमें कोई सक नहीं कि बहु सार्वविकित समाका फक्र है। यी व्यक्तिने सी पीर्वेटका बनाव वेद हुए कहा है कि बहुं। सरकार भागती है, वह मासका बहुत हो गम्भीर हो गमा है सरकारक मोर्ड मेस्सनेनित होगा तार चेवते एतनेका कहा है। और यह भी पूचित दिन्सा है कि वे ऐसी सक सार्ववार्ष करें, विधन स्वराज्य प्राप्त उपनिवार्ण हक्की बनका न पहुँचे।

उदर, श्री कॉन्सन ने नोटिस दिया है कि यदि मास्तीयोंके इकोंकी रहा। न की वा सके

दो नास्त्रपासको प्रचास कास पौरव कर्जको सहायता नहीं दी बानी बाहिए।

इन बटनाजोंने यता बकता है कि बड़ी घरकार ट्रान्यवाकके मारटीयोंको छोड़ नहीं देवी। किन्तु इक्से बुखी कहाँ यह है कि ट्रान्यवाकके भारतीय बपने बापको न छाड़ें। उनकी वेक बानकी ब्रक्तिपर सब पूछ निर्मर है।

[मुजरातीस] इंक्सिन मौतिनियन १ -८-१९ ७

#### ११२ बनरल स्मट्सका उत्तर

विश्व आफ़िका विदिश्व माध्यीय समितियों बनाव्य बोबाके नाम को यह भना वा उसका करार बनाव्य सम्हलने विश्वा है। उसका साधिस स्टार आदि समावारमाँकों तार हार पारण इस है। में इ ज्यार एक नास पुराना है, राविया हं। बनाव महाव्य देनी के बनाव महाव्य हो। यह ज्यार एक नास पुराना है, राविया हं। बनाव मामाव पड़ा है यह अभी नहीं कहा का प्रकार करा रहा है। यह अभी नहीं कहा का प्रकार करा रहा है। इस अभी नहीं कहा का प्रकार करा रहा है। इस अभी नहीं कहा का प्रकार करा रहा है। इस अभी अभी के पहले में पारणीयकी नहीं रहा वेदी। मूनि सम्मावी अभिकार के दिन में मुक्तियों के हिन्दे किए है वेदी नहीं अमुक्तियों के हिन्दे किए है वेदी नहीं के पहले के पार्ट के प्रकार का प्रकार का स्टार्ट कहा रहे हैं कि मार्टिय नहायर का प्रकार के प्रमाण के प्रमाण के प्रमाण के प्रकार का प्रकार का स्टार्ट कहा है के महानुमान वहु सारों सह रहा सारों है। सारों सह सह सारों सारों सह सारों सा

[गुजरातीसे] इंडियन मोपिनियन १०—८—१९ ७

र परकार, जिस्सि संस्त्य स्थल । देखिए सन्द्र ६, १४ ११ ।

#### ११३ असोका पत्र

[बुबरातीसे]

इंडियन औपिनियन, १०-८-१९ ७

### ११४ हमारा कर्तव्य

[गबरादीचे ]

इंडियन जोपिनियम १०-८-१९ ७

र देखिने "चनीकी मूक" प्रा १२४-१५।

# ११५ केवके मारतीय

हम अपने २७ जलाईके अंकर्में। सिख चके हैं कि कैपके मारतीयोंको त्या माँगना चाहिए, परापर बाहर्ने विचार करते। सब यहाँ विचार करें।

केपर्से एक कष्ट हो प्रवासी कानुनका है। उसमें केपस बाहर जानेवाछ भारतीयोपर एक वर्षकी अविवास पास सेनेका बन्धन है। यदि वे यह पास म से और उन्हें नवेबी म आती ही दों के बापस नहीं का सकते। इस कानूनको हम बहुत ही सक्न मानदे हैं। ऐसा अनुमतिपत्र मेमा स्वतन्त्र व्यक्तिका काम महीं है। जिन्हें कैपमें खनेका हुक है वे गरि एक बार परवाना के में दो वह हमेशा फायम पहना चाहिए। एक वर्षते अभिक समय तक यदि कोई स्थापारी बाहर रहे तो क्या नह अपना स्थापार सँभाकनेके किए केप बापस नहीं जा सकता? देशिक अवधिकी यह उपवास निकल जानी चाहिए।

इसक अक्षाना मियाबी पास सेनानासोंसे फोटो मांगा जाता है। नैमुक्रियोंकी छापकी नेपेक्का फोटो देना इस अभिक सम्बाजनक मानते हैं। ऐसी काराएँ करन की जानी वाहिए।

इसरा कान्त स्थापारी परवानेका है। इस सम्बन्धमें परवाना अधिकारीके कैससेवर बन्दर सर्वोच्य स्थायास्यमं स्थीत करनेका इक होता चाहिए। फंरीवालॉपर इस महस्सेके किए बक्तम-बख्य परवाना केनेका जो वंचन है वह भी बर होना चाहिए।

इंस्ट संदनमें पैइस पटरियां तथा बस्तियोके विद्याप निवम है। उनमें परिवर्तन करनेक किए

कहा जाना चाहिए। सिसाके सम्बन्धमें मारतीय समायको पूरी सुविधाएँ देनके किए इसक्स की जानी चाबिए।

इवनी बावेंकि बारेमें जो सर्वेचा सत्वीयजनक उत्तर वे उन्हीको मठ दिया आये। यदि ऐसा कोई न मिले दो किसीको नत न दिया आये। हम समझते हैं कि इसमें भारतीय समाजकी प्रविद्धा है और ऐसा करना उसका कर्तव्य है।

[प्यगतीसे]

इंडियन मोपिनियन १ -८-१९ ७

# ११६ एस्टकोर्टकी अपील

एस्टकांट्रेक पार्श्वीमानि नगरपाणिका-महाधिकारके सान्तन्ममें का अपील कागर की पी
उसका निर्माण उनके पक्षमें हुना है। उसके किए हम एस्टकोर्न्डि भारशीम बन्धुमाँको कमार्थै हेते हैं। इस बनीक्का यह निर्माण हमा है कि भारशीक समानको एस्टकोर्ट नगरपाणिका नुनावमें सन देनेडा अधिकार है। यह सबाल यही रह काशा है कि उसके किये बानपण्ड सम्पत्ति बावेरकोक पात्र है या नहीं। इस निजयक्ष बहुत कुकनेकी बात नहीं है क्यांकि बनी नगरपाणिका-विश्यक दो विकायकर्षे वैद्या ही विचाराणीन है। परस्तु अभितिके प्रशस्त मानुसा होता है उस निवेषकपर वही सपकारणी स्वीहति नहीं निक्षमी। किर सी विन्हीने बनी दो है ने सपन नाम सत्तवाता सुनीमें वर्ष करवा हैं। इसके बतिरिक्त और कीर्रं कहत उसना हम उचित नहीं सनकते।

[गुजरावीसं]

इंडिमन मोपिनियन १ –८–१९ ७

# ११७ रॉसका पत्र

नेदाल रेलनेके पुल्य प्रमण्य भी रिगेर भारतीय प्रभावको सेंगुठा दिला दिया है। एवं प्रशेष सारल हुए मारतीय समानको नवाई सेठे हैं। येथि जीत से कोय हुमारे दलानेंसा अविकाधिक स्वाप्त करेंद्र हुमारे रेणांन सिकाधिक दिल्लार करेंचे देवि-तेंद्र वेश हुम तर्म देवें हुमें देवें प्रभाव हुमें तर हुमारे रेणांन सिकाधिक दिल्लार करेंचे देवि-तेंद्र विद हुम त्यानें हुमें तर हाता है कि रिगंद साहितामें हुमारी स्वाप्त किता है कि रीवि स्वाप्त हुमें तर होता है कि रिगंद मार्ग हुमें तर होता है कि रिगंद मार्ग हुमें तर होता है कि रिगंद मार्ग हुमें तर होता है। तर हुमें हुमें तर हुमें तर हुमें हुमें तर हुमें तर हुमें तर हुमें हुमें तर हुमें हुमें हुमें हुमें तर हुमें हु

[ वृज्ञरानीमे ]

र्रोडयन सोपिनियन १ -८-१९ a

# ११८. डबंनकी कृषि-समितिका ओछापन

हमारे अपेजी विभागमें एक भारतीय व्याचारीन किया है। यह बात बहुत हो बुरी क्षेत्रभारीनी प्रतिवाशिक्षामें भाव केमेंग्रे मना कर दिया है। यह बात बहुत हैं बुरी है। गोरे प्रारतीयोके परिपामते करते हैं यह हम बातते हैं। माधूम होता है ने भारतीयोंकी हुसक्तात भी करते हैं और रशिक्ष नाममें बैठ हुए हुसका अनुकरण करते बात पहते हैं। के न नात है और न बाने बेठे हैं। समितिक इस कामते विद्य होता है कि इस समय हमाय एक ही कर्जन्म है और नह है भाव-मर्पाया प्राप्त करना। यह बात नमी तो द्वास्थानके

[मनयतीस]

इंडियन मोपिनियन १०-८-१९ ७

### ११९ उमर हासी आमद सबेरी

जून १८ के जलजारे छोतागर ' छे सामूम हाता है कि भी उसर झनेरीने बम्बरिक किनारे पर पैर रखते ही मारतकी छेला जुक कर थी है। उनके पाम्मानमें भी जपमोहनवाछ छामध्याधने भएने बंगमें प्रमाणेह किया था। उचने भी उनर सबरोले मारतियों ही हाल्यका पित्र भीता। इसके जलावा उची अमलारमें उनारहाताने उनके छात्र मुकाकातका निवरण भी दिवा है। बहु दीन लाकमों में बचा है। उमने विकास बाफिकारों हानवाले क्यांका पार विवरण दिवा पास है। उपायरे कमने बचाल जया है कि बीला जाफिकार्क चारणीय टीम करोड़ जारतीयों की सहस्वर मरोमा रखते हैं। भी उसर हांवरीने बचने आपणमें बेकके असके किए बैरिकर बनतका

इन नवपर टीका नप्ते हुए अनवारे सीदागर के मन्यादकने यी उमर अवेरीकी मांगका समर्थन किया है और भारतीय समामने नवद करनकी सिकारिस की है }

[संज्ञानीस]

इंडियन मौरिनियन १ -८-१९ ७

र मन्तरि मधारित हीनेशकी एक गुज्जाती परिदा ह

मृत्यूर्व संयुक्त सरीवित्त संबंधि, तेवाच नारतीय व्यवित्त वितार क्रम्ब का युक्त प्रकारता ।

# १२० एक पारसी महिलाकी हिम्मत

भीमती मीकाईबी स्तत्रपंथी के बार कामाने सोधियाक्षीश्वरः में एक एव विका का को बामे अमलेद में उड़त किया गया है। उसके इन बौरदार सम्बोकी बोर हम अपने द्राम्यबाढके पाठकोंका स्थान मारुवित करते हैं

जारको पुरुषो और महिलाओं मेरे बस्पेंपर ध्यान वो बीर इस पाप-जमंत्री सामना करो। यह एक पुष्पी कहात्रत है कि वो बपनी बाबारी होता है वह अपने आबे उत्पूक कोटा है। इस्किए बाबारी र-पाफ और उपनारिके लिए अन्तरेको नाहर तिरुक्त पढ़ो। प्राराको भोषों अपने तमने निषया करो। कि एसी पृथ्यामीने भीते हैं कहात सारी अनता तर वार्च वही अच्छा। यदि बार पृथ्यामीने बीठे हैं को जात्र हैरान और अरविस्तानके प्राचीन स्वर्ण-तुम्बी बार्ते करना बेकार है। बहादुर प्रवपूरी विस्त्री पत्रती पुरुषों स्वर्णने प्राचीन स्वर्ण-तुम्बी वार्ते करना बेकार है। बहादुर प्रवपूरी विस्त्री पत्रती पुरुषों स्वर्णने मानीन स्वर्ण-तुम्बी वार्ते करना बेकार है। बहादुर प्रवपूरी प्रवक्ताता त्रिष्ट्रबों अपने प्राचीन स्वर्ण-तुम्बी वार्ते करना बेकार है। वहादि स्वर्णने प्रवास करना प्राचीन स्वर्णने प्रवास करना प्रवास हिन्द्रबों अपने प्राचीन स्वर्णने प्रवास करना प्रवास हिन्द्रवों स्वर्ण प्रवास करना प्रवास हिन्द्रवों स्वर्णने प्रवास स्वर्णने प्रवास करना प्रवास हिन्द्रवों स्वर्णने प्रवास स्वर्णने प्रवास करना प्रवास हिन्द्रवों स्वर्णने प्रवास करना स्वर्णने प्रवास स्वर्णने प्रवास स्वर्णने प्रवास करना स्वर्णने प्रवास स्वर्णने प्रवास स्वर्णने स्वर्णने स्वर्णने प्रवास स्वर्णने प्रवास स्वर्णने स्वर्णने प्रवास स्वर्णने प्रवास स्वर्णने स्वर्णने स्वर्णने प्रवास स्वर्णने स्व

सीमती मौकाईबी कामाको जबनीटिक बीवनका २ वर्षका बनुसद है। वे इस समय देरिसमें उद्दुर्श है। उन्हें कफ़ो देसके किए वर्ष है। कबूनि में सब्द मबरि मारतके प्रति कहें हैं किर भी इस समय तो ट्रान्धनाकके मारतीयोंपर लागु हो खे हैं।

[बुबरातीसं] इंडियन मोपिनियन १०-८-१९ ७

# १२१ भाषण<sup>1</sup> हमीबिया इस्लामिया अंज्ञमनमें

जोहातिसवर्ग जनस्त ११ १९ ७

हमीदिया इस्तामिया अंतुमत करका यो महीनेते हर हस्ते बैठक बुमाइन सोनीर्ने ता प्रेमी स्वाप्त प्रतास पर पहि है। विटोरियाकी धार्वविक्त प्रवादे किए विटोरियाकांकोंने महर करनेते निवारते एक विदेश ट्रेका इस्तामा करने कमाय का ती स्वाप्त देता गर्ने ने अंतुमतना समादरप यह पहाल है। हम बाबा करते हैं कि मंतुबत हुगेया ऐते ही कमा पतारी रहेगी। वर्षाप्त विटारियामें कुछ सोनी पंत्रीयन करा किया है किया दे पतार पहिंच हो। स्वाप्त हमारी बाती विद्यान महि ही विटारियामांकोंने सात रही है और उसता मी हमित किया है।

सोनी संगे हमीदिया तल्यांगिया मंतुस्तरको यक वैकाम गंगीयन व्यविक्यान्तिहोती भागतीलमा स्वित्तर दिवा था। यह व्यक्ति मालको रिनोर्ट वै।

स्पनासंति जपता कर्तस्य किया है। बही कियाँ भी सन्वत्तन पंतीयन मही क्याया यह क्याईकी बात है। सरकार वही-यही कालोगी देखती है बही-बही प्रतिस्त कालोगी से स्वार्ध में स्वार्ध में प्रतिस्त कालोगी से स्वार्ध में स्वार्ध में स्वार्ध में स्वार्ध के स्वार्ध में सिक्ष हो कि पीटर्सिक में सेन क्यायों भी स्वार्धिक मही हुए। एसिए क्यार्धिक वही गया पा किन्तु सीमान्य भी वृत्तस हाजी वसी और हुएरे कोगीन मिककर साक इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि सरकार कर दिया। उन्होंने कहा कि सरकार कर दिया। उन्होंने कहा कि सरकार कर प्रतिस्त कालोगी के स्वार्ध में सिक्स सातेंग नहीं तो पक ही वह उन्हें सेस-निकास या बच्च वे वे इस बहरीके कानूनको नहीं मानेंगे। अब सरकार कर स्वार्ध में स्वार्ध में सातेंगी सातेंगी। अब सरकार कर स्वार्ध में स्वार्ध में सातेंगी। स्वार्ध में स्वार्ध में सातेंगी। से सरकार स्वार्ध में स्वार्ध में सातेंगी। से सरकार सिक्स पढ़ मानेंगी से स्वार्ध में स्वार्ध मे

कुरानाक र स्थाननाकी का गांच है कि जाराजीय क्यान स्पूर और योध्य है। उसके साम योज-देखार कर सर्वान किया बाता चाहिए। हमारी जन्मण्डी जीतित भी इस समस् नहीं महत्त्व कर रही है। यह सानंत्रीण्ड समामीका राज है। इस मन्तर हमें सभी स्थानीने मदद निकती गुरू हो यह है। किर यी इसे हमार हो बाद राजना है। बाहिए कि हुए ध्यक्तियोंने तकने सो बाता ही है और यह सम्पन्न है कि सर्वार उनमें स पहले मुझे पका। पूपरे नेताओंने निपमये ऐसा ही है। सरकार चाहे मुझ और तुपरे नताकोंने पका किन्दु मति साप मार्गित सो हिम्मत की है के उन कावर राज हो बनते हमारी जीत है हो। अदिवारी परवानाक बारों समझी रते हैं किन्तु स्वारा स्वार्गना कर सकते हैं। हम बिना परवानके स्थापार कर सनते हैं। हमक कारण वे हमार सुमानी कर सकते हैं। हम बिना परवानके स्थापार कर सनते हैं। हमक कारण वे हमार सुमाने पढ़ी बायसार सही है कि हमें देश-निकास दिया बा सके। इसलिए हमारे निय इसमें करना भी कोई बात नहीं है। जब पंजीयन कार्याव्य परिवारहम और स्थापनोक्ती वासमा। यह बहुकि कोगाने बुकायों से हम बारेन नहीं हो

[युजधवीम]

[पुन-पदान] इंडियन औषिनियन १७-८-१० ७

# १२२ सार' पीटर्सवगके भारतीयोंको

[भाहानिसमर्गे अवस्त ११ १९ ७]

बंद्मन पीटर्सवर्षके प्रारमीयोंको उभके शानवार बेशाग कामो और बीरताके सार्व बटे प्रानेपर बचार बेटी है। यदि इस बन्द तक वृद्ध रहेचे ता परमान्ना हमें एककता प्रदान करेगा। [इसीदिया इस्लानिया अंबसन]

इंडियन मोपिनियन १७-८-१९ ७

१२३ तार पाँचेक्स्ट्रमके भारतीयोंको

[काहानिसवर्ग अगस्त ११ १९ ७]

काचा है नहींके भारतीय सनुमतियन कार्यांक्य करी महामार्थित क्यां। उठकी स्पर्य हुमारी राष्ट्रीयताको भष्ट और हुमारे वर्षपर आषात करता है।

[हमीदिया इस्लामिया अंजुमन]

[बंग्रजीमे]

[बदेबीमे]

इंडियन जोपिनियन १७-८-१९ अ

<sup>्</sup>र प्रांती में क्षेत्रिया सम्पतिया अंतुमाती समाते. ो ११ सम्बन्ध हुई थी, प्राप्तिस दूर वे सीर कोने वे : क्षा समात्री रूप दूसा था दि शोरूनवे और श्रीक्षत्वकों आरतीयों है। तर पाने सम्बन्धि हिर्मार सम्बन्ध होते : सन्तरमान्य कारोदि विकास ते स्वीत्रमान की

# १२४ पत्र 'रैंड डेली मेल को

बोहानिसंबर्ग अयस्त १२,१९ ७

सेवामें सम्यादक [रैंड डेकी मेक]

मडोदय

वापने एपियाई बािनयसपर बपने विशेष केवको इस उप्तेजक सौषक्ता बास्त्रज हिमा है भारतीन कर्ज नहीं बुकायणे । इस केवकी संग्रत भागा प्रवट करती है कि यह हिमी बूरे हरावेथे नहीं किया गया है। डाय ही यदि बाप तवतक नास्पनिक-वैदी सौक्रतेनाकी इस बादको हामनते हुन्त रोके पहुँठ जनकरक विधिन्न भारतीय समावक नताजोति निक्ष न सन्ते यो यह बापक पाठकों भागस्य ही बावक सम्बाधि और बािक संप्रयोगी सना हुई होती।

भाहिर है कि जापको उन नेतामाँकी रायें मासूस नहीं है।

सब मुझे यह कहतेकी इसाजत की जाये कि बहातक में बानता हूँ एक भी पिठिच्छित भारतीय ऐसा नहीं है सिकाने कमी इस जायवका बयान दिया हो दि नत्यत्व भारतीय 'वा काममान भारतीय के कारण जेकमें बावया करवा अपन व्यापार वा कारीक परवानन विश्व किया वायेगा करना व्याप कुमाने इसकार कर किया। यह इसारे द्वार्यकी भारताके सर्वक किया होता। हमने दिवाके उत्पर पूरा भरोसा करके स्वय करूट नहन करनेकी वृद्धिते इस बाल्योनकाको जाराम्य किया है। इसारिस्त्र जरून बाविब कर्यों इसकार करनक विभाग एका बीर उबे देनेने इसकार करना हमारे किए बुट्टाको बाद हाती। वाहे हम दिन्ह हों या मुस्तमान इसारा विश्वान है कि जो कर्जे हम इस जिल्लानों बदा नहीं कर सकते वे हुवरे बस्ममें करोर दशके साथ हमें चुकारी होता क्यामतके दिता हमें बान पारीका बचार वेता हमा और कर्ज स्व चुकारा उन पाराम काई कोटा पान क्याह के

हम बनाय ही हुए तापमे बोर बाक्मा चामते हैं। हम बेगक साही मरकाम चाहते हैं और उपनिविध्यों और मरकामकी महानुष्ठीम ती उपने कम बही चाहते परामू हम यह दिसी ऐसे बपायमे मही प्राप्त नरमा चाहते जा विरुक्त स्वच्छ बीर प्राथाचिक न नहा जा छो। हम जिसे अपनी ध्यानाम स्वरूपना बीर प्रमिन्गर अगाम्य आवश्य चातते हैं उसन विद्यु हमारे क्याइन केवल एक ही अगम के हिन हम बीराम आधिवाने नामा और उस विद्याल प्राप्त स्वरूपने सहा केवल वह होना वादाल नामा हमारा भी याता है निया है जिसे हम हदस्या महा अपना सम्बार है उसके लिए वस्ट उपन्यां प्रमानती हमारी है।

में माने नामी व्यापारियाँन जिनम नक्षीमें मैं मिल नरना या निमा हूँ। के हैं — नर्वथी एम नी कमहीन रोड कमशी एक एक हुमादिया एक ए कराडिया ए एक कैस लेड कमनी जातर मुमादी ऐंड बरानी एम भी कैसी मुग्यमह हमेंन ऐंड करानी और जुर्म इसारीन। बीर एक साथ नियन सरीनने जबनन कामश १८. पीड यार्गी और करनारी

124

बोक स्थापारी फर्नोको बुकता कर बके हैं। इसमें हैं बुक्कने आकरियक बरूरतोंकी हैंगारी करनेके किए अविवेशे पहले ही अपने मूच्य चका दिने हैं। यह सत्य है कि हममें से बहरोंने इस संवर्षके कारम अपने माल करीवनके आवेश रव कर दिये हैं। छन थोक स्थापारी फर्मोंके लिए बौर हमारे लिए चिंदत भी यही है। हमें अफसोस है कि हमारे ऐसा करनेते उन बोक आपारी कर्मीको हमारे शाय-साम हानि कठानी पहेनी परन्त वह अधिवार्ग है।

> सापका साहि रिसप प्रस्थापक सिर्धा

सरेमान इस्माइक मियाँ व कम्पनोके प्रवत्यक साझी और कार्यवाहरू जय्मद विटिश भारतीय संघ

विदेशीते रे

र्गेट डेली मेल १३-८-१९ ७

१२५ पत्र अनरल स्मटसके निक्की सचिवको

<u>कोबानिस**वर्य**</u> स्रवस्त १५, १९ ४

बनरक स्मर्सके निजी समिव प्रिटोरिया

महोदय

आपन एक्रियाई कानन संघोषन अधिनियमक सम्बन्धमें मेरे ८ तारीसके पत्रके उत्तरमें १४ तारीयको को यत्र अजा है सुने उसकी भाष्ति श्वीकार करतेका सम्मान प्राप्त हुना। में राम्बरियत मधिनियमके सम्बन्धमें मधने विचार १ १५०८ रूपसे बतानक निए बनरत स्मदसकी बन्पवाद वैद्या है।

मेधै विनीत सम्मतिमें मेरे मुझाये हुए संघोषनोंसे एधिवाई वातून संसोबन अवितियमका प्रभाग मन्तरम रायांन्वित हो आयेगा अर्थात् उनसे उपनिवैद्यमें एडनेके व्यविद्यारी प्रायक प्रशिवाईकी शिनाक्त हो जायेंथी।

र अन्तरक ब्रम्पण विश्वी स्वतिको गीरमीय क्षण लिया था। ".. प्रम थानको का सक्ति व्यक्तिमी निर्देश दिया नया है कि भी स्पर्त का संजीकर्तिकों लीवाए बरनेने असूकों है को बादने प्रकारी बरिसमार कारदार तम है, ब्लेडिक क्य विरेणवार्ग केन लेगीकाति, नहि वे सम्मन वो ती, १९०० के व्यापन कार्य संग्रीक व्यक्तिकार का विवास विकाल समान्य 🗓 बालेंगे और तनक व्यतिरिक्त क्रिंड विरेस्टमें तन सार्वर इन तंप्राप्तरेंको स्तैकर करना जनमन है। कानिवेध-तरिन वरिनर्व कानून स्थीलन अधिनसम्बर्ध स् बरालांको वर्ग कार अनुत्रमें कार्यने और वृद्धि का देखते निवधी मारतीयोक अकिशका है धरियान निवकी है को इस समय करोड़ समझे सब्दीर करने करान करों है सी शामें दीर वेचक करका और करेड़ नैनानोंड़ी रीया (\*

मैंने जनरहका स्थान स्विधित्यमंत्रे सान्त्रकमें विधिय भारतीयाँकी गान्मीर योपनाकी जोर साक्षिय किया स्वके किए में कोई समान्यापना नहीं करता। बहुतिक में सपने देशनाधियाँकी यहाद है सहस्या हूँ परिसाम थो भी हाँ मेरे किय उनको सपनी ऐसी विचारपूर्वक की नई योपनाको त्याग देशेची सखाह देना सम्बन्ध नहीं है। और पिर पिर करत्यम जनरह स्त्वक किय सहित्यमंत्रे मन्त्रस्यकों किसी प्रकार सीतिक किमी यिमा उस वोपगाको मान कैमा सम्बन्ध हो सो में उनकी सहत्यम्को किसी प्रकार सीतिक किमी यिमा उस वोपगाको मान कैमा सम्बन्ध हो सो में उनकी सहत्यम्भिको यो सम्बन्ध हो सो में उनको सहत्यमंत्रिको यो सम्बन्ध है स्वन्ध परिमामों कमी अपनी सोल से नद मही में है बकत्य सिम मन्त्रस्य किमक स्वनिक्ष परिमामों कमी अपनी सोल सन्त्र मही में है बकत्य सिम मन्त्रस्य किमक स्वनिक्ष सिमि सीहिद्यामें सीमिसित हो साने से प्रकार सामितिक स्वन्ध सामितिक सिमा सिम हो सीहित स्वन्ध सामितिक सामितिक सामितिक सामितिक सामितिक सामितिक सामितिक सामित सामितिक सामितिक

मेरा यह पत्र-प्यवहार बनेरक स्पट्नावे व्यक्तिगाव अनुरोपके क्यमें है और लातगी है किन्तु चुंकि में इस बातके मिए उल्कुक हैं कि मरफारके हुएवे पत्राधान्यक मेरे देमवानियाँने सम्मुप व्यापक और सवार्थ वच्यों रुके आये दनकिय सदि चनरक स्पट्सको कोई जापत्ति न हैं। तो में इस पन-व्यवहारको प्रकृतित करना चाहुंगा।

> भापका साज्ञाचारी सेवक स्रो० का गांधी

[अप्रजीमे]

इंडियन मौपितियन २४-८-१ ४

१ पर २४-८ १९ ० वे इतियम सोदिनियमने अधारित पुता या । देखिर अपन : रहिस्स ऑस्टिनेशन को " यह २०० ।

# १२६ भारतीय प्रस्तावका क्या अर्थ?

सद बनुमित्यन कार्याक्ष्य गोब-गाँव सरकता थिर रहा है। अधिकारी क्षोस घट-यर दकाकी समान यूस रहे हैं। वे भोनीको बहुकाते और समझाते हैं कि छन्दें नम् कानूनके बनुमार रंजीवन यम तेमा जादित । इसके अकाला वे जल्मे लोगीकी हैं। पूछते हैं कि उत्तकी मांच कहा है। इसिक्ट मह चकरी है कि इसमेरिक मलोक मार्जीयको पंजीयनका वर्ष समझाएँ। हमें बेक्कर लुपी है कि इस महार सोगीकी परीचा हो रही है। भये कानूनके बारेमें प्रत्येक मार्जीयको पूरी तीर स्ततक्ष नृत्य होगी चाहिए। हमें बारवर्ष कोगोकी परीकारि गई। सिक्ट उस होगा बब हम बनाव न हे सकेने। बठा वन हम स्वेष्ट्यानंत्रीयनके अपंतर विचार करें।

हान बाद न है छड़ है। बार वन है स्वस्थान स्वादित है स्वस्थान स्वादित है। कि स्वाद कर सम्बर्धी है। स्वस्थान स्वाद कर सम्बर्धी है। स्वस्थान है। वह वह उन पंजीयनपर्योक सार-सार वरक्यान के लिए वी विवाद कर सम्बर्धी है। स्वस्थान है। वह वह मोगिर वाहे वन में मूनियान करवा एक्टी है। स्वस्थान है। स्वाद स्वाद स्वद है। स्वस्थान है। स्वस्थान स्वाद स्वद है। स्वस्थान है। स्वस्थान है। स्वस्थान स्वस्थान स्वस्थान स्वस्थान है। स्वस्थान स्वस्थान स्वस्थान स्वस्थान है। स्वस्थान है। स्वस्थान है। स्वस्थान है। स्वस्थान स्वस्थान है। स्वस्थान है। स्वस्थान है। स्वस्थान है। स्वस्थान है। स्वस्थान है। स्वस्थान स्वस्थान है। स्वस्थान स्वस्थान है। स्वस्थान स्यस्थान स्वस्थान स्वस्यस्य स्वस्थान स्वस्थान स्वस्थान स्वस्थान स्वस्थान स्वस्थान स्वस्य

इस मांगठे बकाबा जिर्गीपाके कुछ कोगीने वकीकती मारका यी समद्राचे वो पर किसा है उसपर करा विचार करें। भी समदर्श कुछ परिवर्शन करतेकी मांग को पर्द है। वर्धे हम चहलात करते हैं। अपोरकों सावारण कोग मानकर यदि कोई करने वाकाश है। के की कमी बस्म अगरअगर पूल बाता है। इससे अमंदरका रोगी कमी-बसी आत केता है कि उसका रोग मिट परा। किन्तु बासकार्य मर्पदर तो जीत-दिन्दी-गीतर काम करता प्राय है की अमम पड़ा हवा रोगी कोई विगोर् बुटारै वसतु कोश देखता है और करता कर मा मर्पदरका इस्माद कही करता कोडे होते और मिटते खुते हैं। नहीं बात इस उपर्युक्त कावकरें इस्माद सही करता कोडे है। यह केतक सन-बहुवाकरें किए है मोना को नित्र हम मानते हैं कि इससे वाचित्र जिपक इस राहन करना होगा। इस सर्वर कामुक्त किए बोनार नाते हैं कि इससे कामि हमा और कोई बार पड़ी है। यह केतक सन-बहुवाकरें किए हम सोना हम साते हैं कि इससे वाचित्र जिपक इस राहन करना होगा। इस सर्वर कामुक्त किए बानारी हम करना सात्र मिन्ना किसी दिसा और कोई बार पड़ी है। यह स्वार प्रायंक्त कामात्री को बानती चाहिए। वर्ज कामुक्त कारों बार की पुक्ताक हो तो हमारी यहाँ मान होनी चाहिए के बनुवर रही ते हम सूठ कोगोंको छिपाना नहीं चाहते यह चिठ्ठ करणके लिए हम स्वच्छ्या पंजीयन करवाने का तैयार है किन्तु जतना करचा केंगके बाद हम वपनेपर कानूनका हमेछाका सिर-दर्र नहीं रक्षना चाहते।

[युजरातीस] इंडियन जीवितयतः १७-८-१९ ७

#### १२७ पीटसबगको बधाई

प्रटीरियान ठीव कर विकास । अधिन वीटनेवर्यन को इस कर दी। वहाँ एक भी
"करू-पा या करू-पूँडा" नहीं निकला। अनुसरियक कार्यालयका सद्य-प्रतिकान विहासर विचा क्या और सनुसरियक वार्यालयका विचा कर्मवा लाखी पेट औरट दिया प्या। वह क्या किर पीटनेवर्यमें क्या कर कर कर किए परिकारके पास पहुँके ही आवेदन मन दिया प्या है कि हमें कार्योक्य नहीं चाहिए। इसन विका कार्य भी गांव नहीं कर सकता और इसने कम एक भी गांवका करना नहीं चाहिए।

कैरमें पह हुए दा अयोक्त्याको पहरूरानी अनुसनितक दिया सथा उससे पीटसंबरका सम्मान रसी भर भी नहीं घटना। होगां बहाक सामा है वो सराम-मीहित काप पेट मरनके किया समाच कमाच के स्वाद है। उसी तरह पूरी का निवाद स्वाद के उसी तरह पूरी का निवाद स्वाद की उसी तरह पूरी का निवाद करिया है। उसी तरह पूरी का निवाद किया है और वह बनामा है कि तय अनुमतितक कियों समाज नहीं बांक स्वाद करिया है। उसी किया है और वह बनामा है कि तय अनुमतितक कियों समाज नहीं बांक स्वाद स्य

[गुजरानीने] इंडियन जोपिनियन १७-८-१ ७

# १२८ हनुमानकी पूँछ

कहा जाता है कि संका जबाय बातेंके पहुंछे जैसे-जैसे बातर हनुभावजी जाने बढ़ते यमें वैसे-वैसे उनकी पंछ वजनमें बढ़ती गई थी। उसी प्रकार तये पंजीयनका बस्तर भी वैसे-वैसे नामें बढ़ता है वैसे-वैसे उसका बजन बढ़ता था रहा है। प्रिटोरिमाका नोटिस निकता वन प्रिटोरियाके सब भारतीयोंको पंजीकृत होना था । कार्याक्रम जब पीटसँबर्ग पहुँचा तब प्रिटोरियाको पौटर्सवर्पमें पजीकृत होलेका अधिकार मिछा । पाँचेपन्ट्रममें बहुकि भारतीयोक समावा प्रिटोरिया तमा पीटर्सबर्गके मारदीय भी पंजीकृत हो सकेंगे। और क्लार्न्सडर्गमें एपर्यन्त तीनों सहरोके मारतीयोंका गुकामीका यहा केनेका अवसर दिया जायगा। इस प्रकार पंजीयन कार्याक्रमकी पुँछ सम्बी होती का रही है। हम प्रिटोरियाके माहबोरि प्रति सहामभूति व्यक्त करते हैं नवीनि नवतक कार्याकम साबिरी चयहपर नहीं पहेंचेना तवतक उनका पीका नहीं छुटेगा। यह समा कही इसमिए तो नहीं दी गई है कि प्रिटोरियामें गहार अविक मिले हैं ? किन्तु इनुमानकी बीर कार्याक्रममें बहुत कलर है। हनुभानजीकी पूँक्पर विश्वना शैक बाका नमा तथा चीवह क्पेटे नमें जरुनी ही सकामें ज्यादा आग कभी किन्तु इनमानवीको औष महीं कनी । पंजीयन कार्यास्त्रका काम अनी कानुनको समसमें काना है। इसकिए उसकी बाजारे का नर्नी पैकी होगी उसमें सम्भव है वह कानून और कार्यांचय दोनों अककर मस्म हो बार्येंगे न्योंनि मारतीम समाज रूपी संकाको बकाना सम्बद नहीं है। बारतीय समाज निर्धेय है और मकानेबाका भागून दोबी है।

[पुजयतीये] इंडियन जोपिनिवन, १७—८-१९ ७

# १२९ नेटासके व्यापारियोंको चेतावनी

[युजरातीचे] इंडियन मोरिनियन १७-८-१९ ७

### १३० घोका?

इस अंका बहुत-जुछ सामग्री किसी था चुकी थी तब हमने शुना कि प्रिटोरियाके कहारोंकी थो युनी हमने अकायित की है बहु पूरी नहीं है। पिछले बंकमें हमने कुछ मेमन कोगों और एक हिन्दुका नाम प्रकाशियां किया है। हमें सभी मानूम हुना है कि उनमें कुछ कोंकनी भी हैं। उनके माम हम बही दे यह हैं। साथ ही हमने यह नी मुना है कि पीटर्सवर्गमें बेलके बन्दरके सो व्यक्ति ही मही सीन बार बीर भी प्रविद्वाह सुर है। यदि यह बात सब है तो बहुत कोदनक है। समामने ऐसे

धार ही हमने यह भी भुना है कि शीयर्थमीय बेलक अन्तरके दो व्यक्ति है। मही जीन गार और भी पंजीइस्ट हुए है। यदि वह बात एक है तो बहुत बेरनमक है। उसाक्ष्म ऐसे कीम मौजूर बान पहुंचे हैं जो काला मूँह कराने बाद भी मनूप्य होनका पात्रक करते हैं। क्रीकिमपोने प्रिटोरियाम साफ-साफ कहा है कि एक भी कॉक्योने बची नहीं दो। पीटर्सवर्षमें तो क्रीकिमप्रतिकारों को बची दी नहीं उपस्ंक उपस्ंक पार्ट आवित खासिक है। इसिए हमाजा कोम बहुत में होने मानते कहत के माने बचाये। धीमाय्यकी बात यही है कि ऐसे हमाजात कोम बहुत मोहे हैं। किर भी समाजमें ऐसे कोम मौजूर है रखें बच्चे कोमोंको बहुत नेक्टर पत्रका जादिए। ये यह कुन्दासिक बंटकी बात याद किसते हैं। इस समाजको ऐसे कोमोंके बार विवान मुक्सान पहुँचेना करना जुनी कानून या यरकारके नहीं। यो जुके बाम बाकर पंजीवन करसामा बहु एक प्रकारते महें माना वायेगा। किन्तु वो कोरिस प्रवीयन करसाकर छाहुकार बसेना उसे हम कीमती चप्तमा हैं?

[युवरादीचे ]

इंडियन झौपिनियन १७-८-१९ ७

रे देखिर "दमारा कॉन्च" इत्र १५६ ।

<sup>%</sup> मुख्ये दिने को भी मान नहीं नहीं दिने ना रहे हैं।

### १३१ मोरक्कोमें उपद्रव

[गुजयवीसं]

इंडियन मौपिनियन १७-८-१९ ७

#### १३२ हेगर साहबका नया कदम

हैगर छाह्य मास्त्रीयोके पीछे पड़े हुए हैं। एक बात समाख हुई तो हुएते नहीं हैं। है। बाद वे महाघार बन गरीब मास्त्रीयोके पेटगर कात सारता चाहते हैं जो इंबनके कारने रोगों कमाते हैं। वे संबद्धों पृंता विधेषक पेध करना चाहते हैं जिससे नेटानमें कोई भी मास्त्रीय किसी मोरे सर्मिकारीको देखांच्यों विभा इंबनका काम कर हो न सके। मिर मह कानून समाल जाया हो हुछ मास्त्रीयोंकी रोगी सामा सम्मव है। किन्नु बासा तो हो था सन्त्री है कि यह विधेषक मंत्रुर नहीं होगा।

[यजरातींसे ]

इंडियन बोचिनियन १७-८-१९ ७

# १३३ कक्वी उसमें बीड़ी पीना रोकनेका कानून

कुछ ही दिन हुए नेटास संसवमें उपर्युक्त कानून पांस हुआ है। उसका सनुवाद सारा-पनि कारा नेथे दिया साता है

(१) १६ वर्षते कम उन्नके सोगोंका तत्र्याकृ विवरेट या निवार पीता गैर-कानूनी माना बावेगा । [एवे कार्योक पात्र] तत्र्याकृ विस्तम विचार, निवरेट या विगरेट हास्वर विमार्थ दे ता सोरा पुविध-सम्बद्धारी उन्ने बच्च कार्य वरकारका वीत्र दे ।

(२) पाठपालामें बालवाफे किसी बच्चेक पास चप्यूंक्ट सिगरेट बारि वो भी चीर्वे निर्मेत्री उन्हें पाठबालाका विलय सीनकर उनके अधिमावकको शींप देगा। यदि साकार्में बातवाक बच्चे तत्रवाद पीठ सामूच होंगे यो उन्हें पालाके नियमके विकट नाम करनके अध्याक्त अपन दिवा ना लेखा.

- (३) नाता-पिता अविधायक या माधिककी विद्ठी न हो ता १६ वर्षने कम उन्नके बनेको तलाकू निवाद या विगरेट न दो बारे या न बची वापे। किट्टी कबबा हुम्ममें यह पिता होता वाहिए कि मिगरेट वर्षेट्ड कोंबें १६ वर्षके अविक उन्नम लोगिक उपयोगके किए हैं तीर वे हुन्मासकत्तिका लीग वो आगेंगी। इस तट्युका विविध्य पत्र प्राप्त हुए दिना १६ वर्षेण कम उन्नम् कुए विना १६ वर्षेण कम उन्नम् कुए विना १६ वर्षेण कम उन्नम् वाला नावामा। इस सम्प्रके उन्नम्भव नाना वाला। इस सम्प्रके उन्नम्भव नन्नेवानको प्रति अपप्रके किए ५ पीड तक बुमलिकी बचवा एक महीने तक की वर्षकी ।
- (४) जो माता-दिना सीम्बानक या मासिक न होते हुए भी १६ वर्षने कम उमके सहरेको निकरेन वर्गेयह अधीरने भन्या जस ५ पीड तक का जुमीना जमवा एक महीन
- कड़केको मिनरेन बर्गरह अर्थरने प्रजया जस ५ पीड तक का युपना अथवा एक महीन तक की सजा की जा सकेती। (५) इस नामुनके सम्बन्धने उन्नका प्रकल लड़ा हानपर बस्य उस्लोधजनक सवर्षीके
- (५) ६५ नानुनर अन्तर्यन उन्नर्यन उन्नर त्राह्म नहां होन्दर बन्य एन्होपदान्य मनुदां के अनानमं अदानन स्वान्त के स्वान्त स्वान्त के स्वान्त स्वान्त के स्वान्त स्वान स्वान्त स्वान्त

(६) देन वानूनका १९ ७ का यूजरान-निरोधक कानून वहा जायगा -रिगबरामीने हे

ध्यापारमञ्जू इंडियन मोविनियन १७-८-१९ ७

### १३४ जोहानिसबर्गकी चिटठी

#### पीटसैंबर्गेकी बहार

पीटएंबर्नकी बहाबुरीकी एवं वयह प्रश्ना हो प्ही है। जब बाबा पविषर्द्रम बीर इकावर्डवर्निपर है। ये दोनों नवर पीट्यंबरीडे बाग वह बायेंग शो नहीं किन्तु पीटर्सवरीड कम गी किसीको करणा ही नहीं है। पीट्यंबरीके बोच्छे बबबारों बीर कोगोंनें बकबमी मची हैं है। पार्ट्यारींका उत्साह वब चया है। पीट्यंबर्ग हमारी सपुक्रवाको वो कस्त बाये के मया है। प्रिटोरियाके सुमान पीट्यंबरोंनें भी स्वयंसिक वने बा उनके माम ये हैं

भी हंसराब भी ए गोकल भी श्री एक कुमा भी तैयक एन मुहत्सद भी कारिम सुकेमान भी ए देशाई, भी गुफाब तथा मुक्स स्वयंत्रिक भी हातिम मुहत्सद काका।

में नहादूर बचाकि पान है।

#### अधेकाके किया

कोग्र भरे तार बहुत-से भारतीयोंको मेथे गये थे। इनमें से एकने तुरस्त बनाव दिया है कि पंत्रीयन कार्याक्य पीटवंत्रस्ति करेवा दिया होगा सानी तक कार्याक्यका प्रस्य भारतीय है जोर मारतीय पीटवंत्रस्ति करायोंकों में कार्याक्य मुख्य है। कहुकार्यया। उसका उपसाद दूर ही नहीं पारतीय पीटवंत्र के क्षेत्र राज्य हाके बकावा स्थापना वार्यया। श्रेकके करार पंत्रीयनके निए यो कर्यों हो यह है के सिप्त में कराया हाके बकावा स्थापना वार्यया। श्रेकके करार पंत्रीयनके निए यो कर्यों हो यह है के पित्रतीन नहीं किया वा सकता।

#### गीडचैंगांकी वार

र्षच और इमीरिया जेंजुमनन बनाईका बार शेवा है। बंजुमनने बचाई देवे हुए व्यस् वसर हम बालिर तक जोर कायम रखेंने को लुंका हमें फशह देगा। ।

# **गॅचै**फ्स्ट्रम भीर प्रश्नाकेंचडॉर्प

कार्यालय इन क्षेत्रों कहरों में इस खप्ताहके अन्यवक पहुँच आयोगाः इससे इमीक्या नेई. मनने निभ्नक्तियत बार अजा है

आधा है कि अनुसर्वित्य कार्यास्त्र वर्षी बहामारीसे आप मुक्त रहेंगे । उसके स्वसंदि हुगारें स्वासंत्र क्यां स्वासंत्र है और हुगारी पर्य-आस्वासों के वह खुँचती है।' इन रोगों वन्होंने तारपर-तार आमें है कि बोगों स्थान बहुत वृद्ध है। स्वा मंत्रीमनपर्य संत्रेतामां कोई गढ़ी है। बानो जगहोंके कोगोंचा कहना है कि हमें बोहानिसवर्यंत निर्माणों सर्प गढ़ी चाहिए। हम सम् एम्पानर नाटकपानें भी हुई सम्बर्गर वृद्ध है।" हम चाहते है कि तुर्ग मार्गीय देगा स्वासंत्र करायक रहें।

१ देखिर "तार शीर्लक्षक नारतीर्वोक्षी" वृत्र १६६ ।

२, देरिल "तमः योषेल्स्यूनके जनतीलोकी" वृत्र १६२ ।

#### संदर्भका सत्तर

कह सकते हैं साज तक की लड़ाईका जसर जण्डा हुआ है। रैड इसी मेक में मज़ासित हुआ है कि मारतीमॉपर गोरोंका कर्ज है। मीर मारतीय खेळ सम अपना उन्हें पत्ताना नहीं मिला तो वे वह रूपम नहीं चुकारोंगे। मेक बाका यह उपती हुई बात किस कर कहता है कि भारतीय नेताबीक विचारोंका चुका नहीं है। इस जमरते गोरे स्थापारी कर इसे बात पहते हैं। यह अदार सच्छा सारता है। यह कोई सारतीमोका मज़ाक नहीं उद्दारा बिक्त कोम मानते हैं कि माराजा मानुक है। येक बाके ने यह भी किसा है कि मारतीय समाजको दिवासते कर्ष बड़-जब कोरोंकी मदर है। भी रिष्क काम कर रहे हैं और कोफ-सज़ाके सी स्वस्मांने कहा है कि यदि मारतीयोंके साथ मता नहीं किया यता तो ट्रान्यकको से थ

#### रंसप मिर्वोच्य सवाय

उपर्युक्त केसका यी ईश्वप निर्माने निस्नानुसार खबाब दिया है <sup>र</sup>

#### 'स्टार'की टीका

स्टार शमाचारपत्रने बेडी नेस के केवपर तुरन्त ही एक सम्बी टिप्पणी प्रकाशित मी हैं। बसका सार्पण निस्तानुसार है

विदिश भारतीय शवका सनाक्ष्मक प्रतिरोध समीतक बहुत सक्स रहा है।

मारवान नेता मानते हैं कि कानुमार उसकी सांतम सीमा तक असस नहीं किया बारोपा

सानी दिन्होंने अतिशाम प्रयोगन कानुमके सन्तर्गत प्रवीदन ने कारता हो। उन्हें कैर या

निविद्यान में किया बायेगा। प्रकोममध्ये साकर प्रवीपत करवानवाले मारवीदाँकी शक्या

प्रवासोगि के हैं। पीटवंडमं और कृदमारसक्षि मारवीदाँन पंचीहत होनले हनकार

कर दिन्न है। पोटवंडमं और क्लामसंत्रीक लोगों भी इसी तरहका निर्मय साहिर सिवा

है। पोटवंडमं बहुत मारविद्योग है। उसमें कुक बनवात है। उन समीत कानुक्का

दियेद करनका निर्मय किया है। सरकार बोह्यनिश्वयंगों कार्यावय सोलगी मा नही

स्व विद्यममें भारतीय जनक अनुमान कमा खे हैं। सरकार बोरे-बोरे क्ला खी है।

सी वेननकी रिपोर्ट गुडिनगेरर निरिचत करन उसमें बार्येश वोदोनिश्वयंगों सरकार पोटवंडमं है।

देश छोड़नका नमय का बाथ तो उसके किए तो भारतीय व्यापारी बोरे-बोर रैसारी करण करें हैं। काजा बीर कम्मणी ( स्टार क्वारा मुक्ता किने जनुवार बैकरें कीर कम्मनी) के बढ़ धातवार एक पारणी सन्त्रन भी कासाथ स्टार का प्रतिनित्ति सिता बा। उस सक्ता बनाया पया कि उत्तर कम्मणीन क्यणे विरेटिक कार्डर रह कर दिस हैं और स्टाक कम करना शुक्र कर दिया है जिसस बच भी उस ठिकाने कमाना हो जामानीसे कमासा जा सके। और यही बहुतभी वसाहोंसे हो रहा है। एक महानेतीने प्रसासित किस है कि वे नकेंग रहम चुकाने कम्मणार है। हम सन्तरा मारतीय स्थापानियोंने पूरी जिन्मेवारीसे लच्छन दिस्सा है। एक स्थापारीन जाज कुक ४३० पीडका

१ वर्ष हेंड केडी शिक्षको वेकिन पन छपा गा, देखिय पृष्ठ ३६३ ।

विक पुरुष्या है। पूसरे व्यापारीन बाब समेरे ७ पीड विसे। कर्मकी एउम न कौनानेकी समाह संबने नहीं याँ। बसवारमें इस सरहकी नक्तर सबर प्रपनेसे उन्हें बारवर्ष हुआ था।

बनास्त्रमक प्रतिरोपके इस आल्योकनके गेता प्रसिद्ध भारतीय वैरिस्टर भी मी क गांदी हैं। बान पहला है सक्ष्मुच ही उन्होंने करनी सनाको बच्छी ठालीय दी है। सामायत भारतीय अल्यातक उनके पीछे चलनको दीगर हो गई है। इस सबसे प्रेस होता है कि भारतीयोजें को शक्ति विकार है से तसे उस बाने क्या है।

#### मीबबॉर्प सम्पादेश

सह सम्पादेश सब िकाने क्या पया है। पहका सम्पादेश रह हो गया है बौर नमा पात किया मया है। उसके समुवार भारतीमीकी बार वर्ष तक नहीं निकास वा सकता बौर पार नर्ष के सार मी उन्हें को नुक्यान होगा उसका हमान दिया वामेगा। हुए मुक्यानके किय बार वर्षक निकास होगा। इसमें व्यापार और उपारिके नुक्यानको तो समस्ति नहीं किया होगा। इसमें व्यापार और उपारिके नुक्यानको तो समस्ति नहीं किया होगा। इसमें व्यापार और उपारिके नुक्यानको तो समस्ति नहीं किया होगा। इसमें व्यापार की स्वापति का निकास के सिकास के सि

#### प्*म*० पत्त० **छन।विधा**

स्वरेपते बादर बाई है कि संबंधे कोपायका थी एम एस कुवाहियाओं पत्नीका स्वर्ध-बास हो गया है। यह सबद में चीकके साथ प्रकाशित करता हूँ और थी कुवाहियाओं प्रति समानवित स्वरूप करता हैं।

#### नुबन्गर ईत्तर सब्दी

अह-जड़ क्लप झाइए मी मुहम्मद इंगर जो इमीदिया इस्लामिया अंतुमनके घरस्य है इस मासके अन्तर्ने इन करनके किए मस्का सरीक चानेवाले हैं। उनकी मुखद पूरी हो यह मेरी आमना है।

#### हमीरियाकी पैठक

हमीरिया इस्मानिया अँगुमन समें कानुनके सम्मानमें गूरी साक्ष्यमें क्षाम कर पही है। दिलाने स्टेटर कुमाई लगी है जिनमें सभी कीमिक मारानीय भाग केने हैं। निप्रमें पीकारमें दैरुके सम्मान समान मार्थित स्थान मारित है। की पानीने सारी हुमाई स्थान्य समानी । उनके बार देगर मिनी सोस। उन्होंने कहा कि इस चौकेपर भी गांची जल जायें या निवासित हों चिर पी लोगोंने पूरी हिमानके साथ पहला चाहिए। बनानी भी जबराद होगी। बना जिनके साथ मार्थ हो उन्हें समाने का चाहिए। अनमों जीनमी अनुसान समाना साहास्त प्रसानन्त पीकाने ने

१ महिनोरिताले सेथी व्हें वह कवितासः बहरून : "केक्स्स्वरूपे कर्ने हिन्दक होरे." । देखिर "सर्वे बालका कनरिक राष्ट्रक विकार पुरु ४०५८ । विज्ञेचन किया और श्री बासर कुनाड़ियाने थी पोलककी अहनतक सम्बन्धमें थे। सस्य कहा इसके बाद सम्पद्ध महोदयने समा बरवास्त की।

### नेक जानेवासेकै गीछे क्या होगा !

इस प्रश्नका उत्तर में पहके भी इस भिद्ठी में दे शुका हूँ। किन्तु फिर पूछा गया है इसकिए इता है। मेरी समझमें को बेस कानको तैयार बैठे हैं वे सपासन्त्रव सारी स्पवस्था कर ही अमे यानी समाजपर उनका बोल कम ही रहेगा। एक ही मुझ्न मा एक ही हुकानक समी व्यक्ति एक साथ पकड़ किये जाये सो तो नहीं होगा। यदि यह विचार ठीक हो तो गिरफ्तार किये जानेवाकोके सगै-सध्यान्ती या वोस्त उनके वाक-राज्यों और वासदादकी रहा कर लेंगे। जो क्रोग बूचरे कागूनीके बन्तर्गंत विरक्तार किये जाते हैं हमने देखा है जनको इसी प्रकार व्यवस्थाकी बाती है। किर भी इतना पर्योच्त नही है। जो व्यक्ति नवे कानुनके अन्तर्गत गिरक्तार किया जायेगा उसकी सार-सँभाछ संघ करेगा। उसके बास-कन्ये कर्यों है तथा किस हास्त्रमें हैं उन्हें कोई बेकनेबाका है या नहीं सब इन बाठोंकी बांच पड़दास करेगा और निर्वाहकी स्ववस्था करेगा। सतः नय कानूनके बन्तर्यंत मिरफ्तार किये जाने बासे व्यक्तिके क्षिए बुहरी नवद गीबुद है। बेल बानेवासे व्यक्तिकी नवींके मुताबिक उसकी कुमन तवा बाक-बच्चोंकी व्यवस्था हो सकेगी। श्री पारसी रस्तमणी वैसे बीरोने मा पत्र क्षि है ऐसे अवसरपर उनका काम हमें मिलेगा। इस कहाईमें हम सत्यके किए मरनवासे है। इपिक्ए क्रम-क्रतमपर हुन मृताकी सबस मिलेगी। एसी सबस बहु मूद तीचे उत्तरकर सही करता बस्कि इत्सानके विकर्ने बैठकर चससे परोपकारके कपर्ने करवाता है। उपर्युक्त प्रध्न चठते पहेते हैं इससे मारूम होता है कि हमने इतना बड़ा कीशी काम पहली बार हामने किया है इसकिए बर कर रहा है। यह बात समझम आ सकदी है। फिल्ह विचार करनपर सब रेस सर्वेग कि सबदाने-जैसी कोई बात नहीं है। यह भी प्रश्न उठा है कि नहीं १३ जारदीयोंको एक साथ भेकमें मज दें तो क्या होगा? किर बास-सब्बोकी सार-मेमाल कील करेगा? मह सवाल केवल बरके कारण ही उठना है। सुरापर तिक-मान भी भरासा रसने वासा ऐसा प्रस्त नहीं ठारा सकता किर मारतीय मानस जो कि नुदा था ईरवरडे स्वा इरोबाला है ऐसे प्रस्त की करा सकता है? १६ जारतीय एक साथ मेल जो रेखा पुत्र मक्कर एक तो मानवासा नहीं है और यदि सा गया तो सकड़ी मानना चाहिए कि उनक पीछ रहनवालोको सँमाकनेवासा महबूब बड़ा है। इसके समावा गरि उपमुन्त प्रदन बठता है तो हम मह मी प्रश्न उठा सकते हैं कि यदि मुकलामें सारेके-सारे १६ भारतीय मर आये ही उनके पीछ एत्नवानीको कीन ग्रेमालेबा? उन्होंने एसा कीन-मा सपाप्रय किया है ना वनक जनके बास-बच्चे नववा जायदाव मनाव बन जाये। किन्तु पदि बनाय ही होना है तो उतनी देशनेता हम क्यों न कर ? यदि वेसनेवान करन ता हमें इज्जत सैम मिलनी ? दशकी सवा रिधे कहा आधेमा ?

> "अगटे की विक्रमां जैन प्राथ श्रृं व्यापी हिमलनी मक्ट्रेजबा सवा स्ट्रें व्यापी "

१ मध । २.ची ।

<sup>1 1</sup> 

101

# एक बहादुर भारतीय

न परताकी आरक बल्यावर भागक एक भारतीयको अनुमनियत कार्याक्यने भेनुकी मगानको वहा भिन्तु जनने दनकार कर दिया। फिर जनने नये नानुनके अन्तरत सर्वी देनको कहा गया। किन्तु जसके जसके लिए भी उनहार कर दिया। एसी हिम्मन प्राचेश मारतीयमें होती शाहिए।

# सम्बर्भे हसचस

रानी कानूनके बारेमें सन्दर्भ जारोंने हरूपम हा रही है। बहुनेरे सदश्य प्रस्त पूछते रही है। एक प्रात्में प्रतरमें थी चर्चिमने कहा है कि नानुगर अवसके नव्यस्थमें बड़ी सरकार इस्त क्षर मही कर गरती। इस उत्तरम में सोयान कुछ पवड़ाहट ब्रामा है। हिन्तु बबड़ातवा कारण नहीं है। क्योंकि पहली बान तो यह है कि हम अपनी हिम्मतक बलपर कड़ रहे हैं। इसमें बड़ी सरकार दराम नहीं देती। किन्तु हुम जिस नाराब काम मानते हु समे महीं करते। इसदे वडी सरकार असे कानुनके अभनमें इस्तानेत न करे। किन्तु बानुनक जुस्मके समय तो इस्तिमें रिन्धे बिना चम ही नहीं सरना। यदि हस्त्रसप नहीं करेगी तो उसकी बादक वो कीड़ीरी हा पार्वेगी। और माधिर बिटिय साम्राज्य समान्त हो आयेगा। अनः भी पविस्तके उत्तरना में यही जर्म करता हूँ कि जाहिए। सीरसे वे चाहे कुछ भी करे किल्यू नाज्य समय बातपर विना हरतदार निभे काम नहीं बलेना । सेकिन नाबुठ समयका अर्ब है इमारे जैस जानेके बाबका समग्र।

#### चैत कर चडी

ब्यवारको कृगर्वेडॉर्पके श्री भुक्तेमान वाडीपर एक काफिरको स्राप्त बेचनका मुक्यमा बता। दो गोरों और दो काफिरोंने लुफिया पुश्चिको बहु प्रमाण दिवा पि सी नुकेमानने नामी बीतन सराव वेनी नी। भी स्टैंगनान तमा भी नांधी बढ़ीस ने। बहुत मेहनत भी गई। ब्यानसे ताबित हुना कि घराव वचना वर्मके विकक्ष है। वैकके हिसाब-नवीस और इसरे पोरेने बमान दिया कि भी बाड़ी बहुठ इन्बतबार व्यक्ति हैं। हकीकत जी ऐसी ही मासूम होती है कि भी बाड़ीपर जाती मुकबमा चलाया थया है। वे निर्दोप है। फिर भी सबिस्टेटने उन्हें दोनी ठहराकर छ महीनेकी सना वे दी है। भी बाड़ीने बपील की है। नतीजा जो मी होना होता ठ्युपक के मुहार्गक कार्या मार्ग्याकों ने तकर जनता जाति का कहा गायाचा ना ना है। होया। विकेत सभी मार्ग्याकों ने तकर जनता जातिए। तोर्थ बीर कांकिर सम्पर्ध स्थार्थने विए बोर्गोको स्टेंगिनेंट हिचकनेवाले नहीं है। यो बाड़ी नियॉप है। बतु उनके किए सस्विध होनेंडी कोई बाद नहीं है। योक जानेगें समें नहीं है, वार्ग है अपराध करतेने। वे बेकार क्षर्यमें पड़े यह बरा हुना। और बनवान कोन बदनाम करते हैं सो अकद।

[गुजरातीसे]

इंडिबन बौपिनियन १७-८-१९ ७

# १३५ पत्र 'इडियन ओपिनियन<sup>1</sup>को

जोडानिसंबर्ग बागस्य १७ १९ ७

सम्यासक इंडियन ओपिनियन

महोदय

एधियाई कानून संसोधन अधिनियसके बारेमें मेरे और धनरस स्मद्रसके बीच जो पत्र स्पन्हार' हजा है उसकी प्रतिक्रिपि प्रकाशनके किए इसके साथ मेजता हूँ। मेरी निनम राममें इस प्रकार स्थानीयसे अधिक महत्त्व प्राप्त कर किया है। मैं बालिए दम तक मह मानता खेंगा कि उपनिवेशियोकी मानवता उनके विदेपभावपर विकय प्राप्त करेगी और यदि मेर वेशवाधियोंने वे कच्ट सहन कर किये जिनका उन्होंन निवयम किया 🐌 तो उनकी भाँग न्यायपूर्व मान की बामेगी। केकिन बात ऐसी हो या न हां मैं केवक एक समाह दे सकता हूँ और यह है कि इसें स्वार्थ की पूर्ति करनेके बनाय निवर क्षोकर अपनी रापमपूर्ण भोषणाको पूर्व करनमें क्षण चाना चाहिए।

इसकिए बावस्थक है कि अनरक स्मद्सन अपने पत्रम को कारकार बतावनी थी है, उसको मेरे बेसवासी समझे। शायब उस बनताके बिए, जिसके नामपर यह कानून पास किया गया है और कायू किया जा रहा है यह जानना भी जरूरी है कि मैंने उसके बदक्षेमें को मुप्ताब देनेका विकास साहस किया है उससे यह कठिवार पूरी करह हुए हो सकदी है। उत्तम उपनिवेधमें रहनवाके प्रत्येक ग्राधिमाईकी चिनास्त हो बाती है बौर, एसिमाई कवितियमके निपरीत जन एथियाइयोंकी शक्या हुमेशाके किए निश्चित हा जाती है था (पन नोइस नानोको छोड़कर यो प्रवासी विशेशककी धीशमिक वाराका साम उठानके बोप्य हो सक्ते हैं ) उपनिवेधमें खनके अविकारी होंने । इसीकिए अवसी सवास बड़ीतक में समझ सरुवा है अंगुक्रियोंके निरालींका जनना इसरे ब्योगींका नहीं है, शरिक मोट क्यमें यह है कि सरकार माय्यीयोंकी भाषणाओंकी संशपि बनकी मत देनका अधिकार नहीं है कद्र करेगी या नहीं या यदि सरकार मारतीयोको भावनाकी कद्र नहीं करती ही मारतीय अपने प्रश्वर और अपने प्रति सच्च रहेंगे या गही और अपने धर्नस्य का बॉकदान करत या

वापका वाहि

मो • च गामी

#### [वदवीम ]

मही ।

इंडियन श्रीपिनियन २४-८-१९ ७

र देकिर "पर कारक कालुके निजी समितवी" पृत्र १४८ ४५ तथा १९४-६५ । र. देखिर <sup>अ</sup>पन: अनत्क कारकुक निजी समिवकी<sup>आ</sup> प्रश्न १६४ के साथ जी गई बारदिजानी । 59~0

# १३६ पत्र 'स्टार'को'

<u>जोहानिसदर्</u> जगस्त १९. १९ ७

सेवार्से सम्पासक स्टार [कोहानिसबर्य ] महोदय

मापने उस विषयको जिसे बाप एसियाई कानून संशोधन अधिनियमसे सम्बन्धित मेपै मोजना " नहते हैं एक सम्मावकीय टिप्पणीसे गौरवान्त्रित किया है। किन्तु, ऐसा करते समय कापने उस सरसरी वौरपर पढ़कर उसके बौर भरे प्रति न्याय नहीं किया । मेरे मसविदेन न्यार गई भाराजोंको प्रवासी विजयकर्ने सामिक कर सैनेसे सरकारको हर सनुमतिपत्र बापस सेने और उसके स्वानपर दान्सवासके प्रश्येक वास्तविक एशियाई निवासीको अविवासी प्रमाणपत्र वारी करनेका कामृती अधिकार प्राप्त हो जाता है। और यदि आप मेरा मसविदा दुवारा परे तो देखेंग कि इन प्रभानपत्रोके स्वरूपका विनियमन शरकारपर काड दिया गया है। नर्ग अंबक्तियकि निधानोंकि प्रश्नको कभी विवाद-विधवक नहीं बनाया यथा है और न ही बहुदिक मेरा सन्तरम है, यह कमी कोई बृतियादी सवाक रहा है। मुख्य आपत्ति विशेषकर्ग निहित #ित्वार्यता और उसके उस क्लाके प्रति है जिससे भारतीयोके साव अरादमपेशा कोवोकी विस् वर्ताव करनकी वृजाती है। मेरे हारा प्रस्तुत मसविदेसे सरकार उपनिवेशमें विविधासिकारकी मांगके हकदार पश्चिमादयोकी ठीक सक्या भारूम कर सकेती और ऐसे एकियादवाकी विनास्त भी पूरी तरह हो बामगी। मसविदा बिन बातोको कोड देता है दे हैं एसिसाई पंजीम<sup>स</sup> अभिनित्रमा निर्दिप्ट विस्तृत सन्न और वस्थ-विवास । अधिवत १९ वस्यसे कम सायुके वन्योको भी सुबह्वीने बचासा है और एस सम्द्रप्त निरीक्षणको टाक देसा है जो पंजीवन समितिवर्गे सक्तर्वत स्पेक्षित चिनास्तके छिक्तछिकेने बाते-बाते कारी भी किया जा सकता है। किन्तु मैं वह कह है कि यह बच्चोंके जाशी प्रवेशका निराकरण पूर्व कपसे कर देता है न्योंकि महदिदेने यह स्पष्ट कर दिया गया है कि विश्ववासी प्रमाणगर्थोंपर १६ वर्षेसे कम आयुवासे वश्योकी सक्या किकी जागेंगी और १६ वर्षके होनेपर उन्हें अधिकासी प्रमाणपत्र केशा पहेना। फिर भी यदि मेरी बीजनाको सदोप माना जाने तो रूपसे कम प्रदासी विजेयकरे सिनास्त सम्बन्धी क्षित्रान सामित्र करनेके रिकान्तको तो सबोप नहीं माना वा सकता और उन सारे बोपोकी भिराकरण किया जा सकता है जिनपर मेरी निवाह नहीं पत्नी है। इस्टीक्स, अब भी प्रश् मही है कि महामहिमकी भारतीय प्रकाक कश्यानकी वृध्दिसे जनता इस वैक्रान्यक प्रस्तावका न बस्मीरतापुर्वक अध्यक्त करेगी या नहीं।

१ वह २४-८-१९०० के इंडिक्स जीपिनिक्समें बहुत किया रामा था ।

<sup>्</sup>राची करण रूपला विश्वी समित्रके तथा किये राक्षेत्र एक मेरे क्षेत्र करावदी और एकिट किया तथा है। वेटिन एक १४६ ।

का सम्बद्धी भापकी मध्यापकीय दिव्यवीत दुमरे हिम्मको बारमें मैं देवना है। वह मक्ता है कि यदि

मर देशवासियाको सम्मानाम्यव वर्जेका आस्वासक [नहीं ] दिया गया तो चाह व क्लिन ही बिरे हर हा अपने आस्मानिमानकी बन्ति दन और अपना सम्जीर प्रतिज्ञाका ठाइनक मुबाय र जन देश-जिहासा और उसी प्रहारकी अन्य विपक्तियाँ उनर सिए बरदान-वक्य हागी।

भीर एक बातक तिए में आपका जार देवर जा बस्त कर मकता है कि एमा एक भी भारतीय नहीं है जो इस ध्राधिनिनमारी भारत हाय-नामने नारामाने नहीं करना । म उनम सं अधिरात

नागारा जानता है जिन्हान जिटोरियाम तम अधिनियमके बन्तगत पर्वापन स्थीरार तिया है और मैं यह भी जानना हैं कि वे इस अपनी राष्ट्रीयता और रिवरफ प्रति अपराप मानते है और दिए भी पदान एमा किया नगरि उनके ही यक्शमें उन्हान पैसकी कीमन

> मापरा श्राहि मो॰ व॰ गांधी

FCTC 2 -2-15 3

য়বিদান কলে জারী।

वयजीमे |

१३७ भारतीय मुसलमानींसे अपील

ज्ञाना विस्तर

tot

वस्तुत यह अविनियम समस्त मारतीयोंपर छागु होता है और इसीकिए इसका

सम्बन्ध समस्त भारतीय बनतासे हैं। किन्तु यह मुससमानौंपर बहुरी कठोरतासे लानू होता है स्योकि इससे हमारे वर्मका विश्वय रूपसे अपनान होता है और दूसरोंकी अपेक्षा भारतीय

सम्मानित जंग है।

16

मुसक्रमानोके बारमधस्मानको अधिक बाबात सगता है न्योंकि वे समायके अधिक धनी और हम कह एक्ट्रे है कि सीमाध्यसे बक्षिण आधिकामें मुसलमानों और हिन्युयोमें कोई विरोध मान नहीं है। हम सब मिलकर भारतीयोके रूपमें शान्ति और मित्रमानसे रहते हैं जापतम स्वतन्त्रतापूर्वक स्पवहार करते हैं और वपन प्रति निवेप और सरपाकारते मिलकर सवाई करते

है। इसकिए यदि इस उस धिकायतपर जो इसें प्रमापित करती है जोर देते हैं तो इस ऐसा केवल अपनी सनिविचत स्थितिकी सोर समस्त माध्यके मुख्यमानीका ध्यान सामगित करनके क्रिए करते हैं ताकि हम अपने संबर्धमें आपकी अख्यन सिक्स सहायता प्राप्त कर सके। मौर हम बापस मसबमानों और भारतीयोंके क्यमे यह प्रार्थना करनेका साइस करते हैं कि नार हमारा मामला सरकारके सम्मूच प्रस्तुत करके और बन्द तरीकांसे भी जिन्हें भाग शाल्क्यीम समझें हमारे साब अपनी सहानुमृति प्रकट करें। अब कि हमें इंब्डैंडसे बहुत सहाबता मिल खी है तब हमें वे नोरे उपनिवेशी भी विनकी हमारे साथ सहानुमृति है पूछते हैं कि हमारा देखें

भवदीय

इमाम अध्युष्ठ कादिर सास्त्रिम शावबीर (अध्यक्ष) एम • पी फैन्सी (मन्त्री) इब्राहीम साक्षेत्रो क्वाडिया (कोपाम्परा)

ईसप इस्माइल मियौ (संरक्षक) अब्दुल गनी एम सी • कमदद्दीनकी पेड़ी (संरक्षक) [बीर १३ थमा]

[अप्रेजीसे ]

इंडियन बोपिनियन ३१-८-१९ ७

मारत हमारे सिए क्या कर रहा है।

# १३८ पत्र 'स्टार'को'

जोहातिसमर्थे जयस्त २ १९७

सम्यादक स्टार विकानिधवर्ग |

सेवार्से

मैं एक बार फिद अनिक्लापूर्वक जापके सीमन्यका काम उठानके किए निवस हवा हैं। नमा में कह सकता हूँ कि आपने सब भी पूरी तरहसे मसविवेको नहीं पढ़ा है ? मैने जो सुझाव विये हैं उनका अर्थ यह नहीं है कि एशियाई अविनियमकी कुछ वाराजीको रव कर दिया वाये भीर इस प्रकार कुछ अंध तो उस मनिनियमसे और अधिकांच प्रवासी निमेयकते रक्त किये वायें वरिक यह है कि पहछेदाके अविशियमका सर्वेषा अन्त कर दिया जाये द्यांकि मेरी ध्यमें मेरे प्रस्ताबसे मेरे देशवासियोंको बहुत नाराज किये बिना ही उपनिवेशियोंको सब-कुछ मिक जाता है। मेरे लिए यह सुरुपय नहीं है कि मैंने और मैरे साविमोंने वो कुछ लिखा है, उसके लम्ब क्टरपोके बच्चयनका भार जापपर जानकर यह विकार्क कि यद्यपि इस अस्यन्त वापतिजनक विनियममें वैगक्तियोंके निधानोंका सवाक हमेशा एक वड़ी गम्मीर बात मानी गई है, तवापि वबदक उसका प्रयोग एक जनिवार्य गर्रके क्यम नहीं होगा तबतक यह प्रश्न कोई सर्वोपरि महत्त्वका विषय मही रहेगा। आपको बहु यी बाधालीसे याद आ बायेगा कि हमने स्वेचकार्थ उन बनुमितपर्योत्पर अँगुक्रियोके निधान विशे के को लॉर्ड सिकनरकी सूचनाके बनुसार बारी किये गर्न में। उस समय यह स्थेक्टाल करनेकी बात थी और वह मी लिए एक बेंबुटेका नियान क्यानेकी । एक्सियाई अविनियममें वसों क्रेंगुक्सियोंके निधान देनेका प्रस्त है और वह भी एक बार नहीं बस्कि जितनी बार जनिकारीयण क्षेत्रा वाहें। यदि में जपने देशवासियोंको दसी वाँगुक्तियांके निसान स्वेच्छासे वेनेकी सलाह वे भी वूं दो में समझता है कि मेरी ससाह तुरुत मस्वीकार कर वी चामेगी। केकिन मुझे और कुछ कहतेकी चकरत शही है। मुझे खेद है कि मारदीयोंके पक्षको सब भी चन्नीर और निविकार भावते सबी समझा का रहा है। मेरे देशवासी केवल इंग्रेना कह सकते हैं कि मके ही साथ नोश ट्राल्सवाल हमारे विकास हो ईश्वर अन भी हमारे साथ है।

> भापका नावि सोक का साधी

[अंधजीसे]

FETT, 78-6-89 W

र व्य गर्मे २४-८-१९०७ के बुँकियन ओपिलियनमें बहुत किया क्या वा । २. देकिर "पर व्यक्त स्तर्क स्तर्क स्तर्क निर्म समिक्तो" यह १४८४९ ।

र रेक्टिक्ट मार्ट । या उर्शनार ।

### १३९ पत्र 'रैंड डेसी मेल 'को

[जोहानिसवर्ग] वागस्त २ १९७

सेवामें सम्पादक

मझोदय

रैड देनी मेल [जोडानिसवर्ग]

बनत्त्व स्मर्धको भने मेरे प्रस्तावको आपने सम्यादकीय टिप्पणी सिखकर मान प्रदान स्थि। है उसमें एथियाई आवारीको समाह थी है कि वह बपने निवचयपर और दिवार करें, स्थोकि वह निवच्य एक जोवके साथमें और सायद हम शतको पूरी त्राव्ह समझे दिना कियाँ पया है कि एक एसे देसमें जहाँकी बहुत वहीं आवारी अर्थ-वर्ष को हो है सानुत्त्व एंचे देति विरोध करता किरानी पत्नीर बात है। वह एक विश्वच बात है कि बार एक ऐसे सक्तकों जिस्तर पिछले वह महीनोंसे छोग हुई हैं बोधके समने किया स्था समझे हैं।

िकर भी में से चन्य पंतितयों यह प्राथम करनेके किए लिख पहा हूँ कि क्या बाप प्रत्यकों बता पक्ते हूँ कि कानूनका संगठित किरोध करनेकी सम्मीपता और "बहुव कही कॉ-बर्गर सावाधी के बीच क्या सम्मन्य हूँ क्या इस आवाधीय विदिश्य प्रायमित्र इसमा कराया वायेगा क्योंकि विदिश प्रायमित्र ऐसे कानूनको माननेके कियु तैयार नहीं हैं को उन्हें नामर्थ कमानेवाका हूँ?

वापका जावि

मो• क• गांबो

[संद्रविधे] रैंड डेली मैल २२-८-१९ ७

# १४० आवेदनपत्र उपनिवेश मन्त्रीकी

यो जॉ वॉक्स ६५२२ ओहानिसवर्य जगस्त २३१९७

<u>क्षेत्र</u>म

रसमाननीय उपनिवेख मंत्री

क्रमहत

सामारम सरकारको ट्रान्सवाकके बिटिस भारतीय संबके कम्पक्षका प्रार्वनापत्र सविनय निवेदन है कि

द्रात्यवाकके विटिश भागतीय समकी समिति द्रात्यवाककी ससव हारा गास किसे समें प्रमासी-प्रतिवन्तक विकासक कारेसे महासहिसकी सरकारकी सेवार्स समितन विवेचन करती है कि

उन्त धिरितिन इस कानूनके बारेमें द्वान्यवाध संवदने दोनों पक्षनीके सम्मुख निनमपूर्वक बरना प्रार्थनावन प्रस्तुत किया। इन प्रार्थनावनोंको देखनसे यह विपय और भी सम्भी स्टब्स्ट सिंह हो सारेगा। इसकिए उन्त दोनों सक्षनोंमें प्रस्तुत किये पर्व प्रार्थनावनोंकी नक्के इस प्रार्थनावनोंकी कर दो गई है। उनपर क स्वया क चिक्क क्या दिये गये हैं। जनक स्वया क चिक्क क्या दिये गये हैं। उनस्त स्वया क सिंह सिनय निवेदन करती है कि उन्त विवेयकपर निम्मतिसित कारनीसे एसप्त का प्रमुख का प्रका है

(१) वह एथियाई कानून संयोजक अधिनियमको स्वायित्व प्रदान करता है।

योग्यताका वग नहीं माना गया है। (४) इस विवेदनके बण्ड २ के उपलब्द ४ के जनुसार विवेदक हारा निश्चित सिक्षाकी

(४) इस व्यवस्थ सम्प्र २ क उपलाब ४ क सनुसार विस्थय हाल निरिच्छ सिमाकी परीसा पास करनेवाले भारतीयोंगर भी एशियाई कानून संयोवन सम्यादेश सानू होता है।

र पर नाररक्ता इंडियम जीरियियमध्य ११-८-१९००के लंकी और स्त्रवा ग्रम्पती सनुसर १४-८ १९००के लंकी क्या था।

र. वे सावे दिनिकात्मान रिवे वा जुक है। वेकिन काम्यः नार्वेत्रास्य सुन्तराक विचानकाली " इत ९-५६ कोर "मार्नेतासका सम्बन्धाः विचाननारिक्त्वी " इत ११५ ११६ ।

३ रेक्टिर भावेदनवृत्रक साथ दिवा गवा वरिद्रिक ग ।

166

- (५) ट्राम्पदानमें परुगमे दश हुए भारतीय स्वाप्तरियाको उसके झालपा पर गुविया नरी की बई कि वे अपने विश्वामी क्याकी नशबकी व परेम नौकरोंको नामा । मारा भारतम् बलवा सर्वे ।
- (६) इस विश्वसन्ते सम्बद्ध ६के उत्तरमञ्जन ब्राट्स यह अधिकार दिया गर्ना है रि र्गारापाई कानून नगायक अविनियमणी गीमामें आनवात सादाका पाउनर प्रशंभी निर्वामित विधा जा महेगा।

### उपयुक्त विषयपर इसीई

दरन मनिति अस गतराबा प्रपर्दन्त नारकारे नारेके क्षमार वर्षा गरमकी मन्तिये अनमी मांग्ली है।

#### प्रथम प्राच्य

भग कि महायानिवरी नरकारका पता है शांतियाई कानम संधीपक प्राथित्यम दुर्गाकार्य राजवान भारतीयाम अधिवय-अधिव गम्नाव पैना वर बहुत है। प्रमुखी अर्थ पुन समावर्ष रशिवमानरे निण इनती अपमानवन्त्र नया हान्तित मानुग की जा वही है हि गाउँ करीने महत्त्व प्रमार मधीन नजीवन गीकार नजनहीं मोधा मधनी नवल नामारिक महान्यविद्यामारे धिन बानवा गरुरा भाग शेवर भी नक्षणापुरुष करना प्रशासन ह बरानवर दश्द प्ररापनकी तैयार है। पर रे-गरण पेस किय जानकर इस कियानका अस्थायी बच देनकी बात थी और पर मया हि उमें राष्ट्रियाहमार बरामर कारेने जनता हारा निश्वांतप नजारा अभीत निर्म न माता बार। नाव ही यह भी कहा त्या वा दि वर्गमान रिवाराधीन विध्यवता देगी इनिंग एरियर क्या या रहा है कि इन साबरामें पार्ट और बारत बीवह मी है। दम विश्ववरण पराज लक्ष ही लेल्याई बानन नगायक अधिनिष्ठवर स्वापी बना देगे है भीर क्यांचि रहा अध्यानगरी राजीका भी क्यांचर बनाय रसन्त है जलेका र्यातको कार्य गराभर अर्थितकार अवस्य निम्नासरी आस्वकार पर र

#### इनच श्वरप

बर नर्वेरिय है वि व एन भारतीय का बुद्ध आरब्ध द्वारपर रूपस्यानी को ही च भार गानार गुण देएम अर्थातर नाग की भार है। इस देलमें बन मार्ड ग्रां<sup>स</sup>ने प्रत्येत अवस् पूरांनी इक लावांग्या है गीड है जह है। इन्ते प्रशां अध्याधिक वर्णन न र मार्चात पर विगाद बार्गेंच इ ही राजीन बायारी सहित्रा रहे है ... बहुरेंग पीरि ब्राग्टिय भी कोई मोरा ही या अपने हैं-वित के रामायाच्या सभी व बारान होंगी में न्दर्भ । य में कुछ र ता बंधी बर्दिशी भी बही ही हैं। इन रामर्गद्यका दुन रिस्टिन ब लार के दिशोदि लाहा ने पानबंद बहाब राजवानम श्रीहर प्रवासे करार है हिए कारण के रिकार है तम बता है समरका मूलक विकास प्रकार शहर के मार्ग में मान बड़ा बादण इस इस बबाई। विकास्त्र अविका प्राथम स्टाप प्राप्त विद्यार केत गर्भ राम प्रवर्ग गरेगा व त कार्य हिन्द काम्यु है।

#### शीनरा कारा

बार्गीर बाचा विश्वासायण हेरलहरू । बाद व हिरहर असीरत पा बामापार्थ HITTHE TO P

#### चीया कारण

बक्त समितिको नाम सम्मतिमें लग्द २ वा उपखण्य ४ संदान्त अस्पट है भीर उपको स्वास्था करना मृत्दिकत है। तो भी यह रमट है कि वह इसरी बातों ने कामाय थाय मार सिर्पेको निरातन वनाता है। एसियाई काम्नर प्रमोकक अधिनियमकी सर्वोको उनसे पूरा करानका सियान करके वह थो-कृष्ण एक हाममे देश है दूसरे हामसे खुश स्वा है क्योंकि यह कम्मनर भी नहीं को या सकती कि कोई मारतीय स्वापक विका पानके बार कमी हुए कमनता भी नहीं को या सकती कि कोई मारतीय स्वापक विका पानके बार कमी हुए अधिनियमकी सर्वोको स्विका में दिसको उद्देश राज्यसम्भी पुर्वेश मारतीयोंकी निर्मास्त करना है कि स्वांकि एमें मारतीय की विकान उद्देश राज्यसम्भी पुर्वेश मारतीयोंकी निर्मास्त करना है है स्वांकि एमे मारतीय का बुश्वेश क्यान का स्वा का प्रमान प्रकार प्रकार का है है है। एसियाई कानून स्वीक्ष कार्य-वान भी नहीं है। मिलित मारतीयोंके एस स्वित्तियमको पहान करना उत्तर इस्ति है। स्वांतियम करना स्वारण क्यान है हि एस स्वाधीयोंको इस स्वांतियम करना स्वारण क्यान है एस हो है है । एसियाई कानून स्वांतिय क्यान स्वा है हि एस स्वाधीयोंको स्वा स्वांतियम क्यान करना स्वारण क्यान है एस हो है है ही एसियाई क्यान करना स्वारण क्यान है एस हो है है ही स्वाधीयोंको इस विवयककी दिखा सम्बन्धी सारते आरत साम बंधिन करनका क्यान है है हम आधीरीयोंको इस विवयककी दिखा सम्बन्धी सारते सारत बंधिन करनका क्यान ह है।

#### प**ैचमी** कारण

इस बाउटे इनकार मुड़ी किया था सकता कि बिन भारतीयोंको ट्रायसास्पे राहनका इक है जनको अपने अस्थायी सङ्गयक बाहरसे वृक्ता सकतेकी सुविवास वंधित करना एक गम्भीर विकासत है।

### छठा कारण

मूल सविवेदों बाय ६ का वरलाय (ए) नहीं वा । वैद्या कि करर वटाया वा चूका है हुन्स्वासके जायतीय स्विवाह कानून विद्यान विशिवसके वार्टिय केविक नारक सुद्धी क्या हुन्य हैं। सहाता है कि इनारों मारतीय उच्छ विविवास केविक में स्वेद के इन्हान के प्रदेश के क्या कि हमारे विर सुकारकों समेवा जैनकों किलाइसी व्यवेद हो कि इनारों मारतीय उच्छ विविवास वापने विर सुकारकों समेवा जैनकों किलाइसी व्यवेद केविक क्या हो है। उन्हों के हिलाइसी व्यवेद केविक क्या का क्या का स्वेद हैं कि इन्हों के देशानवारों के समी रोजी क्यारों है। उन्हों केवि विद्यान केविक केविक

करणाच्या करेखादन बहुत अधिक बार्यात्मजनक कालेती। इसके बस्तावा द्वारणानी देश निजान तरा यह अपर होता कि निर्दोणितकी मण्यीत चल हा व्यापेगी। और उपमें यह स्वारणा लाही है कि निर्देशित स्वारण वहां अब जायेंग । वेश स्वीर नामक ता व्याप्त स्वारणान्य अस्य स्वी तरी बाते हैंग । इसकें कालकी जूगों समाने किए जवनदानी सामक भ्रवा वापणा करण्य इस सामान्य बाराप्र (वर्ष न बारागा साना हो जाय) के निर्देश द्वारा वात्रवामा वह निर्दाणित बरद स्वयंक्र सरायों कि निर्देश निर्वाणित वाद्य नाही वादित हुए होता वात्री है

#### सामान्य पार्त

जान नामितनी यह नाम राज है कि वायना बिटार अधिरार हुना मामयमे नागार अवतन महामहिल मामाहिकी मानागन मानवीयकि नवस्था जिता है। अववा जार है अववा जार स्थान गर्ही हिया है वर्षाकि वे निर्मत मानवीयकि नवस्था जिता है। है अववा जार स्थान गर्ही हिया है वर्षाकि वे निर्मत मानवीयकि नवस्था जिता है। हिया है सम्मान मानवीयकि नवस्था कि हुए वस्त्री और जारमान्त्रीय एक्सा नामित हिरायुर्व का हानदिक्षण मरनारता स्थान हम तथा और जारपित का है। हमा की है कि विधानमार्थ आरावी के तथा मानवीय स्थान मानवीयकि वर्षाक मरनार्थ स्थान हमा तथा और जारपित का है। हिया जार है कि वह आर्थिकी औरन तथा नामानित वर्षाक अवविक्त मानवीयकि स्थान अवविक्त स्थान है। हमा जारपित का नामान्त्रीय स्थान स्थान

#### <u> ពេល័ការ</u>

सत्यन उन्तर समिति सनुगयपूर्व प्रापंता करती है ति उन्तर विशेष्ठरकी सस्त्रीकार कर दिया बार्य और सहामहिमकी सरकार बगना प्रभाव बानकर वस विशेषक्रमें ऐसा संस्रोप कराने विशेष एपियाई कानून समित्र समित्रियमें कारण महासहित समाइकी मास्प्रीय प्रमाद व्हा सत्य बानमावाल मौजूरा तमाव कर हो। केविक सबर, बिन समाबकी प्रतिनिधि यह समिति है सत्तर करते

केफिन अनर, जिल समाजको प्रतिनिधि यह समिति है उसका करने निवारण करना महामहिमको सरकारके थिए जासम्बर मधीत हो तो उसकी क्षा रावमें उसके किए सामाजको जाता का कि समाजको किए सामाजको जाता कि समाजको समाजको समाजको समाजको समाजको स्वार्थ जाता करने कि सामाजको हा सिया भाग और उसके निहित तथा प्राप्त अधिकारोंका स्वार्थीय माजको कोरते पूरा हुएआला पिया चारों ।

और स्थाय तथा वयाके इस कार्यके किए प्राची कर्तव्य मान कर सदा दका करेंगे।

[बापका आदि] क्रिय इस्साइस सियाँ

बन्दस विक्रिय प्रास्तीय संब

#### परिशिष्ट ग

कर्युक्त प्रस्वातको विकेकका किन बंदोंकी चर्चा की माँ है काक करण वोच दिने बाते हैं सरक १: शासिर-एहा बाजारेड, १९ ३ को गेतुक दिना बाता है किन्तु कामें का काना है कि ऐसी विद्यार्थ रहिता कानुत-बंदोंकक जिसिका १९ ० से विके हुए का जिक्कारों काना विकार के कर कोई समान क्याँ पढ़ेगा वो तह जानिकाका भागी बाता बातकेक किर दिने वा पक्ष हैं। इस्सा अक जानोह्य का अभिनेक्षक क्यों कहेगा की स्वारंग हात अपने वासा का

सन्द २: उपसन्द १ और ३: "चिन्ठ जनती "उ मध्याद सर दे कि उटने किन्निकी सरीह का महिल्मोंडी शरीमेंक दिया कोच्या को सर विधिकायक कातू होनेक तर व्यक्तिकों अपेक सरोकी राज्य को या अंकर कर ।

- श्रे मी व्यक्ति को इस अविलक्षण प्रस्त करण काम क्षेत्र करण्य मक्सा रामिक्य विद्री पेटी कानुस्त करीन हो था मान्य करणान्य है। जो को का कर गरिका करणान्ये हैं। जीन सिक्त करणान्य अल्ला कर करणान्य करणा कर गरिका करणान्य करणान्

प्राप्त ६३ कोई व्यक्ति की

- (प) किनी क्षण्यक वर्गन का जानिकास को बालेसी लागा थी बालेसर जा जानका सकन बरनेने स्वापने द्वार है अपनी कार्यक हमार निर्माण हुए सार्टरण विस्ताल करक हा कालियानी निरम्भान का प्रधान है जी विश्वण हमीन तम हिम्मा क्षणेत प्रधान कर केटी स्टिएक्स वा का कहा। है किने कियों हमा निर्माण निर्माण को । साने यह व्यापना है हि अनुस्पाद (द) के कर्मन एक बर्माण्डियों केटा निर्माण क्षणा की किने कार्य प्रधान करने होते सार्चित है अनुस्पाद (द) के कर्मन एक बर्माण्डल केटी किने विस्ताल की किने किने केटा कार्यक टिक्स्पात है है है इस्ताल किने व्यापना की क्षणा की की तो क्षणे स्टिएक्ट्रों क्षण होता को कार्यक ।

राष्ट्र ११ ( क्रिडी म्यानिस्ते, मिले का मधिनकाले स्थानेत का वार्तिस्त्व निर्म्ध मन्त्री सम्रा री गई (ते मोर क्षिती मन्य मणिको, निर्मा का सामित्यमं मस्य करण वा रहने कालगा बरण वा का मधिनका कर्मन सर्वेत करण, क्या वस मन्त्रीय तस्य दी गई है, के वा बात करण का का करणे नी एकपर। क्यों कारियेस वा राजिन महिक्स निरम्भिने काले वहाँ वहाँ का सामितीक क्या सम्पूर्ण योगी काश्यस

बहीं और हरते तह प्रवास्थ एकोमें बहले वहें हों। विधानका यह व्यवस्थित हा प्रकारित क्षेत्रित सहीं तथा बनाइ कुछ कोम समादा वरावा यह अमानादा समझेचा। वह आपनाय विधानिकारित करते व्यवस्था दिना बानेचा को कहतो वह व्यवस्थित व्यवस्थित करानीत करानीत करानीत कराना कर कर कर कैंदे क्षांत्रण व्यवस्था कराने के हुए विशोकों करात किया जाता है। निकाणिकारि देवी करानिका कुपने एकाने वे बताबार देन बता करा करानीत करात के वाल कराने करानीत कराने कर वाल कुपने कराने कराने वे बताबार देन बता करा व्यवस्था कराने कराने करानिका अस्तिक मानिकार के क्षांत्र कराने कर

[बंदबीसे] कानोनियस बाफिस रेकडीर्स सी जो २९१/१२२

१४१ सार द० बा० वि० मा० समितिको

[जोहानिधवर्ग बयस्त २३ १९ ७ के बाद]

पेवामें रेक्तिन बाफिका विटिश मारतीय धनिति

[कलत] प्रवासी विशेषक काही स्वीकृतिके किए प्रीपितः। प्रार्थनाएकं वास समा। विशेषक विभागी भारतीयीके किए व्यक्तिकरः। सरवासहियोंको बनाए विश्वीसनी बात विश्वेष रूपने समितिकः। प्रार्थना है, जल्बीकार किया जासे वा सामानीय

कोपसे मुद्यावया दिया जाये। विश्वटिक सारतीय <sup>संघ</sup>ै

[बग्नेजीसे ]

125

मधमायाः कलोनियम् वॉफिस् रेकर्यस्य सी यो २९१/१२२

र पन्न- क्ष्म्यूरिकने वह ठार क्षमठ ११ की क्षमीनेस क्षमीननको नेत्र हिंदाना। १ वेकिट विकास प्रीतेक।

### १४२ प्रस्तावित समझौता

ट्राय्टवालके उपनिक्या-तिषव और भी भाषीक बीच हुए पत-व्यवहारका हुंग सम्बन्ध कार पहुँ है। यह वहाँ वस्तीय बात है कि जनरक सम्हण्यों भी भाषीके कुमावका स्वीवरात मही किया प्रयापित वह समावके नामसे भारत कि जनरक स्वाप्त के हमाय बचाल है कि यह दोनों दर्मोका एक कमानी कि तिया है। वस्त्रक स्वाप्त के कि यह दोनों दर्मोका एक कमानी स्वाप्त कि हिंग वस्त्रक स्वाप्त के कार्य कराकी सप्ताी सावकार पूर्व कमानी पर एक ते कि एव पूर्विकाशन हरूकों अस्त्रीका कर रहे ते हैं। इस बहु कहे बिना मही एक एक ते कि एव पूर्विकाशन हरूकों अस्त्रीका कर रेगते प्रकट होता है कि बनरक स्वयुक्त प्राच्याकक मारतीयोंके वार्य कितनी लोकी पर एक दे हैं। उद्युक्त हरूकों अस्त्रीक स्वाप्त कर होता है कि बनरक स्वयुक्त प्राच्याकक भारतीयोंका पहकर कही विचयक स्वयुक्त हो गया है कि व बनरन साक्तिय दे वह उक्त कार्यक साथ न सुक्तर काल्यानकों साथ के प्रवास के साथ न सुक्तरक काल्यानकों साथ कि नाम साक्तिया है। एक की साथ न सुक्तरक काल्यानकों साथ महास्त्रक साथ न सुक्तरक काल्यानकों साथ स्वयुक्त है। एक की साथ नाम सामाविकाश कार के हैं होने नहीं है। एक की साथ नाम सामाविकाश कार के हैं होने की साथ की राम निवंतानम उन सापतियाँ कि स्वर्गन करा भी कर पैता होना चाहिए वी सम्बन्ध है। उपनक्ति उत्त वह वही सी साध्यक्त है।

सी बोचीने घरना मनिका मेजने हुए एक खाए मुद्दा उठाया है अवनि नया स्थानाय एक हम्मयाममें रहानेके हरूवार भारतीयोंकी विभावन करणनों मारतीय उनुसामकी करणा और मानमामें बात केनेके हफा करेगी। अन्यत्त म्यन्य करते हुँ नहीं। १ उठा जनाव नेता वन भारतीयोंका छाम है। बन यह जनकी मर्जीपर है कि वे शर्यवाचमें एक प्रवेश अपनामनेप औत्तन विद्यात अववा विदेश साम्राज्यके मानफिक और मानव गिन जानके विद्यु एक प्रवीचीर प्रवल्ण करें।

[सद्रमीसे] इंडियन मौरिनियन २४-८-१९ ७

## १४३ चुले बिलकी सहामुभूति

स्ममलांटीनके फेंड ने एक धार्मवनिक धेना की है और विटिस मारशीमाँकी हार्लेड इरावता वर्षित की है। स्मीकि विश्व बंगेड हमारे ट्राम्बदावक प्रावसीने बपने व्यास्थानाकों के मुक्तिने कानुकंत्र प्रति वनानी सुगा प्रकट की है उसका छंड में शहुरशाहपूर्वक समर्था किया है। छंड में उस्प निश्यपद निचार करनेके किए एक सम्पादकीय केसमाडा क्राफ्ट प्रयोग शाहुस कीर करहिलको भावनाका परिचय दिया है। बन्तमाँ वह इस परिचामपद मूर्वेश है कि एक मयसानवनक कानुकंत्र बारोग स्थापाड हारा अपनी मारावसी बाहिर करफ निर्ध्य मारशीय विकन्नक ठीक कर ऐहे हैं। हम बाहते हैं कि हमारे ट्राम्बचाकके शहुयोगी छंड में सम्यन प्रकाशिय उन्तरशियरे स्थाप हैं।

[बंग्रेजीसे]

इंडियन मोपिनियम २४-८-१९ ७

## १४४ पाठकोंको सूचना

हमारी बृष्टिये इस सम्बन्ध इंडियन बोर्पियन के गुलरावी बिमायकी कीमत नहीं वॉकी बा सकती। इस सम्बन्ध बेरिस्प्रिमित मासून हो सकती है किर सी बहु बिल्ह है। द्वास्प्रकारी मार्चीय इस समय जनस्वत्व संत्र के हि । बहु यम उपयोग पूरी तरह महत्व देनेंग कि है। बत्त हर एक मार्चीयका कर्मस्म मार्गते हैं कि वह संवर्षीय सम्बन्धित प्रत्येच स्थित हो। इं कर सम्बन्ध स्थाप करना है। पहनेके बाद पत्रको स्केत न दिसा बाये। उसे सेमास्कर रहनेंगी बहु हुए केल और बनुवाद यो हुए बार-बार स्वामती स्थिति करते हैं। इस्के बिचियन मार्चिस हमारे मार्चिस प्रमान कर्मस्म स्थाप हो। वसने हमारे पाठक बहुत महर कर सकते है। यस समने मित्रोंको इंडियन बोर्पियन की बायस्वक प्रतिवी सेमास प्रतन्ने किए क्ष पत्र के देवा इस सम्बन्ध में बिजनी सी महरू देवी हो। हम मान्ते हैं। इस बंबर्स हमीदिया इस्वामिमा बनुवानका मुस्कमानीके नाम पत्र है। हम मानते हैं कि इस संक्षी स्कृती मार्च बालि ।

[गुजरातीसे]

इंडियन बोपिनियन २४-८-१९ ७

र इन्हें को नहीं दिनालया। देखिय लडक्या मिन्न शह १९३६ गी।

**२. देखिर "धार्यान सरकारानीरे वरीक" इड १७९**०८

## १४५ विकाण आफिका ब्रिटिश भारतीय समिति

यह समिति बहुत बड़ा काम कर पही है। कीडबीर्यवासोंकी निम यह सो केवल स्पीकी मदस्या जाव भी इसकी मदस्य पिलती एउटी है। यी रिवडा बाग ब्यार है। स्पन्ट ही इस सितिहा बदन कामके लिए बॉविंग वनके करूरत है। हारवासमें बहुत-सा पैमा प्रमा है। क्षी पूर्वाद पूर्व पानकी बया है। क्षी पहिला प्रमा प्रमा का की मिला है। का सित्त बाक्तिकारी कड़ाई है। बज इस नटाक पायतीय कोशस्त विकास करते हैं कि बहु ज्यारा देसा में है। के की माहसीर इस पायकीर कपन करते प्रमा वस प्रा प्री पानत नहीं किया। सब प्री पा करते प्रमा करते प्रमा है। का स्व प्रा प्री पानत नहीं किया। सब प्री पा करते प्रमा है। का प्रमा प्रमा प्री प्रमा से प्रम प्री पा है। क्षारी प्रमा प्रमा प्रमा करते प्री प्रा की अपूषित नहीं होता बौर मह सित ही जायेग कि से महर्ष वैषको तैयार है।

[मुजरातीन] इंडियन जोविनियन २४-८-१९ ७

# १४६ भी गांधीकी सूचना

जनराफ स्पर्यन्ते की साथीको जो पन लिन्स है और उपयासे को प्रस्तासर हुए हूँ
उनकी चर्ची मीहर तथा कर्मी मेल में हुं। चुकी है। जनराज स्पर्यन्तर पन माफ समसी
है। उनके पनमें मामून होना है कि नानूनको अगक्य जाना बड़ा कठिन काम है। पन-बीम
स्परितायों के तथा से जो सकती है। दिन्नु हवारों व्यक्तियों को नवा देनकी हिम्मन बहादुर
होने हुए भी जनराज स्मरम नहीं कर मकेंग। इसीलिए वे बहुत है कि नानूनको पूरी तरार असमसे
कार्यें वार्यर परिवास को तो आजन्य वर्धी है रहे प्रवासी व्यक्तिय क्यों परिवर्ण क्यासमें
कार्यें वार्य प्रस्तार तथा यो प्रजीवनपनको प्रशीसा बची कर रहे हैं। उनकी चीन भीर करार
हार्य बहुन कर्म पत्रना दिनाई वे रहा है। उन्होंने जो उत्तर दिवा है उनमी मीहम उत्तर वे
हैं ति होते परिवास क्यों गा अवकार मधाय चक्र रहा है वायोगर नमाच कमा-नमा बर
में हार मूंना नमा नमा बाजन रणनी परियो है। जारणीय नमाज बनीरीयर समा उत्तर
तह देनता होना हि वे व्यव पर गरने हैं। जारणीय नमाज बनीरीयर समा उत्तर

सरकारारी दोशाभाग भी मात्रम होता है कि पहल जिम प्रशार के नामियों देने वा सक्तार उत्तरे ये का नव बत्त हो गया। सब प्रमाशित गया गुरू हुमा है। अगशार मयता गे हैं हिंद करात गयान अपनी हट गही छात्रेय "जीविष् मार्गीय नमाजगी कारत गुराशे छात वेर करात हथागी नुमानीने वानुनारी साथा जाता होता। देवी मेल तो यह भी प्रमारी दे रार है हिंदानाचार जे जाती भावित काण राग है यह बात मार्गीयाश था। जानी शाहित। येर हम बहारेशा महित्याना बहन है। वागुनारी जमनार्थ गारीन्या। गीरे बढ़ हो। यह है यह बहु

रे रेचा "१० कम्स स्वर्णक निधी स्थित्रो" वृत्र १४८ ४५ और १६४५५५ । म. देचित "१९८ व्या देनी केन या" इत्र १८८ १

153

भा सकता है फिर मी जनकी बाखा पूरी नहीं हुई। इसकिए सब बढ़वास सुरू हुई है। नहीं को इमारी सड़ाई और काफिरोंके बीच च्या सम्बन्त है ? क्या उनसे भारतीय समाजपर मान-मण करवाता है ? ऐसा चकुन वी विस्तरसे करे हुए के मुँहसे ही निकक सकता है !

क्षेत्रिन चनरछ स्मदसके उत्तरसे हमें को एक बात अच्छी शरह माद रखनी नाहिए सो यह है कि ट्रान्सवाकके भारतीय वरवसक वृद्ध खोंगे अपने बनका त्याय करेगे बेकके हुन भोगेंगे और निर्वासित होनेने अपनी प्रतिष्ठा समझेंगे तभी हमारी जीत होसी। यह सारा विवान हम तभी कर सकने अब जुदापर हमारा सज्जा भरीका होवा। मानी हिम्मू मा मसलमान प्रायेक भारतीयके किए ईमानपर बात बा टिकी है। ईमान-क्सी तल्यार हर इ बको काट सकेगो और वह ईमान इमें बोलकर नहीं करके विचाना है।

[बुजरावीस]

इंडियन सोपिनिमन २४-८-१९ **७** 

१४७ क्या हम न्याय परिपदमें जा सकते हैं?

सुर रेमंड केस्टने भी रिकके नाम जो पत्र किला है वह पढ़ने योग्य है। भी केस्ट बाबई उच्च न्यावास्थ्यके न्यायाचीस ने । वे कानमके प्रसिद्ध क्रियायती है । उनकी राव है कि मारतीय समाव [स्याय परिषद (प्रिवी कौन्तिक) में ] प्रस्त उठा सकता है कि 👫 नया कानून ब्रिटिश विकारकाराके विका है इसकिए नि सत्त है। यदि यह किया का वर्षी हो तो यह करम तिस्तरवेह उठाने योग्य है। फिन्दु हमें खरपूर्वक अहना होना कि रहमें कुछ पार नहीं। ट्रान्सवाकके बडे-बड़े वकील इस विचारके विवद है। इसकिए तर रेमडकी रायके मामारपर इस कोई माधा नहीं बांच सकते। भारतीयाँकी सच्ची त्यास परिवर उनकी क्षिमत है। उनकी मुनवाई करनेवाका रूपक खदा है। और उस सदाका प्ररोस 🗓 चनरा जबरवस्त कडीछ है। उसकी हिमायत कमी निष्यंत नहीं हो सकती। इतना होनेपर भी समाजकी सुविकाके लिए समितिको सुचित किया गया है कि वह विभागतके वी बढ़ीमों की राम से। इसमें बनकी बरूरत हांगी। बत इसारे क्यनानुसार यहि समितिकी सहायना भन्नी जायेंनी ठी परीक्षणात्मक मुक्त्रमा लड़ा जा सकता है था नहीं इस राज्या

[मूजरातीम]

निराकरण निया का सकेगा।

इंडियन बोपिनियन २४-८-१९ ७

# १४८. क्या मेटालमें खूनी कानून वन सकता है?

हेबर साहबके प्रथम करणपर मूलर साहबने जवाब दिया है कि नटाल सरकार मी नेटालमें दुल्लमालके समान ही कागून लगानिक सम्बन्धमें विचार करेगी। पूर्व कानूककी मही वियोधता है। उसकी बदलू केबक दुल्लमालमा ही नहीं सहते हुए मूक्की बदलूके समान बारों और लेक पूर्व है। इस हुक्कमाले निम्म बार्ट प्रकट होती हैं

१ द्राग्तवासके मारतोगोंपर वड़ी विम्मेदारी ै

२ यदि ट्रान्सवासके भारतीय पीछे इट यथ तो फिर इर जगह एमा कानून वन जायगा

और ट्राम्पदासका सवास छारे दक्षिण बाफिलाका है।

इसिनए लास्यदातक आरकीयोंको हर घंचट झेकफर पुत्र रहना चाहिए और इस प्रस्तको अपना व्यक्तिगत प्रस्त भानकर सन्य भारतीयोंकी पुरी मदद करनी चाहिए।

[मुक्यतीसे]

वैविषम बोषिनियन २४-८-१९ o

## १४९ सञ्चा मित्र'

हम नमुफारिटीलके छँड नामक कनकारने एक नेक्सा अनुसार दे रहे हैं। हमारी चनाह है कि उस सब आपनुस्त पहाँ। छँड का अर्थ वित्य होता है और इस अपनास्त्र मिला किया है। उसन का किया है उसने विराध अपना हमान सम्बद्ध मारी है। उस अनकारमा प्रमाद बहुत है और जैना अनर उनके कार्यादकों सन्तर पहा है जैया हमारो मोरोके कार्यर पता है। वित्यू अभी वे बोक नहीं ऐहे हैं। इस जब नच्या रच वित्याचेंने सब बोमन मारी। और के कैसोई बहुता स्वायान बाहित कि जारीस महाज्ञ मिल उस सम्बद्ध सामकारी किया दो कीमकी बदनामों होगी और दीन करोड चारनीयोधी कीमन देए हसार मार्ग्याधार से अशी आपेसी। छैड ने हमानी दरेकी बात उनके है। क्षमक है यह नाह आप सी 33।

[पुजरातीमे ]

इंडियन ओलिनियन ए४-८-१९ अ

रे केंद्रर अनुषे विकास अवस्थित्। वह १९ । ५—१1

### १५० हमीविया इस्लामिया असुमनका पत्र

ट्रान्यस्तककी हुर्गाविया इस्कामिया संकृतको सारतीय मुखलमानों और अंकुमतिक नाम एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण पत्र मेवा है। उसकी बोर इस मारतीय अकसार्ध और नेतावोंक स्थान सार्कारण उसते हैं। ट्रान्यसम्बके मारतीय हुरागी गम्भीर कहार्कि को है कि उन्हें मारताके कोने-कोनेछे सबस वी आणी चाहिए। सावतक विवादी सबस मिली है उत्तरी कार्य नहीं है। हुनारे मार्च स्ववेशके ही मल्तीमें उसको हुए हैं कह उन्हें दूसरा कान करानके निर् कम बनकास पहला है। किर भी हुम बाखा करते हैं कि वे हुमारे खिए बोड़ा बहुँ सम्म निकासिंग।

[पुबरावीसे]

इडियन जोपिनियन २४-८-१९ ७

### १५१ एस्टकोर्टकी अपील

प्रस्कोरिक स्वानिक निकायने छन्नार्की त्याय परिषयमें अपीक करतेका विचार किया वा । उने सर्वोत्त्व त्यासांस्वने स्वया पानी वास्त्वर बरम कर विचा है। छन्नार्की त्यानं परिषयमें वर्षान करतेने लिए को बनुर्गति केवी चाहिए वह सर्वोत्त्व त्यासांकाने नहीं में स्वानित्य स्वानित्व निकायका पानी उत्तर गया है। इसके कियु हुन एस्टकोरिक सार्तीयोंकी स्वार्क्ष रेसे हों।

[गुबरावीसे]

इंडियन ओपिनियन २४--८-१९ ७

१ रेपिश "नारतीय तुमक्यामेरी वर्षक" छ १७९८ ।

र. देक्टिर " रखकोटको वर्गक " वृष्ट १५८ ।

# १५२ फोहानिसबर्गकी चिटठी

# गॅचेफ्स्ट्रम और पद्मार्थसडॉर्पे

पंजीयन कार्याक्य इन योगों स्थानीत जीता गया था वैद्या है। और जाया है। योक्सन्द्रमध्ये बारवार दिखते है कि पंजीयकोंने मार्च समय बीड़ी पीनेसे विद्याया। एक कैरी द्रक्ष पंजीइत नहीं हुआ। पंजियन्त्रमधें स्वयंविद्य कार्यसे क्या गया था। विद्यादी पीन्संकर्ष पीटनंदर्श पीटनंदर्श पीटनंदर्श पीटनंदर्श पीटनंदर्श पीटनंदर्श पीटनंदर्श पीटनंदर्श पार्थीयोंने स्वयंदिद्य भी गही रखा। बाहुएये भी ज्यहोंने किसीकी मदद नहीं सी। वो पार्थीयोंने स्वयंदिद्य भी गही रखा। बाहुएये भी ज्यहोंने किसीकी मदद नहीं सी। वो पार्थीयोंने कार्याप्त पार्थीयन कार्याप्त कार्य कार्

#### हमटलको भेने गंधे पत्रपर टीका

यी बाधीन बनाक स्वदुखंड नाम जो पत्र किया है, वह प्रकारित हा गया है और प्रमाप नीहर और स्वार ने टीका की है। बोनों बसवारों मा बहुना है कि बनास स्मदुमंड उत्तरको निर्मावक बानकर थी गावीको मारतीय नमानमें यह निकारिया करनी बाहिए कि बहु कानुनारी गएक हो जाये नहीं तो उब परेशाब होना पहमा। यह मीग को ठीक ही है। किन्तु ऐसा किमरोबाते यह मूक वाने हैं कि बारतीय नमाज बनास नम्प्यूमके बरोने नहीं बैठा है। उनाम नश्साब थी परमेश्वर है बनास स्मद्म नहीं न ड्राम्नवाकके मीर हो। इन मोरोकी वानुकंड बया करानकी बाजुलनान मानुस होना है कि बारतीय समझके दिसीयण वे बर को है।

#### अभरत स्पदश्चका उत्तर

स्वयं जनतम स्वरणना जनत भी एक एसी ही धमकी है जिससे मान्सीयोचा रसी मर भी सुदी बता चारिए। जनतं वाम हमन विमी सी प्रवार वामून न्योवार बनाना है। इसिना वे नार-नारजी स्वतियों वे गो है। वे बरने हैं वि वे बानून पूरी तरह सम्बद्ध नारा। इसरा वेचा समयव ? वीर्ट भी पर नहीं लोक्या कि वानून पूरी नार समयमें नहीं नावा बारेगा। यह ना नामी जानन है वि बानूनमी एक भी उपयाग रव नहीं हार्गी हिन्तू प्राप्त पहुर्ज है जिस जनतं के मान्सीय प्राप्त कर विमा जनार नहीं करार नामू विमा जाना है उन्हें नाम देवर ? यह यह सवस्य हों आपनीय बनते हैं वि जाने जन का विमीनता कर नहीं है। इन्हवानहार वह जवस्य नामू विमा जा नवेना हिन्तू उन्हें नी

र रिक्ट मध्यः चिक्तपूरम् असमीर्वेशो । जीर मान्य सीर्वेलीय अस्तीर्वेशो मा १६२ ।

114 मरा हुआ ही शमक्षना चाहिए। हम जानते हैं कि यह उत्तपर छानू किया जामेगा इंडीब्स् तो कहते हैं कि भारतीय मेहरवानी करके कानूनके सामने त सुकें। किन्तु स्तना तो में निक्थमपूर्वक कह सकता हूँ कि तेरह हवार भारतीयोंको निरमतार या निकासित गरना बनरक स्मट्स या किसीसे नहीं हो सकता। यह स्वामानिक नियम है। हर कानून पी असकरों आ सकता है जहाँ बहुत कीग उसे माननको वैयार हों। मैं यह कह तनता है कि बहाँ समी चोर हाँ नहाँ चोरी-सम्बन्धी कानूनपर वसक शही किया वा सकता। प्रवाहरणके किए, पाएतके कुछ हिस्सोंनें का कृषकानेवाके धोग काशित बंबा करते हैं उन्हें किसी भी कामूनते वसमें नहीं किमा या सका है। यह अपराधी कोन स्व प्रकार मुक्त रह सकते हैं तब भारतीय कीम बैसे निर्दोप धोनोंको क्या हो सकता है?

#### रपापारियोंकी स्थिति

कुछ मारतीय विकारमें यह गये हैं और बहुतने छोगोंकी शक है कि वे बाबिर तर कि सकते या नहीं। यह समय ऐसा है कि जिसके पास जितना जन है कहकी पीड़ा भी बतनी हैं बजिन है। प्रस्त यह है कि सुनका मोह कैसे छूटे। इसके बिटिरिस्त मोरे व्यापारी [बनार] गांव देना बन्द कर रहे हैं। वसे मैं तो एक बच्छा कसब मानता हूँ। इतने दिन तक तो पोरे वजा करते म और मानते में कि मारतीय चंक नहीं चार्येंगे । सब में समझने समें है कि हमारा बाना सच्या है। फिर मी भारतीय स्थापारी स्वयं क्या मानते हैं इसका विश्वार किया जाना चारिय! जना है। स्वार क्षेत्र के स्वार के स्वार के स्वार के स्वार क्षेत्र के स्वार क्षेत्र के स्वार के स्वार क्षेत्र क मोरे क्षातारों में मिल में में में हो ने ना होने के स्वार करने हैं। इसका मोना उत्तर महि कि नमें कानूनको मान नेनेपर भी सिन्न में सिक्त ने में तो इस बचा करेंगे? उन्न बचने हो ऐसा प्रस्त भी नहीं उठ सकता। तब फिर बाब यह प्रस्त भी नहीं उठता। और वे मान ने हैं हमें ब्यापार न वसे बनवा स्थापारको कम करना पड़े तो इसमें कराई आहवर्ग नहीं। यदि वोर्ट भारतीय यह भारता हो कि समावके किए बिना नुकसान चढावं कानून रह हो नहता है था कोई भी काम हो सकता है तो वह नहीं मूल करता है। कब्द वा नुकसान उरानके निए हों हम कै है। हैं। बरि वह इस मान सुधीये नहीं उठावें से तो मामिर मानून हार्य करने नित्र होकर नुक्ताने उठाने निय बाल्य होना पहेंसा। और उचके बाद को हाल होना है उन्हों नुक्यान भी उठाना ही होना। ऐसी चिन्छा करनवाला व्यक्ति बताता है कि उन्हों नहीं शपमका अर्थ नहीं समझा है। जलके लिए तैवार खुनेवाले सोनाको बाछके न मिननहीं बिला ही नमें होंगी ? वारनवर्में उन्हें बाजने ही भारत केना बपने-आप बन्द कर देना वार्टि हारता हुए तथा हुए। वाराज्य कर्यु सावा हु। याता तथा साथासाथ स्वर के ६० को आहार सिमान बीफ कर्यु न ही कीई कहार्यन हो तथा सेनायांकी एकस वनके पान बहुँव सार्व सरका त्याव किये निना इन्त्रन नहीं भिन्ती। और न यह क्यूट पढ़े हिना पहन ही मिन्ती हैं सेने की कित पुत्र के इस राष्ट्रनायक के प्रतास के स्वर क्या के स्वर स्वास्त विकरी सेने मुक्तान की होगा। जैने गुरू यह किया स्वर्ण निन्नेवासा नहीं है में हो सम्मान की स्वर्ण है निर्वानमधी आणिम उठाय विना नया कान्त एए होनवाका नहीं है।

#### मनिक्ता निवेदन

भी मनिवर्न भी वयरमधे निवदन विया है कि मारतीय स्थापारियोगी अच्छ बर्नीर्व सरेरत तथा उत्तर स्वाधार पटावर निष् पातृत बनाया जाता पाटिए । सिर्मानी वर्षार रिया है ति सर्वे पातृत्वरा परिचाम जान जिला पूलरे चीतव बातृत बनाव जाने वर्षे स्ता गहीं जा सकता। किन्तु इस निवेदनका जवान में के सकता है। मान के कि सारे मारानित द्वायबावने को गये और साई सीन ककार्ति हु नये। यस हाकताने ककार्तिक सारानित द्वायबावने कार्तिक कर्मार्तिक सिंहा स्वयं सामकर वैस-तैय रहने दिया जायेगा। किन्तु सार्वे हुयारे सोमोंको कार्तिक कार्तिक सामित हिया सिंहा सारानित नहीं होगी। एकता मतानित की त्यारे के सिंहा सिंहा कार्तिक सहित साम के कि बहुतेरे माराजीयों रेवेल प्यारा समझकर कार्त्त क्षीकार कर किमा। तब बाबार दो जनके सिंहा कार्तिक कार्तिक सामा हो सिंहा के सिंहा के साम कार्तिक साम हो है। यद कार्त्त्तक के सिंहा के कर सकता है। यदि किसीने किमा दो मक्कार बाति हैं सिंहा के सिं

#### नियाँसम प्राप्त

#### रस्टनकांची

एस्टनवर्षेषे तार कामा है कि कुशको मेहरवानीसे सारे भारतीय पंजीयन करवानेके विकास वक्र है।

#### स्थार विकास

थी बांधीने स्टार की टीकाके सम्बन्धनें निम्नानुसार एक किया है

#### स्टार

भी गामीके इस प्रतथर स्टार में बहुत ही टीका को है और किसा है कि मेंगुनियोंका निधान कामता मार्ग मुख्य कार्योच नहीं भी तो उत्पर काल कर करों हतना और दिया नहां? स्टार का कहना है कि बक्योंका पेबीयन स करते बीर पुष्टित हारा कोने-कोने न पुक्याने या मेंगुमियों न स्थानते बहुत भारतीन मूख आयेंने इस्त्रीकर भी गामीका मुक्ताव दीन नहीं माना का

र देखिए "जानेदनसम् कामिनेस मन्त्रीयो " प्रश्न १८३-८८ । २. पाटके किए देखिए "एव क्टार सो" पार १७८-७९ ।

समर्ग गाँग गणान

एकता । इस्पर भी बांधीने बीर उत्तर दियां है कि अंवृद्धियों बनाता मुख्य बागीत तो स्वी किन्तु बागीतजनक तो है है। इसके अबावा अंवृद्धियों कमाता अरिवार्ध है। है। तहीं उत्तरा। काँव पिकनरके समयमें भारतीय तमावने सेक्क्यायां एक अंगूठा बयाना रवीकार किया था। भारतीय वसाव वस अंगुक्षियों तो स्वेक्क्यायुक्त भी नहीं बयायोगा। स्टार में निवेशको टेक् रायुक्त मही देवा है। जनतक बोरे ठीक तरहते कावबीन महीं करते तनतक सम्बोता है। मही सकता। किन्तु प्रत्येक मोरा कांक्रे भारतीय समावके विकाद ही तब भी बुरा तो उसके साव

# र्चवकी वैठक वृबदारको संबद्धो वैठक हुई थी। उसमें थी ईसप मिर्बो की बस्यूस बनी भी गायहै

भी वहादुरीन भी सस्वात भी गाविम गुहम्मद भी दमाम बस्कृत काहिर, भी उमाबी सर्व भी गुनाम मुहम्मद भी एन भी फैसी भी कहोदिया भी मुखा इछादवी भी बाहें ए काही भी मनीददीन भी वस्कम एम भी बम्बावाद तथा स्मद्भ उपस्थित है। भी पांचीन प्रवाह दिवान एमाबी वर्षों पढ़ी तथा उसे और उसके एमाब्यमें तार में बकती बनुमति भीगी। भी उद्दार्दिनों प्रस्ताब भी दे भी फैसीके एमवेनसे बनुमति दी गई। भी मुहम्मद सहादुरिनों प्रताह बीर भी कुमादियां एमवेनसे भी देवप निया स्वायी बम्बद काहिंग पर बीर हमाम बनुस काहिर्हे

प्रस्तान और भी नामकृते समर्थनसे भी पोषकको सङ्ग्रयक अभैतुमिक मन्त्री निमुक्त किया नया। भी फैस्सीके प्रस्तान और भी तमरणी साकेके समर्थनसे निर्णय किया नया कि संबना हिस्स

#### व्यक्तिम वार

लोकसभामें द्रान्सवाकको कर्ज विये चार्नके सम्बन्धमे प्रस्ताव किया नया वा वह मंतूर हो

हर शाह इंडियन कोपिनियन से प्रकासित किया वाये।

गया है। किन्तु उच्चर टीका करते हुए चर बाल्ये किला की किटिकटन भी किला कारि चरानी प्राय्योत्तिकों होनेवाके करिते चन्नामां बहुत कहा। भी किटिकटनने जो गुढ़के दर्शिय में कहा कि उन्ने देनेने गुढ़के वही यान्यारका कर्तव्य वा कि नह गाय्योत्योत्ते हुलांकी रखा करती। किन्तु चटने नह मुक्त माई है। भी कीलाने कोनक्सामां चन्नाक उठावा है कि वही घरकारणे बाहिसे कि नह वस चरकारको चनाह में कि नह द्वारणाल कोनकर गाय्योतिकों स्वारासिक करती करती करती है। स्वारासिक स्वा

चाहिंद्र के बहु वज बरकारको सकाह वे कि वह दुस्तवस्त्र क्रांक्टर चारवाल साधानार प्रीटके इस च्याचे हवाता दे। इस हच्चकस्त्रे बाल पढ़ता है कि घाटींद नहीं चितनाचोर दिखानेचे विचानता उनके पक्षमें उतने ही ज्यादा लोग होंगे।

ग्बरावीचे ह

इंडिक्स ओविनियम २४-८-१९ ७

र रेक्टियल कार की वहार दर ।

२. देखिल "कार व वा नि था समितिको" पृष्ट १८८ ।

## १५३ यत्र घोहानिसबर्ग नगरपालिकाको

[बोहानिसवर्ग बगस्य २८ १९ ७]

[धाउन क्लाकं बोहातिसबर्ग मझोदब ]

मेरे संबंधी समितिने स्वाचारणमोंने वामान्य प्रयोजन समितिका यह मुमान रेबा है कि गाम माताबाद उपनिमानेंने ऐसे संयोजन स्वाद मेरे हैं कि गाम माताबाद उपनिमानेंने ऐसे संयोजन कर रिये जानें कि हुत रिसे साम माताबाद कर प्रयोजन मेरे प्रयोजन मेरे प्रयोजन मेरे प्रयोजन कर एके निर्मे प्रयोजन मुख्यतं कराति है कि उपने मेरे सिति माताबाद मेरे प्रयोजन मेरे प्रयो

[बायका कादि ईसप इस्माइक मियाँ] बध्यभ विदिस भारतीय संग

[संदेशीये | इंदियन मोपिनियनः ३१--८--१९ ७

### १५४ प्रवास-प्रार्थनापप्र

हुम्मवाक्ट विटिश आरंपीय संपत्ते हुम्मवाक्ट प्रवासी प्रशिवस्थक विवयक्के बारमें वो रह सिरांग्ड करते हुए है कि प्रवाहत स्वाह कार्य क्षित्रपार्थ करते छ्या है कि "अवहड राज्यां हुए सारंग्ड पर यह कीपिन न कर वेरे कि महामहित्यकी हुन्छ। उने अस्वीकार करते ही नहीं कि सहामहित्यकी व्यवस्था कर वर्षे हुन कार्य हुन्य स्वाह प्रवाह करते हुन्य हुन्य हुन्य हुन्य हुन्य स्वाह करते हुन्य हुन्य हुन्य हुन्य हुन्य हुन्य हुन्य स्वाह प्रवाह करते हुन्य हुन्

रे रेपिर "मादेशसम् कानिया मनीची " यह १८६ १८८ १

. .

इमें बाद है कि की डंकनने और देकर कहा वा कि एश्वियाई पंजीयन समिनियमकी इसकिए जरूरी समझा गया था कि उस समय कोर्ट प्रवासी अध्यादेश काम नहीं वा बीर उसको केनक एक जस्त्रायी कराम ही समझा जाना ना। वह निस्तन्तेह एशिनाइयोके प्रवासके तवाकवित प्वारको रोकनेके लिए एक वबराहरका कान्त्र भी वा और भारतीय भी कॉरसके सन्दोंनें यह प्रवास-वयी ज्वार कमते-कम २० व्यक्ति प्रतिमासकी दरसे आ रहा वा। भी इकन तथा भी कटिसके बरनव्यकी यह एक अनोगी तारीफ है कि तस्काभीन उपनिवेध समिनके प्रास्ताविक भागवके एक वर्ष बाद भी बवतक पंजीयन वहीं हवा। बीट वह भी कि एसियाई पंजीयन अधिनियम अधतक क्यामय साम श्री नहीं हथा। हाँ इतना सहर हमा है कि पंत्रीयन अधिकारी जन लामाके लिए एसियाई प्राविधोंकी तकासमें उपनिवेषम गरत मगाते खते हैं जो लॉर्ड शंस्वोर्नके कथनानशार, वंजीवन-अधिनियम उन्हें प्रदान करता है। और यही वह अभिनियम है जिसे विचाराचीन विवास स्वामी बनाता है। और हर्ष तरा नहीं यह दाम्सवाकके गोरे निवासियोंको खान्ति रहा। अध्यादेखसे मक्ट करता है वही एसियाइयाँकी गर्दनने क्लेको और भी कस देता है।

इस प्रकार, एशियाई देलते हैं कि योपी बिटिय प्रवादी सविक स्वटन्वता देतेका नर्दे एसियाई बिटिस प्रवापर अविकाशिक पावन्तियां सगाना होता है। साम्राज्यके इस नये छाइके बच्चेकी दूसरे तथा अधिक प्राने स्वधासन-मोशी स्पनिवेखेंकि विपरीत उन भारतीयोज मनिकारोका अपहरन करने दिया का रहा है को पूरानी क्य सरकारको तीन गाँव चुकानेके कारक पहुंचेंसे ही ट्रान्सकांक के स्वामी निवासी बन चुके हैं। क्योंकि बैसा ब्रिटिस मास्तीन संबका कहना है प्रवासी अधिनियमके मातहत केवल उन्ही एखियाहमोंको स्वामी निवासी होतेका अविकारी माना बायेगा जो इस एक्षियाई अविनियमके मुताबिक पंजीकृत होने।

सन हारा चठावा नथा वह आकिया मुद्दा सक्तीमें हमारे बतनाये हुए इसरे ही मुद्दीके भी कान काटता है। इससे इस बातकी स्पवस्था की गई है कि दो बिटिस भारतीय इस <sup>सबे</sup> कानुनके अनुसार प्रजीयनका प्रमायपन न लेंगे उनको पक्षकर उपनिवेखसे बनर्बस्ती निकास था धकता है। वर प्रमायपत्र कना बनाता एक ऐसी जीपचारिकता है विसमें पुकासीकी बहुतसी बाते मा बाती है। ऐसा तो नहीं है कि को स्रोग पंकीयनका प्रमानपत्र नहीं केंग्रे वे ट्रान्सनाबके निवासी नहीं हैं। बास्तवमें एसिमाई अविनिधमके विषद बीस्तापूर्व मोर्च भेनेवाले अधिकदर मारदीय इस उपनिवेशके पूराने सम्मानित निवासी है। हमारे अध्यक्षकी क्षप्त क्षममें सं कुछ तो बीस-बीस वर्षसे यहाँ रह रहे हैं। उनकी सभी सामारिक सम्पत्ति महा तक कि उनके परिवार उनके पूजा-स्थाप तथा ऐसी प्रत्येक बस्तु मी विसं वे शंसारमें प्रिय समझते 🕻 वसी अपनिवेशने हैं। ये ही वे भ्रोग 🕻 को अपमानपूर्व वस्तावकों केनेसे इनकार करनेके कारण जपने नरींसे जनवंत्सी निकाले जामेनाले 🕻 और सई निर्वासन गिर्वाधियोके सर्वेंसे ही किया बायेबा वससे ट्रान्सवाक सरकारपर उनको मोत्रव तुना निवास वेरेकी भी कोई विस्मेवारी नहीं नामंगी। भी मिनाँ बचानी नढ सक्ते हैं कि सद निर्वासन कोर अपरायोके किए पिसे क्षप्र निर्वासन बच्चसे भी बरा होगा।

कोई एकनिन को हमारे शाम सहानुमधिकी भोदना कर मुके है और बाइसराव पर चके है बहि महामहिमको इस प्रकारके कानुनको स्नीकार करनेका परापर्स देते हैं तो स्सर्थ हमको दुन्ह भीर जारबर्ध होता। वे कई बार नह चुके हैं कि उनको एपियाई सर्जिनियम पयन नहीं है। जब द्वारबाक सरकारों निवटनका सुनहुए मौका उनके हाब कमा है। वे बाहुँ हो एपियाई स्वीधनियमको मनुक करा सकते हैं। बीर पुन पंत्रीयन करानक विज्ञानको नहरे हुए क्या प्रवादी अधिनियमये साधिक करा करते हैं।

[अंग्रेजीसे]

इंडियन मौपिनियन ३१-८-१९ ७

# १५५ केपके मारतीय

केप उपनिषेत्रके प्रशासी वाशिनयम और व्यापारिक परवाना वाशिनयमके अमलके नार्रेसे कर टाउनके विदिय भारतीय क्याने कंपकी लोक के मान में नार वर्षवंगत निवेदनयन पेस किया है उनके किए प्रकार कराने क्याने के मान के निवेदनयन में वा है वार वा निवेदनयन में वा निवेदनयन में वा है वार वार निवेदनयन में वा निवेदनयन में वा है वार वार निवेदनयन में वा निवेदनयन में वा है वार वार वार निवेदनयन में वा है वार वार निवेदनयन में वा है वार वार निवेदनयन में वा है वार करती।

[बदगीरे ]

इंडियन मोर्चिनियन ११-८-१ ७

#### १५६ लेडी स्मियके व्यापारी

सड़ीर्रम्मकरा व्यापार स्था किरते उन डिटिंग प्रारमीयोंका सूराग लगा रहा है दिनकों सड़ीर्रम्भ निरामक सामामूर्यक परमान छीनकर लिला रिक्तम दिनकों व्यापार करनते सिन कर दिया है और जिनमें दनमां मजान है कि व दिना परनामां स्थाने औरिकारामंत्रक निर्माण स्थापार जारी रुप्त में हैं। जब तथ तथने हैं कि सेडीरियमदरा व्यापारना ही दन परीव मार्गायाक पीछ पड़ा हुना है नव जनका दनना ही मजनव होना है कि पुरागीय प्यापारी जो सान प्रतिस्थान प्याप्त करते हैं उन्हें दग जिनमें निराम बारत करनते करियान कर रहे हैं। एका नजना है दि तथकानी नायन भी तुक्त क्या नवस्त्रीत हो है कि पुरागीय

र रेपिर लंबर बाजनक जलतीय लंबा र इ.स.

<sup>2. &</sup>quot;bil fines graud" gu a gra uft bibre

निर्दोप भोनोंपर मुक्तवमा चलानेकी मंजूरी न देकर लेडीस्मित्र निकायके आवरमपर असी नापसन्तमी बाहिर करेगी। सेकिन यह बात विकन्नक स्थप्न है कि सबसे कार्यवाही करतेके विए सरकारवर तवाब बासा है। क्योंकि ऐसा भासम पहला है कि महान्यायवादीन अवर ने कोग विना परवानाके व्यापार करना बारी रखें तो उनके बिस्मार कार्यवाही करनेके निर सरकारी वजीकको समिकार दे दिया है। गेटासके स्थापारी परवाना सभिनियमका <sup>१</sup> जनस<sup>्त</sup> वरहका है कि साम्राज्य-सरकारने उससे राहत देनेमें एक वरहसे अपनी असमर्वता स्वीकार कर सी है। सारत सरकार, जो निश्चम ही सक्षतितमान है अपने इस एकमात्र और सारवर उपायको कि मंदि मारतकी स्वतन्त्र प्रवाको स्वत्ताम स्वाय मी मही मिकता है दो निर्धामिटेश मारतीय प्रवासको रोक विया काचे इस्तेमास नहीं करती।

विग्रेगीस रे

इंडियन मोपिनियन ३१~८-१९ ७

# १५७ वादामाई जयन्सी

भारतक पितासह दादासक तौरोबीको जयन्ती सितस्थर ४ को बा रही है। उनके <sup>हर</sup> पृथ्वीपर रहनेके दिनोंका अन्त निकट आता जा रहा है। क्यों-व्यों दिन बीट रहे है दन पितामहरू। तेज बढ़ता जा रहा है। सम्बन जनके किए बरम्प है। वस मरम्पमें रेपके हिताने वे प्रशीरी सेकर खते हैं। बिरहोने विकासतमें उनका बरुतर देखा है वे बानते है उनके बस्तर और महीने कुछ भी जन्तर नहीं । उधर्ने दो व्यक्ति मुस्कित्तरे बैठ सकते हैं। उसमें बैठकर करोने भारतीयोंके दुःशोंका बोस अपने छिर किये हुए हैं। इतनी अधिक आयु हो जानेपर मी उनमें एक नौजदान भारतीयते अधिक काम करनेकी ताकत है। जनकी शैवरिकी कामना करते हुए हम परमेश्वरते प्रार्थना करते हैं कि वह हमें व हमारे इस पत्रके ताब सम्बन्ध रबनेवार्ट सब कोयोको जनके निर्मात ह्रायके समान हृदय है। अपने पाठकाँसे हमारा अनुरोव है कि इन सक्य पितामहका सक्या स्मारण इसीमें है कि इस उनके वेस प्रमका अनुकरण करें। ट्रास्सनावने मार्ग्यामोंको बाद रकता चाहिए कि सभर बावाभाईते हुगारे किए वो टेक रखी है वैदी ही टक हम मी रखें। इस शानते हैं कि उस दिन सभी भारतीय संव सभा करने बवाकि तार मेजेंथे । इस प्रत्येक अयम्बीपर बाबामाईका विश्व प्रकालित करना जाइते हैं । इसकिए अवि सप्ताह अर्वात् अपन्ती बीतनेने नाथ पहली बार हम विश्व कारोगे। बासा है समी कींग वर्षे सबवाकर रखेथे।

[न्बरातीसे ]

इंडियन बोधिनियन ११-८-१९ ७

र **रेकि**र कम्ब २, प्राप्त ३८५-६ ।

# १५८. बहुत सावधान रहमेकी आवश्यकता

इस समय वह कि बहुत कार्योक्षी नवर द्वात्तवाक्षणे भारतीयाँकी भीर क्यी हुई है मारतीय समावको पुरक्ताकी मूचना विकी है। यह समय समावके बन्दर कियी हुई गन्यीकी प्रकट करनका है उस बनावेका गहीं। हुम मानते हैं कि बनावेनामा संपन्नीय होगा।

भीर कम्मीकी बेनुनियोकी निपानी १६ वर्षकी उन्न हो बानके बाद भी जाये। इन मौकोर्ने एक की मौन एकी नहीं है कि निवाके निष्ठ कानूनकी बाठ दी कूर पढ़ी पापनींनें भी नहीं छत्योक्तन करना पढ़ी येहे पत्रोके बवाद में स्वटन साहब कह नहने हैं कि बहुठ बच्छा । अपोल् को उन पत्रके सुम ही वे तुरस्त पुलानीया उद्दा करी पत्रीयन पत्र के हैं। मसनिक्षों सह भी कहा ज्या है कि कानूनके सामने सारसीय दी मानके नमान है।

के से। मनविष्यों यह भी कहा नया है कि बातुनके सामने सारतीय ती मामके नमान है। इस मानते हैं कि देखर या पुताके जातिनकपर निश्वास करनेवालेके मूंहम यह बाउ निकल ही नहीं नपती। मनुष्य पंचक नुषाके सामने ही भीज है। हमें यह करने सभी होंगी है कि बार्यक्ष पत्र ती स्वटकक नाम नहीं निका स्वटा। त

ने निर्मा करने ना पुरस्त नाता है। साथ है।

हमें यह वहने नुमी होंगे हैं कि उस प्रकां स्वाद का बी स्वद्रक नाम नहीं निल्मा गया। व हम यही बरना जारत हैं कि उस प्रकां स्थान को क्षेत्र हो है। पि यह चौरा उपतरे माय हो है। ऐसे नाईबेरिक रामे शब्द करवार अनेकद हाना ही है। पि यह चौरा उपतरे माय हो बना दिया प्रया है। फिर भी यह प्रमोशा नहीं कि बाद चौर देना प्रयत्न नहीं दिया प्रयारा। करा हुआ प्रमुख्य हमाओ वीटक्का वीचार ही बाना है। इस्त्रीय करवार कराय प्रयास की तिल्ला का का प्रयास कर मारे की तिल्लाकों आर नहीं कारता। दे हामकामध्ये बुख माँग उसी नाइक निकट दिया के द रहे हैं। एम भागीयोकों हम नामह दे ते हैं कि वे वानुकारों मोनवास करवार बाय नुस्तन दसरे परस्त हो जारे और प्रशास करवा के। उसमें दक्का दीव बिक्क नहीं माना प्रयास हि उन्होंने भी हमी प्रशास करें का सीमाती बचेंचा उसस्त कुरमान पहुँचाया है और पहुँचाये भी हों हमी प्रशास करेंच तमीमाती बचेंचा उसस्त कुरमान पहुँचाया है और पहुँचाये भी हमी इसी इक्टांम नाम उसने नामिक्स हमें मारेनवाल कर मानन के वास्त वास्त माना में हमाना मारे दिस्त सामान करवा नामिक्स करवा पर विस्ता कर मान कर नाम करवार का स्वत्र स्वत्र स्वत्र मान समायको भी क्षांतित करेते। वे यह सिद्ध कर वेंगे कि भारतीय समायकी कहाई कानूनके विच्छ नहीं बक्ति नाय्य समोपनीके किए थी। उपर्युत्त पत्रमें यह भी बताया पमा है कि कुछ सरादती सोपीकी छोण्कर सेप भारतीय पंत्रीयन करवागेकी करपटा रहे हैं। यह वितान हरमास्वर है।

इसके बलावा आध्योगोंकी बोरये उपर्युक्त पत्र मंदि बनरक स्मट्सके पास मेवा गया हो उससे प्रवासी कानुनके सम्बन्ध में अभी यी गर्वी है उस भी पत्रत्र क्ष्मणा दक्षिण आधित सिट्टा आध्योग सिप्त का पत्रिक सिट्टा आध्योग सिप्त का पत्र के सिट्टा आध्योग सिप्त का पत्र के सिट्टा आध्योग सिप्त का पत्र के सिट्टा स्मार्थ का सिट्टा का माने के सिट्टा का माने के सिट्टा का माने के सिट्टा का माने के सिट्टा का सिट्टा का माने के सिट्टा का माने के सिट्टा का माने के सिट्टा का सिट्टा का सिट्टा का माने का सिट्टा का

[गुजरावीसे] इंडियन मोपिनियन ३१-८-१९ ७

### १५९ लेडीस्मिषके परवाने

केवीस्मयके बिन माराठीयोंको परमाने गड़ी पिके उत्तरपर फिर बारक झाने हैं। वे कोग दिना परबानके स्मानार कर रहे हैं दक्षिय स्थापार संबने उत्तरपर मुक्यमा नकानेकी विश्वारिक की है और भी कैंदिकरणे उत्तर दिया है कि वे कोग स्थार अब भी रोबनार करते रहेंगे उत्तरपर मुक्यमा सकाना स्थाना कोवेबके नेतालोको इस प्रवारक मारवाना दिया दमा था कि को कोय दिना परबानेने स्थापार करेंगे उन्हें रोका गड़ी बायेगा। यह चयन स्थापन्तिक दिया दमा था। अब नोरे थोर कमा यो है इसिंग्य स्थापनुति वच गई है बीर सरकार बोरके सामने मुक्कर बुकानें बन्द करना चाहती हैं। यह बायकोंने इतनेके सीन पास्त्र केंग्नियाड़ी हैं उत्तका

- (१) साही न्याय परिवर (प्रीमी फीसिक) में बरीब की बाये।
- (१) काहा त्यान पारवर (प्राचा कात्रक) न वार्यक का वादा । (२) जगर वह वर्गीक न की वा यहे हो कश्चिक मुनिया वही सरकारसे मुखाकार्य करें । यह उपाम पहुके उगावक साव-साव किया वा सकता है ।
- কং। सह उपाय पहल उपायक धामणाया किया वा धकता हा (३) हिम्मतके साम बुकार्ने सुनी रखी वार्थे। मुकदमा यकनेपर खुर्माना न देकर मात कुर्क करने दिवा वार्थे।
- पहुंचा उपाय तभी किया जा एकता है जब कांग्रेसके पास १ पीड जमा हो जामें । मुख्य जपना को करता ही जाहिए। उससे हमेसाओं किए समस्या कुछान जामें जो हो नहां मही। तीमारा उपाय सबसे सरक जीर सच्चा है। कियु उसे करता महोंचा मा है। नह किसीके मिलाने-पारोंने मही आगा। अगनेमें जीय जाहिए। जह हो की सब कहा हो सकता है। हुए

कानूनमें क्षम नहीं है। नेवक कुर्माना किया था सकता है और यूमीना न देनपर वह माठ कुर्क करके बमूल किया था सकता है। हमारी विशय सम्बाह है कि झारतीय कोग यह मार्ग स्वीकार करे। बॉक्टर रदरफोर्ड जैसे यह करते हैं और हम भी यही कर सकते हैं। कियु ऐसे काममें दूसरेकों यी हुई हिम्मद बेकार है। मनके बन्दरसे प्रेरण होंगी काहिए।

[गुजरातीसं]

इंडियन बोपिनियन ३१-८-१९ ७

१६० " हजरत मुहम्मद पगम्बरका जीवन-मृत्तान्त" क्यों बन्द हुआ ?

इस प्रश्नका उत्तर देते हुए हुमें खेद होता है। भारतीय समाव और जासकर प्रस्कित भाइयोंकी सेवा करनेके किए सत्यन्त सुद्ध बृद्धि एवं प्रेमसं हमने इस सनुवादका प्रकाशन सुक किया था। गोरों बारा सिन्ने गये जीवन परिजॉर्ने वॉलियटन इर्पेंबर हाए सिन्ति यह भौवन-वरित्र बहुत ही बच्छा माना बाता है। उन्होंने कुक निखाकर मुहम्मद साहबकी कृतियाँ नताई है। मुस्कमान बर्मकी अच्छी बाते अच्छी तरह पेख की है। ऐसा हो मान हो हम मानद है कि बोरे मुससमान अमने बारेमें अर्थना उसकी स्वापना करनेवास्के बारेमें क्या किसते है इसे जानना प्रत्येक मधलमानका कर्तम्य है। इस बनवावको प्रकाशित करनेम हमारा स्ट्रेस्य सपने उसी कर्तुम्मका निर्वाह करना वा । किन्तु पाँचव प्रकरणमे दिये यमे महम्मद साहवकी सारीके विवरणसे हमारे कुछ पाठकोको ठेस कमी और उन्होंने हमें सुचना दी कि हमें उस बत्तान्तका प्रकाशन बन्द कर देना चाहिए । हमें यदासम्भव यही सिद्ध कर दिसाना है कि यह अखबार समामका है। हमें किसी भी प्रकार, जिला बकरतके किसीको चीट नहीं पहुँचाना है। इस किए हमने जीवनचरित्र 'देना वन्त्र कर दिया है और उसके किए हमें खेद है नयोकि एर तो उसके बनुवादमें वहत मेहनतकी गई थी और इसके बब हमारे पाठकोंको इर्रावमकी सम्बर प्रस्तकको समझनेका अवसर नहीं मिलेना। इसके असावा ऐसी खबरे भी पहुँच रही हैं कि बहुत कोग इसकिए नाएज हो गये हैं कि ब्रमने जीवन चरित्र वेना बस्ट घर दिया है। उसे कोगोंसे इस इतना ही कह सकते हैं कि सबि उन्हें उसका बनुवाद वाहिए दी हमें जिस्ह मेर्चे।

#### १ गांपीचीक सम्बेटरी न्यावन वस्त्रांम जनमी कल्परीने हुत्ताई २९ १९६२ हो स्थित है

गोरी मारी प्रियम नामिक्य नगुरम जाते। क्योंने प्रेरिक्यम समिक्यी पुरुष सक्ष्म अंद्रिय स्थारित (पैरान्यका संप्रियम प्राप्ति में भी इतियस स्थारित प्राप्ति में स्थारित में स्थारित प्राप्ति में स्थारित में स्थार

१०६ छन्। व

यदि बहुत पाठकॉकी इच्छा हुई तो वब हमारे छापाकानका बुविधा होगी तब इस स्वतन्त्र पुरतक प्रकाशित करके उन प्रमियॉकी बासा पूर्ण करनेका प्रवस्त करेंगे।

[युजरातीये] इंडियन जोपिनियन ३१-८-१९ ७

### १६१ केप टाउनके भारतीय

बिटिय मारतीय सीमधी नवीं हम गत छत्याह दे चुके है। उसमें बहुतसी महम्पर्य मीमीक समाकेस हो जाता है। हम सीमको बचाई देते हैं। हमें जासा है कि सीम हस कामके पीड़े यसहरूमय स्थित समाकर परिशास बच्छा कार्योगी। केमके मारतीयोंको जीवनार प्राप्त करने जीर उनको सेंपाकनेके विस्ते जवसर है उसने जीरोंके पास नहीं है। हमें यह भी जाता है कि मोड़ीकिंग तथा देतर सम्बन्ध भारतीय कीम जीर संबंधे मिछनुककर काम करेंसे जीर सब मिककर एक नदी गिष्टि इकटा कर सेंसे।

[मृजयतीसे] इंडियन सौर्यनियन ३१-८-१ ७

#### १६२ वहाबुरी किसे कहा चामे?

समाचारपर्नोर्ने खबर है कि मूर छोनोर्न जो भूसकमान हैं कासाव्यक्रोर्ने बहुत ही बहादुरी विचार है।

अपन जहांकि नारे क्याते हुए मूर प्राक्षेत्राके की बीर टीरवाकींगर क्रकीत प्रफर पड़ की। उनगर करी पीतिमाँ और बनीके दुक्कीकी बचा हो। यो किन्दु उन्होंत परवाह नहीं की। बहुत कीय बायक होकर शिर परे किर वो जितने बने वे बाले करते वरे और टीपोके मुँह एक पहुँच नये। उनके बाद कीटे!

पाठक पूछने कि छोनके मूँहरे बापस की बीटा का सकता वा ? बहादरीको सही कुनी है। उन्होंने दक्षण ओड़ विकास कि छेव छोत्रियोंको छत्त बहादर कोनॉपर छोप

उन्हान दरान आक्षा स्थामा कि छन् ताराच्याका वस बहादुर समागर या। सकानेत्री हिम्मठ नहीं हुई। उन्होंने उनका स्वायत किया और हुई का तारा बनाकर राजाबी देनके किए राज्यिमी बनाई। बादमें बहादुर विशाही खखान करके नाम्य बीटे।

ऐंधे बहादुर्रोका बनुकरम चारी बुनिया कर चकती है। वनके बीत घद ना एकते हैं। किन्तु हमारे मुख्यमान पाठकाको इससे खास तीरके सबक केगा चाहिए। यदि इन मुर कोर्नोकी यो नवसी माने खाते हैं बहादुरीका बीवों हिस्सा गी हम ट्रान्टवसके पाध्योगीर्में होत्रा तो हम मित्रयम बीतेने। इससे मरना नहीं है न मारना ही है। वनका स्थान करना है।

[गुजराठीसे] इंडियन मोर्चिनयम ११-८-१९ ७

# १६१ जोहानिसबगकी चिटठी

# नाइस्टस्ट्रम तथा रत्टनवर्ग

दन दोनां बक्हीं पंजीयन कार्याक्य पंता गया नैता है। कोटा है। नाटमस्ट्रम्याओंने हो एक दिन कुमर्ने भी बन्द रखीं। एक भी व्यक्तिने पंजीयन नहीं करनावा। वार्नों स्थानोंको विश्व माखीय एक और हमीदिया इस्कामिया अंकुमनने नवाकि जार भन्ने में। यह सत बहुत हैं पुन मानुस हो च्या है। किन्तु किटा भी इस्ते हमें युक्ता नहीं है। पंजीयन कार्यान्यका बहित्सार करात सामा हो चया है। कार्योको पाहे बही पंजीयन करमानका अवस्य दिया का पहा है इस्तिय बहिज्जारमें विश्वेय कीश्विय उठानेकी वात नहीं खी। किन्तु अन्यत्म मुकाम और अतिस तारीको अत्योग दौर मचती है या नहीं यह देवना है। आवशे ही चर्चा बक्त पही है कि इस कोग हिम्मद रखींने वा नहीं और वो कांव हिम्मद रचेंगे वे बेकका समय आनेपर भी दर दक्ते या नहीं।

#### रेखवेकी वकसीफ

भी अपनुष्क पती तथा थी पुष्काम मुहस्मदको निर्देशिया जानवाकी घामकी Y-Y की
गाड़ीमें बोहानिष्ठवर्नेदें जाने नहीं दिया गया था। इस सम्बन्ध से दे कि ना नार्द्रकाई की सी
बहु स्वाला हो गई। मुक्स अवस्थकका कहना है कि बन्धे से है किन्तु गाइने दिव्यों
में उसके किए बनह नहीं थी इसकिए उन्हें बाने नहीं दिव्या यकार जनरक सम्दर्धका
कहना है कि से सारी बहकने मार्द्रीयोंके मेके किए हैं। यह कहाई जब बागे नहीं
का सरनी ननीकि मार्द्रीय कीम इस समय करीरीपर वहीं हुई है। यदि कसनेपर बहु
गीन गादिन हुई तो केने बादिकी सहनीकी बरने-बाप स्थापन हो बार्गी। और यदि
कर गीन पित्रकी तो किए केने कि दिव्य निर्माण का बात होने सके सन स्था

#### सम्बन्धि विकार

यो हात्री वजीर वर्णा पित्रवारको परिवार सहित करको ओर विदा हुए हैं। उन्हें बहुने किए भी अद्भुक गत्री भी शाहबूदित हमत भी स्वीदित भी गुरुष प्रहुपत से प्राप्त अप प्रेर्ण के भी स्वीदित भी गुरुष प्रहुपत भी प्राप्त भी स्वीदित भी प्राप्त प्रहुपत भी स्वीदित भी प्राप्त प्रहुपत भी स्वीदित स्वीदित भी स्वाप्त भी स्वीदित विदारित कर स्वीदित स्वीदित स्वाप्त भी स्वीदित स्विद्य के स्वाप्त स्वाप्त

#### विवाकियेपमके हरोकी समा

इस्माहक देश नामक एक दिवाधिया कर्यवास्तर फरेबका इस्ताम था। उसका मुक्सम भी श्री विकियर्सकी बदाकतमें विशोधियामें बका था। उसका दक्षाम था कि शिवासा निक्कने बामा है इस बातको जानते हुन भी उसने बनेंस्ट एक्टेंकी देवित तम्बाकू तरीदी थी। स्वर्ष उसे तीन माहकी सका हुवे है। यह मुक्समा भारतीयोके किए सम्बादकक है। हमनें दर्गी इस्क सूत्री चाहिए कि हमारे यहीं एक भी विवाधिया न हो। किन्तु इसने दे दिवासायकों पात ही व्यावस्था भी विवाधिया। यस मानिस मारतीयोको विकस्क दर दाना वाहिए

#### रत्त्वचर्गका प्रश

रस्टतकरोंके समाजने जो जिजब प्राप्तकों उसके कारेंगें संबद्ध नाम एक पत्र बाता है। उसमें किन्द्रा है कि कैटन चैमने मारतीयोंको समझाने नये थे। किन्तु सबने बृहतापूर्वक परी बचाव दिया कि पंत्रीयन नहीं करकाना है। यो चैमन भी क्ये थे किन्तु उनहें भी वहीं बचाव दिकता। बहाँ भी बायू देसाई भी प्रदीम माई, भी बचारिया थी मही बौर दो पूर है की दस्यस्थनक से। पूकानें साथे दिन बच्च रखी पहीं थी। यो बौरीका नामके पूर्वकान पाठींमाके पास भी कोड़ी गये था। किन्तु पुरानीय माहिने पंत्रीयण करवानेंसे साफ इनकार कर दिया।

#### फ्रीक्सरस्ट तथा गॉकरस्ट्रमके एक

फोस्टरस्ट तमा बॉकरस्टूमचे पत्र साथे हैं। जनमें बहुकि नतावॉने किसा है कि एक वी मार्ट्याव सनुमतितम नहीं केवा। समीमें बहुत कोश है।

#### विद्येष अपमान

बोहानिसबर्व नगरपाकिनामें बन यह इक्तक हो रही है कि जारतीय चीती वा दूसरे काले कोनोंको पहले बजेंडी बोड़ा-नाड़ीमें न बैठने दिया चाये। संबने इस पूजनाके विरोदमें पत्र विका है। किन्तु इस समय ऐना होनेकी कम सम्मादना है। नगाड़ा केवल पत्र कानूनका बन रहा है। उसमेंसे सन्तर्भे को बाबाब निकलेसी उसीपर सब सारी-महार है।

[मुक्यदीसे]

इंडियन मौपितियन ११-८-१९ ७

# १६४ पत्र कोहानिसबग नगरपालिकाको

[कोशनिसवर्ष सिसम्बर १ १९७ के पूर्व]<sup>1</sup>

[टाउन क्लाई बोहानिसंबर्ग

महोसम ]
पहले दलेंडी किरावेकी कोड़ा-माड़ियोंने सम्बन्धित बातायात व्यनिवर्गोंने प्रस्तावित
संधोत्तनके बारेले बरने दुवी मासकी २८ तारीको पत्रके सिकाविकोंने मुने सालम हुआ
है कि परिपाद सिकाट व्यवकार्योंक को ने से ही वे रेपवार व्यक्ति हा पहले दनको
कोड़ा-पाड़ियोंके उपयोग-सालमी बरोम्पालें मुक्त रकना बाहती है।

नावानावाकाक उरदार-जन्मान बर्धानावाक पुष्प प्रभाव पहिले हुए उरदाही बातके बजाय क्षेत्रप तनक ही जिन्नकमी क्योंकि यदि किसी व्यक्तिक वानमें बीर हामान्य व्यक्ति कार्योक वार्योक क्षित्रकों कार्योक वार्योक वार्योक वार्योक वार्योक क्षेत्र है। इस वार्योक वार्योक किस है कि वार्योक क्षेत्र हुए हो जोने हैं के बात वार्योक के वार्योक क्षेत्रक है। इस वार्योक क्षेत्रक के वार्योक के वार्य

भापका बादि ईसप इस्माइल नियाँ बम्मस

जम्मस विदेख भारतीय संब

[अंग्रेजीये] इंडियन जीविनियन ७-९-१९ ७

स्टी मासकी २८ कारीयांक स्थानेसे सकते दीता है कि कर यह संश्रासने किया गया हा ।
 रेजिय "यह मोहामिन्दर्ग कारपालिकामी" वृत्र १९९ ।

## १६५ तार ' वावाभाई मौरोजीको

[बर्गन सितम्बर ४१९ ७]

मेदान भारतीय कोश्रेयकी भारतके राष्ट्र पितामहको शुभ कामनाएँ। मह दिन बार भार आसे। इंस्वर भारतीय प्रशेरको यीमीय करें।

[बंद्रेजीसे] इंडियन औपिनियन ७-९-१९ ७

१६६ माषण डर्बनर्से

[क्वेन सितस्बर ४ १९ ७]

गांभीजीने कुमाया कि सारे दक्षिण सांक्रिका और दुल्यवाससे बाहरके गांधीय पत्ना बना वर्षे और ऐसी फिसी भी सावसिक्त आवस्थ्यकाले किए वो दुल्यवासमें कर बड़ों हो कोच तैवार करें तो यह बहुत बड़ी सहस्थाता होगी। कक्तारे मांधीय समावके श्लेकका प्रीतीयन बस्तरेके प्रत्नातका और बयर

स्मद्सको मेचे काने वनका जी वर्ष सनसामाः। [बग्नेवीसे]

इंडियन मौपिनियन ७-९-१९ ७

र वह बाहानाई वीरोनीके दा वें कथाहितार नेवा का वा १ विवार "सकत वांनेस्की समारे"

पर २११-२१ । ८. पोपीनीची कॉन नामके व्यवस्था नेतक धारतीय वातिस्थी वह स्थित देश्य पुर्वत में । व्यवस्था भी स्थल प्रस्मापनी विकास ने गुल्याक-स्थेति क्रम्मकी शिक्षि नारी कोते । वस देशकी शिक्षि

it gas afte \$ 1

निर्मा निरुवंद किए शक्तावीरे वर्गुक्त करून श्रीलेंद्र देखिए ।

## १६७ भाषण कांग्रेसकी सभामें

धर्मन सितम्बर ४१९७

हमने को कहार पुरू की है वह बहुत ही मारी है इसकिए उसका परिचाम भी बैदा ही होगा। यदि चीत यसे तो मारतीमोंकी स्थिति ट्रान्सवावमें ही क्या नैटाक केप और मारतमें भी बहुत-कुछ सुबर सकेगी। बौर यदि हमने मूँह फेरा तो उसका परिचाम मी उत्ता ही अश्व होता। नेनालमें थी हैगर चैसा व्यक्ति संसदमें ट्रान्सवालके पंत्रीयन कातृत उदान हु। कराच हु।ता । नरानमा या हु।र कथा व्याप्त चयन प्रवस्ता हुन्यकालक प्रवाधी कर्नन वैद्या बातून वनानेकी बाद उठाये केपने छेरीवाके तथा दुकानरारिको एरवानोंकी उक्कीफ हो देखारोका-नेनें नये-नये कानून व प्रतिकृत्य कमाये कार्य रोजेधियामें मी माराजीयोंकी किए विद्येप कानून वनाये जायें और जर्मन पूर्व वाधिकारों मी भाराजीयोंकी प्रतिकृत पिरानेका विकास हो — यह सब यदि हम अपना पानी वतानेको वैदार हों हो वक सकता है। टाल्एबाक्रमें को करना उचित है वह हो रहा है। छन्दनकी समिति भी तेत्रीक काम है। प्राप्तकालन चा करना शाय है नह हा रहा हा ज्यानक जायात या विवास कर रही है। नेटालने में कुछ नजद वो है। देश चुनाईको निर्देशियामें को तार जाये सीर उपके बाद हर प्रशंतपर हुछरे गोचोंने मण्यकों बीर ब्यापारियोंको वकन-वकर ठार पेने गये उनका प्रमास बहुत बच्छा हुता है। उपके लिए में सीर प्रान्तामक सार्याक्त सापता होता है। यहा विवास के सापता सीर है। यहां कि सामारत में में सापता सीर है। यहा कि सापता सीर है। यहां कि सिर्मार हो है। यहां कि स्वास्त सीर सीर प्रमास हो है। यहां कि स्वास्त सीर सीर प्रमास हो है। यहां कि स्वास्त सीर सीर बहुत करना है। यहां कि स्वास्त सीर सीर बहुत करना है। यहां कि बमी बहुत-सा बन्दा इकट्ठा किया था सकता है। यहाँ मैं यह नहीं कहता कि इसी तरह हुसरे नौरोंसे वन एकत्र करके ट्रान्सवाक श्रेज हैं बक्ति मेरा कहना है कि उसे एकत्र करके बना एवं निष्ठे जरूरतके धनव उषका उपयोग किया का एक। ट्रान्स्वाकके स्रोम भी चन्दा एक करके बनना हिस्सा बेठे हैं। बिटिय भारतीय संब इस कहाईमें क्यमग १५ पींड चर्च कर चुका है और सब भी बहुत खर्च करना है। उसके पास नाज केवल १ पॉडके चन कर चुना हु नार जन जा नहुठ जन करना हूं। उध्य नाथ नाम जनक र पाडक करीब ही है। ऐसी सदीब स्वितिमें लोक मुझके बार-नार पूछा करते हैं कि उस जेन सानेवालीके बाह-नाम्बोल भरप-रीपक किछ प्रकार कर खत्रेवा? इस सबका मेरे पास एक ही उसर है और वह है कि हम उम्ब नुवायर सरोसा रणनेवाल हैं किर यह खवाल क्यों उठावेंगे कि अपने पत्नी-नम्बोका क्या होगा। इतनेयर सी हमें कथने करोमका पासन करना चाहिए। **घर-घर और गाँव-गाँव माकर चन्दा इकट्**का करना चाहिए। स्रोगोका स्वितिसे परिचित कराना चाहिए। इससे ने लशी-कशी चन्दा देंगे और उन्हें इसकी वानकारों मी हो जायेगी कि समें कानूनसे हमारी किरानी अवस स्थिति होनेशाओं है। शतकब यह कि हमें कुछ मी बठा नहीं रचना है। तभी हम लुदापर पूरा बरोस्सा रच सकते हैं। हमें बितना भी करता है बहु करता बाहिए और उसीके बात हुए प्रसापर बुकाकी हवारत करक बात कालपे मीनता बाहिए कि हे जुड़ा है हैक्तर हिनारी ज्यायको वर्तीकी यदि यहाँ कही पुत्रकार्य मीनता बाहिए कि हे जुड़ा है हैक्तर हिनारी ज्यायको वर्तीकी यदि यहाँ कहीं पुत्रकार्य नहीं होती तो हुयें तेरा तो पूरा मरोगा है। तेरे बरबारम किता भी काम्में जस

र मह और स्वयोद्धाल अधिको प्राप्त क्या था।

भी सन्याम सहन नहीं होगा। पिक्रके रविदारको हमीदिया अंजुनन [की एक बैठक]ने मीकवी मुहस्पद मुक्स्यार साहबने ती यही कहा था कि हुने तो अपना सिस्टसम्बक बर सुबाके दरवारमें ही मेजना है। पिछके रविवारको व्यक्तिस्टनमें बन्धास्टमीके उच्चवमें नहीं विचार सारे हिन्दुजोंने व्यक्त किया वा। इस वपहकी प्रार्थना सब कर सकते हैं।

एक प्रश्नके उत्तरमें भी गांधीने बताया :

सेडीस्मबके सम्बन्धमें हमे अभी जो मीका मिला है उसके किए। जोपिनिवन के पिश्रके मकमें ठौन मार्थ सुकायें गये हैं। उनमेंसे एक विशास वाना वाहिए। विश मुक्बमेकी बरीस हम एक बच्च विकायत के यमें वे उसमें और इसमें अन्तर है। इह नुबर्गन पर्वाच कुर के प्राचन किया किया कि प्रधान कर प्रकर्त है और यदि बही मुनवर्ग न हो है। सम्बद्धि प्रधान परिवर्ग कालिक कर सकते हैं। केकिन उचके बिए बनकी पूरी भावसकता है। हिम्मत प्रकर हुशार्ग कोक की बाएँ हो। मैं किन उचके बिए बनकी पूरी भावसकता हुं। हिम्मत प्रकर हुशार्ग कोक वी बाएँ हो। मैं क्यांग अच्छा समक्षता हूँ। केकिन कार्र सुक करनेके बाद उसे माजिर तक निमाना चाहिए। हुकानदार भूमीना न वें और अभी मामका बार-बार नीवाम होने हैं। जिन व्यापारियोंको इस वर्ष परवाने मिक पर्ने हैं उनहें सरकारसे सर्वी करनी चाहिए कि हमारे माहबॉपर इस तरह बन्धाय हाता है ती हम भी अग्रस वर्ष विना परवानेके पूकान जुकी रजेंगे। सदि इस तरह हिस्सत और वृडताके पान हम प्रमाणिका महान सेविया करेंगे तो निश्चित ही बोरिंग और तभी नो पैर कमाये हैं भीर वो समायेने उत्तकी तिनती होगी शही तो हुमेकी तरह बोरगे। बन्धरमाहसर प्रवास कार्योक्तममें गवाहक बाँगुटके नियान किये जाते हैं। यह कार्यूके विद्य है। मबास बन्धिकारी अंगूटके नियान के सकता है यह कानूनमें है ही मही। स्टॉकर्

इस निपनमें यदि भीरन और बुक्तारी लड़ाई की गई तो यह प्रमा मिठ जायेगी। यह प्रमा बभी पुरू हो रही है। इसने अंकुरको फुटते ही बसा देनेकी बकरत है।

इन्तवातमें रूक कोय सनगीता करके पंजीवत होना चाहते हैं वस सम्बन्धमें पूछे बानेपर

भी गांधीने बातावाः

प्रिटोरियामें पुछ ममन सरकारमे समझौता करक पंत्रीहरू होना चाहते हैं। इस समझौतेमें बरा भी ताम नहीं है बल्कि नकसान है। हमारी सहाईने सक्ते स्वइपको जिल्होंन समा किया है उन्हें ऐसे समाधिने संतीय नहीं होना। संको हत समानिके सन्यन्त्रे से पन मना है नहीं टीफ है। निग्हें भागमापके समातिसे सन्तीय होता हो दे समानित कराने बनाय नयी ही पनीयनको सनी में तो तसन समानको सहाई मूची नहीं हागी।

नगरपासिका मताबिकारने कानूनशी लॉर्ड एलांगनने नार्नजुर कर दिवा है। यह राहर

क्सी दिनके मजबादमें प्रकाशिन हुई थी। इसकी समझाते हुए भी वांचीने कहा :

इस बोतका या सम्बनशी समितिको है। यह कातून यहाँने बट्टन ही पहन समाईसी स्वीष्टिनिके हेनु विस्तायन पहुँच यया था। वहां अवनक विचारार्थ पट्टा रहा। इसिया वर्षे उसने रह होनेरी नात्मावना की बागरती थी। शतिक निमिन्ने परिध्यपूर्वक वा नार्ध को उसे न वरने बाद वह कुल बैठी राज्यी यो वो परिचास हम आब केराने हैं वह नहीं होता। आगारि सब हम नव अवाधितास्वा लाम प्राप्ता

र देखिर केडियियंड सर्वे " यह र अ थ ।

पुस्तकोर्यका निकाय भी हाधिकोदाके मामलेर्गे सर्वोच्च व्यायाकायके निर्वयके विकास सकाहको म्याय परिवर्क करीक करनेके लिए अनुमति भीगना चाहता है इसका कुमाता करते हए भी गांचीने कहा:

निकास बनीय करनेकी अनुमति चाहता है। यह महीं वी बा सकती। वसीकि उसमें वर्षे ज्यादा होलेकी ग्रम्मावना है और यह महीं बीजाता कि परिचास कुछ होगा। फिर भी सभादकी स्थाद परितदमें अपीक करनेकी सनुमति श्रीक कोई सीमता है तो हम रुकायट गही कारेंगे।

काने त्यादीकरफ़ काव भी गांधीने बताया कि आज माराके पितासतु पायामाई मीरोबोडी करनी है। उसके सरकण्यों एक तार करेरे लेब दिया पता है। इस प्रयोगर स्वीयद्वेत सार्योगी तार हारा सुचित किया कि तुम बाशामाई मीरोबीको बीर्यामुझी कामता करते हैं।

इसके बाद तब बठकर कड़े हुए और उन्होंने बावामाईकी बीर्बापुके लिए कामना की तका उनको क्रुपहुत्सीके किए तीन नारे कवाये। रातके क्या कबे समा तमान्त हुई।

[गुकरातीसे] इंडियन जीवितियन, ७-९-१९ ७

### १६८ पत्र उपनिवेश-सचिवको

बोहातिसवर्ष

विकास ७ १९ ७ के प्रवी

[ उपनिवेद्य-समिक प्रिटोरिया महोदव |

विदेशीये ।

भरे छंपको विस्तरत कमसे पता चला है कि सरकार एसिमाई पंजीयन स्वितियमके बन्दर्गेद विक्रमित प्रार्थमाएक केमसे पूर्व प्राधियोहे इस जासदके हुक्कामे के पूरी है कि बन्दर्गेन कमीतक संबंधे कुछ स्वस्योहि जनुस्ति द्वावके कारण से प्रार्थमापन नहीं दिये।

सि मेरे धंकने प्राप्त कुकता सन्त है तो में बावप्यूर्वक विवेदन करता है कि बहुतिक मेरी बातकारी है अबके किसी सरस्यों कभी कोई ऐसा बबाव नहीं साम है और मेरा संप्रे मेरा प्राप्त में मारा प्राप्त कर्मा के किसी क्षित कर्मा के सि विवेदर मार्थन कर्मा है है विवेदर मार्थन कर्मा गर्म है उसे वह परिवेदन क्षित कर्मा कर्म के बाद ।

्वापका बादि ईसप इस्माइक निर्मा

वभ्यश विटिख भारतीय संवी

TAICE AIG

इंडियन मोरिनियम ७—९~१९ ७

र देखिए "तार सामानां कीरोबीको " प्रस्त कर ।

### १६९ सविनय अवशाका धर्म

ऐसा लगता है कि संसवके बोगों सवगोंने को यह विधेयक पास कर दिया है कि
गृत पत्नीकी बहुनसे विवाह करना वैच है प्रससे लेसबीय कानून द्वारा स्वाफित दिखों
(एस्ट्रेक्टिकट वर्ष) के पादरी एक प्रकारके स्वयापित्योंने परिक्त हो कार्ये। केदरवरिके
सर्वोगिर पादरी (आर्क किस्त्) में आब एक संवेक लेबा है क्रिसमें पादर्थिसे अपूरित
किया है कि प्रसार हम प्रकारक सम्बन्ध वेक्के सन्तुन हारा बावज करार दिये परे है
के स्वर प्रनीकी कार्यक विवाह न कराय।

<sup>#</sup> डेली ब्रेच

इस दिनाइमें पहलेकों हुगारी कुका नहीं है कि मूठ पलीकी बहुतसे साथी करना स्वी दिवास पुनार है या नहीं। हमने उपर्युक्त समुद्री तार यह बयानेके किए उद्युक्त दिवा है कि स्थानाइ काट परिस्तितियों में पाणी सिवारायों हुए कपनेका एक सर्वनाम उत्याद है नीर कातृत्यर स्वमंत्राक केटा सादित-पराकण कोन साथी क्षारायात्मक हुन किसे दिना सिर्फ मही परांच स्वमंत्रा स्वाद सादित-पराकण कोन साथी है कि यदि उनमें कोई सन्तरासा है और यह किसी सास कातृत्ये दिकार कमावर करती है की यह सर्वाक्ष उन्हें सन्तरासा है जीए यह किसी दिया सारा सुसारे गाने स्वावस्थ के निर्देश मार्थी हिए किसे पर्व और केटरवरी के बार्व दिया सारा सुसारे गाने स्वावस्थ केटिया कारणीयों हिए किसे पर्व और केटरवरी के बार्व स्वाद सारा सुसारे गाने स्वावस्थ केटिया सारणीयों किए साथ सुद्री स्वाद में बार्व केटरवरी के बार्व मानृतरों सबहेकना करना वैच है तो बिटिय सारणीयोंके किए सुद्री यह जीर भी बविक वैद है कि से एसिकाई पंत्रीमन किसीनामको सागने क्षार कार्य स्वय सारा प्रवासिक्ष कि सो साथी कराने है स्वयं है कि वै का्नृतकों मार्ग । लेकिन मार्थ है साथ सार एसे पासिसिक्ष किए स्वाद हो है क्योंकि से एक अंक का्नृतकों मोर सहे है बीर यह है सन्तरासा कार्य । स्वाद साथ केटिया है कि विचार साथी स्वाद केटिया साथी है कि स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद में इति साथ ता है है और समस्तरों सेट कहे है बीर यह है कार स्वाद स्वाद साथी किया है। स्वाद साथ साथी स्वाद कारणा साथीयों के लिए सनते ही हा। इति सहस्त स्वाद से हिया हो साथ स्वाद से है स्वाद से साथ साथी से स्वाद से साथी साथी साथी है सिर्म हम्में साथी साथ साथी से साथी से साथ से साथी है सिर्म हम्में साथी से साथी से साथी से साथी से साथ से साथी से साथ से साथ से साथी से साथ से साथी से साथी से साथ से साथी से साथी से साथी से साथी से साथ से साथी है सिर्म हमने से साथी से साथ से साथी है सिर हम किसी में कार्य की स्वाद से साथी है सिर स्वाद से साथी साथी साथी

र का नित्तर गुरुतातीय वह जीर जानेत क्या विधानेत योगीओं क्योर्डा बाइनिक, म्यूनिस्तरी रण इंक्टर देनों बेरिन कोरी (१८१०-६९) के नित्तन सर्पियब वर्षायाका वर्षे (ब्रांत हू बयूदी बॉफ स्मिक् हिस्तनीत्तिरुम्स) में उरात्मा को श कार निकल वर्गक्य १८४२ में क्यारिक शास्ताका स्रितीव (प्रित्तरेसर हूं निर्याण सर्कारेट) ग्रीच्छा नवसीवत हुपा था।

ट्रान्यसम्भे बिटिश भाष्यियोंकी भी यही स्थिति है। वे कानुस्परामम है मीर बनवर उन्हें को प्रतास्पन रिक्ता हुआ है उत्यों इस एवियाई कानुस्के मासहस पंजीयन न करानेसे कोई कमी सही सायेगी स्थीति इसे उनकी सरायास्पा करे पीरपके किए समामाननक बीर उनके पंजीक हक्ष्मों सुनित स्थासकर अस्तीकार कराती है। यह सम्मन है कि सप्यामहरूके गिजानकी सरिकी बागे केकिन यह बात कानुस्त माननेके विज्ञान्तपर भी उत्यों ही बागू होती है। हम धन्योंने इस विभावन-देवाको उतने सही तौरपर नहीं वे सकते नितना कि कोरोने स्थापीत एकाएके बारों बोकते हम कहा ना

अपर कोई मुससे कहे कि यह [अमरीकी] लरकार बुरी है, क्योंकि यह अपने अमरपाहींनें सानेवाले कुछ विवेधी वासुनॉलर कर सहाल करती है तो सानव है में इस बारेसें कोई सब्देश न कई, क्योंकि में जब वास्तुनिकि बर्गर काम सकता हो। सानी प्रान्तीरें यदेने होता है [बंध ही तब सामा-क्योंकें की होता है] जीर आयद इससे बुराबिके कम अरकार बाकी सहस्राता निकारी हैं। बहुरहान, इसी बातको लेकर हमाजक करना एक बहुत बुरी बात है। केकिन जब प्रवंच अपने [सातक] प्रान्तर हमी हो बाये और कुमा और करकार शोकपाला हो दब दो में यही कहूँगा कि हमें रेटी श्रासन-। बंबकी अब करकार हो गरी हैं।

एडियाई पंजीवन अधिनियम बिटिय मारतीयोंके किए विक् ऐसा कानून ही नहीं है विसमें मोड़ी-सी कुराई हो या बोरोके सक्योंने यह एक ऐसा यान है निसमें मर्पय है सिटम मर्पय है सिटम पर्पय है सिटम मर्पय है सिटम मह दो कुराईको ही बैच बनामा है या वर्षणका सावन बनाना है। इस ठरड़ कुराईग सिरोक करना एक ऐसा पवित्र कर्जय है विसम्भी बीरोक कोई भी मनुष्य निरमेक मायदे जनना मूँई नहीं मोड़ सकता है। और केंटरवरिक बार्क विस्पर्की तरह विदिय मारतीयोंने किए भी इस बाठका कैटका उनकी जन्मरासाको ही कनना चाहिए, और उन्होंने फैनम कर भी किया है कि वे रुपियाई कानूनको माने या न माने चाहै उसके किए की मी कीमत कुलानी हो।

[अंग्रेजीसे] इंडियन जीपिनियन ७-९-१९ ७

र तार वांचीजीने त्यहा अनुसर अंग हिसा है । देखिर "सानूनका विशेष --- पर वर्तना [६]" पर ६११ अनुभागेर २ ।

### १७० 'इंडियम ओपिनियन'का परिशिष्टांक

इमने गतांचमें शुनित किया था कि हुम इस बंकमें मानतीय दासामाई नीयतीका दिव उनके क्यादिवरके उपकवसमें बेंगे । उसके अनुसार पाठक इस अंकमें उनका किन हेंगें। यह पित्र गत वर्ष वह मारतके पितामह स्वदेश समें के किया गया था और 'इंकिया' में कारा पता था। हमने यहाँ उसकी गक्क की हैं। हमारी सकाह है कि एव इसे महाकर रखें। किन्तु हम इसकी मच्ची महबाई सो तब कहेंगे कब यह हुमारे हुस्सामें अधित हो बागें। कानको टुकड़का समाकर रखतें और उसके पीक्ष जो कर्त किया है, उसको तनिक मी स्वर्ण न रखनेका नाम हो मुर्तिश्रम या बुरुपररसी माना का सकता है। इस विवक्त में सम्पर्ण देंगानेका बुस्स मान यहाँ है कि उसको सेकबर हमें बनने करम्यका निराप नया जान होता रहें। इस समय दक्षिण आदिकारों और वैधे ही भारतमें ऐसी स्थिति है कि समामार्थ वैधे रिकर्मों भीर निरुक्त आये सो प्रीप्त कर्माक स्वर्ण होता कर्माक होता स्वर्ण स्वर्ण स्वर्ण कर्माक सार्थ कर्माक स्वर्ण स

[मुक्यतीमं]

इंडियन जोपिनियन ७--१-१९ ७

### १७१ सुस्वागतम्

मेटाबके तसे गर्मार सर मैन्यू नेक्स था यथे हैं। उसकी उस पैताकीस सर्पकी हैं। वे यमिताहित हैं। वे महर्यो हैं और अपनी आरिके रहके व्यक्ति हैं कियूँ स्वित्य सार्विकारों स्वर्गर मितृस्त किया गया है। क्या काता है कि वे बड़े प्रेमी परिवर्गों और उनुस्तेष हैं। हीगकोग्सें सभी कीमीका किय स्वरोते कुए किया था। इस समय नेटाककी हाक्त वहीं बच्चे हैं। ऐसी परिस्थिति में मधीर स्वराज्यस्यास उपनिवेश्यों से बहुत हस्त्रकों नहीं कर सकते किर मी अपनी एक सन्दर्शीवित सकाहित और स्वित्यस्य सावस्त्रकों कहा सहस्ते हैं। उनके सामस्त्रमा थी बासार्ग रखीं नहीं हैं भावस्त्र कीन से सम्बद्ध हो। उनके साव उनकी और समार्थीके समय प्रतिकार सम्बद्ध स्वत्यन्ते महीं वेशी।

[गुजराचीसे]

इंडिक्न मोनिनियन ७-९-१९ ७

# १७२ अनाकामक प्रतिरोधके छाभ

#### एक स्मरणीय उदाहरण

रन सान्योजनको बुनियाद पुरोशके दक्षिण बारिन्या-बुंबरीसँ पड़ी थी। बारिट्रया और हैंस्सी थी समय-समय देंग में । केन्द्रित हो स्वारी बारिट्रया सिक्स स्वारी देंग में दें । केन्द्रित हो स्वरी सिक्स सिक्स हो से स्वरी उसे मदा ही सिक्स हो सिक्स हो सिक्स हो हो सिक्स हो हो है से सिक्स हो हो है से सिक्स हो हो है से सिक्स हो है से सिक्स हो हो है से सिक्स हो है सिक्स हो है से सिक्स हो है सिक्स है सिक्स

इनं उपाहरणीमें द्रास्त्रशास्त्राध्याध्याचे बरत सबक केना चाहिए। इनसे स्पष्ट होता है कि इतिहानमें को बाने पहुने की वा चुकी हैं बही धारतीयीके तम्कपूर्य हास्प्रबानमें को जानी

र नामरिक मानके का कारका वर्ष है। इस ही ; यह नाम १९०० में जाएल हुए का भारते कही दिया नया ना भी नामें यह ताहे दरेह यसप्रदीप एक्ट कार्य निर्माण हुमा और लिक्ट समाजेंने भारतिक भी देवती स्थासन हुई ;

चाहिए। मतस्रव यह कि हजारों कोनोंको कोई कैद नहीं कर सकता न निकास सकता है। मेकिन कैंद मोपने या देखके बाहर निकाले आगेके सिए प्रत्येक मारगीयको गैरार प्रता भारिए। नारतीय चेक भारते भीर रेक्क महर मानेको वैवार हैं वह शावित रुपनेके किं उनमें ने हुक्को चेक भोगती पहेंगी और देवने माहर भी भारत पूर्वा। निवने हिंदी <sup>दे</sup>र निकास समया चेक बावेगी विजय उसी भारतीयको हुई, निकारी जसीने जी ऐसा मना नामेगा । उसका नाम नगर होगा नौर उसने अपने वेसके प्रति शत-प्रतिसत कर्वम निर्माह किया वह माना वायेगा।

वजरातीसे र

इंडियन सोपिनियन ७-९-१९ ७

### १७३ प्रधानमन्त्रीके विचार

सर हैतरी कैन्बेस वैंगरमेगनें भी रिक्लो उत्तर मेंबा है कि वे दक्षित बाकिया विटिय मारतीय समितिके सिप्टमम्बक्से नहीं मिसेंने । उनके दिने हुए उत्तरका सारांच चन्दरने तारने मेबा है। इस तारके अनुसार प्रधानमन्त्रीने पूषित किया है कि वे द्वान्यवाल सरकारको क्रिय चुके हैं कि नमा कानून कराव है। किन्तु चूँकि वच द्वान्यवाल स्वतन्त्र है इसिन्द वे उस कविनियमको छात्र करनेके सम्बावमें इस्तक्षेप नहीं कर सकते और तत्कास ट्रान्स्वासपर अविक दबान भी नहीं बाक सकते। इस उत्तरके लिए शान पहता है सर हैनरीने लगभन बीस दिन किये हैं। इसका मर्च हम यह कराते हैं कि ट्रान्सवाक्से बड़ी सरकारके पात कोई मुबना गई है कि भारतीय समान आसिएमें विना कवरपत्तीके पंत्रीवन करना देगा। इस यानों है कि इसी दएह जिल्लामें जनरस स्मटसको इस बातसे बस निका है कि कुछ सोमॉर्न पंत्रीका करा सिया है और बुनरे करानेको वैसार है। यदि इसारा अनुसव सही हो हो सर हेनरें प्रचरते नियस होनेका कोई कारण नहीं यहता। सर हेनरीके हरनसोका समय तब बावेगा थन इमारी सच्ची लड़ाई सुरू होनी जन मारतीय जेकमें जाने जनवा निर्वासित होनेपर भी दृह रहेंने और कानूनके सामन नहीं शुक्रेंचे। सर हेनरी अगर ऐसे समयमें भी हत्त्रसेर अर्थे करते हा इस समझते हैं कि बिटिया राज्यका सूर्य जस्त हो यथा है। क्योंकि निर्देश मनुष्यी पर बारताचार हो और नहीं छल्लार छहूँ न बचाने तो छात्रारण बृद्धि करूरी है कि स्तर छडके हावसे छता क्षीत कैया। जो रखा न करे उसे राजा कैने कहा जाने ?

किन्तु सर हैनरी इस्तजेन करें या श करें, भारतीयोंकी लडाईडा सम्बन्ध इससे आए गही है। इस बारकी सड़ाई बारमानकी छड़ाई है। किस कानुनकी इस इस समय देव कर रहे हैं उसे बड़ी सरकारकी निर्वेतना बेशकर स्वीकार नहीं कर खेंगे। यदि बहती सम्बर्ध सही परकार हाजगर-हाज परे हमारी होगी हागी सेगारी एक्षा है जा वह हाजगर वर्गनिस्त्री सहा परकार हाजगर-हाज परे हमारी होगी हागी सेगारी एक्षा है तो वह हाजगर वर्गनिस्त्री सारतीय सपने समार हो रह शारत है और परि कैंद्र साधिकों बरेसा करने तो है उपनित्रेण तबाहु होगर सुधी मीन मरेंगे अमीडि द्वारकों तछ जीनेको हम मीजडी सोधा हैर् पमहते हैं।

सर हेनरीके पत्रपर विकासतके सुप्रिधित 'पाक साथ पडटमें वाकोबना की है कि सर हैनरीने मारतीयोके विकास बुबानेमें कायरता और कमीनापन दिलाया है और इस कामरताका परिलास बड़ी सरकारको मोमना पड़गा। इस प्रकारका तार बोहानिसकारिक 'सेडे टाइम्स'में एया है। इससे माना जा सकता है कि विकासतमें जो कहाई चल रही है उसका अन्य अभी बागा पत्नी है।

[ युगरातीसे ]

इंडियन सौपिनियन ७-९-१९ ७

## १७४ नेटाल नगरपासिका मताधिकार अधिनियम

इस बातको केकर कि नेटासमें भारतीयोंको नगरपासिकाका मठाविकार मिलेया या नहीं बहुत दिनोसे बहुत-मुदाइसा हा रहा है। अन्तिम परिणाम क्या होगा इसका अमीतक निषम नहीं हो सका बंब समाचारपर्वोंने का सबर छपी है उससे मारूम होता है कि लॉई एसपिनम उस्त अविनिश्रम अस्वीकृत कर दिया है। कारण यह दिया गया है कि परवानोंकी बाबत नेटासकी सरकार साम्राज्य-सरकारको मन्तुष्ट नहीं कर सकी। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि यह उत्तम निर्णय बिश्रम आधिका बिटिश भागतीय समितिके अस्तित्व और उसके हारा चनाये यमे जबरदस्त संवर्षका परिमास है। इसारे पाठकाकी बाद होगा कि कई बार थी रिवने उक्त समितिकी कोरने लाई एकमिनके नाम इस वियेगकका लेकर पत्र सिखे हैं। इस भीतमें पूछ पास माम होने जैसी बात नहीं है। हम स्वयं नगरपासिकाओं के अधिकारकी प्राप्तिको महत्त्व नहीं देते। यदि हमसे उस अविकारको काममें कानेका झान या धनित न हो तो बहुमा वह एक बोश ही हा जाता है। बागूनकी बृध्टिसे बोरीं और गहुँए सामौंको नमान हक होनेपर मी बन वीनोंमें को कोग अविक उत्साही विशित चनुर और परीपकारी वृद्धि रतनेवाले हैं वहीं काम वह सकते हैं एसा हम बाद बमेरिवामें देग सकते हैं और वनी तरह केप उपनिवेशमें सी। केपसे भागतीय बननी और मारे तीनोंको एक जैसा मताबिकार है फिर भी भारतीय समाज दिनपर-दिन पिछड़ता जा रहा है। मतस्यी बस्यूनपर वंग सब गई है और मोरे व्यापारित परवानांके विषयमें वैना चाहें वैसा कातून बनाते रहते है। इसका पहला वारायें हम यह समझते हैं कि भारतीय बगीब हा चारे बमीर उसके मनमें मनुष्यताकी तीत्र भावना पैदा होती चाहिए। अपने समाजर्वे हकोंका अधुरूप रमानक किए वनमें सहने बपका अन्य रौतिये करट सहन करनकी हिम्मत और पनिन जाना जकरी है। इन पूर्वोक हमारे बीच उत्पन्न हानका समय जा गया है अववा हमें उनकी प्रतीना जयी क्यों तक करनी पहनी यह बान ट्रान्सवाधके आरतीयाक कामने प्रकट हों जायेगी।

[पुजरातीने ]

इंडियन मोपिनियन अ-९-१९ **७** 

### १७५ डॉक्टर मडीकी पुस्तिका

बौंकर गंबीने गये कानूनके शारेर्ने एक पुस्तिका किसी 🛊 । उसका मुख्य एक बिक्नि रका है। उसमें सांबं सत्मानं यी कटिस यी चैमने थी कोडी इत्यादिकी बड़ी निन्ता की गई है और उसी प्रकार थी पांचीके विषयमें भी फिला गया है। उस सारी आयोजनाय चारांच थहाँ देना जरूरी मही जान पड़ता। उन्होंने ध्व पुस्तिकामें यह मुझाब दिया है कि नमा कानून रद करके एक सामोगके द्वारा मारतीय समामके मधिकारोंकी सांच करानेके बार नमा पंत्रीयन कराया चाना चाहिए। इस नुसावमें और खेकत्या पंत्रीयनके प्रस्तावर्ने रोहे अन्तर नहीं है। इस इब तरु डॉक्टर नंडीकी पुस्तिका हमारे किए सहायक हो सकती है। किन्तु इस पुस्तिकाका इतना ही वर्ष है, या कानुमको समलमें रखते हुए सिर्फ पंजीवनपर्गीको बरसनेकी मौग की गई है यह ठीउ-ठीक स्पष्ट नहीं किया यहा। किन्तु इस पुरितशरी कोई महत्त हमें नहीं दिलाई देता वर्षोंकि हमें उन्नमें कोई नई बात दिलाई नहीं पहती। इसके निना भी चैसन तथा थी कोडीपर जो हसका किया गया है उससे उन्हें कोई हानि पहुँचेनी एमा भी नही जान पहला। इस पुरितकामें डॉक्टर नडीन स्वीकार किया है कि वेस भानेका प्रस्ताव ही भारतीय समावके किए कामदायक है। बॉस्टर संबीने रैंड इसी मेल के मामारपर गिसित भारतीयोंको सँगुलियोंके निधान छेनकी धर्मेंग्रे मुक्त करनेकी सुचना निकलनेकी बार भी की है। फिल्तु ऐसी सूचना ता कभी नहीं दी गई और यदि आसे दी भी मारे दो उस्त कानून सम्बन्धी संबर्धका अन्त होनेकी सम्भावना नहीं है। इसके बतिरिक्त बन्न 🕫 [मुखाव] मी वेसनमें आते है।

[मूजरातीसे] इंडियन मोपिनियन ७-९-१९ ७

# १७६ कामूनका विरोध --- एक कतस्प [१]

समेरिकान बहुन वर्ष पहुने हैनते हेविड बोरी मानक एक महापूकर हो नवे हैं। बारे वे तेल काली मतुम्म पहुने व मनन करते हैं तबा हुछ उनका सनुनरण करते हैं। बोरो वो कहने उपनर बावरण जी करने वे हमतिए उनके तेलांडी बहुत महरून दिया जाता है। क्योंने स्वयं नार्नीरगते विरापनी मनीच जाने देसके विरोधनों कर्तमा चयाकर रहिन्दु के विचा है। समेरिकाने लीग सहुतने मोगीको गुमान बनाकर एकते वे सहे वे बहा पाप मानते वा परण् मेरिकाने की स्वयं के सामित के सामित करान करान करने स्वयं स्वयं प्रसाद करने राजनाएको रोजनेके निस्त् जो भी जाता समित्रमाण करना कहीं बोम्म विचाई देश राजनाएको

देशिक बीरोंके विवासीका स्टब्स क्यान्य अस्ता किया था ।

र सीहर पहरते नेही, विकार कथा ५, एक १९००१ । ५. इतिहास ओपिनियमधी यो अठि कामण वै कहते ग्रांतीयी क्षारा वपूता सम्बंधीय द्वारा वर्षी कहा ३. इति स्था १४-९-१९०० (१६ ९६१-१३) वे तुल्ते केवले ग्रांतीयी ग्रांतारी एउसीय कि वेर्ण

रुखे है। उनमें से एक उतान यह वा कि विश्व राज्यमें मुकामीका व्यापार चानू हो उस रामको कर न दिया बासे। जब उन्होंन जनता कर देना बन्द किया उन्हें वेश में मेन दिया गता। बेशमें उनके मनमें वा विचार वाप वे बहुत दुढ़ और स्वाप्त के पास पुस्तक के चम्में प्रकाशित हुए हैं। उस पुरतक में बेशी शामका भावार्थ हमने दुछ केनक रागिकों कर्मों दिया है। परिहासकार कहते हैं कि नमिलकों नकामी बन होनेका मुख्य वास्त्र वा बोरोका बस बाना और जनके मिरतकनेक बाद उनप्रैक्त केन-विद्य मकायित करना। वारोका बन्दे सावस्त्र दारा पक्ष किया हुआ उदाहरूक और उनके सब बीनो ट्रायवाकों के मार्थित दस्त

मैं स्वीकार करता हूँ कि राज्यमें कोगोंचर जितना कम घाउन होगा उठना ही यह राज्य कच्छा है। सर्वाद राज्य-वाकर एक प्रकारका रोग है और उठ रोगडें प्रजा जितनी मुक्त रह एके उठना हो वह राज्य-वाकर प्रखेकनीय है।

बहुदेर कोर्पोका बहुता है कि व्यमेरिकामें तेना न हो बदबा कप हो हो सब्का रहे। यह पाद दौक है। किन्तु एंडी बार्च कहनेवालोका खराक पक्षत है। उनाश कबन यह है कि एक्स-दायन कामदायक है। उनाशे थेना ही नुकहात पूर्वाचानीका है। ये पूर्व कोग यह नहीं धनाकरि कि तेना राज्य-दाधनका धरीर है और उधके विना उसका काम बनामर भी नहीं निम कुकता। किन्तु हुम स्वया चुँकि एक्स-बावनके मदगे अन्त है इतकिए इस बादकी नहीं देख एक्टी। वचनुक वेका बाये तो बेना एवं एक न्यासन दोनोंकी हमन बागी प्रवान ही दनाये रक्षा है।

इस ठरह हम देखते हैं कि इस कपने-आपस को बा रहें हैं। समारकारा संविधान समेरिको सनवादा स्वक्त रखता जबना स्वक्तवादी ताजीम देश हैं ऐस हुछ भी नहीं। विस्त रोगफो हम देख रहें हैं वह कुछ-कुछ कारिको बनवादें गुम और दोग्रीका परिलाम है। समीन समीर हम मुक्तकृत और होशियार है जिर मी राज्य-सार्वनके कारण हमारे विकासने सनवाह है।

 222

समान हमारा अभिकारी जैसा कहता है, वैसा करते रहते हैं। बहुत-से क्षोन इस कामको अस्मा पेसा बना रेते हैं। और फिर अमुक कड़ाई बुरी है यह निश्चित रूपसे समझते हुए मी है स्रोग उसमें सूद पहते हैं। इन्हें क्या हम मनुष्य समर्थीने या कसाईके द्वावका कुन्हाका? ऐसे क्षोग सकड़ीके टुकड़े अथवा इटके समान बन जाते हैं। तब उन्हें आहर किस प्रकार दिया वा सकता है ? जनका मूस्य कुल-विस्कीसे समिक केसे समझा बावे ? फिर कुछ कोत कानूनर समर्बन बनत हैं राजबूत बनते हैं बकील बनते हैं। उन्हें अपनी बुद्धिके द्वारा राज्यकी रहा करनेका बमण्ड रहता है। परस्तु में देखता हूँ कि वे किता सीच-विचार किये वनजानमें सैतानकी भी सेवा करते हैं। यो अपनी न्याय-वृक्षिको कायम रखकर राज्यकी वापगीर अपने हाथमें रखते हैं वे वास्तवमें हुमेशा राज्यका विरोध करते हुए मार्म होते हैं।

[ग्वरातीये] इंडियन क्रोपिनिवन ७~९-१९ ७

## १७७ डबनमें अंगुलियोंकी छाप बेनेका आतंक

हुछ दिनोसे चर्चा चरु रही है कि वर्बनके धस्ते वो भारतीय अपने देश वाना नाही हैं चन्हें अविवास प्रमाणपण वेनके पहके प्रवासी-अविकारी उनके गवाहोंसे जेंपूठे कमवाता है। कुछना बहु भी कहना है कि इस सम्बन्धमें कांश्वनको अगडा करना चाहिए। ऐसा कानून असी वस तो नहीं है किर मी हम मानते हैं इस तप्हते उत्तकी मुख्नात हो प्ही है। इस सम्बन्ध कांग्रेस जा-कुछ भी मदब कर सकती है उससे बहुत ज्यादा सीमांको सुद करना वाहिए। वर्ष मी जेंगूठे मीम बादे हैं कोय यदि अपनी गरन निकाकनेके किए वे देते हैं तो करिस प्रतम इकाज नहीं कर सकती । अधिवास प्रमाणपणके किए बावस्थक प्रमाणके सम्बन्तमें निर्णय करनेयाँ काम प्रवासी-अधिकारीको दिया गया है। यह विना जैमुक्तिर्योकी छाप किये प्रमाणपत्र देतेंहैं इनकार भी कर एकता है। और यदि कोई साजियीके साथ भारी दो वह एसकी यरवर्ष काम जठाकर उससे बेंगूठे क्याना सकता है। यहाँ हम यह नहीं कहना चाहते कि उनकी मह काम उक्ति या न्यायपूर्व है न हम यह कहना चाहते हैं कि समुक्त परिस्थिति वाकामश नहीं बड़ा था सकता जिल्क हमें नहीं कहना है कि इस सरहकी बड़ाईमें सदि हम बीत भी समें तब भी सम्मव है हार ही होगी। वनतक मारतीय शटी धरव केते रहेंने और सकत द्वरीकेसे माधिवास प्रमामपत्र केनेकी बच्छा रखेंगे तकतक इस तरहक करट हुवा ही करने। बेफ्नि इसपर ध्यान देनेकी आवस्त्रकता इस समय हुमें नहीं विकाई देती। हुम तो निविचन क्यों मानते हैं कि यदि ट्रान्सवासकी छड़ाईमें हमारी बीत होगी सानी भारतीय समाब अपनी ग्रामका निर्वाह करेगा और साथ कप्ट उठाकर भी कृती कातृतकी घरण नहीं वायेगा वी हमपर पुरम करतेका को पौता ट्रान्सवासमे रोपा तथा 🛙 वह पृथ्ये ही यह वायेवा। इसके बाद हम मही मानते कि को<sup>0</sup> बुचरा उपनिनेश इस तराके कानून बना तरेना। वर्गे सरकारकी हांबत योग-सकूनरकी-सी हो गई है। बीर यदि ट्रान्सवातमें हम बनायक पूनरे रहे तो एमरित साहब समाहको ऐसे कानुस्पर सही करतेका सलाह देना भूक चार्येते। [नजरातीसे ]

इंडियन भौपिनियन ७-९-१९ ७

# १७८ कोहानिसयगकी चिटठी

अनुमतिषत्र कार्यास्त्रकारी महामारी अपूक्त गाँव गई और वहींसे वर्गर कियीको सृत स्वामि किट गई भारतीय कैटियोंको भी उसकी सून नहीं कांगी। महामारीको सागोनाओ वैद्य (स्वयंग्रेसक) उपस्थित थे। यहां सभी स्वस्थ थे वहां वैद्योंकी करता ही न पति।

#### हमीदिया अञ्चल

#### समित्रकारी सभा

नेतापत देर यह समाने जन्माप्रयोग उपनरा निप्तित्रवें समा की थी। बनों भी की नाराज मुकाई कड़नी की। रिष्टू करी सरवाने नाय था। भी नारी भी नोनक भी मैक्टियर भी उपस्थित थे। सभी हिन्दुवाँको महाराज रामसुन्दर पश्चितवीने समझाना गा कि बास्तिक हिन्दू तो एथियाई कानुकको कभी स्वीकार नहीं कर सकता। इस समाने वात्रियों बाब हासेबन्तसिंह बीर संबेरियाकी जोरसे मेटें वी गई थी।

### कुछ रूपीफ भारतीय

द्वाच करपोल भारतीयोंकी ओरसे फिटोरियाके एक वकीसकी मारफत जनराम स्मर्तको एक पर्न किला गया है। मालून हुवा है कि मंदि सरकार बोड़ा-सा भी जास्तासन से देती वे कोम फिसकनेको लैमार हैं। नेरा कहना है कि ऐसे पत्रसि हमारी कमादि कमादि होती है। किन्तु में यह नहीं मानता कि इससे अन्तमे नुकसान होगा। यदि भारतीय नहीं संस्मार्वे अपनी टेकपर बटे रहे तो बाबिर हमें विवय मिलनी ही चाहिए। मैं यह भी कहता है कि इस तरबने बरपीक पर्वाके कारण इमें क्यादा हानि उठानी पहेगी। इसके बकावा इमने वी तुष्म मीय की है उससे मकट होता है कि हमें सक्ती कहाईका मान नहीं है। हमारी कमाई सारतीय समावकी भाक बनाये रखनके किए हैं हमारी ईमानकी रखाके सिए है। यदि हर उसे रोटी कहें को वह बरपोक पत्र उस रोटीके बदसे रेत सेकर सन्तुस्ट होनेकी वार करार्ग है। पुनिष्य सार्वजनिक वीरते जनुमतियन न देखे, या दश जेगूकिसीकी छापकी जयह छी करदायें तो इतते यह नहीं माना जायेगा कि हम जीत यसे या हमारी प्रतिष्ठा ख्रुपी। वह भूमित कातून तो यह ही जायेया। इसका वर्ष केवल यही हुआ कि कोहेकी नेहीकी समह किशी हरूकी बातुकी बेड़ी पहुनाई जायेगी। हमारी सहाई तो बेडी तौड़कर पूर-पूर कर बेतेके लिए है।

### मेचे कर्सी

मब उपर्युक्त पत्र को बया। केकिन उस पत्रको भवनेवाछ बाह्यों और दूसरे भारतीयति भरी प्रापंता है कि यदि बापको बीएक न हो। बापके बपना पिछा क कुटला हो हो तो बापको मेहरमानी करके निमा कर्यों कानूनकी यापन करे बाता बाहिए। इन्हें बापके हारा क्यावक कम पुरुषान होया और बाप क्यां कम करपोक नह्वायंचे। यदि हमी मार्टीसोंकी इंग्लिं पकट बार्स और उपने-सा कर बार्से तक गो भी हो। यहि एकाह देनेसाल हैं।

### पत्रका भसर कीस हर हो।

उपर्युक्त पत्रने इनिवाका नुकसान कम या पूर की हो इकका उपाय कोने। इस पत्रने कहा गया है कि विटिश मास्तीय संग जो कड़ाई कड़ रहा है उसमें सभी मास्तीन सामित नहीं है। दरअसम यह बात है भी ठीक। इससे जब यह दिलाना संबक्त कर्तस्य हो पना कि नहीं है। देनिया में है गढ़ पर करना क्या बना बुद्द स्थाना घटना करने जार छात्रित हैं विकेष टिक्टों कोग पहमत है। समय जानेवर शीतक है या तीमा यह बपने जार छाति हैं वारोग। सेकिन सब्दे प्रमुक्तको जानी सम्माह बोन्दों नहीं द्वारो। इस विजास है स्वीर् इस्तामिया अनुमनम भी गोषीने भूताया कि हम कानुसके पूरी तरह विजास है यह हैं मनूर नहीं है एसी एक छोटीनी जारी हर मायानें तैयार करवाई वारों बीर सम्पूर वर्ग मारुगियाके हस्ताक्षर करवाये जायें। एमा करवसे नि सलेह सक्राल्को बहुत वस विसेया।

र मर्गाची स्टेन्सान परोपेन और रॉल शारा हिया बचा का देखिए ल सीसवास आर्थनार " वृष २१७४ ।

इस विचारका योक्सी साहब थी उमारती साझे बमेरह सन्त्रनोते स्वीकार किया। केकिन एम पूस कुत्राहिताका मत विरुद्ध होनते इसे बगके रविवार एक मुस्तका रूपा है। में साम करता है कि बगके रविवारको यह सर्वामुगितिस साझ हो सामेगा। इसे लगाको बाग पबको नीके क्रिये बनुसार सुकता केनेकी अनुसरि गरिता है। यदि प्रस्तान मंतुर होगा सी

श्रुवी हर यौनमें अनी जायेगी।
 इस्ताबर हो कामजॉपर किये जायें और इस्तालरकर्याका नाम यंत्रा और उसका

पता दिया नाये। इस्ताक्तर केनेवाके मार्का नाम नविक कीनेमें किया हो। यह हस्ताधर केमेवालेकी

 इस्ताकर केनेबाके मार्डका गाम बर्जीक कीनेमें किया हो। यह इस्ताधर सेनेबालेक प्रवाही होगी।

प्रशास कार । प्रश्नाम के प्रश्निक क्षेत्र प्रश्ने प्रश्ने किना किसीचे हस्ताधर न किमे आर्थे।

 मनाका ठाक प्रत्य कार्य और जैसे-चसे मृक्त और प्रतिकिप दोनापर हत्ताक्षर आहे आहे के बादक संबंधी प्रत्य कार्य।

६ इस अजीवर इस्तासर करबानका काम १ दिनमें समाप्त होता पाहिए।

हल्लाहार करबानेके लिए स्वयंत्रवर वैयार रक्त कार्ये जिसमे समय बरबाद म हो।
 इस अवीपर इस्लाशर करलेबालेका यह कृष्ठ ही और वह अन्तरक टिस्ना

रवीकार करे तब वह हस्तासर करे। ९. वहि कार ही हस्तासर होंगे तो वह बजी सरकारको सबी ही तहीं जायेगी।

१ इन पूचनाको देखते ही हर मोदवाने जरने पांचकी भारतीय आवारीकी संख्या तार या पत्रके क्वाय लंबको शूचिन वर देंग तो बहुत अच्छा होगा और समयकी सपन होगी।

#### द्यार प्रश्

ह्मीत्वार्था विग्नी गया देनस्य नात यह विचार आम है हि इसारी आसहित नाय हमारे हुएय भी प्रस्ट हा जानेंग। या तो हो ही नहीं गरना दि साहनी बारेसे एक नदक हा हव तरहार प्रांत रेग और हुएगी नगक नस्य और योगसाज रहे। हमारी गरा रेग्नी गय है। विगीयोग तक लिड़ है। रंगर नावरसमें नाग जाता है कि दगने गराई रंग्नी गय है। विगीयोग तक लिड़ है। रंगर नावरसमें नाग जाता है कि दगने गराई रहानस नस आर्गायको हमती बुगि नगर मेगा वि यह बेगुस है। व्यान सामवाक-पर सदस मुख्या नहीं चार है। दनना नगीयो बचा होगा भी नहीं बातमा। है निस्स वसन माग है यह बात गय बातो है। बाहानिगदसमें बुग्न सामीवीगर एक समीव >-१५

सम्पूर्ण गाँची वास्त्रम 244

भारतीयको कुटनेका बारोप है। भारतीय कटा इसमें तो कोई सक नहीं। जिनपर इस्तान समाया गंगा है चनका निवित्रत कहना है कि वे निवींच है। एक और भारतीय पंकड़ा वस है। उसपर नक्सी सिक्के बनानेका बारीप है। इन चटनाओंसे यह सिद्ध होता है कि इन्में से कुछ कीपोंने चरित्रकी कमी है। ईसप मियाने समितिमें भाषन देते हुए कहा कि रह ठ रहको बार्वे होनी हो मही चाहिए। और योबानी याबे तबा झगड़े हों तो उन्हें भी करें या छरकारका अजाना मरे बिना अपने करमें निवटा केना चाहिए। मैं मानता हूँ कि स्ट बातपर बहुत ही साववानीसे अगम किया जाना चाहिए। इस संबादिक परिवासनकर वीर हम हिन्दू-मुस्तरानका भव मुख नार्येये जालारिक सगई सरय कर बेंने और यदि हुए भी दी वर्त्ने चर-ही-चरम निवटा सेंने और दूसरे कुकर्म भी औड देंगे तो तेरह हवार मास्तीमानी

सारे ससारमें तारीफ होनी और उनके नाम सूबाकी वहीमें सदाके किए दर्ज हो बारेंने। एक मार्चीम विकं बदका सेनेके थिए ही बूचरे मार्चीयपर बोपारोपथ करता है वह मानूकी

बात नहीं मानी का सक्यी। एक बादमी दूसरेको पीटता है, यह कोई छोडी कृत्वा नहीं है। कोई मी मास्त्रीय शराब पीता है यह कम बेहण्यतीकी बात नहीं। बरासे प्रमाहत इन हुए मादवोंको निटाया का सकता है। नये कानूनका कारमा करनेके किए इस यन्त्रयीको 👯

प्रमुखे कुर्वेकी करकी

भौहानिसदर्ग नगरपासिका पहले दर्जेकी बच्चीमें भारतीयोंको न बैठने देनके स्थि नियम बना रही है। उसके विरोधमें ईसप निर्मान सका वर्ष किया है। उस नियममे अब और बई सुबार (मा बिनाइ) किया जानवाका है कि जो भारतीय वकीस या कॉस्टर हो वह वह बामीमें बैठ सकता है। क्या इसका शतकन यह हवा कि मारशीय नकीककी गर्छने पटिया सबाकर पहले क्वेंकी माड़ीमें बैठने जाना चाहिए है सदि वह ऐसा न करे दो माड़ीकान वर्ष किस तरहरे पहचान सकेगा? वकीक असे फटेहाल हो जिए भी वह पहले दर्जेंकी बादीमें कैंड सकता है सेक्नि अच्छी पोधानवाका व्यक्ति गरि वह दबीस गर डॉवरर नहीं है तो नहीं बैठ सकता। इस बहुदे संसोधनके विरोधमें श्री ईतप निवाने दूसरा पत्र सिनाइर महा है कि इस वरद्वि मुवार करना जनगर नमक खिड़कनेके नमान है। एसे संग्रोबन भारतीय नहीं बाहते। तम पत्रीयत सेनेबाले इस कहा प्रस्तावने चौक वार्येके।

[पूजराजीस]

करता भी में अक्टी मानता है।

श्रीहेयन जीपिनियन ७-९-१९ ७

१ देनिर "दर क्षेत्रानिक्ती कार्यान्तिको" प्रा १९९ । a. देपीर "दश कक्षातिनार्ग कारशानिहाडी" वृश ३ ९ ।

# १७९ यत्र ' एशियाई पनीयकको

[पाद्वानिसम् सितम्बर ११ १९ ७]

[नेवार्में एथियाई पंजीयक]

सहोस्य स्वत्यो मुहम्मद हवाहीम वृत्या कार्य करावकी और ईमा हस्माहकको विध्न महीनकी देश शारीकको पानित-रहा। अप्याद्यक अन्तर्गत उपनिवेदाम वृत्या कार्य कर्मान हुन की विश्व मार्थ करावित पान स्वत्या अपने अन्याद्यक अन्तर्गत उपनिवेदाम वृत्य करावित हिम्स पान हिम्स हिम्स पान हिम्स हिमस हिम्स हिमस हिम्स हिमस हिम्स हिम

(भागरा वादि मो॰ पं॰ गांधी]

[बदबीन]

क्यानियन कारिय रेशहन मी आ २१ /१२१

र पर १४-५ १९ ७ व इंडियन मीरिनियनमें छता था। राफी ग्रह महिन्दि का (एकी ० क्यारहर) मन्द्र कामनोद्या मनी बी

frecht falle i

कर सम्भावत तथा था। रूपे 'पत्ते सम्भावत विचा वा वि "पुष्टि वर करिया वर्षे देती कर स्थी सद्ध्य थे। ब्यू दे दि स्थे कर्षेत्र करते हु कथा ब्राटीय सम्भावी कर्यां है तथे थी। "र दुर्गना वर येण विक्रुस रूपोर्गेंदे दिल्ले करते हु कथा ब्राटीय सम्भावी कर्यां है तथे होंगा हो वर्षे देशे " रूपोर्गेंन्स क्रिये

### १८० म घरकेन धाटके

हुन बर्ग्यत पक गर्वे छाग रहे हैं जो एडियाइयोड पंजीयकको उन किएन जाएजेंकि बारेल किसा गया है जो ट्राण्डवाक साक्षी कर देनेकी सूचना सिकनेदर और डेस्सवीमन्त्र सेस्स करते हुए साहर निकास दिये गये हैं। उन कीली ट्राण्डवासने रहते हुए कमनेक्स एक महीनेके बार्ग्यायकी यहा होनेका स्तरण है। उनका कहना है कि वे दक्ते गयेंद हैं कि नेटास चानेके जहानी-मारोंके किए रुकमें समा नहीं करा सकते। अब वे क्या करेंटे इस्तर सप्ती एये देनेसे पूर्व हुए सरफारी जनासके इस्तवारने हैं। इसी बीच जो दक्त सामने साथे हैं उनसे पता चकता है कि एसियाई पंत्रीयन स्विनियमका मार्टीमिक किए क्या महत्वत्र है।

[बंदेगीये]

इंडियन ओपिनियन १४-९-१९ ७

# १८१ क्या बज्ञा होगी?

सिंद इतनी मेहनत करनेके बाद भारतीय कर्षधार तुकानी खहुरीको देखकर वेडकी खड़ाई क्राी नीठा कोड़ देंचे तो थया दया होयी इसका उत्तहरून भी रिवकी ओरने प्राय दक्ष सब समग्र सर्वेदें। किर भी यह विश्व तरहा दुसपर विचार कर सें।

विधान आदिका विदिश कारवीय वागितका हुम्पर विश्वास तम यथा है। इतिन्य वं विगित सन प्रेममाम महानुमूति वदाने लगी है। निर्मातिक लासत भी एक्ते प्रमाननानी वं वन किसा है। वनमें हम जो-कुछ गाँग खो है वक्ता हुन-कु विक दांचा है। यह कार्य प्रामुन्ते केएकाएके किए नहीं कहा या रही है। शोहेली बेहेचर अदाना मुक्तमा वामर किए हम पानीके समान वेवा नहीं वहा गई है। भी एक्ते साफ बहा है कि वार्य पर हिया जाना चारिए। इनके बन्धाना और भी जो शांचे के हैं वर्ष पाठक ध्वानुक के हैं। अद फिलारेयर वहुँनी हुई नीकाणी बाद प्राप्तीय कर्यवार छोड़ वम तो उन्हें निर्मा हाद सवसी। वे भारतीयोर्क नामके—जारतीयोंकी नामके स्थान है। उन्होंने कार्य बात्री कार्य है। वनमें बाद बीहा बहुन वटना समना है वा बरना नहीं वाहिए। बररी सी सरेगा।

सा मरणा।

गरने रिस्तू के गरगावानी जो हुए कहा के उत्तरण विकास करे। यह बहुत हैं
प्रभावनानी और पुगता अगवान है। यह बबात अनुनार बनात है किए भी जोन मार्च विकास के कि मारगीय समाजन वानुकार बात न हीत और उस जानना वा प्रसान गर्ने रिचा है कहा डीक है। अपनी राजन उन्हें एवंद से यह बहुत बनानीती बात होती। बहुतेनर करेंद्र जानने बाद बचा बद बदारगिय नता यह रिसारीन हि उनती सहाह कार

१ रेथिय किल्य दीर्नेद ।

a. Pårt eftfen 4 1

हीं क्रपर थी! क्या अपन पखेके कोजमें बंबे होकर वे हवारीके पेटमें माफे मॉकेंगे और सारी प्रमाको करानी और नकनी सावित करेंगे?

पेशत बहुत स्वरूक कथवार भाना आहा है। वसका उत्तर तकपर पूरा प्रमाव है। यह तमाय एक परिवंदा फिलाकटवाके बयवने किया है कि भारतमें जितती हायतीया और त्राधनी हामब्दाकरे आयोजींगर होनावते कृष्यकि कारत हो रही है उतनी बीर किया वाजने नहीं हुई। इससे मित्र होता है कि इस क्याईमें यदि आयोग वासर वनमें दो वे भारतकों नुकतान पहुँचायन। हान्यवाकरे आयोगोंगे वा निरम्ब किया है बीर जिसके वारेषे इतना ज्वार हुना है वैद्या पहले कवी आराजें भी नहीं हुआ। बत आरोगों नेताओंके निष्ठ बहुत करते हैं कि वे अपनी जिस्मेवारी स्वार्म।

[मुजरातीये] इंडियन ऑरिनियन १४-९-१९ ७

# १८२ "कानुमके सामने मोम"

तिनीरिया माहि नवर्षिक अवसी माण्डीयों की बोर्स्स को वर्षी में महि है उठ इस बहुत समें और अञ्जोमके नाम इस मंद्रमें प्रकाशित कर रहे हैं। इस कदमको इस बहुत वस्त्रोह माति है और इसका मुख्य दोश भी झाती काशियकों के हैं। उत्तरका नाम प्रायक मारितीय महानमें बाता रहना है इतनिय जमें प्रकाशित करतें हुँ में निप्तन नहीं है बनिक प्रकाशित करना इस एक करोम नवाते हैं। वर्षात हुए थी हाती वाधिकारों देश दे रहे हैं कि सो इस नवाते हैं कि उनकी बीनी स्थितिक दूसरे भारतीय इस प्रकाश करारि न करने मां नहीं कहा जा नकता। इससिय उनकी बदनाबीको इस समीकी बहनाबी

बर्बोंकी भारा दौनामणे और धुमार्वोंको कहनवानी है। इस "वानूनके मामने मोम" है हम कमार्के मानींक जरावी करावी इस नमनते हैं इसने नुसके प्रति अपचार दिया है। इसाये वानवीर यानवेशांत वह एक हो है तब जनीको गोवा देनवानी भाषा इन अपवारी गामकींके निक की बाल नरते हैं?

जा मांन भी नई है के कॉनर-नैन्डी हैं। इनके यह निख होता है कि कान्त्रविक एक्ट्रीरी त्यन नवता ही नहीं है। ऐसा ही लेख त्य पहल और चेक्ट्रे हैं।

महा हम थी हाती वार्तिक तथा जनक नायियोंने हेतता ही यूपेने हैं कि बना जनकी महाने दत्ती-मो बात नहीं सार्ति हजनते तुम्म बति बरान मान्यांवाती जितान वती है और उनते देवते करान पार्तिका पहुँचता है वहित पर कार ठीक हो मो पेना वाल करवत मार को हुए पैमेदों के दिन बायका मान्येंने हत्तिहरू जब सौ वी नमय हो तो हमापे उपने हिताने हैं कि नमान्यों समार्थ हैं कि नमान्यों समार्थ हमार्थ के स्वतान विद्याल हैं । क्या देने ननकार सार्व मीनार्थ के स्वतान विद्याल हैं । क्या देने ननकार सार्व मीनार्थ कराने निर्माण कराने हमार्थ हमार्थ कराने हमार्थ हमार्य हमार्थ हमार्य हमार्थ हमार्थ हमार्थ हमार्थ हमार्थ हमार्थ हमार्थ हमार्थ हमार्थ हमार्

દેવીલીદીત(ફે) - પૈક્ષ" પ્રેજ્સનીદીતિને વાચ્ચાયદા 21

मदि ऐसा ही हो तो भी हानी कासिमकी प्रणासे थानी उनके सन्दोंगर चननेगांचे भारतीयोसे हमारा फड़ना है कि इस समय इसरोंकी और न वैसकर अपनी ही हिम्मत और भूबापर नजर रखनी है। हरएकको किसी भी मारतीयका पक्ष न सेकर खबाका पक्ष केना है। उसीके बाजमें बयती काज और वाजक रखकर जमकर काम करना है। हमें बादा है कि प्रत्येक मारकीय स्वतन्त्र कृपसे विचार करेगा।

िगणरातीसे 1

इंडियन बोपिनियन १४-९-१९ ७

# १८३ रिचका प्रयास

भी रिचने इर कर वी है। उनका परिश्रम स्वाध है। उन्होंने टाइस्ट के नाम एक पत्र किया वा को तारसे प्राप्त हुया है। एसका अनुवाद<sup>ें</sup> अध्यन दिया पता है। यह पतने

मीम्प है।

एक बोरसे कोई-कोई मारतीय महाई छोड़कर डीके पड़ने सर्ग है। बसरी बोरसे भी रिष और समिति हमारे लिए पूरी वाक्यसे प्रयत्नरत 🗗 थी रिचके वहपर टीका करते 🗗 कन्दन टाइम्स ने दान्सनाक सरकारको यो कोई बगाये हैं उनका प्रमान होता है। चाहिए। विकायतमें जब इतने मुख्यर अयसे अवाई की था रही है तब टान्सवाकके मासीडीको तो हिल-मिननर साहसके साथ सदापर भरोसा रसकर अपने निर्मयको निवाहना ही है। वह स्पन्द क्रिसाब है। हमारी प्रार्थना है कि इस बातको कोई भारतीय न मले।

[ग्जचतीये]

वंश्रियन कोयिनियन १४-९-१९ **७** 

# १८४ भारतीयोंकी परेजानी

चार मारतीयोंको ट्राम्सवाठ छोड़नेका आयेख विया नमा चा। बेकागीमा-वे वाठे 🕅 उनको ट्रान्सनामको सीमासे जागे नहीं बढ़ने दिया यदा और बेसमें रसकर उन्हें नहां कट पहुँचामा ममा। इसके बारेलें भी गावीने पंत्रीयकको पत्र सेवा है। वह हमने बस्वत्र दिया है। में नीय ट्राम्मवासने बाहर जानेने किए राजी है फिर भी जा नहीं सकते। यदि ट्रान्सवाबने रहते हैं तो एक महीतेकी जेसकी सवाके पात्र जनते हैं। इस हालतमें के क्या करें ? भारतीयाँकी दीमा समाफर सरकार अर्जे परेक्षाण करना चानती है इसके निवा इसका और तथा अर्च हैं। तकता है? एधियाँ पंतीवन कानूनको सामू करके सरकार नया करना चाइनी है यह इस माममेने साथ हो जाता है ! बमा भारतीय कोन अन भी नरम रहकर वह सन सहन करते रहेंने

[मुक्यतीने]

इंडियन मौपितियन १४-१-१९ ७

र वर्तेन्द्री दिवागया।

म. रेपिर "वतः वदिवारं वंश्रीवद्यक्षे" वह १९७ ।

# १८५ कानुनका विरोध --- एक कर्तव्य [२]

इस शीर्वकरे कोरोके छेखका कुछ माग हम वे कुके हैं। ग्रेप निम्न प्रकार है समझहार व्यक्ति मर्दकी तरह ही काम करेगा। बुसरेके हायका जिलीना नहीं बनेगा। समेरिकाके इस प्राप्तनको टिकामें रखनका को मन्त्य प्रमुख्त करता है उसे नामई समझा जाने। जो राज्य नुसार्मोगर सासन करता है उसे मैं अपना राज्य नहीं मान सकता। जब बहुत आत्याचार हो तब अत्याचारी राज्यका मुकाबका करना मनुष्य आदिका विषकार है। प्रम सीगोंका शहना है कि जमेरिकाका वर्तमान धासन धवना जत्यावारी नहीं है। सर्वाद् स्वयं उत्पर बाकमन नहीं हो रहा है। बीर वदि इसरोंपर हो रहा है तो ऐसा कहनेवाहोंकी इस बातकी परबाह शही है।

बिस प्रकार प्रत्यक येवमें बोड़ा-बहुत कंगे छमा रहता है उसी प्रकार प्रत्येक सासनमें र्थंग रहता है। उस संबक्षी कर करनेके किए विरोध करनकी बावस्वकता मसे कमी म पडे परम्यु बब अम ही यंत्र बन बाये जब बुस्म ही कानूनका रूप के छे तब वह राज्य महींको

वर्षास्त नहीं हो सकता।

प्राम हैना पढ़े तब भी न्याय एवं सरवका पासन करना चाहिए। मैंने यदि दूबते हुए म्पतिरुप्ते तुंबा कीन किया हो तो मुझे बपनी बान बेनी पढ़े तब भी वह तुंबा उसे बापस देना चाहिए। उसी प्रकार यदि अमेरिकाका राज्य बदता हो तब भी गुलामीको मुक्त किया

वाता वाहिए।

हम कहा करते हैं कि किसी काममें सुवार करनके लिए लीव हमेघा पैसार नहीं हाते। हम कहा करता है। कि उनका कारण पुत्रकार कराया की विद्यालय की स्वादा नहीं होते. परुषु मुद्दार करोजें हमेबा समय कारण है। वसीकि सुपारक कीम वो ज्यादा नहीं होते. परुष्य बहादुर नहीं वन जाते। इस बातकी चिन्ता नहीं कि बापके बैंग सभी मनुष्य सके नहीं बन पक्ते। किन्तु जमानमें शुष्टको तो विक्रमुख स्वच्छ होता चाहिए। जिस प्रकार सभीरको एक बूंद सारी रोटीको लगीर चढा देती है असी प्रकार के अपनी मालिकता समावपर बड़ा देते हैं। एमें तो हजारों हैं जो विचारत मुलामीके विवड हैं परम्यु स्पवहार विकरून उनटा करते हैं। वे सब वॉरियरनके बंगब नहसारी हैं परन्तु जबमें हान वाफे हुए मीन उड़ाने पूरी है। बॉवक किया तो बॉबर्या बीर जाएय वे दिया करते हैं।

नसारमें सर्पके पीर - माननकारे - दो हजारमें नी सी निष्यान्ते स्पन्ति होने 🖡 जावरण कानेवासा एक ही होता है। विन्तु गरवको माननवाकेन गरवका आवरण काने वारेगा भन वह एक ही तो भी भूस्य अधिक होगा है। शवानेकी रखा करनेवाले बहुतेरे पाई हा की भी के उसमें से एक पाई भी नहीं के सकते. आपकि सानिक एक ही हो लो

बह माख राजाना कटा मरना है।

मन्त्य सत्यक्र परामें जन दे ती वह गायना आवरण करनेके बदाबर नहीं है। बद कार ने भीय गुरामी रह करनरे लिए मन इ तह यह नमिन्दे कि गुनामी रह करना

र वेप्तर "बन्तुरका विशेष — यह काँचा (१) " वृष्ट २२००२ । ९. परेपीटी - विकास (बोग)के किन का इत्याक उसीग दिया है । विगेरी बहरण, "स्टीस्स व्यवस्था का व वह रहेता ।

समुर्वे योगी शुक्रमद

धेव पहा ही नहीं । उससे वह समझमा चाहिए कि रद करनेवाले सक्ने अमस्ति उसकी वीव पहले ही बोस चुके थे। में सह नहीं कहता कि प्रत्येक सनुष्यको वहाँ कहीं भी सुठ दीख पड़े उसे दूर करत

ही चाहिए। किन्तु इतेमा मैं निश्चित कपते कहता हूँ कि उते स्वय तो बादलमें हाच चैटान ही न चाहिए। निश्चय कर केनेके बाद जबतक सनुष्य-मात्र उसके अनुसार जाचरन यी करता तवतक उसमें क्या भवा आयेगा?

यवि कोई मेरा साथ भूराकर से जाता है तो मैं यह कहकर नहीं बैठा चहुता कि नई चौरी हुई सो ठीक नहीं हुना बस्कि चुराये नये साखको नापस प्राप्त करने सीर हुनाए चोरी न ही इसके किए प्रवस्त करता हूँ । जो मनुष्य बपन कवनके अनुसार आवरन करता है नह जीर ही प्रकारका बनता है। नह न देखकी परवाह करता है न सने-सम्बन्धीकी गरनाई करता है न निवाकी बस्कि सत्यकी सेवा करते हुए उपर्यक्त सभी स्रोगोंडी सेवा करता है।

हम स्त्रीकार करते हैं कि कानून अस्त्राचारपूर्व है। क्या हम उनका विरोध करेंने? धाबारनदमा सीय कहते 🖁 कि जब बहुमत उन कानुनोंको नापसन्य करेगा तब वे रह होते। वनका कहता है कि सबि ये विरोध करें हो कानुन्छ होनेवाओं बुराईको अरेसा विरोधे उत्पन्न बुराई अविक बुरी होती। किन्तु वैद्या हो तो यह दौर विरोब करनेवासेका नहीं है चिकारीका है।

शा

में क्षेत्रकों कह धकता हूँ कि मैठाव्युवेद्वमें नृष्णामीके विक्य, मके वह एकं हैं मनुष्य हो उठे गुकामीको बनाये रखनेमें कर बेकर बनवा और कियो भी तप्तुते मदद नहीं करनी पाहिए। इसरे उसकी राग नहीं बपनादे सनतक उसे बाराब काम नही करते पर्ना पाहिए। न्योंकि वह अकेका नहीं है। अ्वा धवा उसके धाव है। यदि मैं इसरोंकी नपेसी चन्ना हूँ तो मैं उन समीकी मुखनामें बढ़कर हूँ । मुझे हर वर्ष एक बार इस रामका बनुसर होगा है। मेर पांच कर केनवाला बाता है। उस समय मुझे कर देनसे इनकार कर ही देना चाहिए।

में जानता हूँ कि इस मेसाब्युसेट्समें एक ही सबका बीर मुकामीके विरोधके निमित्र कर न देकर जरू जाये दो उसी दिनमें मुकामीकी बेडी टूटने कम बायेगी। वो बीज वही दर्देन्ये की बाये उसे ही बालाविक रूपमें सफन याना वाबया। किन्तु हव दो कार्यो-मानी बार्ट करें माने मेर्ड है कि बार्ने करना ही हमारा काम है। नुकामी धमान्य करनेके आन्दोलनका क्षमर्थन करनवास बहुतन समावारपत्र है परस्त क्षममें सब एक भी सही है।

निस राज्यमें कोनोंको यसस कानारपर केलमें रखा जाता है उस राज्यमें स्थापी कीर मसे सोगोंका पर वस है। इनकिए मैनाक्पुतेटमें असे मनुष्योको साथ जेसमें होना चाहिए। जिस राम्यमें गुसामीकी प्रवा हो बहाँ समुख्य जलमें ही स्वतन्त्र है। वहीं उसकी प्रतिष्म है। को कीय यह बानते हैं कि मले मनुष्य यहि जल चले जावेंगे तो पीछे अस्यायके निर्पर्यो जान्तोचन करनके लिए कोई नहीं रहेगा जन्हें बना नहीं है कि जान्तोचन किन प्रकार बच्चा है। ज जन्हें इस बावका ही बाव है कि सत्त्व जनत्त्वने विचाना जोरदार होता है। जल भीवर्ष-बाफे तथा सम्यापन जुनगरा अनुसन करनेशांक जेसमें रहकर जिल्ला काम कर सामें उत्तरा बातमें बाहर रहकर नहीं कर सकते। विश्वत राय रसनेवाले बोहते सीय जवनर हुन्छे रायके बदुवन समाजके नाथ पुनरो-विक्रो रहेंने तवनक सर्वे विक्रय विचारके नहीं वहां वी सरना। उन्हें दो अननी नारी याति विक्रय तनि वैदा करनमें सनानी पाढ़िए।

मैं सपने पशोधियोंगे बातकीय करता हूँ तो उनक कमनते पता करता है कि उन्हें मय है, दि से किरोब करें तो उनका सक्कुछ क्या बायेया और उनके पत्नी-कथ बर-रच्की टॉकरें डायेंगे। योर मुद्दे स्वयं करने किए मा अपने परिवारके किए राज्यपर निर्मर रहना पड़े तो मैं निराज हो वार्जम।

मून सराता है कि अरवाबारी राज्यके सामने मुकना करवाबनक है। उनका विरोध कराना सामान बीर अच्छा है। आत छ अपेंसे मेंने कर नहीं निया। इस कारण एक बार एक एक किए मून बेबर नेता राया था। मैन जब इस कैरणानकी दोवारों और लोहेक दरानांकी रायाने देखा है के कर त्या याया था। मैन जब इस कैरणानकी दोवारों और लोहेक दरानांकी तो यहीं वारणान होगी कि मैं कबल हम्बी और मोसका बना हुआ हैं। मूने नहीं कमा कि मैं कि में सामान हमा हैं। मूने नहीं कमा कि मैं कि से बारणान हमा है। मूने नहीं कमा कि मैं कि में हम से मूने कि मी कि में मून कि मी कि मान कि मी कि मी कि मी कि मी कि मी कि मान कि मी मून हों मूने के मान कि मी कि मी कि मी कि मी कि मान कि मी कि मान कि मी कि मान कि मी कि

मैंने यह भी देखा कि अधिरको तक्षीफ देवमें नी सम्य करता वा। इनकिए सम्मके

प्रति मेरे मनमें जो कुछ सम्यान का कह कमा गया।

[मुजयतीसे]

इंडियन बोलिनियन १४-६-१९ ७

# १८६ जोहानिसंबगकी चिट्ठी

#### नभागे भारतीय

पारानीय नहीं भी हों नहीं उनकी दुरंगा है। जनी अमेरिकाने आवाम आहे है कि विगिद्धनों दाम करनवाने अमहर जारावियोंकी नामर वीरोने रिदार्ड की है। दसमें में चार मारानीय करनी हुए हैं मेरि जारान प्रवाह नामी हुई है। सामनाले हुन वीराकों में नामदें मानागा हूँ। वरोकि उनमें ने हमारी लीच निष्पाप समुद्धारण कह बीड़ पह कोई बहा दुरेगा दाम नर्ग माना जायागा। यो अपना कममोराण जुम्म वर्ष्या है वह नामाई है। दूरायों कामन ने हि कुरान मामान होगा है जा क्षेत्र का अमेरान है। या नामा पोरे तो वैमे ही है। या नीम पुष्टि उन पोरोशा हुछ नहीं वर नामे जो हम मामानीयोंडो नीहर पारी है द्यान्य मीरिकान अस्थासर

वास्तिस्तरं यहारीको आरतीय सबहुराने बहुत्ववाया है कि वे उनकी रक्षा करते है कर गुमीने अपनी नीतान्योतन वायन वने वार्षे । उन्होंन इन यबहुरांची स्थाने लिए क्रिय

रे राजेंद्र शार यह रूप्यारक्षेत्र दियानी ही भी थी। बाह्य एवा मार्गक्रमें जाता हुआ यह केस दुरिज्याह राजे बाह्य है रूपये । कुछ हा पूर्व हू देवी, बाह्य है देवी के देवी ।

छनने नीनी नामसन पुक्रिस रीनात की है। इससे महापौर महोदयकी प्रतिप्ठा बहती है। यह मी सदर मिकी है

YES

इस भी सर्व है, इसका बात हो।

कि इंग्लंडका वेदेशिक विभाव भी छनकी सार-सँगाल करता है। इस हमछेका वर्ष इतना ही होता है कि मारतीय स्वयं बहाबूर होने तमी विदेवीं निमा सकेंचे। गोरे को इनेचा सातें भारते ही रहेंचे बौर उनस बड़ी या इसरी कोई सरकार चर्न्हें क्यानेवासी नहीं है। जो भीर होकर बैठ वार्येये उनकी खबा भी सहाबदा नहीं करता। हम सबि घोर-चौठाँके बीघ बसे तो वो ही बार्वे ही सकती हैं। सच्ची क्रिमंत तो यह <sup>कर्डा</sup> येगी कि बनसे करा न बाये। सेर-बीतोंको भी भगवानने पैदा किया है। उनकी बीखे निर्मय नहीं यह एक्टे हैं यो एक्के कहुतुर हैं या फिर जो एक्के फ्ला हैं। एक्के कर्ण जपनी मस्ति हारा सम्बे एमयमें यह छिड़ि बाल्य कर एक्टो है। दूसरे मॉकी हिम्म्य है— धेर बीठाँके सामने हविधार केकर कड़े होना। उसमें भी सरीरकी शोकिम तो उठानी पहती ही है। मोरॉक बीच बसनेवालॉकी स्विति ऐसी ही है और कामें भी ऐसी ही ऐसी। वित कोरोंको इसका मय हो उन्हें बपते पेटके किए परवेश नहीं बाना चाहिए। शस्त्र मतकन वह हुना कि हमें साधारनत इसरे वर्गकी हिम्मतकी चकरत है। भीमती एनी वेसेंटकी नीतिक अनुसार छोटे-वह सभी भारतीयोंको कुस्ती आदि व्यायाम सीसकर सरीरसे स्मर बनना चाहिए। यह तमी हो सकता है अब हमारे अनमें स्वाधिमानकी माबना जारे नीर

### योकसभा प्रश

स्टार समाचारपत्रमें एक बंधेची किखनेवाले माईने किखा है कि मास्टीस व्या<sup>मारी</sup> इस मिलाकर और इसरोंकी तुकनामें विश्वसनीय हैं। इसकिए शन्हें योरे ब्यापारी रक्त विश करते हैं ! चेकिन इस पत्र-केसकरों यह मी कहा है कि चौंक आरतीय व्यापारियोंके पैसींकी उपयोग द्वास्तवाकर्ने तदी होता इसक्रिए उन्हें निकाककर बाहर कर देना वाहिए। इसके उत्तरमें भी पौक्कने एक सम्बा पत्र किसा है। उसमें उन्होंने बताया है कि भारतीयोंनी भूमि सम्बन्धी और दूसरे विवकार नहीं हैं इसकिए उनके पैरेका क्यादा सपयोग इस देसमें नी होता। उन्होंने इसका उनाहरण दिया है कि पॉनेपस्ट्रमके मिनकाच्छके समय को चन्दा एकनिए किया गया वा उपने महर देनेके किए जारतीयोंने क्या कहा वा। समये भारतीय प्रस्ति उन्होंने बच्छे डेंग्से चर्चनी की है।

#### पंचीयन स्त्रयोखन

पंजीपन कार्यालयको बाजा होती ही खती है। दूबरे गरिवॉको बन बनाई देनकी ही बानस्मकता नहीं रही। सर्वेत एक ही हुबचक नक रही है। सभी कोरा बनुमतिपत्र कार्याकर्ण विकार कर रहे हैं। यह कबन सही रहा है। इसमें जब ज्यादा हिस्सत करनेकी वरूरा मुझी। जो मन्तिम कसीटीयर खरे उत्तरेये ने बनाईके पान होति।

#### बफ्रमाई

बामें दिन तरह-तरहको बफवाईं उड़ा करती हैं। कोई बड़ता है मेमनोते पंजीमनपत्र ते किये हैं कोई कहता है कॉकमी कायर हो गर्ज है फिर कोई कहता है कि प्रिटोरिनार्में

१ रजी फेर्डेंट (१८४०—१९३१) क्रांतिह निवेशक्तिक, १९१० में कार्तीय राज्दीय आंग्रेडमी म<sup>ान्स्र</sup> विशेषस प्रांत्रेम इन इंडिया (भारतकी वर्तिक समस्या) त्या क्य प्रत्योंकी वेडिया ।

पूर्णा मुखसमानों बीर हिल्लुसोंसें काका टीका समयानेकी हरूपक हो गयी है। कसीटीका समय पेरी-जैसे नवरीक बायेपा पेरी-वैसे ये अकबाई उड़ती ही ग्हेंगी। बरपोक वपने बरकी सूत पूर्यरको समा देते हैं।

### वेद्दर यसकी

देवनेंसे बाता है कि इसमें ऐसे भी मारतीय हैं जो करने वरणाओं से नाराज होते हैं दो कहते हैं "बादि तू बमुक काम नाहीं करेगा तो म गजीवन हो बार्जेगा। ऐसी वमकीपर हैंदना और रोजा बोजों बार सकते हैं। मेरे किए यहाँ वहुत कुछ न कराये हो में पोने पीन पूर्वण। इसमें तुम्हारण क्या दिवसेणा यो समझने नहीं बाता। इसिम्प निर्में एसी नमझी दी बातें ने उन पूरवीरों कि साफ कहूं वें कि गुकामीके कार्याक्ष्मका दरणावा दाता ही बुका है। मैं इसमें तो बाहता हूँ कि को बचनी मर्वाजी को कहे हैं वे पंजीवन हो कारों। इससे उपने बात प्रतिवाद उपने इस्ति में अनुमानीतान की कर है वें पंजीवन हो कारों। इससे पहुरी कार्युक्त प्राचीन कारत कुछ बातें और मार्च कुछ पर वन पर वह है कि इस्त्राच्या क्षा की कि स्वाचित के स्वाचित करने पर विकास की प्रतिकृति के साम के स्वच्या की प्रतिकृति हो हमने बेक सम्बन्धी पुरस्कत भीतमें देवा है कि नया हम बोर, चुनकबोर, उस बरमाख बनकर रहें?" मुझे सरसन्त दी बरपूर्वक कुछा पहला है कि वह समस्य स्वाच्या है जब कान्युक्त बरणा वानेवाकोंकी

[ वबरावीसे ]

वैद्यम कोपिनियम १४-१-१९ ७

# १८७ पत्र डब्ल्य० बी० हस्स्टेनको

[बोहानिसवर्गं]

वितम्बर १७ १९ ७

घर विकियम बॉन इस्स्टेन संसद-सदस्य पो बॉ बॉस्स ४६ फोह्मनिसमर्ग

महोदय

मंत्र १४ तारीलको बिटिय बारतीय शबके बहैदनिक महायक मन्त्रीने को यह बारकी ऐकार्स फेका का उनके बारेलें बायके बत्त १६ तारीलक पत्रकी प्राप्ति स्तीकार करनेका शौमाय्य मुझे प्राप्त हुआ है।

नेप गंध जिंद समावका प्रतिविधि है उनको जाएने यह समाह देनेकी हुया की है कि बहु देन उननिविधके कानूनोंके पालन करनेनें सहायता करे। में इन तरको बाद बागक प्रामा दिकाना सहाना हूँ कि जमीनक इन समावने नेमा ही तिया है और दवतक चैंगा ही चपतर करना छोगा खबरक कि एसे करनून उस तसावकी स्वास्थित आन्नाकोंको उस नहीं पहुँचाते और उसका बकारण अपनान नहीं करते । पृथियाई पंजीयन अविनिवनके बारेमें विशिध भारतीयोंको मेरे संबने बेसक यह समाह यी है कि वे उसके आगे न शहाँ वर्योकि मेरी वन रायमें उनका प्रथम कर्तव्य यह है कि वे उस उच्चतर वर्यके झागे सिर मुकार्ये वो मानर-जाविको मारमसम्मान और सच्चाई तथा गरमीरवासे की हुई पोषणाओंका बाबर करनेका अमेर देवा है। पंजीयन विधिनियमको स्वीकार करलेसे मेरी रायमें भारतीयाँकी साधै नर्शनी छिन जाती है और वे नास्तिक वनते हैं। और इस वृतियादी सवास्त्रनी और जापका मान विकासके विचारते ही १४ वारीसका पत्र आपकी तेवार्से मेवा गया था। किसी विम्मेयर बिटिस मारतीयके किए वेंयुक्तियोंके निसान देनेसे बचनेके किए समानको जीवन-मरनके स्वर्पर चतर पड़ने और समस्त सांसारिक सम्पत्तिका त्याग कर देनेकी सलाह देना लड़कपन हीता। मेरे सबको वस बसकीका पूरा पता है जिसका जापने अपने भावनमें को इस पर न्यवद्वारका दिवस है इस्तेमाल करना उचित समझा है और जिसे आपने अपने इस पर्वे भी दृहराया है। सेकिन में यह कहनके किए खना नाहता हैं कि उस धमकीका उन सीमोगर

ध्रमूर्व वांधी वास्मव

कोई असर नहीं होगा जिल्होंने अपने-आपसं यह सत्य कभी नहीं क्रियामा कि सरकार कार्यू पाकन करानेकी समित ही गहीं रखती बरिक कह भी गुकी है कि वह पाकन करामेंगी। कानूनका इस तरह अमल कराना उसके किए सेयरकर होगा अवना मेरे देसवासी गरि हुई पहें तो बकारब करूट सहन करनके कारण यह सारा श्रेप उन्होंको मिलेगा यह ऐसा प्राप्त है विसे भाषी सन्तरिके निर्णयके किए बजाबी क्रीका जा सकता है।

R11

[बंदेनीसे ]

इंडियन ओपिनियन २८--१--१९ ७

क्रिटिश भारतीय तंप

आपका आजाकारी सेवक লাৈ≎ ক≎ নামী अवैतानिक मन्त्री

# १८८. सार यो० कृ० गोक्सलेको

[बोहानिसवर्ग सितम्बर २१ १९ ७ क पूर्व]

से**ना**में

मी क मोखके<sup>1</sup>

क्रकच्या ।

तारके किए किटिस माराजीय संबंधा बन्धवाद। बहुत मोस्साहन मिला। प्रतिप्ठा वर्म भीर गम्भीरतापूर्वक की गई सपबको रखनेके किए मनतक्क काँगे। वित्ती सहानुमूर्ति मिस्स सके सब बाहिए। यब स्कॉकी सर्वसम्मत स्वीकृति कहाना प्रमुखा मोमले हैं। संबंध कवाब प्रवेशका नहीं बस्कि को यहाँ रहने बीर सानेक कविकारी हैं उनके कारशस्त्रासमानक है।

[बंग्रेजीसे]

. इंडियन सोविनियन २१–९–१९ ७

### १८९ भीमकाय प्रार्थनायत्र

( क्षीकृतिसमर्ग

वितम्बर २१ १९ ७ के पूर्व] वैदाने

धवान माननीय चपनिवेश खचिव विद्योगिया

महोदय

हम नीचे ह्रानाच-कर्या ट्रान्धवाकवादी मारतीय उस प्रवध चपना पूर्ण मठमेद मक्ट करते हैं को जापकी सिटारिया पीटलंबर्स स्टैंडर्टन और सिक्कवर्षने कुछ प्रमुख मारतीसिंकी जीरते स्टैंगर्नन एमेकेन और कवाकी पेड़ीने ३ जगदा १९ ७को एशियाई कानून संगोवक विषेत्रक सबसा २ गन् १९ ३७ सम्बन्धमें मेंबा है।

र महान महाति राजनीतिक माननीत नीतक हत्त्व नीतके (१८६६–१९१५) । रेकिट क्वन्ट २, एड १९७२८ ।

१९७६८ । - १. रेकिट "बराइटडे कुमुक" वृत्त २४३४४ । ३. राज्यपुरित किम्म का कार्यमापक किसी, गुजराठी, द्वतिक द्वारा वोग्रेजीये महादिद्य किसा करा थी, रेक्स

नगीत होता है। का बल्कुर १ कामस्त्री ४ ५५२ वास्त्रीविध स्वाप्तस्य करवालेके सार दिसा गया था देखिर "यदः व्यक्तिक स्टीवाफी" इत १२७-११ १

समुर्वे बांनी वाकसव 286

हम सादर निनेवन करते हैं कि को विषम स्थिति उत्पन्न हो गई है उसका प्रतिकार केवल इस अविनियमको पूरी तरह रद करनेसे ही हो सकता है, उससे कम किसी करें वास्ति नहीं। हमारी विनीत सम्बतिमें वाविनियम हमारे वास्पतम्मानको निचने तथा हमारे वर्मीपर प्रहार करलेवाका है और इसको सतरनाक मुकरिमोंके सम्बन्धमें ही काबू करनेका वर्गक किया जा सकता है। इसके जतिरिक्त हमने जो गम्भीर सपम सी है उसके कारण हमारे किए सामाज्यके सच्चे भागरिकों और वैश्वरसे भग करलेवाके कोगाँके क्यमें विविधियमके विवासके सरमूच न सूकना वावस्पक हो जना है असे ही हमें इसके परिनाम कुछ भी नमें न पूकने पहें और जो हम समझते हैं जेख निम्नीयन और हमारी जायबावकी बरवादी वा बर्फी मा इनमें से कोई भी हो सकते हैं।

इमते यह उत्परकी बात इसकिए नहीं कही है कि हम बड़े पैमानेपर बिटिस माखीनेने युक्त प्रवेशके बारोपॉको चाँच कराना नहीं चाहते या उन कागबातको माछ रखनेते इवकार करते हैं जिनसे सरकारको सम्मतिमें हमारी काफी सिनास्त हो सकती है।

इसकिए हम तावर प्रावंशा करते 🧗 कि सरकार इसा करके ट्रालवानके प्रात्तीयोंकी मनुष्पोंके रूपमें और इस स्वतन्त्र एवं स्वयासिक उपिन्नेसके योग्य नामरिकोंके रूपमें मानदा

बापके बाजाकारी देवन,

# जनत प्रार्थनापत्रपर हस्ताक्षर प्राप्त करमेके सम्बन्धमें निर्देशः

१ सब इस्तामर स्वाहीसे किने वाने।

२ प्रत्येक कानअपर ५ व्यक्तियोंके हस्ताक्षरोंकी वयह है। इसकिए प्रत्येक कानअर

५ से व्यविक व्यक्तियोंकि इस्तावार न सिमे पार्थे।

इस्तासर को प्रतियाँगर किसे बायें।

 पदेके कानेमें नकीकी और जहाँ सम्भव हो बाहेकी कम-संस्था हैं। बिक पहर्षे हस्तासर करामें जामें उसका नाम केवल एक बार दिया का सकता है।

५ काश्वको मैका न होने देनेकी बहुत सावधानी रूपी जाये।

६ इस्ताक्षर संवासन्त्रक ऐसे किये जार्थे कि हैं स्पष्ट पढ़े जा सकें। की नाम बंबनीनें ग हों उनको हरवाबार करानेवाका व्यक्ति नीचे बंबेजीमें फिछ है। नहीं

हस्ताशरकर्ता नेवल गुवाका विश्व कवाये वहाँ हस्ताशर करानवाला म्यक्ति वर्ष गयाके विक्रकी साधी है।

७ हस्तापारकर्ताको प्रार्थनापन पदाये निमा था यदि वह कोई सापा न पढ सरठा 🗓

क्षा उसको पदकर मुनाय विना इस्नाझर कवापि न कराये आये। ८. हस्ताधर करातवाका स्पक्ति कानजो नीचे अपने हस्ताधरीके सिए निची हुई

रेनागर रानाचर भरे। ९ दोना प्रतिको स्थासम्मय सीझ सन्त्री ब्रिटिस भारतीय संघ बाँदन ६५१%

जाहातिनवर्गको सब की बार्चे।

t सब हस्ताधार अधिकरो-अधिक ३ सितम्बर तक भीव दिये था**में**।

११ कोर्गोपर कोई बवाण न बाका नाये और को विक्रकुक बन्धतक विभिन्नमको न माननके निक्षतका पाकन करनेके लिए पैयार न हो उसको हस्ताझर करनेकी आवस्यकता नहीं है।

१२ कालबॉकी नहीं बनाई स जाने बारिक के पुश्तिन्या बनाकर रखे वामें और पश्चित्रके कपमें ही सबे भी कार्ने।

[अप्रेजीचे]

इंडियन खोरिंगियन २१-९-१९ ७

### १९० भीमकाय प्राथनापत्र

द्वास्वाकके भारतीय सरकारको एक भीतकाय प्रार्थनाथय वेरोका आयोजन करनेके किए बसाईक पात्र है। पिछले स्वताह दुर्गायां हुने को पत्र उठत करना पड़ा वा स्वस्त पूप बसाद है। प्रार्थ से स्वताह हुनीयां हुने को पत्र उठत करना पड़ा वा स्वस्त पूप बसाद है। प्रार्थ की हुने स्वर्थ हुने बसाईक सम्बन्ध है। सक्त है, संवर्ष में स्वर्थ कर दिया है। उन्होंने स्वर्थ किए क्षा बार करने किसी और तरह इस मुझीबर्य पार पा बाना सन्मय नहीं है कि वे एपियाइयों के बीरिस पर वाने हरनामकी बायध कर स्वार्थ है। इस स्वर्थ कर हुने हुने के स्वर्थ के बीरिस पर वाने हरनामकी बायध कर है। है कि स्वर्थ के स्वर्थ है। बार ने वन कम्मुमियमकी बीरिस स्वर्थ को स्वर्थ है। इस स्वर्थ के स्वर्य के स्वर्थ के स्वर्य के स्वर्थ के स्वर्थ के स्वर्थ के स्वर्य के स्वर्य के स्वर्य के स्वर्य के स्वर्थ के स्वर्य के स्वर्य

बेशक यह सब है कि पृथिवाई पंत्रीक्षण कालून यह बाहूता है कि बिरिश्न भारतीय और सन्य पृथिवाई जिनान्तक किए पंत्रीक्षण करायें। और इस कालूनको सामू करनेकी कालीमें वहाँ अंगूक्षणके निमानिक वेता जी आर्थिक है जो एक ऐसी एमूर्तियात है तिराक्ष ताल्य पूर्व वर्षों अपरािवाँसे है। कैंकिन है जो एक ऐसी एमूर्तियात है तिराक्ष ताल्य पूर्व वर्षों अपरािवाँसे हैं। कैंकिन होता कालूनकी वन्हते है तहे दूरी तारहते हमारे पार्टिय सामियों की जिल करनानका बोल खात्रा वहता है वसे दूरी तारहते एसामियों के तिरा यह काल करनानं एक तैयोगमान है और समार हम उस वहीं सिक्स महान हमार हमार हमार प्रकार स्थाप प्रकार केता वार्य प्रकार स्थाप स्थाप

<sup>ी</sup> पर र्तन्त स्वीती स्थानाम, योक्नेन और क्या बारा किये गो। वस्ती ओर है । देखिए दिश्वर सोर्क्ट ।

समूर्ण गांधी बाबगब

स्विकारोंने वस्तंवाकी और धनके क्रियनेकी आर्थका होमेवर अपन सातप्रते कर रसाकी आंधा रकते हैं।

भारतीयोंका वाण इससे अविक स्पष्ट भाषामें पेस नहीं किया वा सकता। [बीदवीसे] वीदवन कार्यितस्य: २१-९-१० १०

# १९१ वीमेन परवानेकी अपीक्ष

पैसा कथी-कभी ही होता है कि स्वापारिक परवाना सविकारियों और परवाना निकारी निषेत्रसे हम सहसत हो एके सेकिन हमें स्वीकार करना पढ़ेता कि भी नातात्वा वारक कठिन का तक भी परवाना कविकारी और निकासका मिर्कय विद्याल वपने निवास गा। परवाता अविकारी की बन्धामने अपने निर्वयके पक्षमें पूरी और स्पष्ट इसीवें ही नौ और हमें भी उनके इस कपनपर विश्वास है कि बगर प्रचाविकी बुध्दिसे स्विति इससै इसमै होगे तो भी उनका मिर्चय यही होता। चपमिषेत्रमें जिस पूर्वप्रकृत बोसनामा है बसको हेक्टे हैं। हमारे देखवातियोंको सङ्ग बाठ पक्की तरह समझ केनी चाहिए कि वसिच लाफिनारें स्ट्री है कमसे-कम नेटासमें उनके किए जवाब व्यापारकी सहस्रियतें निकता असम्बन है। इमापै धर्म कमछे-कम बिस सुविवाका मारवासन विश्वा का सकता है, और विसपर रिसी की कैस्टार कोर वेमा काश्रिए, वह यह है कि मौज़बा परवानोंकी पवित्र बस्तुकी प्रांति डिफावट की नारे केफिल नई अवियोक्ति बारेंगें जैसी कि हमारी समझमें भी पागलकी कर्यों वी यही कर वर्ष हैं कि स्वातीत कोकमत परवानोंके वितरण और शांय तथा उसकी धाँतकी बाबाते परवान सविकारीको बहत-कुछ मार्गेदर्गन निक्रमा नाहिए। इसमें सक भूती कि कानुमकी सहादराने विना मी किसी बातिके किए यह खूट है कि वह किसी भी वर्ष या किसने ही व्यापारियों से बूसरोंका बिन्हें वह नहीं बाहरी वहित्कार कर वे। बेफिन वय बेपकी शावको सहस्तवके निर् कानुनकी सदद की जाती है, तब बहिस्कार बसहनीय हो जाता है और उठ बुयरेंको हुर करनेके लिए और सम्बद्ध हार्थोंकी वरूरत होती है। साम ही भी मायानके वेंडे नानके बिना सहामुभति उत्पन्न किये नहीं रह सकते। वहाँ एक ऐसा व्यक्ति सामने बाना है जिना संव बर्गोंके क्षीप जावर करते हैं भी एक तम्बे बसरी गोग्य न्यापारी रहा है जितने विश्य सरकारकी उसी प्रवेशमें जिसमें वह व्यापारी-परवाना चाहते हैं काफी महद की है और दुर्श कीई तैतिक या आविक बात नहीं है जिसकी विनापर उत्तकी क्यों भागेंबूर कर दी वारें। केफिन जहाँ निरोधी स्वार्य उठ कड़े होते और वहाँ निजी स्वार्यको गानने रसकर कोर्र बास नौति अपनाई बायेनी नहीं ऐसे कठिन मामले हमेबा होते गईंबे । दनसिए इसके दिवार होतवाले सोनाके किए मही बूरवर्धिता है कि वे बस्तृत्वितिको वहवालें और अपनी स्माधकी इस तरह धामे कि अपने मौजूदा मिनकार और आस्तरम्यानके अपहरणका सुनावना कर तर्हे। [बहेबीहें है

हॉड्यन बोपिनियल २१~९-१९ **अ** 

र प्रिकेट क्षेत्र *क* वह देवन्दर देवरान और देवरान ।

# १९२ ट्रान्सवालकी सङ्गाई

इस बार हमने भी रिक क्षारा भेने यह पर्याक्षण अनुवाद विमा है। उत्तरपर प्रायेक परवक्षों पूरा प्रमान केना जाहिए। विकायतके तमे कानुनके सन्तरमामें बहुत बड़ी समृद्धि कर पर्या है। इस कहाईको कम्म किन साराधीयोंका साहय है। विकायतके मुख्य स्वित्रभाव क्षार्य है। इस कहाईको क्षार्य है कि साराधीय स्वाक्षणेंको केकर वैद्या क्षार्य के प्रमान क्षार्य क्षार्य केकर वैद्या क्षार्य के प्रमान साराधीय स्वाक्षणेंको केकर वैद्या क्षार्य हैं के करने भी। क्षण विरोक्त (क्षार क्षिर) के समय साराधीय स्वाक्षणेंको केकर वैद्या क्षार्य हैं के करने भी। क्षार्य क्षार्य हैं कि की ने मां मां माराधीय क्षार्य हैं स्वाक्षणें क्षार्य कार्य हैं पर्वाच क्षार्य हैं साराधीय क्षार्य हैं साराधीय क्षार्य हैं साराधीय क्षार्य के साराधीय क्षार्य क्षार्य के साराधीय क्षार्य के साराधीय क्षार्य हैं साराधीय क्षार्य हैं साराधीय क्षार्य के साराधीय क्षार्य के साराधीय क्षार्य है। एक क्षार्य के साराधीय क्षार्य है। क्षार के साराधीय क्षार्य है। क्षार करने प्रमान मत्यों वनतेकी स्वाचारणा थी। कहींने स्वच्य कही कि बड़ी साराधीय करने प्रमान भी ना साराधीय करने प्रमान भी ना साराधीय करने प्रमान भी ना साराधीय करने प्रमान की ना साराधीय करने प्रमान भी ना साराधीय करने प्रमान की ना साराधीय करने साराधीय करने प्रमान की ना साराधीय करने प्रमान की ना साराधीय करने प्रमान की ना साराधीय की साराधीय की साराधीय करने प्रमान की ना साराधीय की साराधीय की

समाचारकों के बेसा बाये हो 'स्थान ताइम्ब' यॉर्क्सायर पोस्ट आव्यवर' और 'पात मात पढ़ट' बादि समाचारवर्षने इमारे पद्ममें स्था केल किये हैं। सर बास्स बूमने हो हर कर हो है। स्थानेंने बड़ी सरकारको व्यवस्था समाचा है।

सारतीय उसावने पंत्रीयन कार्याक्यका चहिलार किया है। उत्तरे ही से यदि सद सद हुता है तो वह सारतीय जूननी तरिनेंद्र नेक के बाय वार्यों तब क्या विकासत-अर्थे पोर न सब वात्रा ? छिए, यर हैनरीके उत्तराज विचार करें तो यी स्पष्ट है कि उन्होंने बीक्यें पहनेंद्र देनकार मही किया है बीक्य द्वारा कहा है कि कियांच्य कीर कायम एककर लेक सा प्रकान करें नहीं होता कि भारतीय बनाव वहि बाब्दिकक कोर कायम एककर लेक सा मित्रीयतम कर द्वारा करता तो वही एककर पुण नहीं देवेंथी। इन कक्सोंच भी निव्हें स्पर्धा तीरते देवनेवाका व्यक्ति में बच्च कक्ता है भीच हम स स्पर्ध और हिम्मत त रखें यो हमारी निवनी वेदन्यती की जायों अपनी कम है। इसके साव हमें बहु मी सार एकमा साहित कि यदि हम क कहार्ति जा का को देवें तो तो परिकान हमरे प्रकान कमार्थ रही ह नहीं सिन्त हमार विरोधनों कमार्थ जायगी। हमें इसमें बुधका हम परिकार देवा है। है। बुश्च सर्वेत मनुष्य वसका कन्य सावनीके डाय ही मदद करता है। वस प्रार्थ स्वार्थ मारतीमा जायन रही।

[मूजपतीमें] इंडियन सौपिनियम २१–९--१९ ७

# १९३ नेटालका परवाना कानूम

विनेतर्में की मामावने परवाना निकायके सम्मुख परवानोंके किए नदीकां की थी। बेर हैं कि उन्हों ने हार सथे। भी मामावका मुक्कमा बड़ा मानवूत ना। ने नदीकिनाके क्यापार्ट हैं। कहाई में ज्यूनि सरकारको सहायता भी नी। उनके पास दौकत है। ऐसे व्यक्तिको यह हैं। हैं। नहीं सकता कि किसी भी कानुकते क्यापीय वरदाना न सिक्के।

फिर भी इसें स्वीकार करना चाहिए कि परनाना निकायका निर्मय बर्दमान परि हिनदिको देखते हुए जन्मायी नहीं भागा चा सकता। हम लोगोको इतना बाद रखना वरूपै है कि नेटाक सबदा दक्षिण आफिनामें नारतीय समाय विक्रकक स्वतंत्रतासे स्वापार नहीं कर सकता । परकारा-व्यक्तिकारी आसपासके कोगोंकी जनोबद्याको और व्यावारिजोंकी संब्राको देवकर भारतीय व्यापारीको परवाना दे जववा न दे वर्तमान स्वितिमें इसका विरोध करना निर्पंक समझबार मतुम्बका काम यह है कि परिस्थितिपर विचार करके कदम प्रकास और बाने बासपास जो भटनाएँ घटें जनका सयाक रखे । भारतीय समावपर बहुतेरी बास्तें टूट ग्ही है। सनमें से किसको अधिक महत्त्व दिया जाने यह पहले ही निविचत कर केनेकी बात है। हमारे किए इस समय मुक्त बावक्यकता प्रतिष्ठा की है। यह मिसेमी तो और सब आसानीसे विक बाबेगा। प्रतिप्काकी रक्षा करते हुए जिन अधिकारोका इस समय हम उपभीत कर रहे हैं जोई हमें बनाये रक्षना चाहिए। इसकिए इस समय जो परवाने वापस किए गये 🕻 उनपर बटे परें और अन्य हानि सहत करके एवं जेसमें जाकर यो गाँउदा परवानोंको कायम रखें। यदि जासीर समाच इतना प्रयास करेया तो इमें मरोसा है कि नये परवानीका मार्ग अपने-आप निवक मायेगा । अनुत्क हमें कायर समक्षा जाता है। इमाधी निश्चित राम है कि इमारे अन्य प्रवस्तींग परिनाम कुछ भी नहीं होता। इसका शतकन यह नहीं कि नमें परवाने मिलेंगे ही नहीं। वरी परवाना अविकारी बयास होने जनवा वहां गीरे खिकाछ न होंगे वहां निचन्येह नमें नरमने सिस्स्वे रहेंगे। इसका वर्ष यह है कि मित्रवा या प्रीवि वहाँ वहीं हो सक्वी वहाँ एक पत्र इसरेको नीचा धमलता है। इसकिए पहला प्रवल यह करना होया कि अपनी प्रतिध्यकी बनाने रखकर हम गर्व वर्गे।

[धूबरातीचे] संज्ञित औषिनिधन २१-९-१९ ७

# रुष्टः साम्बेद नार्वेडनेक युन्तकान्य

الله المساور المساورة المساور

-

STATE OF THE PARTY OF THE PARTY

### १९० पारको समुक

# क्षकार द्वारोस्टर क्ष**त्रका स्ट्रा** स्ट्र

عند عبد الاعتدعية عبدة لاهد في عبد الإيكية المنافع في مدار الافراع. يتعيب النويد في عومة بيقي عبدة بكي همد في كالمافق في مدار الافراع.

عسب کمه عدد دردوم بدر هدد ورده از الله مده در درداد الا دردوستسمع مدر و هد و ود و دوم بدر درد مدر درد از دردوستسمع مدر و ود و درد درد درد مدروم بدروم بدر درد درد از دردوستمه

#### र एका उक्तर

में हिंदून, बहु बहुंचन कराजी, बहुंचुंच बहुंचुंच दुश कर), दुश्रेस अर्थाय कीर्यंद नाम कुराजु हैं, विक्राम बहुंचुंच बहुंचुंच दुश कराज, दुश्रेस अर्थाय कीर्यंद सभू ने नी बाजमक

सी मुह्न्सद सादमजी भी अभी उमर, सी जहमद हुनीय भी काविम मुखा भी जिल्लाम आप मुद्दान्य सादमजी भी अभी उमर, सी जहमद हुनीय भी पह भी मुद्दानी जहमद भी राज्य हस्माहक भी अहमद हि भी इस्माहक मुक्तेमान भी बाद्या पाना भी कामा और भी मोमिनवाय उपस्थित मे प्रोफेटर गोवनेको निम्म तार भननेका प्रस्ताव वर्षधम्मितिह स्वीकार किया यथा

[गुक्ररातिह]

हेदियन सौपिभियन २१-९-१९ ७

१९६ अँगुठा निम्मानीका कामून

सम्पादक इंडियन और्पिनियन

इसमें भीर ट्रान्सवासके कायवर्गे हावी भीर घोड़े वीसा भन्तर है।

[पूजरावीचे] इंडियन जोपिनिसन ११-९-१९ छ

१ नदी बार (गी) हु मैगानेशी का लतुमन दिशा वस है हेबिट वृह पहुछ । ६. योचीमी बह माम छन्दारी छाण्य देनित ज्यामाहरूत छोड़ वर्तमालडे निन्धमिन स्वारण मसून इ.से दुर निन्धी था।

# १९७ जोहानिसवगकी चिटठी

#### नपा कानुन

#### वाकी कीन रका?

बोस्मवर्गमें कार्याक्रय १७ १८ १९ और २ को रहेगा। व्यक्तिस्टममें २४ २५, २६ और २० को तथा बेनोनीमें १० १८ १९ और २ का। इस जबहीशर इस्तान्यों इस मानुस होनी है। वर्षोंक हर जयह भारतीयोंको सुकानीका गृहा केनके किए बार दिन मिन्नेते। केकिस स्वाधिक प्रारमित एके हैं। इसकिए एका वहीं मानुस होना कि उत्तमें में कोई, बन्यायी गृह नेन जायेगा। बोस्तवस और जिस्स्टनमें नमार्ग भी की जा चुन्ते हैं और ममीन हान काना करत का विरोध किया है। "मनिय अधिकारियोंकी क्ष्रीसे" वस भी ननक नइना सम्बद करी चैपना

#### पया हवा पहली है?

सावनक हर वगर थी चनने थी जन्म कोडी थी रिचर्ड कोडी तथा थी स्थोट हरा गाने गर था जब चीकडी बन्ती है। कम्बहुँक, बुक्कमण्डाक निमाननकों पीर दिटेक, सर्मानों कैंग्लिंगा जीर बक्कम ये सीच नहीं आयों। वहाँदे क्या नुमरे नाग्ड निद्दात हुए है। हर जबहू १० १८ व १ नारीमकों नहें अधिकारी ह्रिक्ट खेंचे। क्यानुंक्य थी हन कम्मानराहमं थी हाँच निमानवनां यी जीन प्राप्त पीर निर्दाल की नेती जम्मीनों सी केम्यान कैंग्लिंगा थी जीन प्राप्त यी जीन कि प्राप्त पात है। यह को पीर मामीन कैंग्लिंगा थी जीन भी भी कम्मान नहीं स्थापन खान्मा। स्पर्ट कारम ही या मामक होता है कि बन्ते भारतीयाही सन्या ज्यारा नहीं है। हुन्ते, ये जन्ने अन्य-जन्म है और यह उपनंतर कीकडी ने वह नमह पूचाया जार नो जीरानियवसेनर अनुहर महोते बास नी किया जा सक्या। जीकानिसंघर्गं एकक्षमें बाधा

272

जीहानिसनर्गयर १ अन्तुवरको चढाई होगी। महा त्रिमृत्तिका निमन्त किया गया है। यो तो कोडी 🛊 और तीसरे स्थीट साहब। इसलिए जो जोहागिसवर्ग आजतक श्रंकी मारता नाया है उसकी परीक्षाका समय नवबीक का बया है। थी शांबीने प्रिटोरियामें खेली मारी नी कि कार्योक्स पहरु जोहानिसकाँमे बादा होता वो ठीव होता। वी इंसप मिना बौर भी क्वाविमाने भी ऐसा ही कहा था। इसके जलावा भी ईसप नियान सो भी इन्सको एक जोरदार पत्र भी विचा है कि नेताओं की ओरसे भी कसने को बेहता पत्र किया है उससे संबक्त और वासकर जोहानिसबर्यका कुछ भी सम्बन्ध नहीं है । जोहानिसबर्य संबका केन्द्रीय स्वान है । वहाँके मारतीयोंने कान्तके विरोधमें बहुत-कुछ कहा है। वही एस्पायर और मेटी नाटन वरीमें वी समाएँ हुई है। इतना सब होनेके बाद भी क्या बोब्रानिसकर्ग बार जायेया ? केकिन बमी ही बड़ी देर है। एक पूरा नहीना सामने है। ब्रिटोरियामें बन्तिम दिनोमें ही लोग फिस्के है। इसकिए जोहानिसदर्वमें अवतुवरके ठीन सप्ताह तो बासानीसे निकक जाना सम्मन है। कंकिन मदि जीताम सप्ताह भी ऐसा ही निकल कार्य और एक भी मारतीय पंजीयन कार्याक्रमका नाम न के तो? इसका अवाव वैना जरा मुस्किक है। मैस अभी क्षो जगक्रमें ही है तब स्वर सीरेकी बात कैसी ? केकिन में इतना अनुमान तो कर सकता है कि यदि जोहानिसक्ते पूर्ण वहिष्कार कर सका हो सरकारको कुछ हो विश्वास हो ही बायेगा कि इस आसियी वस दक कड़ाई चाम रक्तमा बाहते हैं। हमें यह अच्छी तरहते समझ केमा चाहिए कि यह कड़ाई हमारी सनाई साबित करनेके किए है। आज धरकार या किसीको जी यह निस्तास नहीं है कि इस सच्ची हिस्मतसे कह रहे हैं। जीर जनतक इसारे बीच की घेच शहभर उद्यान वैधे दोनों भोर डीस बजानेशाने नीजूद हैं तबतक विश्वास कैने हो सकता है?

### पीटर्समर्गके 'महाकर'

मी चार मुहस्मद इसाउकी बात करते समय ही मुख हुसरी रावर मिनी है। वह जी में पाठकाँके सामने रखता है । गीटनंबर्मसे बिन चार 'बहाबर' शास्तीयोने सकामीका पड़ा से सिमा है उसके नाम है । बड़ीसे ८६ भारतीयोंके इस्तासरोके साब को सभी भन्नी यह बी मालम हुना है जनपर भी इन बारों महाधवींने इस्ताबर किये है। बबलक यह होता रहे तबतक मरकार किम भारतीयका निश्वास कर सकती है? हम अर्थीमें वो-कुछ विगते हैं उसे सकता कैसे भागा जा सकता है। यह भी भूमनेमें भागा है कि इस महास्त्रपांत कुछ हरूकमाने भी किये नमें हैं। इस तरहकी गण्यें को बहुतसी है। कोई कहता है कि उन्होंने वह किराबामा है कि उन्हें भी नाबीन रोगा था इससिए उन्होंने युखामीकी बर्जी नहीं भनी। कोई नहता है कि तरहोंने अपने ममाजकी गर्मके भारे अजी नहीं थी। यदि यह सब है हा इन हमपूनामे देने बासाको सोजना चाहिए कि नगा जम वर और बाननों ने अंत नहीं महगुन करते ? इस तबके बावजर करपोड़ विरोधी बसमें भी जा धुनें तो जमने कुछ नहीं विपत्रना। यह सहार्र ऐसी है कि इनके द्वारा करनीर बहाइरणे बनन दिलने लगेंचे। इनन अनाना यह भी मानन हो

१ केपोल "जारकः निरीतिवासे " वह १३९ ४१ ।

<sup>2.</sup> देशित सम्ब ६, इड ४११-५३ ।

वर्षे बच्चे पर यात्र है।

बायमा कि हमें बारतवर्षे कीनछा रोग है? वाबतक विश्व वापमापक यंत्रते गर्मी नापी बादी भी उन्नते गर्मीका ठीक पदा मही चक्रता था। वेकरूपी वापमापक समनमें सबके वापमानका पदा चक्र बायेगा।

इन सब नामोंको बड़े और रोका करते हुए मुझ बहुत दुल होता है। क्योंकि मेरे माइयोंको धर्म देते धर्म है। मरे नाई मदि चौरी करते हैं सा उपकार करक मूने कमाग हो। इस्तरे ही माइयोंकी मक्योंत हमें सारे विश्वन जाफिकामें करट मोगना पर दूता है। हुक हमारे ही माइयोंकी मक्योंत हमें सारे विश्वन जाफिकामें करट मोगना पर दूता है। हुक मारोंग प्रकेष प्रदेश हमाराजीत पर पहले हैं इसकिए नथा कानून बना है और उपका परिसाद हम सबसे मायाना पड़ पहले हैं। यह बबसर इसना मन्मीर है कि इस सम्म करोफोंकी किएनमें पाप है। हमाये चो सुझी हो। यह बबसर इसना मन्मीर है कि इस सम्म करोफों किएनमें पाप है। हमाये चो सुझी हो। उसमें पण्याकी क्या बाती तमी हम रिकारों करीं। हमाये चाराजी प्रकेष मारोंकी किएनमें माया है। स्था है। उसमें पण्याकी विश्व बायेगी। इसकिए मेरे नाम प्रकारिक हरतें है महि दिनीका मुख्य बाये तो में उसके किए मारों मोगना है। मुझे करणा यह कर्नेव्य तो निजाना ही पड़ाना

करता पहुंच्याच्या पानास्त्र क्षा प्राचित्र करें के हुट पड़े तो संदेखिल के भी कावित्र हानी पीरतेयंक्षि कार शाहब गुक्तानीके पटु करें को ट्रियक गरी हैं। तब दिन दर्वतके कवारस (तिमक) बीर बोदक (तिमक) की तो बात ही क्या में योगों तिमक माई भी पैनीलका कर्मक कमना कुटे हैं।

#### पंशीयन कार्योक्सकी वेचेनी

भारतीय कोग गुकालोका कोइ-बहुत वास करवा केये हैं, इसिक्ट पंत्रीयन कार्याक्रय वर्षन हो यह है। बारवर्टनमें एक मास्तीयके गाव एक गृत्युर्व वर्षिकारीका दिया हुआ कृत हो यह है। बारवर्टनमें एक मास्तीयके गाव एक गृत्युर्व वर्षिकारीका दिया हुआ कृत दिवस वर्षा है। उन प्रकार कर यह है। कार्यप्रकार केये कोरा स बाता पढ़े इसिक्ट वर्ष केया वर्षों की स्माह है। इस प्रकार कर वर्षों की स्माह है। इस प्रकार के हैं है ऐसे व्यक्तिय कर्मी केतक पीछे बात हुंगू होया? विश्वेष पात बनुनिरियन नहीं है। विशे स्वकात हक नहीं है बचा पेंच व्यक्तिय क्षेत्र केया कार्याय है। विशे स्वकात हक नहीं है वार्यों पेंच कार्यों कार्यों है वार्यों प्रकार कर प्रकार केया प्रकार केया वार्यों केया प्रकार केया वार्यों के क्षेत्र बनुनार स्वकार केया वार्यों केया प्रकार केया वार्यों के हिस्स हम्मकार्य हम्मकार हम्बर इस्वार है। इस्ता विश्वोदी है।

#### र्वेनुक्षिपींकी निशानीका नया कान्त

इस बारक यबटम इस बायमका कानून प्रकाशित किया बया है कि दिन व्यक्तिकों जैनमें एका पदा हो जह वहि वसही है या बीमानी भायकेके विक्रियममें नजा न मोत एस हो तो अविवारी कानी मनीके मुनाविक जमक काटो उसकी बेचूनियोंकी तिमानियाँ और उसका नाम वर्षेण्ड के सकते हैं। इस सम्बन्धमें यहाँके बायामकामें इस उत्पूक्त एक मुक्तमा कह कुछा है और उसीपर से यह कानून बनाया गया है। इससे आरतीयोका विभाव मामक बही है। केंद्रित दस्ते समझ्या होना है कि एमा कानून कोजवारी करायपार कानू किया आ सम्बन्ध है। सम्पर्ने शांची वाक्यन

110 प्या स्त्रिपोंकै जैंगरे किये का करते हैं!

फोक्सरस्टरे भी मुखा इबाइरीम मंसर बिन्सते हैं कि एक भारतीय स्त्रीये पुलिसने नतुमविपन मौगा। वह उसने दिखा विमा। फिर उससे नेंगूठेकी निसानी मौगी नई। वह मी उसने अपने सेठके प्रकास के थी। एस स्कीने अनगतिएक कड़ीसे दिया यह समझमें नड़ी माथा । स्त्रियोंकी मॅथूपा-निद्यारी केनेका पुक्तिसको विरुक्तक अधिकार न यह । पुनियाके मानकेमें निर्मेग हो चका है कि स्नियोंको अनुमतिपनको सरूरत नहीं है। इस सम्बन्धमें बुधरी कार्र नाई करतेकी जानस्यकता में नहीं संबद्धता । केकिन श्रही इस प्रकार होता हो नहीं नेतानती देना ठीक है।

नकताल की सहज हो?

मुझसे कहा यथा है कि नये कानुनकी कहाईमें को मुक्सान होगा वह किए प्रकार **पहन किया जाये इस स्थालका में जबाब हूं। पहने तो जिसे इस नुकसान मानते हैं वह** नुकसान नहीं बस्कि फरवंदा है। हम सी रुपरेकी माड़ी कैते हैं को उस मुकसान नहीं मानके विक्त यह कहते हैं कि इसें अपने पैसेके वरसेमें यह चीज मिली है। उसी प्रकार हमें जपने पैसे बेकर अपने हुक सरीवने हैं। बिसे यह विश्वास हो कि ये हुक मिसेंगे ही। वह पैसे बैनमें हिंचकेया नहीं। क्योंकि उसे अपने पैसेका बदसा मिसनेका भरीसा है। बहु ठीक है कि किसी किसीको यह भरोसा नदी होगा कि उसे हक विकेने ही। किन्त फिकराक को एसे व्यक्ति की पैसे कोहेंग ही और सो मी क्वाँकी जासाने ही। हम व्यापारमें सदा ही ऐसी वाजिन चठाते हैं। सटेमें ब्रार बाते हैं को जनसे स्थापार बन्द नहीं कर देवे। इस कंबीको याद रखकर मदि हम कड़ाईमें शामिक होंगे तो मुक्शानकी बात नहीं करेंगे। महत्त्वकी बात यह है कि हकती बड़ाई समावके बिए है लेकिन संकृषित मनके कारण इस यह नहीं समझ पा खे है कि समायका ध्यमवा हुमारा फामवा है। इसके बकावा और वी विचार करें तो देखेंदें कि वेपिसनके हमसेके समय भारतीय बचने पैसे को बैठे थे. और वैसा ही कड़ाकि समय हमा था। फिला वह साचारीके कारच हमा वा इससिए किसीने विचार नहीं किया। वन म्या अब पैसकी जोकिमके नारण समाजके मसेकी कहाई हम छोट हें ?

नक्षमार पहकर प्रमा करें! इस सवामका बवान देनेके किए भी मुंससे कहा यथा है। मेरी रायमें तो मोपिनियन इस समय इतना महत्त्वपूर्ण है कि हरएकको जसकी फाइक रखनी बाहिए। लेकिन जिन्हें फाइस राग्तेका घौफ न हो। मा जिन्हें बाकस्य बाता हो। एते सीगोंकी समधार पहकर तुरल ही जाने सबै-सम्बन्धियोंको सब बेना चाहिए। वह बायस्यक है। क्योंकि भारतमें इमारी बास्तविक स्पिति जाहिए फरनका यही घरल और सस्ता उपाव है।

### इक्फ्लामा क्रिया होता है ?

जो बहाइर 'रियानो बजान [जॅन्डियोंडी छाप हेने के लिए पंजीयन कार्याक्यमें प्रिक्रीरिया जाने हैं जनमें इफलनामें सिये जाते हैं। जन हरूपनामींकर तारांश मरे हान

र देशित बन्द्र ५८ **सह ४६१-६४ और यन्द्र ६८ १४ १**५६ ।

<sup>.</sup> क्रिक्ट रेट्डिकी; देगित एक व वृत्त प्रदेश

इ. १८०९ १९ २ का बीचर-पुत्र हेरिए अन्य १ वह १०३।

274

कमा है। उसमें निम्मिक्षित सब्द होते हैं थी गांचीके सिकानसे और एपिमासमेंने पंजीवनपत्त नहीं किय इससे में जुकाई महीनेमें नये पंजीवनपत्त कंने नहीं जाया। क्योंकि मुने वर कराता हा अब में निवेदन करता हूँ कि मुझे पंजीवित कीजिए। इस प्रकारक कातवरप सही करनेकी किसी भारतीयकी कैसे हिम्मत हुई, समझमें नहीं जाता। इससे पंजीवन-कार्यक्तको क्या प्राथवा होता है सो भी मानून मही होता। बाहे जो हो मिन्न क्या क्या प्राथवा होता है सो भी मानून मही होता। बाहे जो हो मिन्न क्या क्या कर पाया है? भी पायीकी सीच तो जान भी वैसी ही है और उनका कहना है कि मान्ति में सम तक वैसी ही रहेगी। भारतीय समाजका निवार मी मंत्री बटक है। किस ने क्या क्या प्रकार क्या कर कर ने स्थावित क्या कि मानून क्या क्या कर ने स्थावित क्या कर कर ने साम कर कर ने स्थावित क्या कर कर ने साम कर ने साम कर ने साम कर कर ने साम कर ने साम

### मीमकाय धार्यमापत्र

भीमकाय प्रार्थनायको नश्क नीर सुचना इच्छे छात्र मन रहा हूँ। इच्छे बनुगर कार्य तेतार होती चाहिए, निवधे उसर चनाय हुए इच्छनाय सारि बार हो नायें। निवे यहां करने किए नतीं न निकं वह मन्त्रीये निककर मैंगवाके। यहाँ मुझे नो एक वैशाहर बार ना रहा है वह देता हूँ। यह १८४४ में नव मनाविकार विशेषक तटक में मानू किया पया वा तब १ सार्यायिक इस्ताबरपुत्त एक नतीं कौर रिश्तकों मेंने यह वह विवेदक रह किया गया वा। इस वातको यह रलें। इसरी निवं नह वह विवेदक रह किया गया वा। इस वातको यह रलें। इसरी निवं नह वह विवेदक रह किया गया वा। इस वातको यह रलें। इसरी नत वह इस विवेदक रह किया गया वा। इस वातको यह रलें। इसरी नत वह इस विवेदक रह किया गया वा। इस वातको यह रलें। इसरी नत वह इस विवेदक रह किया गया वा। इस वातकों से रहन रहें। इसरी नह नह नतीं पर इसरावर हो गयें वे। किए वाच वह-नहें कोय निवंत पर प्रार्थ के नाहर रहें कार्य करावर करने किया गया वा। इसरावर के नह स्वेदकी नह स्वार्थ करावर करावर के नह स्वार्थ करावर करावर है। इस व्यक्ति सामने कुछ नहीं है। इस व्यक्ति हो वायों है कि कमसे-कम १ हार्यायार करावर करावर के पहुँच उसर वाला वाहिए। मुस्त तमी छाय दिवाई देता है। वाया है कि कमसे-कम १ हार्यायार है वार्यों है। इसरावर करावर है। वायों है कार्यों वार सामने कार्य

माननीय प्रोफेसर पोन्नफ्रेके तारके सम्बन्धमें संबक्षी बैठन हुई थी। उसमें यह प्रस्तान मी हुना वा कि नहीं सब बगह मनी बाये। श्री हुनाहिना थी नामा थी फैसी हमान समुक कादिर और भी साहते सम्बन्ध महोदयके बाद आपन दिये थे।

एक प्रतिक् अंग्रेस बहुनका प्रम

नीति मुक्तारक मण्डलको एक प्रसिद्ध बङ्ग विकायदान क्रिश्राची हैं

२७ जुलाईका इंडियन बाधिनियन मेंने बनी पड़ा। बन दो मुझने बाएको प्रहानुमूरिका पत्र किले मिना पड़ी पहुत का सफ्या। बब-जब मैने बनकार पड़ा है मेरा मन पर बाया है। मैं जारकी कड़ाईको जबरणना और परिक्र सातरी हैं। और निक्र पत्रों बाए किले बोक्टे बीर करते हैं उसके मुखे पूरी इसरही हैं। दिन हिस्सत्य बाए कोच नहीं बाल्योकन कर रहे हैं उसके किए में बाएको बनाई देशों हूं।

र देखिए "जीजकान धार्नेत्यप" एक २६९४ ।

**२. देखिल सम्बद्ध शृह ११७**-१८ ।

३ क्येरेंस स्टब्स्ट्रांश ।

छन्ने योगी नाजमन

सुटे **इ**प राज्यवेदक

भी मुद्दम्यद इस्माइक कानगिया किवारी है कि इसीदिया अंधूमनमे उन्होंने जपना माम दिया वा कंफिन फिर भी बहु इंडियन सोगिरायम में अफावित नहीं हुजा। इसके में दुवी है। वह माम नवीं प्रशासित नहीं हुजा इसका कारण तो सम्माइक भीर रिपोर्ट भेजनवाके माई जाने। कामकी भीइनें जब यह म्यस्त हों और एसा कोई माम कुट बाये तो उसे सरम्प्रकार करना बाहिए। सेकिन भी मुहम्मद इस्माइककी उनके उस्माइके किए सावानी देनी चाहिए। मुझे जाला है कि ऐसा ही बीच बूचरे भी रखेंगे। बोचकी कीमत बाम करते हम्मय होगी इस बातको सभी सम्मतीय भाव रखें

[गुजरावीरे] इंडियन कोपिनियन २१–९–१९ ७

### १९८. पत्र प्रधासमन्त्रीके सचिवको

चोद्वामिस**वर्ग** सितास्वर २१ १९ ७

निजी समित्र परममानतीय प्रचानमन्त्री प्रिटोरिया

महोदय

35

मेरे सबबी समितिकी यह इच्छा है कि मैं प्रवानमन्त्रीका व्यान समावारपर्नेने प्रकाशित निम्नकिषित समावारको सोर बाकपित कहें—

उन्होंने बोह प्रकार किया कि श्रीक्षणाई मेंगुलियोंका निशाल देने बंधी तुष्क बातका बहाना करके संबीधनका विरोध कर रहे हैं। शह बोरे लोगंकि लिए लागू किया गर्या

बा और में नहीं सनसता कि इस नियमते किसी को भी कव्य होया।

अगर यह रिपोर्ट ठीक है तो में प्रशासतात्तीय महाभूमायका ध्यान इस तथ्यकी मोर

अगर यह रिपार ठीक है तो में परानालतीय महानुपाषका ध्यान हम तथ्यकी बार सक्तिय कराई मुख्या करता हूँ कि पंत्रीयन बिनितयके निरोत हा गुरूप कराई बुद्धिकार स्वात करता हूँ कि पंत्रीयन बिनिययके निरोत हा गुरूप कराई में मुक्तिकोर निरात करती नहीं रे हैं । कहां पूर्व कि मिनियाके कार्य बहुत से एक प्रामीत बाठ हैं किर भी सेटा संब इस बातको लुके दिल्ली मंजूर करता है कि बपने आपों अकेसी मही बात जम बड़ मारी असलीयका जीवत कराई कराई में नहीं हो राज्यी किस हम किसितयमने जम्म दिया है। जिन कारलोरी आपरीमां की जाती है उन्हें में नीचे उद्देश कर रहा हैं

सह महामहिसके प्रतिनिधिनोंको विक्रमी चौपधानोंकै स्वस्ट कवने विक्र है।

र यह महामाहमक प्रातानाचमाका (पक्षण) पापचामाक राज्य करना विस्कृत । २ यह ब्रिटिश प्रियाण्यों तथा अन्य गरियाइमकि बीच कीई भेद स्वीरार नहीं करता। १ सह ब्रिटिस मारतीयोंका दर्जी विक्षण आधिकाकी वतनी और रंसदार वातियोंक्षे भी नीचा कर बेता है।

भ मह द्रास्पनालके मारतीयोंकी रिवति वीती १८८५ के कानून १ के सन्तर्गत बोजर प्राप्तन काकमें भी जबसे भी नदी कर देता है।

- मह परवानों तथा वासूचीकी एक ऐसी प्रकाशी वसाता है, विश्वता अस्तित्व और किसी भी विद्या इकाकेमें नहीं है।
- विन जातियोंगर इसे सामू किया गया है उनको यह अगरायी अपना सन्दिग्न करार ने देना है।

भारतीयोंके तकाक्ष्मित बनविकार प्रवासने इनकार किया जाता है।

८. यदि ऐसे इसकारको स्वीकार नहीं विया बाता तो इस इसनागरी तथा अनावस्थक विभावको असकार कानेश पहल विदिश्वा द्वारा इसकी जदाकनी और कुली बांच होनी चाहिए।

 अस्य प्रकारते भी वह विचान विटिश्व परम्पाके विच्य है और निर्दोप विटिश्व प्रवानगीकी स्वत नतापर अनावस्थक पाक्यी ब्याता है और ट्राम्सवासके भारदीयोंको सनिवार्य क्यते केल छोडकर चक्र नालेका नियमप्त बेता है।

इस तरह यह ध्वान वेजकी बात है कि इस कानुनको वस रिक्ष्में वर्ष पहल-गहुव पेस किया पता वा तब उत्तर पूक्त बापरियाँमें जैंगूकियोंके निकामोका बिक्र तक नहीं या। मेरी अब प्रयोग इस बािशनयामें युक्ते बााबिरतक बारपारीयनकी वृ बाती है बीर इसके सामन सिर सुका देनेस ट्राम्सवासके भारतीयोंका जीवन बनहतीय बन पारंगा।

नापका बाजाकारी सेवक ईसप इस्माइल मियाँ अम्मस

विटिस मास्त्रीय संव

[संप्रतीसे]

इंडियन मोपिनियन २८-९-१९ ७

### १९९ पत्र खे० ए० नेसरको

[बोह्यानिसवर्ग सिवानर १४ १९ ७]

[मीचे ए नेटर, संसद-सदस्य पी कॉ बॉक्स २२ क्कार्क्डॉर्स] प्रिय महोदय

बबर है कि आपने एधियाई समिनियमके वारेगें तीचे कियो निचार प्रकट किये हैं

पश्चिमावर्षिक बारेगें यह कानून बहुत बकरों है। अँपुनियमि निवास सेनेक बारेगें

सार्यास्थित स्वास्त्रोंकों से समझ बार्षी स्वस्त्र कार्यों के स्वस्ते

जारतीस्थिक एतटकाँको में समझ नहीं सकता नवींकि उसमें कुछ मी पतनकारी नहीं है। इसका में एक ही कारण समझ सकता हूं कि मारतीय करनी विरादरिके पन सीर्पोको बचाना चाहते हैं जो मेरकानूनी बंचसे ट्रान्सवासमें कामे हूँ और बच मी जा रहे हैं।

मेरे शंकाने खेव है कि बापने एविवाई अधिनियमपर मारतीय समाजने एउराजोंको समानेचा करूर नहीं किया। मैं जानो संबन्धी जोरते बनरक बोधाको मेरे हुए पत्रकी जोर बापका स्थान मार्कीएक करना चाहता हूँ और यह भी कहता चाहता हूँ कि मेरे सबको सपर्य यह स्वितियम नेकल सारी पुस्तीवित मात्रकार्जोंको ही चोन नहीं यहुँचाता बनिक भारतके महान वर्गोंका संपान भी करता है।

पेर संबक्षो इस बातपर बारवर्ष है कि बाद उस स्वावस्तर, विस्तरी कृपा क्या करता है यह देश कमाना समित सम्बद्ध है कि बहु उपनिवेधमें क्षेत्र पीडिने सानेवालें सोनेकों कमाने कर कमाने हैं। नृक विश्वस्त है कि बार यह नहीं सोनेकों हैंगें कि दिस्स मार्टीकों क्या रहा नहीं सोनेकों हैंगेंं कि दिस्स मार्टीकों स्थाप का स्वावस्त करने देशर है जो उसे पार्टीकों सम्बद्ध क्या प्रतिकार करने देशर है जो उसे पार्टीकों क्या प्रतिकार कि स्वावस्त का स्व

्यापका कारि इसप इस्माइस मियाँ अस्तर

[अंग्रेजीमे] - शंडियन भौपिनियन २८-१-१ ७ विटिश मास्तीन संप]

। देशिस विकास सीर्वेड ।

# २०० जोहानिसयर्गेकी चिटठी

[सितम्बर २५, १९ ७]

### प्केग-कार्यासयका श्रीरा

सनुपतिएम कार्यास्त्र — मैं मूला ज्येग-कार्याक्त्य — वॉक्सस्वरका चरकर कथा आधा किन्तु एक कैरीके दिवा सीर वार्ष प्रवय उसे मही विकाश शीवर उमा [देव] क्रमी मेल के संगरपाता क्रिस्ते हैं कि बहुकि भारतीयों वहा जांच है। उनके घरणेतार मनदुत हैं भीर कार्यास्त्रय सानेताले आरतीयको समासार्थ है। हुए भारतीय कार्याक्त्यर पुननतक पहुँच भी गये है। स्वित्त उन्होंने जब देवा कि क्या हान्क होंगे देव है बिना गारू प्रनाद वायद हो पने। यह पन्न उनेता एक्टक साम्यत्रयों भी कार्यास्त्र पहुँच सामेगा। स्वित्त बहुते भी विकाश सामेकी दिवसक सम्मानगा नहीं है।

#### इमीदियाकी समा

बैंदे-सैंखे दिन गुकरते वा एहे हैं बोहानियवर्षमें प्याप के बार्यका स्वाप नवसीक बाता ना रहा है। इतिकार एविवारको हमीरिया इस्मानिया बाइनारको एक वकारका समा हो। हमाम बार्युक कारित बायक में यो गामीन वादु मुर्गितनाव वनसीका तार पढ़कर गुनाया और वार्य कार्यक बोर स्वाप को थी गामीन वादु मुर्गितनाव वनसीका तार पढ़कर गुनाया और वार्य कार्य कार्य हो। यो गामीन वहुत कार्यका को सा मार्गित हो। इसका कार्यका करवानको सकरता है। उसके सिए स्वरप्रेषक तिपुक्त किये वार्यका माहिए। एविवार कार्यका करवानको सकरता है। उसके सिए स्वरप्रेषक तिपुक्त किये वार्यका माहिए। प्रविचार कार्यका वार्यका करवानको सकरता कार्यका हिए। विकार के वार्यका कार्यका हिए। विकार कार्यका कार्यका कार्यका कार्यका कार्यका वार्यका है। यो निम्मनधे थी हिए नियारों को बायबीन हुई वी वह उन्होंने मुनाई बार कहार मुक्तार कोशिया वार्यका कार्यका कार्यका हुए। विकार कार्यका मार्गित हुई कार्यका मार्यका नार्यका मार्गित हुई कार्यका हुए। विकार कार्यका मार्गित हुई कार्यका मार्गित हुई कार्यका मार्गित हुई है। इसिक्य प्रवर्ध प्रवर्ध मार्गित हुई कार्यका मार्गित हुई है। इसिक्य प्रवर्ध प्रवर्ध प्रवर्ध मार्गित हुई कार्यका मार्गित हुई कार्यका हुई कार्

रे (१८४८ १९२५) बला और राम्प्रीतित संग्रं १८९५ और १९ २ में महतीत संग्रीत स्रोतेलंड सम्बद्ध । देनित राम्ब १ वृक्ष ३९३ १४ ।

र दियर पुत्र वेपूर कीए "सार । तोन्यूनाच बनार्यको" पुत्र वृक्ष ।

भरे तार मेन एहे हैं। सबि अन्तिस समयमें हम अपनी वाजी विनाइ हैंसे ती हमें सारे

244

भारतको सानव सहनी पहेती। इस समानें वह सी बाहिर किया बता कि ठान्सवाक्रमें पते वाकी तुर्कीकी मुसकपान प्रवाने क्यों देनेका इरावा किया है। वी नवाववाने रवसीवकेंकि सम्बन्धमें मादन विया। कारतंबोंपेंसे भी पटेक बाये थे। उन्होंने कहा कि क्यारतंबोंपेस हस्ताक्तर का बागेंथे इसमें सम्बेश नहीं है। भी करनासने कहा रोजेका महीना अनुमति<sup>एपके</sup> महीनेमें ही जा पता है। इसकिए यह न हो कि मुस्समान एक जोर तो रोजा रहें और इसरी बोर हाय-मेंड कासे करके स्थान गेंबावें। इस बातका ब्याम रक्षमा है।

### सरकारकी चिन्ता

धरकार बहुत चिन्ता विका रही है कि जारतीय सोग पंजीयित हो जायें। इस बाउपे इमें करता भी चाहिए और हिम्मत भी छेनी चाहिए। करने बेसी बात वह है कि सरकार जिस बाठके किए इंतनी किना विका रही है वह हमें नहीं करती है। हिन्नठ इसमिए कि सरकारकी जिल्हा उसका यम भी व्यक्त करती है। सरकार जाहे किनने ही कठोर दिसकी हो, फिर भी यह नहीं हो सकता कि सारे बारतीबाँको बेस-निकाश दे वे या बनके परवाने सीत के। सरकारने बेसफास्टके मणिस्टेटको को यह मेजा है जसकी प्रतिकिप भी सासमीते मंत्री है। उससे नालूम होता है कि मजिल्ट्रेट हर पारतीयको सुबना देगा कि जो कोन पत्रीयित न हुए हों ने बोहानिसनर्ग जाकर जनतूनर महीनेमें गुलामीका निट्ठा केकर का सकते हैं। इससे ज्यादा जीवता और किसे बढ़ा जाने?

#### बीया साहबकी गसत्तफहरी

बोबा साहबका कहना है कि बेंगुकियोंकी छाप देनेके किए भारतीय समाज स्ताना वर्ग रहा है यह तो ठीक नहीं। इतसे भी नहीं नानून होता है कि बाद प्राथ्याय वृड़ रहें तो सरकार नवा करेगी वह स्थय नहीं कानती। केकिन फिर भी इस गकतफहानीको हर करनेके किए भी ईसप मियाने संबक्त औरसे नीचे किसा पर्य सेवा है

### भाष परिवासाथका तार

बाब् सुरेश्वराण बनर्गीका कसकत्त्वी यह शार आया है

"बंबामको आपके कर्यों और अवहाँके प्रति सद्वानुमति है और यह आएकी विजय भाइता है।"

इस तारसे महत ही हुएँ हो रहा है। मानू सुरेमानाम मनजीको बंधामी विधार्थी पूजते है। साब २५ वर्षते के भारतीयोंके लिए सबाई सब रहे हैं। ने भारतीय प्रधासन सवाके सगमय ग्रह्म मार्ट्डीय संदश्य हैं। वे रियम कॉनेज़के नावार्य और विगानी नामक प्रतिब पत्रके मालिक हैं। रुक्काला है ब्रिटिश भारतीय समक्ष के कई क्वांसि मन्त्री है। पूरा और महमदाबारमें जब काइस अधिवसन हुआ था तब वे बस्पस नं । भारतमें उनक पैसे भागन देनेवासे कुछ ही लोग होंगे। उनकी आवाज न्तनी शुक्रम्द है कि वस हजार आरमियोंकी

र असी मरपास्य है।

६. वहीं बूचने "या. प्रधानकनीके समिवकी" का कनुवार है वेदिए यह १५०-५१ ।

समामें भी बहु सब जोर पहुँच वाली है। स्वदेशी आस्त्रीक्षमों है उन्होंने बड़ा काम किया है। भारतस एसे तार आने कम हैं इस गुभ चिह्न मानना होगा।

#### गदाचेंका सप

इन माई साहबाकी संबंधामें दुष्ठ-न-पुष्ठ वृद्धि होती था रही है। मध्यी पित्र हो चुके हैं। मुझे सगता है इन थोगांको जनामा विवास रहित सना चाहिए।

### ग्री स्टॉफेन्स्ट्रम

हाइकेनवर्गे सापन वेते हुए थी स्टॉकेन्ट्रमर्ने कहा है कि बारतीय यदि पंत्रीयित नहीं हैते हैं तो उन्हें परकार नहीं दिने वाजेंदे। वकई गुरू चुकी है। वहले दक्त की। जस मिटकर कैट-निकास हुसा। जब परवालेंकी वात चल पढ़ी है। बारतीय वस परकारना वर छोड़ वेते वस बोचा साहब क्या करेंगे?

#### भी मेसर

क्तावनहाँ में भी नेवरले थी स्टिब्स्ट्रमडी वरड़ मापन विवाह है। हे ब्रॉम्कीडी नियानी के कहा देता प्रकान करते हुए कहते हैं कि माप्तीय कीम परन्तानूरी दौरते जाये हुए कार्योगी वासके करते हुए कार्योगी कि कार हो है। जाता परनी वह भी कहा है कि मारतीय कीम कहा है कि पारतीय कीम कहा है। है कि मारतीय कीम कहा कि कि मारतीय कीम कहा कर कार्योगी। बसकी वा भूत की। केरिन भीननकामा हुता काटना नहीं। इस कहाक्तके अनुसार, जैसे बेंड वर्षारायों दी जा रही है बैंगे-बेंड मारतीय कमाज निमंद होगा जा रहा है। बेंकिन थी नेनर वीचे व्यक्तिकी नामांनी विचार करन सोया है। अमीजक हमी बानका प्रचार वस रहा है कि हव अमूनिवर्षकों नियानीके निए ही कर रही है। स्मीवर भी हंगर विवान मेंच नियान प्रचाह है। मानिवर भी हंगर विवान मेंच नियान मनार व्यक्त स्वाह प्रचाह करते हैं।

#### विक्रियम चाँन इसस्टेन

गर विभिन्नम बॉन हुक्पनन एक बायमर्थे बहा वा कि धारनीय निकं अंबुनियारी निमानिके विदोवमें अस्पोलन कर गहे हैं। इसार विदिय मारनीय सबके मात्रीत इस ओर बनका प्यान नीवने हुए इस प्रवार निमा है

भारतीयाकी संबंधि मिर्क वैयुनियानी निमानीके निरम्यक नहीं बन्धि समूचे बानूनक गितान है। इस बानूनको अनियाने क्याने स्वीवान क्याने बार्गाय अपनी यूनामी मान्या है। बार बानूनको अनियाने क्याने क्याने

रे रिक्को सम्बद्ध (बान्नारेश स्टास्क) गोध्यम्या नान्टीमा ।

र. सा इन्ये एक सम निवे को है

<sup>1</sup> देखिल नेका चंद केन्यको नेका ए*।* 

र रेक्ट गरा: बच्चू के बसन्दर्भ में देशकार है

मृत्र शुपार

पीटर्सवयके बहादुरोंकी मैंने टीका की है। उसने बारेमें पीटरस्वयक एक प्रतिस्थित एउटन फिरात हैं कि जिन साहबंकि पान मैंने मिन्ने हैं उनके हतासर पीटर्सकांकी प्रतिक्र कार्यों सहीं ने वसींकि एस नवत से बादर नमें हुए में। यह पूर्त कपनी पश्चीक सिए देंदे हैं। इसके साम यह भी कह हैं कि निमा साहबंगें कपने हाल कार्के किये हैं उनका अपराम् मार्गिक समान्य है फिर भी वह नितमा बहा बीराता था उतना नहीं है। उपर्युक्त प्रवक्त में मह कर्म करनकी अपूर्मीय केता हैं कि निष्टाने कार्यों पर हम्मासर कर दिया है से तो हम

# कमिस्टममें बुद्ध

[गुजरातीसे] इंक्रियन सोपितियन २८~९~१९ ७

२०१ तार े सुरेन्द्रनाय बनर्वीको

[कोक्सनिसवर्ग सिसम्बर २५ १९ ७ के बाव]

मारकीयोंका मन्त्रवाद। करोब्य पूरा करेंगे।

[तिमास]

[सप्रेचीरे] इंडियन मौचिनियन २८-९-१९ ७

क्ष स्टेक्स मन्त्रीक सम्बेद क्लास्ट स्थित समा ना वेक्स प्रव १५३-५४ ।

### २०२ भारतसे सहायसा

टान्सवास्त्रवासी भारतीयोकि प्रति उनके बीवन-भरण संवर्षमें सहानुमृति विकानमें माननीय मुरेन्द्रनाव वनवींने मानतीय श्रीफेसर नीवसेका तत्काळ अनुकरण किया है। भारतकी चनताके इन विस्तासपात प्रतिनिधियोके समुत्री तार पाना कोई छोटी बात नही है। दोनोने भारतके बिए अपना जीवनोत्सर्गं कर पिया है जीर बोर्नोका भारतमें अनुपम प्रभाव है। इसकिए, मह होचना उचित ही है कि ट्रान्सवासके मारतीयोंका सवास मारतीय राजनीतिमें बस्दी ही मरदन्त प्रमुख स्थान प्राप्त कर केया। उस दिन साँड ऐस्टहिकने क्षेत्र ही कहा वा कि मारतीयाँकी मानगढ़ी जितना महरा माबाठ बशिष बाह्मिकाके बिटिश भाष्टीयोक कृप्टीने पहुँबामा है, उदाना कियी और चौजने नहीं पहुँचाया । भारतने को प्रोत्साहन मिसा है उसकी हमें सामस्य कता है। इस सवाकपर प्रास्तानें कोई बसवन्दी नहीं है कोई मठमेर मही है। हिन्दू-मुससमान पारसी और ईसाई - सब समानक्यम दान्यवाकके मारतीयोक्ती मत्यन्त दु सपूच और नपमान-बनक परिस्तितिका बनुभव करते हैं। बांग्स-मारतीयाँकी राग भी उतनी 🗗 शेष है जिंदनी कि भारतीयोंकी । इस व्यवद्वारके विकास किसीने इतनी सक्तीस नहीं कहा बिहना कि कस्पताके 'इम्बिश्तरेत' और बम्बाईके 'टाइम्स बॉक इंबिया' में कहा है। इसलिए बानस्यकता इस बातकी है कि मास्तकी तुमान संस्थाओं और ओक्स्मतके मुख्य वनोंकी शक्ति केन्द्रित करके कॉर्ड सिरोपर पूरा और बाहा आये अब भारतीय सवाह त्यायोचित और मानवीचित सिकान्तोक वनुचार इस हुए विना नहीं प्रदेशकता।

[बंबबीसे]

वैवियन बोपिनिकन १८-१-१९ **७** 

### २०३ घरनेशरॉका कतव्य

मोहानितवर्शके भारतीयाँको जकती ही अपना जीवर दिलाला होगा। इसमें करा भी सपेंद्र नहीं कि एसियाई कार्नुको प्रति असिया करस क्या उसमा लागे। इसमें करा भी सपेंद्र नहीं कि एसियाई कार्नुको प्रति असिया करस क्या उसमा लागे। इसमें पर्नाधिन करने के भगला ना वार्षे होगा कि प्रजीवन क्लार हाए भोहानितवर्शने एसियाई साधारीया प्रता कारा भाग नी प्रति क्षा प्रति कार्य प्रति क्षा क्षा प्रति कार्य कार्य प्रति कार्य कार्य प्रति कार्य कार्य प्रति कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य भाग नी स्वी नाव्य कार्य कार कार्य कार्य

हो तो सरकार समने आपको मूर्ज सावित करेगी। क्योंकि इस प्रकार इससे एविपारजीकी बहुत वही संस्था अकृषी। यह बाजेगी। इसकिए कोहानिस्वर्णके एविपार्श की भी करम उठजेंके तसीसे इस प्रस्तका बहुत-कुछ निर्णेस होगा। वस कोहानिस्वर्शके प्रमुख भारतीसों भीर दूसरे प्रमुख एपिपारजीके क्येंगिर को किम्मेकारी है वह बड़ी सम्बीर बीर सहान् है।

इस बादधे इनकार नहीं किया जा सकता कि अवस्तक भारतीय बरना देनवामों या वेनवासियों है प्रत्में हुं पंजीयन-स्थारका बहिल्मार इसना सक्क खूह है। उन्होंने क्यां मा पास्ति वृद्धा और सिप्टवार्क साथ विवार है। विद्वार और सिप्टवार्क साथ विवार है। वोहानिक्यार बहुत्य गुरुक्त में या करते साम सासि वृद्धा मा क्यां के स्था करने का स्वार स्था करने हैं। किर्में हुं से मा क्यां के स्था करने हैं। किर्में हैं। किर्में हुं से बहुत्य मा क्यां के स्था करने हैं। किर्में साथ करने हैं। किर्में हुं से बहुत्य में साथ करने हैं। इस क्यां मा क्यां के स्था साथ में साथ के स्था प्रदार है कि वे किस है साथ क्यां मा क्यां के स्था साथ में साथ के साथ के साथ के स्था प्रदार की साथ करने के साथ प्रदार के साथ क्यां मा क्यां के साथ का साथ के साथ के

[बंदेजीसे]

**इंडियन जो**पिनियन २८-९-१९ ७

# २०४ जनरक कोचा और एशियाई कानून

मह देखकर वेजेगी होती है कि ट्राल्यवाक्कं प्रवानमध्ये विक्तूं क्यमी स्मरकीय क्यान वाजामें सेंग्रिक होटकमें निक्ष्मेवाके आरकीय विकटनव्यक्केंग्र मोठी बीर नहरायूर्य बार कहीनें कोई संकोष नहीं हुआ वा अभीतक यह नहीं बातने कि एशियास्थोंके संपर्धना वार्योक्त बावार क्या है । उनका क्याक है और वह ठीक ही है कि ट्राल्यवाकके एशियास्थोंने छिर्द मेंग्रीक्रमोंके निश्चानोंके वारेगे वो जारी जाम्बोकन चका रखा है, उसका कोई उचित कारक महीं है। उक्ता किन्तु कारक वोबाका यह विक्षाय कि बार्योक्तका बावार छिर्क मेंग्र-स्मित्रोंके निष्मार्थे होंगा का बावार है विकास है कि वे साध्योगेंकी रिक्सिके स्वस्थाने फिटने बज्रामर्गे हैं। बज सन् १९ ६ में यह कानून पहली बार विचारके किए पेश क्रिया पत्मा तक सके देशका विटिश मारकीय सके कुछ बारपिता के क्यक की थीं। उनमें थे कुछ तररायोग्न बनरक बोबाको नेव थी गाई है। इसारे बहुदूर बनरामने यह देशनेंक कुछ तररायोग्न वारका कि सी ट्राल्याकके विटिश्च सारकीयों का सारियारों में

**१ देखिर** "एवः त्र**वस्तरणी स्वीतर**ो" का २५०-५१ ।

तिभाग देने तक ही सीमित होतीं तो तथा वे विश्वकायांगी सहानुमृति प्राप्त कर सन्दे व । इत्यासको एवनपिक्षीको उन बहुत ही गाम्मीर मुहीकी जरिक्षा करानें मुस्तिका हो सम्प्री स्वाने सामान्य स्वाने स्वाने सम्प्री सम्बन्धिक सम्प्री सिक्षा हो सम्बन्धिक समितिक सम्बन्धिक सम्बन्धिक सम्बन्धिक समितिक सम्बन्धिक समितिक सम्बन्धिक समितिक स

[अंग्रेजीसे] इंडियन जीपिनियन २८-९-१९ ७

# २०५ मारतीय फेरीवालॅंके विलाफ सटाई

नेटाबकी विभागसमार्गे फेरीबालेंकि परवागोंकी फीस बढ़ानेके प्रस्तावपर को बहुस हुई, बह बड़ी जानबर्धक है। नेटाछके केरीवाडॉवर अगनेवाडी इस भाग्र कीसकी किसीन परबाह नहीं की नमेंकि छेरी करके रीजी कमानेशा काम विविध्यक्त एवियाइयोंके हाथमें है और वैद्या कि न्याय सन्त्रीते कहा "इस देशमें छटी क्यानेका थंबा दवेद जातिके कीगोंके बास्य गर्डी है। रंपदार बादिवोंके कोगोंसे सास्कृक रखनवाके सवाकॉपर इसी तरीवेसे बहुन करते इए एधिबाइमॅकि गरम निरोगी भी हैगरने प्रस्थान रखा है कि 'सार्वजनिक हित्तमें यह बात मबान्छनीय है कि नेटाक अवनेमेंट रेक प्रवासीय जिन पर्योपर शाबारणत और और बास करते 🕻 चनपर एक्षिमाइबॉको नियुक्त किया आये। सच पूछा जाये तो इस अहान नियान तमा सरसको । सर्वेत्रतिक हित "के बनाय । बेत कातिके हित " कहना था। यह भी बता दिया बाथे कि यह प्रस्ताव रेखने और कन्दरगाह मन्त्री हाचा स्वीकार कर किया गया और उन्होंने कहा कि बनर में "कुष्टियों"को जिस नामते में रेलगाहियोंका माने बरकनेवाल मारतीय कर्मवारियोंकी पुत्राती है जात मारकर निकाल बाहर नहीं करता तो हकता कारण मह है कि मुने सरनके तरस्योंके ग्रेटगोंके बारेमें बादेस मान्त है। इस मकार इन वानी वयस्मामोर्से इतना वी नहीं किया गया कि भारतीय खेरीवामीं और भारतीय रेखवे कमचारियोंके यदि कोई बाने वे दो उनकी जाँच कर सी जाती। जहाँतक उपनिवेशोंका दास्मुक है। डिनिश प्रसा होनेका" सिद्धान्त बोबा सावित हो बुका है। उपनिवेदी इस पुरान विनिध जन्दके कामन्यमें मिकनेवाके सारे काम तो उठाना बाहते हैं कैकिन उस झाडेका अपनानस यौ मनुषिपाएँ और जिम्मेदारियों बाती हैं जनसे कीई सरीकार नहीं रचना बाहते।

विवेगीके है

इंडियन जीचिनियन २८-९-१९०७

### २०६ हमारा परिशिष्ट

इस बार इस प्रिटोरियाके बहाबुर स्वप्तिकांकी तस्त्रीरें दे रहे हैं। कुछ सन्वनीकें विकारकों कह करके इसने आवतक यह परिचिच्ट नहीं निकाका था। अधिन इस मानते हैं कि एक इसने प्रिटोरियाके स्वयदिवकांके साब जन्मान किया है। इसारी निश्चित राज है कि यदि ये स्वयदिवक बाहर न निकारी जीर यदि कहींने बीरण मिठास तका हिम्मतका आवर्ष न सहा किया होता तो यह स्वयदिवक नहीं यहिक करी थी।

न चन्ना क्या हाता दा पड्ड कनाड यहातक नहा यहून घटना था। अब बोहानियमंत्री बारी बाई है। इस समय हस परिविच्टको नकायित करना हमने अपना कर्टेब्स समसा है। बोहानियमंत्र यदि हम गुक्कोंका अनुकरक करेता शानित और मज्ञतिये

काम केगा तो इम धनश केंग्रे कि इमारी कड़ाईका बन्त निकट वा गया है।

[गुबचतीसे]

इंडियन बौपिनियन २८-९-१९ ७

### २०७ स्वयसेवकॉका कर्तव्य

द्वारावासकी कहाईमें हमने देशा है कि न्यायेववर्षों (बॉक्टियर्ड) में बाहे हम उन्हें स्वयं-सेवक सरोदार (सिकेट) सेवासरी (मिकारी) मा बीकीसार किसी मानते पुकारें — बहुठ बहिया काम किसा। कर्मनी शहास्वाधिक मिणा कुक भी गृष्टी कर्मी करणा। इस क्यारेका स्वेस क्षत्रमुक्त प्रियोशियाके बर्जेशारोंको देना वासिए। उन्होंने बीरब मसूरता बीर हिम्मतका बी उदाहरूल येख किसा जकका अनुकरण असके स्वायरर होता बार रहा है।

बब बोहानिस्तरमं सेय पहा है। इत सहस्यें हर तप्तहें आरतीय पहें है। कोई ऐसे भी होंगे निर्में कान-सरस न हो। ऐते कोन पंत्रीयनपत्त कोने जायें तो उसमें मारपर्य नहीं माना या सक्ता। किए, यह भी हो सकता है कि मोहें पूर्व पहारीते हान-मुंह काने करते के या नार्यें। इन सक्तो करनेकर के सैमार्कें रे यह कोई सारतीय करने हाच काने करते के किए जायेगा तो सामारणत्या हमारे मनमें उसके प्रति तिरस्कार पैसा होगा। परन्तु

विरस्कारके बहते उत्तपर बया करना हुनै निधक शोधा देगा।

[ दुवरातीये ]

इंडियम मोविनियम १८-९-१९ ७

# २०८ वया भारत आग गया?"

मानतीय प्रोक्तिय गोलले तथा मानतीय बाबू पुरेवताथ बनवीं सम्बी तारिंव हमें बबरदस्त प्रोस्ताहन मिला है। ये वोनों महानुभाव करत सहानुम्पिके तार प्रेमकर दें ठे खूँ यो बात नहीं। इनके तारित मानूम होना है कि मान्तिय हमें बब व्याद कहानता मिलेगी। रहाक बहुत नहत्व वर्त हो एकता है। इत्यावतालका प्रका छोन नहीं खोगा। वरकी चर्चा वार्य दुनियाम होगी। मारतित व्यादम पेत्री वार्येगी बीर वहाँ बचाएँ होंगी। मेरी यह मान्यवा नियासर नहीं है। बिन ऐता होता है तो वहाँ बरकार बैठी नहीं रह सकती। कोर्र एम्टीइक महोरय कह बुके हैं कि इत्यावतालक स्वाब्द मारताकी विवाध ठठ कमी है उतनी बात किमी बात्रेस नहीं कमी। हर बचाह भोर सवा है। तब बारता नहीं करते हैं।

स्पती महामदा निक्ष्मेला कारण एक ही है। यह है साधीमाँकी हिम्मत। सानदर हमने एक होकर जोर दियाबा है। उतका वहा प्रमाव वहा है। हमें वहुत ही प्रतिका मिलों है। उतको एका करना अब ट्रान्यवाकरे चारतीयोंके हाब है। बौर ट्रान्यवाकरे मारतीयोंकी हरिट बब बोहानिशवयंगर है।

[युमराजीने]

इंडियन बोपिनियन २८-९-१९ ७

# २०९ "बीच सई जरि जाय"

कहापत है कि "कहें लोह-माहत बोड., बीच घई लिर आव"। नेटालमें गोरिके दो पदा मीर तमने उसते हैं पहला परिचान मारतीय मनहर्षिको लोगता पह पहा है। हैयर छाइस भीर तमने देशा दिवार परवेशको गोरिका कहात है कि एको कारत जार करते की परिचान परिचान माहत यह हमका हिन्ती मिर्फेच परिकार-मुद्धिके कर पहे हैं। उसका दिवार दा निर्मे हैया माहत यह हमका हिन्ती मिर्फेच परिकार-मुद्धिके कर पहे हैं। उसका दिवार दा निर्मे हैता माने दान है। मेदालको करकार जानती है कि नारतीय मनहर्षिको करते गोरीने विचान करके डेवी तनदाहको गोरिका एतना ठीक ने होगा। लिपन यह बरनी गा प्रामित्रदाको अरट कराने गिंगी है दर्मान्य वर्षी है कि नहीं भी भारतीय मनहर्षिको करना दिया प्राप्त करेंद्रेग परिचा जारेगा। यह नतमूबा परि कार्याभित विचार पात्रा दो समने परिचानको दोने परिचा करेगा। यह नतमूबा परि कार्याभित विचार नुसार परिचे है। यदि सन्ती सेमें में निर्मा भी पत्राप्त परवाह नहीं है। इसको वे लोग नुसार पर बनाने हु। यदि सन्ती

[मुजगरीने]

इंडियन बोरिनियम १८-१-१९ अ

१. टेकर "मफ्ने सरका" वृह १५७ ।

# २१० मिलमें स्वराज्यका आखोलन

दैह होजी मेड के एक पत्रते मालूम होता है कि मिससें स्वराज्यके बाल्दोकनने एकदम बड़ा कम के स्मित है। कहा वाता है कि वह मुख्यका कामेलवाखांकों कामका प्रभाव है। मिस क्षेत्रके जमराव चरसमें में के कमान ११६ चरसमेंने स्वराज्यके किए प्रस्ताव किया है। उनके कहुता है कि वे बंदबोंकी मदद केनेचे इनकार नहीं करते। मेकिन राज्यकी काम वे अपने ही हाचोंने रचना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि कोक-सिसस्य विभाग पूरी तरहते बनता के ही हाचोंने होना चाहिए। मुख्यका कामेक्साचा कहते हैं कि विश्व मेकेस चरकार हतना बचिकरा नहीं सीर से प्रमुखक न है तो सिसको चनता सक्कर के केनी केकिन अब मिस स्वर्णनेन नहीं खोता।

[पुजरावीचे]

इंडियन नौपिनियन २८-१-१९०७

२११ पत्र खे०ए० नेसरको

[जोहानिसवर्ग] विवस्त्रार २८ १९०७

भी जे ए मेसर, संश्व-सदस्य पो जॉ बॉन्स २२ क्सारसंडॉर्प

महोदय

बातका इस मामकी २७ वारीलका पत्र प्राप्त हुआ। बारफे इस अरबन्त गियद, स्पद बीट पूर्व पत्रने मिए में बारको अपने संपत्ती बोरीस पत्रवाह देता हूँ। बारतीय समने टॉक तरहत हम होनेंसे सबस बड़ी बाला मि सम्हेट यह पड़ी है कि लीफ-वेडफ उनके मिन बरबन्त उसातीन पढ़े और, इम्मिय, उन्हें उत्तरी जानकारी नहीं है।

आरान मेरे देशवानियोड अपि जिनके हिन इन देशवें निहित्य है जो हमदरी जाहिर भी है जमर निए में हरानी आमारी हूँ और चुँकि यह सहादें हुए तरह उन्हीं हिनोंकी रसाद क्षित्र है इसनित्य मुझ आपके दगमें एक तुनी बात दियाई देगी है जिसार हम सन्दर्भ हो गाउँ हैं।

मेरा सब न बेबल बारनीयीके सामृहिक बावजनपर वी वानवाली जानकी आराहिके साव महाजुनि रसका है बरन इस बकारके आवजनके विवयं नायारण विदेषको ध्यानमें

१ (१८२८ १९ ८)। स्ट्रेंने दिखना १९०० में निसमें राष्ट्रीर समर्दी स्थाना ब्री भी ।

रसते हुए उसने उसकी बेमवाको स्थीकार किया है और इस उद्दूसको प्राधिक लिए सरकारके सब एतियाई बांधिनियार उसके बुगावगुमकी बृध्दित विचार करनके किए सामें साफ है। मैं बारका स्थान इस उसकी बोर साक्षित करनेका साहब करता है कि बस सितान्य १९ ६ में बारका स्थान इस उसकी बोर साक्ष्यित करनेका साहब करता है कि बस सितान्य १९ ६ में बस्पादिको मस्विचेशर — उस साम यह बिधनतम इसी क्या मा — एतस्य किये गये ते तब बनमें बेंगुसियोरि नियानोंका जिक तक मही वा मस्ति उस समय यह पता बमा या कि सरकार बेंगुसियोरि नियानोंका जोर केता चाहती है। स्थिकर साह अंग्रीमियिनिय स्थान करनेकि गियानोंकि बस्तिनयनमें स्थान्य विवारतेका को ते हो संबच्चा कर कियो प्रकार भी नहीं बदकता। सार्य विवारत्यनमें स्थान्य विवारतेका को हो सारतीय समावको चोट पहुँचारा है बौर उसपर स्वता गारी दोशा बना हुवा है। बेंगुसियोरि नियानोंकि विजीकी भी वार्मिक माननाको चोट गहीं पहुँचती किन्तु बांबनियनमें को उसता चोट स्वीचनियानों है।

 २९४ छन्। इस कानूनको जन कोर्गोपर कान् किया

इस कानूनको जन कोर्गोपर कानू किया वा सकता है वो अपने-आप पंजीयन न करायें। नि सन्तेह एक निर्मित्र समयपर सभी नारतीयों या एथियाहरोंकी एक साम वांच की वा सकती है और जिनके पास पहचानके गये प्रमाणपन मिक्कें उनको बानि-रक्षा कम्मारेसके अभीन जपनिवेसके निकाला वा सकता है या सामित-रक्षा कम्मारेसके बदकेमें एक जान प्रसामी कानून पास करके उसके कमीन अन्ते निकाला वा सकता है।

में बापका समय विकि न केते हुए केवल यह कहकर मधने वंगतप्पको समान्य करना कि वहीं मेरे रेगामियोंने हैमानवारील मुप्तेगीयों हारा उठाये हुए माक्क एउटानीके विके करके उनको पूरा करनेका अगल किया है नहीं मुप्तेगीय वामूरिक स्मान्य उठाका उटो रूपों छक्तर देनेने मुन्तेया अध्यक्त रहे हैं और मास्त्रीय स्थितिको विक करनेको परवाह किये विवा अपनी विशेषपूर्ण विरोक्ती गीतियर अहे रहे हूँ। बुक्ति आप अपने पेछके कारम विशिष्ट मास्त्रीयोज्ञ अवस्थिक सम्बन्धित रहे हैं इडाविए में बास्त्री आर्थना करता हूँ कि बाप अपने अपने हमार्थ स्थितिम रहे जो नीर सार्थ बारोपर हमार्थ हमार्थना करता हूँ कि बाप अपने क्या बोई पेर्स ठमा कुछ खुसोपले एक आकृत्व सम्बन्धता होना सम्भव नहीं है।

> बापका जाजाकारी सेवक ईसप इस्माइल निर्मा

कम्पन विटिव भारतीय संघ

इंडियन कोचिनियन ५-१०-१९ ७

२१२ पत्र 'रैंड डोकी मेल 'को

[बिमस्टम] सितम्बर २८ [१९ ७]

सेवामें सम्मादक [रैंड डेनी मेल बोइमिसवर्म] महोदम

बंद्रेबीसे ]

आगके संवादराताने जनताको मुचित किया है कि वास्टिनमें नारतीय वरनेवारिके इराने-वास्त्रानित ही बहुकि बहुठते पारतीयोगे जनता एंडोपन नहीं कराया। मैं प्रवान वर्षों हारणे हैंपिनठी कहना चाहण हूँ कि आगको से एई सुक्ता विक्रमुक पस्त्र है। मैं आपको सूचित कर है कि बारनवर्ष से दिन तक वास्टिनको तथान वास्त्रीय नावारी करायां केरा रही यो नर्नीकि एन सभी कोगोने काम जब्द कर दिया था। वह कानुनेके विश्व पत्तका हरशाह बाँद दसके प्रति जनका विरोध ऐसा हो बोद्या था। वस निनृत्य वरनेवारीने जन्म मारतीयोंको सम्मागा तभी शक्कीने क्षत्या काम किर बारम्य किया किया

१ काम मत्तिक अनुगानक गर्नानोंने हैक्ट दिना वा ।

किन्तु यह विकन्नक सच है कि इसरे स्नानोंसे कुछ भारतीय अमिस्टनमें पंजीयन करानेके किए बाये ये और उन्होंने विमस्टनके बरनेवारीका मैत्रीपूर्ण विरोध मौर तर्क सूना और के बचने-बापको और अपने समाबको सकाये बिना औट गये। किन्तु बहाँ एसा उपित तुर्क कारगर नहीं हुआ वहीं कही हिवायते वे वी गई भी कि जो कोन कानून हारा सावी मई बासदाको स्वीकार करना चाई उनको स्वयं साम बाकर पहुँचा विमा जाम भीर ऐसा श्रोस्टकमेरी जाये हुए एक मारतीय जोसक बहाबुरके भामकेमें किया भी गया।

हमारी कहाईमें अमें कराने-समकानेकी आवश्यकता नहीं होता। जो कोग समिनियमको और उसके सब परिणामोंको समझते हैं वे अपने-माप इस दासताको स्वीकार करनमें हान बीच फेरो हैं इसमें अपबाद तमी होता है यह वे अपन स्नार्गके कारण अपनी जात्म-श्रम्मानकी मादनाको मुख्य देते हैं। मैं जापके वर्तवम पाठकोंकी जानकारीके किए बता हूँ कि अस्पताकी नौकरों और मजदरों तक ने नौकरीते करलास्त कर दिये बानकी बमकियोंके बावजब अपना पजीयन करानसे बनकार कर दिया और उनके मालिकॉपर उनकी इस सम्मान बनक इनकारीका ऐसा स्पष्ट प्रमान पड़ा कि उन्होंने उस बमकियोंको बापस से किया !

> आपका आदि रामसन्दर पण्डित प्रधान अधिकार धारतेशार

वियेगीसे र रेंब बेली मेल ३-१ -१९ ७

२१६ भाषण हमीविया इस्कानिया अंचमनमें

जोडानिसबर्ग [सितम्बर २९ १९ ७]

में भाग अंगुमनको बैठकमें जाया हूँ किन्तु मुने कुछ बास नहीं कहना है। सी बैयका पत्र आया है अवर बकरत हो तो वे बस्तेवारके रूपमें मचद बेनेके लिए दीयार है। वॉनस्टनके माध्यीय माइवाने जो बहारूधी दिलाई जी उत्तते बोहानिसवर्षके माध्यीमॉको सक्क केना चाहिए। सी शाममुख्यर पण्डित उस विधममें बतावेंगे। यहाँके वरनदारोंकी अपना कर्तम्य मच्छी तरह करना बाहिए, वैसे वने वैसे कोगोंको समझाना चाहिए। किसीके साब भोर-नवरहस्ती नहीं होनी चाहिए। वदि बाहरके काई बावें तो उनके साथ धीरवरे काम किया कारी।

पिटोरियाकी अपॉके बारेमें मुझे कभी इतनी ही सकर मिली है कि सरकार अनुसति पर्वोकी जोचके बिए निरीशक रखगी। भी कोबीन ट्रान्सवाकमे निकास देतेकी बमकी ही है पर भी पण्डित बड़ जोरमें हैं। शरकार यदि इन्हीको बिरफ्तार करे ता अच्छा। जोहानिधवर्ममें इलासरोका काम वेजीने हो यह जरूरी है।

प्रस्काने ।

इंडियन शीपिनियम ५-१०-१९ अ

# २१४ प्रार्थनापन ' तुर्कीके महा वाणिज्य-बूतको

[ओहानिसवर्य बक्तूबर ५,१९७ के पूर्व]

महोवय

हम निम्म इस्तामारकर्ता चोहानियवर्यवासी बौर तुर्कीक महामहिम नुस्तानके बकावार मुख्यमान प्रवासन इसके हाए बायका प्यान एडियाई पंत्रीयन-विशिष्यको बोर बार्कार्य करते हैं। इस विशिष्यके क्लायंत तुर्के खाकान्यको मुख्यमान प्रवासने पंत्रीयन कराना पहला है। हुमारी विशेष सम्मादिने वह समितियम करपानक्तक है बौर इसके पुरुकि मुस्कमानौका विशेष क्याने तिरस्कार होता है क्योंकि इसके तुर्के खाकान्यके मुस्किम बौर विराह्म प्रवासनीति मेरनाम किया बाता है विश्वेष मुस्किम प्रवासनीकी हानि होती हैं। इसकिए इस विशास करते हैं कि बाप इसा करके स्वानीय सरकार करनेके किए नेवेरे।

> बाएके माजाकाची सेवक सैयद मुस्तफा अञ्चमद वैक्र [बीर पुरुषि १९ सम्य मुस्तमान]

[बंग्नेबीचे] इंडियन बोपिनियन ५-१ -१९ ७

# २१५ चॉर्जगॉडफो

सी मुनान गाँचने जोर शीमठी गाँग्छे बपने तृतीय पुत्रके इंग्वेग्डें एवार शिक्कारिक एक है। स्वपने को पुत्रोंको वैरिस्टर जोर एक्को ब्रोस्टर नाइन्हें के स्वपने को पुत्रोंको वैरिस्टर जोर एक्को ब्रास्ट नाइन्हें को गाना-रिकाली गर्ब होगा किर उनके हुएये कम्म जी जाने स्कूलॉम पत्र रहे हैं। सी बाँग्रें कोच्छे जपनी विका निर्माण समान करके राष्ट्रका कोट सामें हैं जोर कर्ने करने निर्माण उन्हें की सामें हैं जोर कर्ने करने निर्माण उन्हें हैं। पर्याप्त विका-राम-वार्ष्ट माण्य हुता है, सदा वे बहुती सरने-साम्यो स्वपन्ध माण्य पत्रचे हैं। पर्याप्त विका-राम-वार्ष्ट माण्य निर्माण काम करने साम की माण्य की माण्य किराप्त काम करने साम काम अपनी साम-बीचल पहाले जोर के स्वपन्ध करने साम काम अपनी साम-बीचल पहाले जोर के स्वपन्ध काम अपनी साम-बीचल पहाले को स्वपन्ध हुता। और इस राम्य प्राप्त प्रमुख्य हुता। और इस राम्य प्राप्त प्रमुख्य प्रमुख्य प्रमुख्य प्रमुख्य करने अपराक्ष विभाव हुता यो गोव्यके मारोंचे गही उनके सीमानक्ष्य करने

[बंग्रेजीछे] ध्रंडियन मौरिनियन ५–१०—१९ ७

१ सम्बद्धाः स्टब्स् महरित्। वर्षप्रेयीये शतका वा (देकियः "योद्यानिकर्णकी विद्योग" कुत्र २००३ १. देकिय कम्प १. एव ६ ।

# २१६ गरीब किन्तु बहाकुर भारतीय

द्रुख नरीव मास्त्रीय वननी नौकरी छोड़कर निकारी वन वानेको तैयार हैं फिन्तु के बुनी बातुनके सामने न बुकते। यह बाव हम बचनी वांमस्टमकी रिपोर्टने वे चुके हैं। मिन मास्सोर्टे हिम्मतरी नामुनको टूकराया है वे नरीव हैं यह वेककर हम बाते छोड़ को निर्म बख बहुत-हुख एके परीक्षेत्रको ही मिकेगा। व्यापारियों में बोग बीके पढ़ पये हैं उन्हें हम बाव बहुत-हुख एके परीक्षेत्रको ही मिकेगा। व्यापारियों में बोग बीके पढ़ पये हैं उन्हें हम बाव बिकारे हैं कि उनके व्यापारिक मिंट [वीरोकी] वैकारिक कारक ही बार सारतीय समावको बुक्त उठाना पढ़ रहा है। यह बातुन मुक्य उन्हीं कोबीके किए समीनाक है। मय उपने किए बार्टियों है कि हम करनी सावकके किए नहीं वो वेचके किए ही करनी टेक एके।

परवालेके दिना व्यापारीका काम केंग्रे चमेगा यह चवाक बहुत उठता है। लेकिन नौकरीये सक्या फिर्स हुए प्रार्थविगीका क्या हाक होना यह चवाक ज्यादा भर्मकर है। नौकरीकी बमाना हम ज्यादा महत्त्वपूर्ण मानते हैं। किर भी हमारा कहना है कि नानके सामने मूटने टेक्पके बवार नौकरी कोड़कर जुल शहर करणा नौकरीके सिए व्यक्ति बच्छा है।

[नुजरातीये] इंडियन जीमिनियन ५-१०-१९ ७

# २१७ भारतीय भतवाता

# फीमाधीपूर्टचे कीटे हुए मास्तीव

इन चार भारतीयोके बारेर्ये थी चैयनेको यो पत्र किया पदा वाँ उछके उत्तरमें वे कियते हैं

मूद्रम्मद दशाशिम भूषा कारा कारा को बीर देवा दस्माहक इन पार्टेने पूर्वमीन देवते होकर [द्राम्पवाकर्म] प्रनेष्ठ किया दशकिए दग्हें रोक दिवा यया या। बहानके टिकट नहीं वे दशकिए दग्हें नेकापीमान्ने नहीं जाते दिवा प्रया। दनके पाद पहनेकी व्यवह म होनेके कारण बांचक प्रथमके किए पुन्धिने एक फोटपी दी यो यो देवत पुनन-आरके किए थी। इन कोनोंकी द्राम्पवाकर्म जानेका हक नहीं है। दशकिए सब इंडें वक जाना चाहिए, नहीं यो प्रकाश चकाया जानेया।

इन चार बहादुर्देने क्वंनके टिकट के किये हैं। इसकिए अब ये चीमने साहबकी विराय सकसीफ नहीं वेंचे न जब निवय डीकाका कारण ही रहा है।

### तकींकी शया

जाहानिष्यर्थमें प्रांगोले तुकीक कुछ मुसलमार्थाने गीलकी साहब बहुनवकी मदरछे तुकींके बागिन्य-पूर्वको एक बनी मनी है। उसमें बीस स्वस्थितिक हस्ताक्षर है। उसकी कनवाद निम्मानकार है

इस अवींपर सम्बंधि गीय मधलमानीने हस्तासर किय है।

#### मेसरका रह

भी ईमप विवास भी नेतरको पत्र सिखा था। उसका उत्तर नीचे सिन्ने अनुसार सामा है

आपने की रिपोर्ट की है वह लही है। और उन वक्तके प्रत्यक गरस्वर में दूर हैं। जो गरिवार्ट कही निकानुमार को हुए हैं उनने मूने बहुन इक्तरों है। उनके निष् में पहले पामानवर्ष लड़ कुका हूँ और मन्यिये प्रत्यक कोण प्रतंपर लड़कें। हैतार हूँ। में किन परिवार्ट्योंके प्रतेशकों में और अधिक जारी रूननें सम्बन्ध हूँ। इस प्रकार रोज्यों हर तरहरी करह केनेंडा में ने निकास दिवा है। आत्मरधाके

e biller "en: effend fellenbil" au bbo t

६ बर्चर किर देखिर "मार्चमात्ताः प्रचीक बहा वामित्व-पूर्वकी" वृश्व २६६ ।

१ वृत्र रव ५-१०-१९०७ के इंडियन ओर्विनियमके थोटी विनामे क्याहित दिया गया था ।

उपयोग मेंने इसलिए किया है कि इतनी वहीं लड़ाईमें आरडीम प्रशा मन्तदक करनी एक्टाफो कायम एकटर कानूनता किरोप करती. खूरी इयर्ग आमान्यत चेका करी चूरी है। क्यों के समान्यत चेका करी चूरी है। क्यों के समान्यत चेका करी चूरी है। क्यों कि इस समान्यत चेका कर के सान्यत है कि कानूनती मुद्दा कर कानूनती की खा सकरी। यदि यह क्या निक्र कार्य दो उठे कम उक्स मही काला करती है। की सही माना कार्यमा कि हम कोन्-कोटे चोटी कम गत्र है। चोरा की हम कार्य दे हो यदि माना कार्यमा कि हम कोन्-कोटे चोटी कम गत्र है। चोरा कीन ह से कोन्-कोटे चोटी कर गये हैं। चोरा कीन ह से कोचिंगन के पाठक कर कार्यू ही होंसे।

#### . कीवियोंकी समा

भौती समझे सभा भी हुडी वीवशास्त्रो हुई बी। उनका समा-मनन भी समासम पर नमा था। भी निवन समायित वे। भी गोबीने कानूनके बारेमें सारी वार्टे समझाई भीर कहा कि जीनी कीण बटकर कानूनका विरोध करें।

### नये कानुमके वाधारतर मुकदना

हैंक मुस् नामक एक महासीने नये कानुनके बाल्यांत युकामीका पट्टा केनेके किए अर्जी में है। उसकी बर्जी ठीन न होनेके कारण पंजीयकाने कानुनके बनुसार प्रिटीरिया व्यापा-कार्ये नोटिस कारामा है कि उसे नवा पंजीयकार न दिया बाये और वह व्यापाकस्त्रों नाकर बहा के । कच्ची मिट्टीके नहीं जो याद रकता चाहिए कि नवे पंजीयनपत्र केने-मोक्टा बही हाल होता।

# " भारतीयोंका **पश्चिकार** करी "

प्रिटोरियामें महिका-मध्यक्षी इस तत्क्ष्मी जानाज चठा च्य्री है। इन महिकामोंने प्रस्ताव किया है कि भारतीय सेटीबाके जीर मारतीय क्यापारियोंसे किसी तरकरा व्यवसार न रकनेके

#### ८ भगति महादित का शरतादित ।

316

पहला और सरक्ष चपाय यह है कि बिना परवानेके व्यापार किया बाबे। लोगोंने जबतक इतमा जोश नहीं भा जाता तबतक हम मताधिकारकी बात बेकार समझते हैं।

[ मजरातीयै ]

प्रेंडियन सौपिनियन ५-१ -१९ ७

# २१८ केपमें सध

केपका संघ भी नुरुद्दीनकी अध्यक्षतामें जोर प्रकटता बीखता है। उसकी बैठककी कार्य नाहीं इसने दी है। वह पढ़ने कावक है। जिस जोससे यह र्शव अस रहा है जसी जोपसे यदि सार्वजनिक राम हो तो जुबी माजूम होगी। मेलाजॉको यह बाद रखेना जाहिए कि वह समय अविकार भोदनेका नहीं क्रोक-सेवा करनेका है। तभी हमारे आसपास को माग पुक्रव पति है नह ठंडी होती।

केपमें दो मक्कल एक ही जगह हैं समा (लीग) और संव (बसोसिएसन)। हम देखते है कि इन दोनों मध्यकोंके बीच नकत होड़ चस रही है। हमारी सम्बद्ध है कि दोनों मिनकर काम करें।

संबक्ती हम बाद विकास बाहते हैं कि उसके सदस्योंने कन्दन समितिके प्रति अपने कर्यम्यका पासन नहीं किया। केपकी मोरते ५ पींच मानेकी सम्मावना थी। परन्तु यह रकम जाजतक नहीं मिली। समिति शहत ही जच्छा काम कर रही है। और कामके हियानसे सर्व मी होता ही। उस सर्वमें भवद वेना वशिष साधिकाके समी भारतीयोंका कर्यम्य है। इम आधा करते हैं कि संग यह काम उठा खेगा।

[ਧਕਦਰੀਏ]

इंडियन बोपिनियन ५-१०--१९ ७

### २१९ जोहानिसयगकी चिटठी

# ≡नरम पोयाफी वर्षगाँठ

कनरू बोधाका जन्म-दिन सुधवारको का इसलिए संब और हुमीदिया इस्लामिका अंक्रवनने बपाईके छार मुखे था गोरोंकी बोरने उन्हें एक बड़ी भेंट अपित की यई पी। इन ताराचा भना जाना भारतीय प्रजाके विवेकचा मुचक है। हमारे तारीसे यह निर्द्ध होता है कि के हमारे नाव स्थाय करें या न करें हम अपना विवेक नहीं लोते।

### हमीरिया भेजुमनकी वैठक

निवसानुसार इन अंजुसनही बैंटक रविवारको हुई थी। समा सबन रावासब कर सवा था। यदि नानुननी सहा<sup>ह</sup> सक्षत्र हुई तो जनता सेव अधितगर अंजुमनको ही प्राप्त होना। मैंने यहाँ बढ़ि शब्दरा उपराय दिया है उनने दिनीची बरना नहीं चाहिए। बढ़ि "का

र बद वरी वर्धी में जी।

### वंतप मिथाँका रात्तर

इसपर भी ईसप मियाँने निम्नाकिश्वित उत्तर दिया ै र

कालक विशेष्णुमं जीर चुके विषये छियो गये पत्रके किए हमारा संग हरता है। मारतीय प्रश्नका निरावरण करनेमें मुख्य कठिनाई यह है कि गोरे सेता भारतीय प्रश्नकी शास्त्रविकताले गरिवित नहीं हैं।

इस उपनिष्यमं यहनेवाले भारतीयोंके प्रति नापकी खहानुमृतिके निए में इराइ हूँ। उन कोनोंके किए ही यह कहाई है, इसकिए सापकी बीर हमारी कहाई मिकती-नकती है।

मार्ग्याम बड़ी शंक्यामें प्रवेश करें, इश्वपर बापने वापत्ति प्रकट की है, विशवे संपक्ते शहानुत्रृति है। गोर बावकार्य विवश्च हैं दशिष्ण इश बापतिके श्रव्यक्तमां हमें बुख कहान नहीं है। और इश निपमी श्रेष हमेबा स्पकारको सब्द निको शैरार है। बब हम एथियाई कानुनके गुण-नोर्पका विवेषन करें। शिवस्तर १९ ६ को

बत हम एषियाई कानून है गुल-वेर्निका विशेषण करें। दिवासर १९ ६ को बन एपियाई कानून बनाया गया वा वन बँगूबियोंकी निवासीको बाव नही बी। वें वूबियोंकी निवासीको बाव नही बी। वें वूबियोंकी निवासीको बसब हमि बी। वें वें व कानूनका पिरोन करवा। हमें बी बीच चुमती है, बीर विश्वये बेहना होती है वह यह है कि कानून हमें पीक्षक होगेके किए मनबूर करवा है। बँगूबियोंकी निवासी हमें है हमारी सामन पर बोट नहीं पहुँचता। किया यह कानून तुम्बियोंकी निवासी हमें हमारी सामन पर बोट नहीं पहुँचता। किया यह कानून तुम्बियों सामन स्थार बीट नहीं पहुँचता। किया यह कानून तुम्बियों विश्वये सीर हंशादमीपर कानू नहीं होता हव वामिक मोनामचे हमारी मानवाभी बीट बकर कमती है।

रे मूच मंदिनी प्रमीत विभी जनुसारीत किंद देखिय "तम में यन केलाकी" वह २०१-०४।

मार्तीमिक किए ही बनाया गया है। मध्यमी कोबीके छात्र बहुत-है मार्तीमीका सम्बन्ध है, रोखार कोगीके साथ उत्तका स्त्रेहमात्र है, कार्किति के बनने वहीं नौकर रहते हैं। एक्षित्राह कानून उपर्युक्त धर्मी कोमीकी नवरमें भारतीमीकी नीचे गिराता है। उपितेक्कों हुयारे कोगी तथा नकारी रंजवार और कार्किरोपर कोई प्रतिकृत्य तहीं है। उपितेक्कों हुयारे कोगी तथा नकारी रंजवार और कार्किरोपर कोई प्रतिकृत्य तहीं है। उपितेक्कों हुयारे कोगी तथा नकारी स्वामार्थ करने किए बच्चा किया नया है।

वितम बापितका उत्तर एविषाई प्रतिस्पर्यका हर है। यह स्पन्न है। एवं बातको सेए संव स्पीकर कथा है और इस्तिष्ण महता है कि हम स्पेष्टमा पंत्रीकृत होंचे या सपती वेगून निकाती वा धिमालत वेंगे। इससे हमारी प्रतिप्त कती रोत्री पोर्टिक काम हो बायमा बीर महाके निवाधियोंको संस्था निक्र वायमा आपकी यह मामदा माक्य होती है कि स्रोष्टमा पंत्रीयमध्य हुने प्रवेशकर्तावॉनर मंडुक वहीं सपता। ऐसे बोर्योक बित्तवको स्वीकार कपते मेरा संव दनकार तहीं कथा। विश्व को मानत है कि ऐसे कोव वच बायोंने यह मृत्व है। क्यों के सिक्तव्या पंत्रीकृत नाव से मानते हैं कि ऐसे कोव वच बायोंने यह मृत्व है। क्यों से स्वेशकर्या पंत्रीकृत नहीं होते उत्तरर बाप नया कानून कावू कर सकते हैं। इसके बाहा एक निर्मित्र कविष्ट सकते प्रमायपत्र एक साव मेरी देते था सकते हैं। उस वक्त सकते विष्ट से बाहर निर्मित्र करती स्वीवन्त्रय व हो यह प्रवादी विनित्यक्ष कर्तार उपनितेषके बाहर निर्माण वा सकता है।

बन्तमं में इतना बहुता हूँ कि उचित धिकायतीके सम्बन्धमं मेरे देधभारमीने गोराँकी इच्छाटे अनुसार चकनेका प्रचल किया है बचकि पारिते पारतीरोंडा अस्त्रप्तेय हुए करिके किए कुछ नहीं किया। उन्होंने बांचे मुंदकर पारतीम्बन्धित सिरों करता है। भारतीन क्या चाहते हैं उन्होंने देखे जातने रक्ष की परवाह नहीं की। बाय बचने वेचेके कारण बारतीयोंके सम्पर्कमं काफी बामें हैं तो क्या बाय चरा इस मामकेमें निगी हमारी दृष्टिते सम्पर्कम करके देखेरे इस प्रकार सामकेम करके देखाए कि बचा बैंग परस्पर सहावताले समझीता किया वा स्वक्रा है वा नहीं।

#### ब्रुट गवाहींको तुपवा

बोद्धातिसवर्तमें सी बेंडरकोंडे पास पोच मार्कीयोंडर एक करका मुक्तमा चना था।
उनमें व्यरिवादी तथा हुक हुकरे भारतीयोंने को बचाही हैं। यह महिन्दरेको मूर्ग मान्य हुई।
इनसर उनमें प्रार्थिको करकारा और कीयमुनीको विना बोच किये थीड़ दिया। उनमें पूर्णी
स्वास्त्रकों बही बहुन-में भारतीय ने उनमें कुर्णी
हुँगे हूँ। वहि एके मुक्तरे किर काव यत तो झूर्ग गवाहीके किए मुक्त्या चनाया वायेगा। इन
बातको महाविश्व करते हुए मुझ बुना होता है। वेकिन इनकी को सबका व्याप बारावित
सराम करते सनमा हूँ। इन तरहके मुक्तयों न प्रार्थीको प्रत्यक्त नाती है कीर हम
बुन्दरिको नजर्मो किरते हैं। वस्त्रे महाविश्व मार्की वायोविको दिवस कावी में हे बीर हम
बुन्दरिको नजर्मो किरते हैं। वस्त्रे मुक्तयों न प्रार्थीको नोत्रेको
सरमा करता वाये नात काव नवामको सी वन्तिक करना थोमा नहीं है।। तही
सरसा करता बीर बारो नाव काव नवामको सी वन्तिक करना थोमा नहीं है।। तही

*भनुमतिपत्र* की सामेपर *प्या* किया चापे?

एक मार्टने यह प्रका पूछा है। इसका उपाम जासान है। सौर वह है, विका अनुमति प्रके कूमें-फिटें। खेलका कर रहा नहीं इसकिए यदि मनिस्ट्रेटके पास कहा किया जाये हो सेयहब बायें। जीव होनेपर उन्हें छोड़ दिया बायंगा। जीवता नोटिस निकास बानेके नाव कर्मान बनुमतिएक खोरोंके समात हो बायेगा क्योंकि पूराना जनुमतिएक दिखानेस कोई क्रिक्टीको छोड़नेयाला नहीं है। इसिस्ट नये कान्तुनका विरोध करनेशाले अनुमतिएक सो बानेका कर बार्ट यह ने

# नई प्रधा

स्वर्ष-कानून (गोला को) के बालपैय व्याचारका परवाना नहीं दिया वा एकता इस तर्मका एक मुक्तमा बक रहा है। मेरा बयान है, अरकार ऐसा मुक्तमा बकाकर सरास्त्र पस्त्री कर रही है। यह मानका उच्च व्याचाकसमें के बाया बायेगा इसिक्स इसके मारेमें विसेष कहना बनावस्त्रक है। सरकार स्वर्ण-कानून आहु करना वाहरी है। इसका मतन्त्र पह हवा कि इस मने कानूनके सामने बुटने टेकनेवाकों के किए वैन नहीं है। बेकिन यदि यह बनी बातन मना हो केरे किसारमें स्वर्ण-कान्य कार्य-बाय सर बायेगा।

#### स्मदसका उत्तर

प्रिटोरियाचे कुछ जोकोंने गुड़ामीको सबी थी और भी स्मट्यने उसका उत्तर' भी ऐसा ही दिवा है जो मुड़ामीको छने। उन्होंने कहा है कि को प्रियार कानूनके मनुसार लक्ष्म उनकी बेहीकी लोक काफिटोकी क्याह मोरे करेंगे। सेप वालें लोकार मही की जा एक्टी। उस्पन हुन्ना तो सबके उत्ताहरों उस उत्तरका पूप मनुबाद हुँगा। वह लागने मोम्म है। साबा है, उसके साथ जोड़ीनियसकी मालोकनकी और भी महस्त्यूचे बारों होगा।

[बुकपतीये]

इंडियब जीपिनियन ५-१०-१९ ७

### २२० यत्र मगमसास गांधीको

[बोहानिस्वर्ष] वक्तवर ६, १९ ७

चि नयनकाल

मैंने भी बारीके कारवापत्र सब खोज क्षित्रे हैं। उन्होंने भी कोगनछे को जायराइ करीयों भी उसका पंजीयन हो चुका का और हस्तान्तरमका बस्तावेब मेरे पास है। क्या के पहीं चाहते भें ? पता कमाकर मुझे किसो।

तुम्हारा शुमिषन्तक

साहर की हुई बरलरी बंधेगी प्रति (एस एन ४७६७) से।

रे पेक्ट "बोहाबिसकोडी विद्वी " कुट १८४ ।

२. वंशीयोक्षेत्र वह शुक्तीलकः । देखिल क्षण्य १, वृत्त ४५ । ४–१८

# २२१ पत्र उपनिवेश सचिवको

भाहानिमदर्ग अस्टूबर ७१९ ७

माननीय उपनिषय-मधिन प्रिटोरिया

महोदय

मेरे संपन्नी समितिने मुझ निर्देश दिया है कि मैं आपके उन्न प्राप्तक के बारेसे आपको अध्यास नित्तवहुँके हुए गायः किन् मा आपने आने निर्देशकों के सामति त्यांसे क्या वा और विद्यासे आपने एरियार्स स्मृत संयोजन अधिनयमका उन्नेस्य किया त्या स्वर्ण को स्वर्ण की स्वर्

मेरे संबक्ते इट बातचे बहुत दुःच पूर्विता है कि बाप एक ऐसे उत्तरसामित्वपूर्य पदस्य आदीत होकर मी मन्त्रीक कारणके बारमें बन-माबारणकों मण्डीका आस्त्रिका ही प्रचार करें। स्थापार करणवांचे इट बातको बोर देरर कह चुके हैं कि इच बारी मण्डीका कारण हुन और है। इस भी सी उसका प्रमान आरोपीयोगर एकता ही पहा है जिल्ला मुटोनीबोटर।

मेरा संब इस वस्त्रम्मका पूर्वतका खण्डन करता है कि इस समय उपनिवसमें १५, मार्कीय हैं। मेरे संबक्ते अंकोड़ा जो विश्लेषक प्राप्त हुना है वह सीम ही बारको नन किया जाया। उससे आपको पता चलेना कि इस समय ट्रान्स्यक्तमें ७ से अभिक भारतीय नहीं है।

बायने यह कहनेकों कथा की है कि पुराने कानुसके वस्त्रमंत वो प्रमानयक वारों किने गांवे ये उनकी हुएते वाकी प्रतिवर्ध तैयार करके उनकी बेचा परा है और उनकी मुक्ति तिवर्ध से सिंद देनमें है के पान मौजूब है नहीं है ये जाती प्रमायक बन्नुक एक में कर उनकी से एक से दे निर्माण के प्रमायक बन्नुक एक में कर उनके से एक है है। मैरा धन आपके इस वस्त्रमका पूरी तरह कावन करता है और विन्त्रपूर्वक निवेदन करता है कि इस मामकेती सार्वजित्रक की की को मों किन्तु मेरे संबंध इस बादमा पता है है पंत्रीयन मामकियका एक मूंची जावी बनुमित्रपतिक स्वाया करता या और उनके निर्माण कर्मा या और उनके निर्माण कर्मा या और उनके निर्माण कर्मा या और उनके निर्माण स्वाया करता या और उनके निर्माण स्वाया करता या और उनके निर्माण स्वया करता या सार्वण स्वया करता या सार्वण स्वया करता या सार्वण स्वया स्वया या पर स्वया स्

कती भी न हो बेंग्लियोंने और मंडी बेंग्लेंक नियान सरवाय गये थे। भारतमें निश्चय ही कुछ मामसोंमें सेंमुटेंकि निधान सिय जाते हैं किन्तु उनका सम्बन्ध अपरात्रीने नहीं होता। हुए जानावा अञ्चल कार्याच्या कार्याच्या कार्याच्या व्यवस्था व्यवस्था विश्व व्यवस्था अर्था क्या विश्व क्या विश्व श्रीवृक्तियोक्ति विद्याल केवल अपराचिमीने अपका जनमें ही मिन्नी आते हैं. जिनका अपराचींसे कीर्य सम्बन्ध बाना है। स्मेटका निवान कहाँ किया बादा है वहाँ वह निवम केवस निरहारींगर

की अस्त कीला है। मेरे संबक्तो भरकारकी इस इच्छाका क्ष्मेता ही यहा रहा है कि वह इस कातनको परी तरह और कोटलांग समय होता चाहरी है। किन्तु मुझे एक बार किर यह पहोंची बन् तरह और कोटलांग समय होता चाहरी है। किन्तु मुझे एक बार किर यह पहोंची बन् प्रति हो बारे कि इस कानुकर कामने प्रभुत तथा सोब-विचार कर की गई समनी समयकी नार व नाय कि जा कार्युक्त कार्युक्त कार्युक्त होंगा व कार्युक्त क भारते इन प्रश्नके भारतीय बाजिकोणका निश्चप कामे बाग्ययन किया है किए भी विरोधकी

मुक्त भावना और साथ ही मेरे संघ हारा उठाये हुए अन्यन्त महत्वपूर्ण महाराप सापने बिसरस की ध्यान नहीं दिया। बन्तमें मैं तम बानको फिर बोबरा देना बाइता है कि मारतीमोंके बरमिक संस्थामें बाहरून येचा व्यापारमें अनिवरित्रत प्रतियोगियाके विच्छ आपक एतराजकी मेरे संबने तहा ही कह की है। और ममाजकी नेवनीयती प्रकट करनकी दृष्टिये जनन वितसनापूर्वक ऐसे प्रम्तार पेस. विमे हैं जिनम दानों एतराज कुर हो नायें : किन्तु भारतीयोक्ने सिए यह जसम्बद है कि वै इस बालूनको स्वीकार कर अपना यहा-महा अस्मान भी यो वैठें क्योंकि यह कान्त सही बस्त-स्थितिसे सन्धितनाके काग्य बनाया गया है शार्यन्पर्से एक हर सक दमनहारी है और मेरा मध जिन समाजका प्रतिनिवित्व करना है उसकी पासिक पावनावाको चोट परेंचाना है।

बारकर शांताकारी वेदक ईसप इस्माइस मियाँ

बयदा विदिश भारतीय संघ

[सद्योगे |

इंडियन बीसिनियन १२-१०-१९ अ

### २२२ पत्र 'रैंड डेली मेल'को

कोहानिसवर्ग अक्तूबर ९, [१९ ७]

सेवार्में सम्मादक [ रैड बेटी मेट जोहानिस्वर्षे] महोदय

लायने भी पुनेमान मंगां तथा पूनियां नामक एक मारतीय महिलाके दिनके छाव चोर कुम्पेवहार फिमा थया चा मामलंका उत्ताहपुर्वक उठा केनेकी कुमा की थी। भी बायका स्थान एक तीचरे मामलेकी लोर लार्चायत करता है जो मेरे देवनोगें लागा है। इस मामलेकी बकारन बपमान किया नया है वह पहुंचे दोनों मामलेखि अधिक नहीं दो कम भी नहीं है। भी एकनी पीटर्स कम्मला भारतीय हैंगाई बीर नेटाक्केट एक पराने सरकारी तीकर है।

इस समय वे पीटरमैरिएसवर्वके मुक्त न्यावानीसकी बदाकतमें दुमापियेका काम कर रहे हैं। रविवारकी बात है, वे धनिवारको गीटरमैरिस्सवर्गेसे कमनेवाकी बोहानिसवर्ग मेकसे जोहानिसवर्ग का रहे हैं। उनके पास रियायती टिकट और रेज्वेकी ओरसे मिका हुना एक प्रमानपत्र वा विसमें इनके सरकारी परका विवरन ना। फोनसरस्टमें जीव करनेवासे पुक्रिस-विवशसीन उनसे कही जिल्ह की। की पीटर्सने अपना जनुमदिपन दिश्वकाया को उन्हें यास्त्रीयोके स्वेशक्तमा अँपुठा निधान देनेछे पहके विमा गवा वा। इससे विवकारीको सन्तोप नही हवा। बता भी पीटर्सन वह रियामधी टिकट विकासमा विसका मैंने उस्क्रेख किया है अपने इस्ताक्षर देतेका प्रस्ताव किया किन्तु कोई फाववा नहीं हुवा। बीर विवकारीने चनका यह कहकर सपमान किया कि धावन जार जीर किसीका रिवायती टिकट सेकर जाये हैं। इसपर श्री पीटसेने अपनी कड़ी तक विकार, विसपर उनके नामके प्रवस करार बंकित को फिट, उन्होंने क्यती कमीज भी विकास है विश्वपर उनका पूरा नाम वा। किन्तु यह भी सन्तोपयनक नहीं समझा बया। तब उन्होंने शीन दिन बाद कीटनकी जमानतके किए स्पया जमा करनेहा प्रस्ताव किया किन्तु विकारीने एक काफिर पुक्तिसको बाधा थी कि वह भी गीटर्नेको बखरक क्रिकोरी बाहर शरीट थे। जब भी पीटर्सको साजेंट गैन्सफीकाके शामने पेस किया गवा तो उसने प्रस सर्वकर पस्तीको जनुमन करते हुए गाफी गाँगी और जनको कोड़ विमा । केकिन इतनेश ही क्का सन्तीय की बीता ! इस वपमानके बजावा उन्हें फोनसरस्टमें वहाँ वे किसीको जानते नहीं से कानी तथा बका देतेगाओं प्रतीसा करनी पड़ी और धान ही उनकी तीन दिनकी छोटी-सी क्ट्रीका भी बढ़ा-सा हिस्सा वेकार नया। श्री पीटर्स बाव रातको नौकरीपर कोर्टेने। इस बटनाके करें बारेमें महो टिप्पणी करनेकी जानवसकता नहीं है। मुझे केवज सही कहना है कि इस हैसमें

१ देखिए क्षम ५, इस २८८-८६ मीर २९४ ।

\_\_\_\_

ात्रा करनेमें भी जनक छम्मानित मारतीयोंका जौ-दुक तहन करना पड़ता है. यह उसका एक मुना है। यहाँ धायारण कानून बनानेका प्रका नहीं है एवियादवीका बढ़ी सरवामें जानेका मि प्रसा नहीं है बर्किक मनुष्य और सबुध्यके बीचने धावारण घिष्टता तथा स्थायका प्ररात १. जबना स्थायनो हेरुक में उस दिन विकायनाओं भीमती बोबसके घट्योंने बचा रंगदार समझी होना ट्रान्यवासमें देश कोगोंके विवस वृत्ते हैं?

अपदा आदि मो० क० गांधी

[अंग्रेजीमे] रैंड डेलीमेल १ –१०–१९ ७

# २२३ केपके भारतीय

केपके हवाँचन स्वायासवर्षे अवाही कानुसहे छत्पत्र एक महत्त्वपूर्व परीस्थात्तवर मुक्दमकी मृतवारें हुई पी जितका विवास केप टाइस्स ने प्रकाशित किया था। कुछ विकास ही यानपर भी हम बसे इस नंकमें नायत्र उत्तृत कर पहे हैं। केपकी समुदर्ग यह प्रवासी मीमिनियम पान किया का पहा ना उस समय बढ़ांके प्रमुख भारतीयोंने को सुस्ती दिसाई बनपर हम पहले मी शेर प्रकट कर चुके हैं। इसे विश्वास है कि फरियाद की जाती हो इस प्रकारके कानुसमें निवचय हो काको ससीबन कर दिया बाला। संघरि सुनदसेक तम्पीको उत्तर विकासमें पूरी तासून विवा समा है तबारि इस दुवारा उनको मही दे रहे हैं। केमों वसा हुवा एक भारतीय जिनको बहा कुछ नमीन जायराव की और यो १८९७ है वहीं नामान्य विजनाका रोजमार करता वा जारत जाना चाहना था और प्राप्तते नौर्टर ममय हानवामी अमुविधान वचनके इरादेशे एक निरिच्य बवर्ष एक उस अपनिवेशसे अनु परिपत्र एट्नका अनुवारियत भाइना था। प्रवासी अविकारीने एसा अनुपरिपत्र देनसे इनकार कर दिया और एमा अनुमनिएन देना बाहा जिनकी अवस्थित निरुपय बहु स्वयं करता। मर्तो प्रश्न यह नहीं है वि प्रवासी-अविश्वास्त्राह्म निमय दक्षिण वा या नहीं क्याब्रि एक पेंच देना एक रियायन है। विल्यु एशियाईका बहुना था कि शह उनका स्विकार है। अब वरोषण न्यापात्रको यह निर्मेष दिया है कि बानुबके बनुबार एविचारयोंको बनुपात्रित्तर बनुनित्रक राजका निहित्र विवाहर वही है। सारोग्य यह कि यह यावका निरा स्वीव है स्वार्टितन एविचार्योंको वाकताकी व्यवसार्वे बहुत्या दिया गया है जिनके निर्मा सहारे प्रमुख मान्त्रीरोड बनाया बीर विनीको बाद नहीं दिया जा वस्त्रा । इनक बनाया इनीतीने प्रभाग तथा नरते हिनवरत बुहा वानिहित्त हो छोट निया हमा है। प्रशानी वानिहित्तपरी वहनी वाध १९ २ के प्रशानी वार्यनियमके हांछ दियं दर्जे वाविवार्छणी रखा वान्ती हुई

है किएक प्रदी मही निया का सहाहै।

मामून होती है, जिसे सक्त जाजिनसमा मंगूच कर दिया है। इसमें कहा नमा है कि

इस मंमुबीका इस अधिनियमके कामू होनेके समय पूरे किये गये अवदा गुरु किये वये कामों किन्ही अधिकारों सुविधाओं या प्राप्त लीकामों किन्ही समामों मा देनदारियोंकी जिम्मेदारी किन्हीं वर्तमान निर्मोग्यशमों किसी किये हुए अपराव अपवा की हुई कार्यवाहीकर कोई प्रमाव न पहेगा।

इसर, १९ २ का विशिवन ४७ दक्षिण बाविकारों बाकर बछनेवाले हुएरे भोपीके छाप एवियाइसोके अविकारोंकी भी रखा कराता था। इससे एसा स्वास्त है कि १९ २ से पहि केपनें या दिवन अधिकारों भी वस जानेवाले बारतीमिक विकारोंपर १९ ६ के अविनियमका कोई प्रतिकक्ष प्रमान नहीं पहुता। स्वायन्ति सैक्डारीन छाप कहा कि उस प्रात्तीपके सम्बन्ध ही यह मुद्दा उठाया जा सकता है और उसका दिवस किया किया का एकता है जो १९ २ से पूर्व केपका निवासी रहा हो बीर समुप्रियक्तिका अनुमतिकार किया किया का कंपने बाहर बाकर किर नहीं बायस आयो। यह बहुत ही सहस है और हमाण विकास है कि केपनें प्रतिवास प्रार्तिक स्वास कायो। यह बहुत ही सहस है और हमाण विकास है कि केपनें प्रतिवास प्रार्तिक स्वास कायो। यह बहुत ही सहस है और हमाण विकास क्यून्सिलिटका मुम्मित्यन बारी करनेकी प्रमा सार्योक्त सम्पन्ती है सीर वह निध्येह स्व स्वतन्त्राम हरुकोप कराती है, जिसका हर बावाब सारयोकी विकास है।

(बंधेबीसे)

इंकियन जीविसियन १२-१ -१९ ७

# २२४ 'इंडियन ओपिनियन'के बारेमें

हमारे पाठकोंने वेखा होणा कि हम पूजरातीमें पहले जार पुष्ठ हेते ज जिर जाठ हुए, उसके बाद बारह्यर पहुंचे और कुछ स्थाहित देखा जीवह और प्रमाह पुष्ठ करा रहे हैं। जब हुनते हमेखा सीकह पुष्ठ देखेंका इराया किया है। समझ है कमी किया स्मृतिकारिक कारण इस्ते ने विशे बा सकतें। इस सारह क्षेत्रर क्लानेट कर्च बहुत का बात है। फिर मी हम विचार बस्कोबाके नहीं है क्लामिक हमारा हेनु देखा करके बपनी रीटी कमाना है। मुख्य जहेसा है देखा करना। कमाई स्वर्ध बाद है। हिमान मोतिकान कमते सूक हुआ है सबसे बातक इससे मालकार वनलेका कस्त म तो किसीका प्रमा और न मारा रहेगा। इसकिए मामस्ती विकती क्यादा हो सबस म देश क्रिया क्राम्य स्मृति इसकी हम स्प्यक्ता करना चाहते हैं। इस पत्रमें काम करनेबाकोकी मामस्ती एक सीमा एक पहुँचनेके बाद कोडूक सोर्य काम करने होता और ऐसी बचतका समस मोरा। से का स्वरूप स्वरूप समस्ता करना करने काम करने सी और ऐसी बचतका समस मारेगा

हमारी निश्चित माण्यता है कि इंकियन बोधिनियन की विकीमें विदानी वृद्धि होगी।
राजनी ही हमारी सिका बीर स्वाधिनानमें वृद्धि होगी। किन्नहाक इंडियन बोधिनियन के
पास्त निर्ण स्वाध्य सी है बचाधि प्रस्के पारकीकी संक्ष्या बारत क्यावा है। सबि सभी पारक

र मृत्र १९ ३; वेबिल क्षण्य ३ छा ३३९-३० ।

सपनी-सपनी प्रति कें तो कोपिनियल साब विदानी सेवा कर रहा है उससे तिपुनी स्थादा सेवा कर सकता है। हम विस्त तरह पूर्वत्यंच्या बहाते हैं उसीके अनुपातमें प्रोस्ताहन भी बाहते हैं यह क्यादा तो नहीं मागा कावया। को इस ध्यक्तों कीमत पूरी तरहते कानते हैं से यदि एक-एक साहक कमा तो तो भी हमें प्रोस्ताहन मिकेमा और पूर्व बहानते को सर्च बहुता है, उसमें मदस मिकेगी।

[मूजरातीये] इंडियन जीविनियन १२~१ –१९०७

# २२५ बक्षिण व्यक्तिका चिटिया भारतीय समिति

इस समितिको सन एक वर्ष पूरा हो रहा है। " इसे दूसरे वर्ष वासू रक्ता कारे या नहीं यह रक्षिण जाफिकाके आरतीपॉपर निर्मर है। थी रिचने यह सवाक तळावा है। उनके पणकी सोर हम प्रत्येक भारतीयका ध्यान श्रीवते हैं।

सिनिते काम बहुत किया है और उत्तका परिवास बहुत ही अच्छा हुमा है इस बातनी प्रत्येक भारतीय समझ सकता है। बमी हमारी नाव बीच समुद्रमें है। इस बीच

समितिको दोड़मा हम शावको बवानेक समान मागते हैं। समितिके कामसे केवळ ट्रान्यवालको ही नहीं समूचे दक्षिण आफ्रिकाको लाभ है।

लागतक कामत करू ट्राण्याकका हा नहीं प्रयुक्त स्वयं आह्रिका काम है। प्रोहमें के कानूनका काम केवल कोह्यानियह में ही मोगीमा वो बाद नहीं। उस कानूनमें वो परिवर्तन हुना बीर कान्याकर कोह्यानिया है उपका काम वस्त्री किए समझता चाहिए। नवे कानूनकी कहाईकी एफकरामें समस्य आरवीयोंका काम समाया हुना है। समितिन वस स्वया ही नहीं किया है। मेगकना नपरपालिका-कानून रहत्या है। उसका स्वेय समिति हैं। के एक्सी है। परपानेके एक्सनमें समिति क्यों कर रही है। क्रिकामोक्सा-मेने बारेने हमाया निवर्त है समितिको किया-वहीना बस्टर हुना है। और पत्रि केपके आरवीयोंकी नीर कुल कार्य से दी उनके कार्यनके क्रिया से मितिको क्या स्वरूप मी समिति कहा पत्री है।

धिमितिनें कई प्रश्चित जींग हैं। केकिन यदि उद्यक्त काम करनेवाले भी रिच न हों को कह जब हो नहीं एक्टो। धर मंत्राची जातनवरी बहुव परिश्यम करते हैं। परन्तु यह जाम तनके बहुत-से कार्मों एक है। भी रिचका वो पांच समय धिमित्रिक कार्मों ही बादा है। हय किए उनके दिना धिमित्रिको ज्ञाना सुविक्त होत्या। उनका पश्चिल वादिका जीट सानेका समस्

मा गमा है फिर भी जान पहला है कि वे वहाँ वक्तोंनें कुछ है।

बन वर्षके सम्माममें विचार करें। सिमितिको स्वापनाके समय हमने कमसे कम १ पीड बर्षका मनुमान कमाता था। बेकिन काम हरना बढ़ रामा कि सिसितको जो ५ पीड मेबे पने वे भी कम पहे। हरने बर्षमें भी काम स्वतिष्ठ चक ग्रवा कि सी रिचने नाममाकरों वेटन किमा है। वे तो वह भी म केते केकिन उनके सिन्य और कोई चारण महीं वा अब स्वतिष्ठ करने मुख्य के स्वतिष्ठ महीं से स्वतिष्ठ स्वतिष्य स्वतिष्ठ स्वतिष

रे व्यासम्बद्ध १९०६ में स्वापित बढ़ी गई बी। देखिए खब्ब हु, यह १४४१-४४ ।

भीर ५ पीड भी रिचको वेनेके किए। इस तरह हिसाब कमानेते १ पीड होते हैं। पुरुकर बचेनें कटीरी की जा सकती हैं। किन्तु भी रिचके खर्चमें नहीं क्योंकि उतना बचें तो विधानतमें सहय ही हो जाता है।

यह प्रश्न हर भारतीयके किए विचार करने योग्य और हर संचके किए हानमें केने योग्य है। समितिका कर्ष पक्षिण वास्तिकाके प्रत्येक हिस्सेसे पूरा किया बाना चाहिए।

यथि केप रोवेशिया बेकागोबान्वे नेटास और ट्रान्सवाक मिककर इतना खर्च उठा कें ठी बंधिक सहीं होगा। इतना खर्च किया कानेपर थी छामान्यत ऐसी समित और ऐसा काम मिल नहीं एकता। भी रिच समितिक हामको बेतन मोगी नोकरकी उत्त नहीं बस्कि अपना काम समकरण करते हैं बुस्तिय उपर्युत्त उत्तरों काम बस्त एकता है।

इस सम्बन्धने पाठकोके को भी विचार संक्षेपमें बागेये उन्हें प्रकाशित किया वायेगा। सबि कोई इस सम्बन्धमें पैसे मेजना चाहें तो हम स्वीकार करेंगे। मेकनेवासोंको जाविरमे

संबंधी रखीव मिलेगी।

[गुबरातीसे]

इंडियन कोचितियन १२-१०-१९ ७

### २२६ स्मद्सका मावण

भी समद्वते प्रिटोरियामें वो मापच दिया उचका पूरा बनुवाद हमने जपनी नोहांतिन-हर्गकी पिद्तिमें दिया है। यह बहुत ही पहने व विचार करने योग्य है। भी स्मद्व पहें गर्दि बोक्ष हैं। किन्तु हैक्दर किसीका गर्य टिकने नहीं देता। वही हाक भी स्मद्वके पर्वका होता सम्मद्व है।

स्ता पनन १. सन्होंने बितना गर्व किया है उतना हो। उनका बजान है। और ईसप निर्मान सन्हें समुचित

उत्तर दे दिया है यह देवकर हम उन्हें बनाई देते हैं।

भी स्मर्ट्स ऐसे बोकते हैं मानो बिटिस सरकारकी जनके मनमें कोई विश्वात नहीं। जनके इन सम्बोंक सम्मर्ट के स्वाध्यक्षीय पक्ष की निरोध करेगा — स्वाधि हमें इसकी कुछ भी प्रशास नहीं कि वह पक्ष उनका निरोध करना है या नहीं करना।

बी सम्दाने जवातके उवाहरण में ! उनका कहना है कि हम बीच जेनूकियोंकी काफ़े सामान्यों ही नवाई कह रहे हैं । यह बाज विकट्टन बेहण है ! यह ठीक है कि बेनूकियोंकी धारकी बाज सी एक प्रवन है, भिक्त हमारी नवाई उत्तीपन लाबारिज नहीं है। कहारका मुक्त कारण कह है कि यह कामून हमें जपराधी जीर नृत्य सामकर हमारे व्यक्तित्वपर हमार करता है हमें पीरे तथा जग्य कोने कीगीरे जायने विराण है जीर निर्माव्य उनकार हमें कुष्क हैना बाहुदा है। इन जब बाजेकी नवरणवान कर, कैनक जेनूकियोंकी धानकी वादन की कर, भी सन्द्रस हमारा मनाक उनते हैं और मोरोकी हैगाते हैं। यह जरास तथा जग्य बारोगीका भी देण निर्मा तीचे क्योंने की स्मद्रकों जबाब वे कुके हैं। अनुने हमार यह जारोप नवाश है कि बन्दों, जीहानिवर्ग तथा वर्षनमें गुठे जनुमत्विपर सेचनेके निय मरारीच कार्योंक्य कर गई हैं। यह धारी-मोरी वाल गहीं है। ध्यदसका भाष्य

tet

परन्तु हुमारे किए थी स्मद्धको इस सरासर शुरूही अपेसा उनके विचार अविक समझ केने तोष्य हैं। भी स्मद्धके क्वनते हुम समझ सकते हैं कि यह सार बाकनम स्मानारियोंपर है। मारतीस स्मानारी उनकी बोक्सेंनें बटकरे हैं। उन्होंने स्मान इन्हां है कि से स्मानारियोंपर है। मारतीस स्मानारी उनकी बाक्सेंनें स्मानारियों एवं वे द्वारावाक केवल गोरीके सिए ही रसना बाहते हैं। इस समझ स्मानारिक मन्त्रीया योग मारतीय स्मानारियोंपर बीप रहे हैं और बनवक मारतीय स्मानारियों में नहीं उनका से यो उनका के मैंन नहीं केंगे। में समझते हैं कि यदि हम कीम इस कानूनको मान से तो किर उनहें बी-कुक करना हो बहु कर सकते। जबस्वत उनका से सम समझन हम स्मानार्थ हम स्मान से स्मान स्मान स्मान स्मान है। इससे

बाहुते हैं। इस समयके स्वापादिक मन्दीका योग मारतीय स्वापादियों रा वीव रही हैं नीर करवक मारतीय स्वापादियों को नहें महीं उनाह वेंगे तबतक में नित नहीं की व समयते हैं कि यदि हम कौन दम कानृतको मान कें तो किर उन्हें को मुक्त करना हो बहु कर सकेंगे। करवरक रक्तर केंकर और पपने लाकर पर्व हम तो वार्ष तो किर काठ पारण सातान है। इसके लाकर स्वापादियों के स्वत को नाम प्रदिष्ट कि यदि स्वापादे वेंगीयन करनायेंगे ता उनको प्रदिष्ट को वार्ष केंगे किर सकार सारतीय विवास केंगे को उनको प्रदिष्ट ने वार्ष भी उन्हें सारतीय नाम प्रदेश में उनको प्रदिष्ट ने वार्ष भी उन्हें सारतीय नाम प्रदेश की तमकी मित्र जनको मित्र जाता हो ने वह स्वत्य केंगे क

वार रुद्धान में नहुं है बानकी पर कमाने जा पहें हैं किन्यू दूसरी और हम देस रहे हैं कि पी सद्दस एक ही बानकी पर कमाने जा ऐही है । मंगवनशरके डाएरेड बात होना है कि नाले मनुष्मीकी वेरापक क्षिति और नैतिक सितिन-पेत्र निककर प्रशास किया है कि एपियाई कानून बुद्ध है और इस बानकपर्स जारतीय नरकार, जानिकेश मन्याकत वहा हमानवसकी परधानों जारतीने कार तेना है। ये नक सितिता और सारे मंगारक मनाचारणक हमारे पदानें हैं। इसके धामने की सम्म बाई जिनना और करें मेरि पहाँ दिनका प्रमुख करें, जनन बया हाना है? जिनका पूरा पदक है जनका सराम किम एन्याक क्षेत्र होने हैं।

[नुबर्गाने ]

इंडियन झोपिनियन १२-१०-१९ अ

### २२७ वाईबर्गका भाषण

भी बाईंबर्गेने व्यूमफॉन्टीनमें जो जायम दिया है उसका सारांख<sup>र</sup> हमने अन्वत्र दिया है। भी मादिवर्गने कहा है कि गोरोंको यवि कथित कपनी है तो काळ लोगोंको विसङ्गत बन्न वेतमें रक्षा जामे जिससे गोरॉका काकोसे जरा भी संसर्ग न हो। यह कहना बावस्पक नहीं है कि काले सोगोंको असप निकास देनेमें एशियाइगोंका अक्षय किया जाना भी सामिक है। भी नाईनगैके सन्दोंनें ऐसा अर्थ सनाया हजा है। मारतीय ओम नोरोंसे अधिक सम्ब ही नहीं है उनसे बहुत ही प्राचीन सन्यक्षका बाबा करते हैं। भी बाईवर्यको स्वार्वकस इस मातका क्याम तक नहीं। इसकिए स्पष्ट क्यरे कहा बाये तो इसका वर्ष यह होता है कि यदि सी गर्र-वर्गका बस हो तो कस सबेरे ने भारतीयोंको अनेक रहनेके किए रवाना कर होंगे। वे ना उनने नन्य सानी इस कामको कर सकेंने या नहीं वह बहत-कुछ इसपर निर्मर है कि भारतीय ही समय फिलता वक विकाले हैं। निव वर्तमान कहाईमें मारतीय भी हट गये तो गोरे सन्हें नेदम धनप्तकर बक्रम रक्ष्मेके किए निकास केंगे इसकी मनक अभीसे मुनाई पड़ रही है। दब क्या भारतीय इस स्वितिको समझकर सतक मही रहेंगे ? एक और भी स्मट्सने कहा है कि कानून स् सामने नहीं सकोमें को यह करने और वह करने हुसरी और भी बाईबर्नने नेतावगी सी है विषयि बुमा-फिराकर, कि वर्षि इस कानुनके शायन शुरू गर्वे (अवस्ति निर्मास्य है इसका निर्वद होतं दिया) दो हमें अक्षय रातेके किए निकाल देतेमें कुछ मी देर नही खयेगी। भी स्मद्सकी वसकीएं यदि कोई वर गया ही तो उसके किए भी वाईवर्गके सबस कम भ्यान देने मीन्य नहीं हैं। जवाय केवल एक ही है और यह है कि सारतीय इस सवाईमें बटल रहें अपना पानी विका थें।

[युनधतीसे]

इंडियन औपितियम १२-१०-१९ ७

## २२८ केमके भारतीय

केपका प्रवासी-कानून वर्षों-वर्षों हम पत्रते हैं स्पेरियों उसके किए हम केपके कारतीय मेताओंको दोपका पात्र समझते हैं। आदिगोंके भी बारवीको ओरके को मुक्कमा कारता नवीं वा तमें हम बहुत महत्वपूर्ण मामने हैं। जनका नावस्यक विकरण हमने अहेतीमें दियां है और उसार दिण्यांकी की किसी हैं। यहां उसकी तत्रती ही हकीवत दे रहे हैं नितनी समझने आ एके।

सी बारवी (८९७ से केमर्से व्यापार करते हैं। उन्होंने भारत जानेके किए जाताह महीनेमें जनार्व बाला जनुमतिएन गाँवा। वांवकारीने वह जनुनिष्यक वेगेसे इनकार कर विधा जीए एकं वर्षनी जनविद्या अनुमतिष्यक केगेडी एकानानी दिलाई। सी बारवाने जीकाराके आपानानी वनुनित्यक्षणी मांच की। अधिकारीने वहा कि उन्हें वांववार कुछ जी नहीं है। जनुमतिष्य केना सान केना जीकारीने तिर्मेट हैं। इनगर भी बारतीने अधानतमें मुक्सा वायर निया।

र नदी नदीं दिनामना।

र, देखेर "क्रेपडे करतीय" पूर २००-०८ I

सर्वोच्च स्थायाक्यने भी बारधीकी वर्षी भागवूर कर दी और निर्धय दिया कि मारदीय कीण सन्मतितन देनके सिए सविकारीको बाध्य गहीं कर सकते। इस देसकेटर सर्व यह हवा कि केप कोडकर यति कोई सारतीय विना स्थीकतिके बाता

अस्तर नहीं है। बेपसे अनमतिके दिना क्यों नहीं जाया जा शब्दता है

नहीं होना चाहिए। वह प्रश्न मुक्तिमें नहीं बठा का द्यांकिए त्यायाक्यन हास्ते सम्बन्धि निर्माण नहीं दिया और कह दिया कि जब ऐसा मुक्तिया कायता तब त्यायाक्य देख केमा निर्माण नहीं दिया और कह दिया कि जब ऐसा मुक्तिया कायता तब त्यायाक्य देख केमा निर्माण निर्माण निर्माण ने जानेका निर्माण ने जानेका निर्माण ने प्राप्त काया निर्माण ने प्रमुख्य क्षेत्र क्षेत्र का हुए पार्ट्योज्यर १९ ६ वा क्ष्म का इस्ते का हुए पार्ट्योज्यर १९ ६ वा क्ष्म का मुन्ति होना का हिए प्राप्त का क्ष्म का निर्माण न

#### [पुत्ररातीने ]

इंडिएन जीविनियम १२-१०-१९ छ

# २२९ जोहानिसबर्गकी चिटठी

### स्मद्धने दुष्णे पत्रका उत्तर हिंदा

में कह चुका हूं कि भी स्मर्थने उस पत्रका उत्तर वे दिया है, वो भी इसने कुछ भारतीय नेताबाँकी मोरसे किसा था। अब उस उत्तरका बनुबाद है रहा हूँ ।

नये कामूनके बन्नांत बनाये नये नियमों के व्यन्तवस्थं आपका १ जगरतका वर्ष मूले निका । हाण्यक्रकरें प्रकारके एवियाई कोच कामूनके शामने कुछ जायेरी दो उस माराजीमोंके बन्नावियस कोचनके बिए, विकार कोई शब्देश खूरी है उसा विवर्षित कोई अराप्त कहीं किया वाल सीरके वृत्ते हुए कुछ पोरे विधिकारी नियुक्त क्रिये जायेरे।

परमाना देनेवाके कारकुनको हचकी बाँच करनेका अधिकार नहीं दिया बा छक्ता कि सर्वेदारिके सनुपतिपत्र सच्चे हैं या सूठे। परमाम-विकारिके समक्ष पंजीयनन्तर पैस करना होगा और नेजक वाहिने हाचक बाँगुठेकी निसानी देनी होती। यह निसानी पत्जीवकते साथ सजी कांग्री ! यदि वह पहकेकी निसानीते मिक गई, दो फिर विदेश बाँच मही की कांग्री।

मुमारवींको प्रियाची अनुमधिपणींके शार्थ बुकानेके बारेलें अपने विचार पहुँके स्मन्त कर चुका हूँ। उनमें परिवर्तन नहीं किया था सकता।

माता-पिताओं छ जनके बच्चे अवक कर देनेका इरावा नहीं है। और छोनह बसेंड कम उसके बालकोंकी बाहर वेजकड़ा हुदय नहीं दिया जा सकता। केदिन दिशा या अभिजादकको कानुतरे अनुनार बालकका हुनिया अंतुनियोंकी निधानी आदिका नियम पाकना होगा।

भीती स्वयूक्त बारिके मेंगुकिसीरे निवास नहीं केनेका नियस है। इसके निवा इस निवसमें विभीको मुक्त नहीं दिवा जा सब्दा।

#### रीती बोनी वैसी कटनी'

हम न्दारमके बनुगार जिन आहरोने भी रमद्रमक पत्र जिम्हामा का उन्हें उपयुक्त हैं। वस्तर विका है। यह उत्तर काणा है कि भी रमद्रमन एक भी काण नहीं वाली और बनुवारी का निर्देशक में ताजी निर्मेंगे वस सभी आरलीय पत्रीहण होना रसीकार करेंगे हुए सार्गे गीयाक पत्रीहर हो जानेंगे नाम नहीं चर्चमा शरी में माने हाय कामे करणा हूं तो मुने यो बहना चाहिल कि सेटा पंजीयनगढ़ नामा देन या चीटा उनमें हुए भी कई नहीं पड़ना। नामा आहमी केर नी पायद हुए विकेक भी बल्त गरना है लित्स दिनों भीने बिद्यानियां मुनायों स्तरित किक बला हां और उसका नोई उचाहण हो से इसका पाटक मेरे पान माने जिसन हम पत्रमें उन यारे माहरका नाम जिनना भी सेवर दिया जा मोना करना। क्षेत्र वर्गांगोंके किए थी स्मारम साइबने साफ इनकार कर दिया है और बढ़ भी समाची

सेनेसांक्रको कर्न वैशी भागामें। कुछ गाँगें सेकार है यह गी उन्होंने कह दिया है। वैशेष सम्मानिक सन्तरमां। स्मान्य साइक वाह वाह है। वी नामें कानूनमें परिवर्तन किये दिना १९ वर्गत क्षम उम्माक्ष साम्क्रमर हान नहीं उठा सकते। सास्क्र भाद बाँगुलियोंनी भी निवानी न है तो उत्तर समान्य साम्क्रमर हान नहीं उठा सकते। सास्क्र भाद बाँगुलियोंनी भी निवानी न है तो उत्तर सामान्य सामान

मी क्रके पनका उत्तरसायित यो हानी काश्यिक करर काला गया है। इस्तिए उन्हाने देन करन साव कलाय माना है और निमानितान स्थरीकरन दिया है, जिसे में समाजके समय रन रन हो। यो हाजों काश्यि निस्तरे हैं

से एक पा है। या हाता कातिया जिलता है

सो जर्जी उपनिनेश-जिनको है। यह नह पुछ कोर्गने निकार हो भी। जर्जीकी
मारा नम रानका कारण यह नहीं ना कि मैन हैता करलको कहा था बहिक बकोकको
हैती तकाह यो और हमें भी तरकार के सकार मान्य हमा या।
रनके बकाना नमानुकों जर्जी करलों सरकार हमारी मौतको पूछि करेगी यह गोनकर
ही हम सब भाई उनमें शामिक हुए वे और नवन करने सम्मानि हो थी। यह मती
सानकर मैन ही निजनाई हो सो बात नहीं। इतियम जीर्जियम में मूम्पर ध्यव
ही रोध महा जमा है। यह सामान वक्त है। विशेष हमा यह नहोंना यह मक्को
सानी इच्छापर निर्मन है। विशेष जाता नात किया होया। उनके आपारपर
सारवारन गनन दर्शानी करता नाम प्रकाशित करता होया। उनके आपारपर
है। विशेष महा प्रमानिक स्थाप प्रकाशित करता होया होया। उनके आपारपर
है। विशेष मार्गने स्थापन स्थापन करता ठीक नहीं। वैसे स्थापन है।
विशेष मार्गाय स्थापन सम्मानिक स्थापन है। यह देश के स्थापन प्रमानिक स्थापन स्

सीर मुक्तार यह जारीन समाया जाना कि जार्जी देनमें जो लोग सामित्र य मैंने उनका नाव दिया तो बहू विलक्षण अनेग बात है। वास्तवन मै नरम महाजिता जारणी हूँ और भानता हूँ कि नरवारण समाजित करक चननवाता यस जस्तवस्य है। यह भेटर ।

मानकर ही मैं इस नवींमें सामिल हुआ। क्योंकि औरोंकी वरह मैं मी मानता हूँ कि कानून एक नहीं हो एकता। इसकिए बेहुतर टास्ता यही वा कि सरकारस समझेश करके नसमें परिवर्षन कराये बाये और इस वरह समझीतेले काम बकाया बाते। विदेश माराधीय संबक्त बालोकन सक्ता है। उससे मेरी पूरी सहातुम्रीत है। और मैं बाहुता हूँ कि जुड़ा संबक्त पूरी महद करे।

#### रमदत्त शाहबका गायण

स्मर्ध साहबने अपने मध्याताओं के समस्य भाषण' दिया है। उसमें सन्होने नये कानूनपर भी टीका की है। उसका अनुवाद नीचे देखा हूँ

एक दुवरा एधियाई मेल भी है, जीर बहु है दुग्यवालमें उद्देशने माणीय जीर पीरियर्थि बारेयें। यदिया आदिकाड़ी स्वार्य आवादीको ठीइनेवाड़े ये लोन है। पुण्ने एक्यमें यदि आजीय १८८५ के लागून के जमुग्न प्रतिकृति होकर निर्मारित एक्य में दें ता एक नहीं एकटे ये । वर्षो माणीयों का उच लागून के जम्मांत पंतीयत दिवा महें ता एक नहीं एकटे ये । वर्षो माणीयों का उच लागून के जम्मांत पंतीयत दिवा जाता या। उन्होंने व्यापार करनेला जम्माति का विशेष कर उच्चेत निर्मार का या है जोर करने निर्मार करना वर्षों के नहीं का वर्षों के स्वार्य करने के स्वार्य के स्वर्य के स्वार्य के स्वार्य के स्वर्य के स्वर

देव नया हैं द्वार क्षा कराया नारतीय स्वाचार है। वैदा मेरानय हो द्वार है देवा है मारतीय प्रजा पहीं भी करना नाहती है। वह यह स्वाचार से सेना नाहती है। वहका हमार्थ हमार्थी हमार्थी हमार्थ हमार्थ हमार्थी हमार्थ हमार्थी हमार्थ हमार्थी हमार

१ चनाडी मूर्व मंद्रेणी रिचर्ड ११-१०-१९०० के इतिवास मोपिनियमने महाराज दूर्र थी। देखिए " सरहात जानन" यह १८०-८१ मी।

स्प्यालकार मानदी है। (हैंगी)। भारतीयोंका विष्टमण्डक विटिस सरकारके पास गया या। केकिन फिर मी बड़ी सरकारजे इस कानूनको मजूर कर दिया है। मारतीयोंकी इसीसकी मेरे स्वयं पेवा है। उत्याँ नया है? उन्हीं कोगोंको मारत डोन्डने स्वयं मेनूसिसीकी निधानी चेनी पहली है। ग्रेंधनमाचना विचाही मा अविकासी वेनूसिमीकी रिखानी देनेके बाद ही पेंधन मान्य कर सकते हैं। मारतीय सिच्टमण्डकने इंग्लीड सानेप्द ये सारी वार्त प्रकट हुई। मारतीय सीचने हैं कि वे सरकारको वेवकुक नमा नेते केविका कर ही मध्यर्थ पत्रका प्रमा सह हो पायोग।

# **इंत**प *भियाँ*का उत्तर

यी ईसप मिन्नीने इस मापलका जवान दिना है। उसका अनुवाद मीचे दिया जाता है<sup>1</sup>

#### चंबकी बैठक

पिछले परिचारको हुनीविया दरकानिया अंजुमनकी अनुसारित अजुमनके जमा-मदनमें समझी देवक हुद थी। भी देवर सिर्या जमार्थित में। समा प्रमण अपायक घर गया था। मीरी सिर्या हुन्य भी निया ने साम प्रमण अपायक घर गया था। मीरी सिर्या हुन्य भी निया ने मीर हुन्य भी नी नी विवस्तिय ने भी दिवस स्थापकि सादक भी पात्र कर सामक मार्थित कर हुन्य सिर्या हुन्य स्थापक स्यापक स्थापक स्

रे पाने किर श्रीकर अवनः कालिका-संविधनो " वह २०४७० ।

366

जकरत होगी।

दिक्कुक नहीं किया वायेवा। इसके बाद थी गांधीने वशिल बाफिका विटिश्व रास्त्रीत प्रमिक्ति दानारे रखाँचे सावन्यमं समाग्रामा बौर थी रिक्के राक्त वर्षी। वार्में समाम समुख बादिर, भी टी नायव् भी समुक्त रहातर, प्रमुद्ध नायव् भी समुक्त रहातर, प्रमुद्ध नायव् भी अपन रहाता (पंचित्रपट्ध नायक्) भी मनावर्षी मुक्त बादाद प्राप्त के साम हुए। वन्हींने क्ष्र कि सिक्त स्त्री सम्बद्ध के साम हुए। वन्हींने क्ष्र कि सिक्त स्त्री सम्बद्ध के साम हुए। वन्हींने क्ष्र कि सिक्त स्त्री सम्बद्ध के साम हुए। वन्हींने क्ष्र कर विर्व बादि सम्बद्ध के साम हुए। वन्हींने क्ष्र कर विर्व बादि सम्बद्ध के साम हुए। वन्हींने क्ष्र कर विर्व बादि सम्बद्ध को स्त्री साम हुए। वन्हींने क्ष्र कर विर्व बादि सम्बद्ध के साम हुए। वन्हींने को सिक्त सम्बद्ध होती के तो सक्को साम हुए। वन्हीं स्त्र सम्बद्ध होती के तो सक्को साम की स्त्री कर सम्बद्ध होती के साम की सम्बद्ध कर सम्बद्ध कर सम्बद्ध होती के सम्बद्ध कर सम्बद्ध होती कर सम्बद्ध कर सम्बद्ध होती के सम्बद्ध कर सम्बद्ध होती कर सम्बद्ध कर सम्बद्ध होती कर सम्बद्ध होती कर सम्बद्ध कर सम्बद्ध होता सम्बद्ध कर सम्बद्ध सम्बद्ध सम्बद्ध सम्बद्ध होती कर सम्बद्ध सम्बद्ध होता सम्बद्ध सम्बद्ध होता सम्बद्ध होता सम्बद्ध होता सम्बद्ध सम्बद्ध सम्बद्ध सम्बद्ध सम्बद्ध होता सम्बद्ध होता सम्बद्ध सम्बद्ध होता सम्बद्ध होता सम्बद्ध होता सम्बद्ध सम्बद्ध सम्बद्ध सम्बद्ध सम्बद्ध सम्बद्ध सम्बद्ध सम्बद्ध सम्बद्ध होता सम्बद्ध सम्बद्ध

### प्रवर्तेहार्गेकी केला

उर्गुस्त बैठक में पाने बर्गमारीकी एक सका बैठक हुई थी। उसमें बड़ी हिम्मतर्थि काम दिया गया। इर स्टेशन और मोन सेविश चौनकी बौच करनेके किए बादमी निवृत्त कि बये थे। हुएएके बिए फीटा मनवाया गया है निवह बर्गमारीकी दुरुप्त पहुंचाना चा एकती है। वर्गमारीके नामोंनें मौत्रा परिवर्गन हुना है। केकिन बया में नाम नहीं देना साहरा। क्षत्रीक बादमें भीर भी परिवर्गन हो सक्या है। यहीना पूछ होनेपर निवर्गन कोनोंने बाम फिया होया उसने माम वे बूँगा। पिकनी बार वो नाम दिये यथे हैं उनमें दो नामों है एक ही क्यांस्त्रका बोच होता है। उन्हें नरोस्तम अगवायाई एनेक बोहबाबा और नास्त्रवी करस्पनी देशाई कीमामांका चन्ना वाये।

# कुगर्रडॉर्पके माप्तीपीको स्वना

में देखता हूँ कि कूम्बेडॉपेट बाव्यीय वह मी रह डेडी येख के संशाहतारां काम मंद्रे पट्टे हैं। उन्होंने केंगुकियॉकी निधानीयर बहुत बोर दे रखा है। केफिन हमें सनदना चाहिए कि वह कानुम हमें सम्बोकार एवंकिए है कि वह हमपर ही बागू होता है और हमें नगरायी शांदिव करणा है। ऐंद नाव्यीयॉकी इंडियन ऑपिनिवन के पिछने अंक देखकर सादी कोई बान करी बाहिए।

### पेरीवाकॉका मुक्तमा

सॉलनर्यमें सेरीमालेकर मुख्या चल रहा है। उनमें मांत्रपुटकी इत विश्वपर निर्मय देना है कि बारि कोर्स केरीसाका किनीके निजी मुख्यके सामने २ सिक्ट ज्यादा को दो बहु अपराव है मा नहीं। मिलट्टका कर एक पेरीमाकेडी बीट वा इसकिए उनने उने औड़ दिया है। मने बानूनके पामणयों भी ऐसा ही होना सम्बद्ध है।

### **धरनेदार** गिरएचार

थी जाना रोतिया नामक एक वरनेपारको पुनितने वह बारील नगाकर पकड़ निया वा कि वह पैरत पठरीपर साहे होकर माने-नानेवाके नोगोंके मार्गमें ककावर डाकडा वा। वह शीबबान मारतीय अपना पंत्रीयन कराना चाहता था। वह अपनी मालकिनके साथ या और उसे फिसीने नहीं रोजा। कुछ समय पहले एक और मारतीय मी जॉन बीडिय स्पेयरफें पंत्रीयन कार्योक्यमें इसी सरह पता था। मी बायके सामने मह तस्य इसकिए सेस कर रहा हूं कि मी समेनबैडरने यह मुखाय दिया था कि उनके मुश्विककांकी पुनिस-मुख्या नी बाये। और बारतवर्ष मुझे बराजमा मधा कि उनको पुक्ति-मुख्या मिल भी गई थी।

नापका बाजाकारी सेवक मो० क० गाँधी बवैद्यपिक गंधी विटिश्व भारतीय संब

[बंग्नेजीसे] वंत्रियम बोधिनियम १९–१०–१९ ७

२३३ पत्र 'स्वार'को'

जोश्चानिसमर्ग सम्तर्कर १८, १९ ७

षेवार्षे सम्पादक 'स्टार' [ बोड्डानिसवर्ग ]

महोदय

भाष्यीय बरनेवार पूर्णतया निर्दोष है किर भी विना सेवामक प्रमावके उत्तर्य गर्ह दोष समाया जा एका है कि वे उन कोर्योको कराये-वमकाते हैं जो पंजीवन प्रमावपक सेना गाहरे हैं। इसकिए इसा हीयी यदि नाप मुझे इस नारोपके बोबेपन और साम ही उस सनावी बमकोको ओर भी को एक बास्तविकता है बनताका ब्यान नार्कायत करनेकी परिवाह है।

क्ष एक ऐसा मामला हुआ जिसमें बरनवारोंने पीटर्सवर्गते साथे तीन भारतीयोक साथ रतक इक नजनकी रखाननी वाहिर की किन्तु वह जस्मीहत कर वी गई। वात बरमतक सह

रे 🤻 २६-१०-१९००के इंश्वियन ओरिपिनयनमें भी क्यूक किया क्या था ।

### २३१ पत्र मगनलास गांधीको

[जोहानिसवर्ष] जक्तूबर १४ १९०७

चि सयनकास

वेंटनारेका की हिसाब भीमती कोमनने भेवा है वह मुखे मिस्र गया है।

तुन्हारा सूभविन्तक

टाइप की हुई बफ्तरी बंबेजो प्रति (एस एन ४७६९) से।

२३२ पत्र पुलिस कमिक्नरको

[बोह्यनिस्वर्ग] १५ वस्तुवर १५ ७

पुलिस कमिश्तर चोहानिसवर्ग महोदय

घंपीयछे उस समय में जहाम्यामें भीजूब वा बाद भी जहेमबीहरते बराने में पार्खीय मूबस्थिकमोडी भीरत कहा वा कि वे बॉन बैडिस स्ववेदरके बरानेदारित स्रति है और इसी कारण जहाँने प्रवीवन ममाध्यमक लिए प्रावेत्तायम नहीं थिये। मैंने इस बतामका तब में बरान जहाँने प्रवीवन माध्यमका कि में प्रवाद हैं। निचनिह पंजीवन-स्वाधिकमाँ जानेवाकींटर कुछ माध्यम नवर रखते हैं। ऐसा वे बनको नह समझानेद बताबोद करते हैं कि एसियाई कार्य संसीवन व्यविवाद माने कर्मय कार्यों क्रिय ही क्रिय हो माध्यम । साब ही वे बराना प्रवाद कारण प्रवाद करते हैं। हो क्रिय हम प्रवाद कारण हों कारण हों कारण हों कारण प्रवाद कारण हों कारण हों कारण हों कारण प्रवाद कारण हों कारण है कारण हिस्स कारण हों कारण हों कारण हों कारण हों कारण हों कारण है कारण हों कारण है कारण हों कारण है कारण हों कारण है कारण हों कारण है कारण हों है कारण हो

१ पर प्रथम १६-१०-१९०० के स्टाएमें अदावित हुन। ना ।

मीबबात भारतीय ध्रपना पंत्रीयत कराना चाहता चा। वह बपनी मालकिनके साच वा बीर उन्ने कितीने नहीं रोका हुक समय पाइंबे एक बीर भारतीय मी बॉन कैसिस सक्षेत्रपके पंत्रीयत कार्योक्यमें हुई। तरह नया चा। में जापके सामये यह तथ्य इसकिए पेस कर रहा हूँ कि यो क्लेक्सेक्टरों यह सुसाब दिया था कि बनके मुबबिकसंकों पुलिस-सुराता मैं वासे। धीर बारतवर्से मुखे बतकाया यवा कि बनको पुलिस-मुराता सिक्स भी गई थी।

बफ्ते संबद्धी ओरसे में यह बास्त्रासन बेनेको पूछता करता हूँ कि बिटिस भारतीय संब किसी बराने-प्रमानको बातका समर्वन नहीं करेसा और गेरा संब इस बातका पूरा समाक रसना कि पंतीयन-कार्याक्षमं बानेके बच्चुक किसी भी बादगीको संबद्ध सम्बन्धित कोई भी स्वस्थित तम न करे। बहातक मूझ पता है, मूखे इस बातका मान्नीन है कि भी सम्मनेबरको सम्बन्धित निक्त स्वस्था स्यस्था स्वस्था स्वस्था स्वस्था स्वस्था स्वस्था स्वस्था स्वस्था स्यस्था स्वस्था स्वस्था स्वस्था स्वस्था स्वस्था स्वस्था स्वस्था स्यस्य स्वस्था स्वस्था स्वस्य स्वस्था स्वस्य स्वस्य स्वस्था स्वस्य स्वस्य स्वस्य स्वस्य स्वस्य स्वस्य स्वस्य स्वस्य

वापका वाज्ञाकारी सेवक सी० क० गांधी वर्वदानिक संबी विकास सारतीय संब

[बंधेजीन] कॅबियन सौचिनियन १९–१ –१९ ७

२३३ पत्र 'स्टार'को'

बोहानिसबर्ग

जाहातिवया जक्तूबर १८ **१**९ ७

सम्यादक 'स्टार' [ योहानिसवर्य है

महोदय

धेवामें

मास्त्रीय बरणवार पूर्णताम निर्दोग है फिर भी बिना कैममान प्रमानके उनपर यह दोण क्याया जा रहा है कि वे उन कीमोंकी कराते-बनकाते हैं जो पंजीयन प्रमानपन रेजा पहले हैं। हमकिए हमा होगी यदि बाप भूमें हम बारोपके योजपन और साब ही उस पत्रामी बनकीकी और भी जो एक मास्तरिकता है जनमाका स्थान साकपित करनेकी नृष्का है।

कर एक एमा मामका हुआ विश्वमें वरनेकारीने पीटमैवसेने बाबे तीन मारतीयोके साम रायक कर नंजनको स्वामको जाहिर को किन्तु वह अस्वीहन कर दी गई। बान करवामक यह

रे गा २६-१०-१९०० क इंडिजन जीपिनियममें भी बद्दा किया गया था ।

समुने बोबी नाव्यव

222

है कि बार्यक्की बहानियाँ गहकर कौर पुक्तिन्युक्ताकी सौंग करके बारोतारोंकी बरनामी करनेकी कोशिया की बा रही है। किया हमारे बरने 'राष्ट्रीय पर' भी है और, निक्किट के बरनी एंक्सामें वृद्धि करना चाहते हैं। बन्दीका बारोप वसी उद्देशने अननाम गया एक उरोक्त है। यदि इस आरोपमें कोई समाई है तो क्यियर मुक्किया को नहीं चकाया यया है? इसे सादित करना दी सबसे आसात बात होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा माना बाता है कि बमकियों बाँत कैंडिय सबेयरमें आते-बाते सैक्झें सोलोकी उपस्थितिमें दिन-बहाड़े बी बाती हैं।

मुने अभी पठा छगा है कि जिन बार जारतियोंकी जोरते कहा बया वा कि उनको प्रमण्ठी सी यह है और जिनके बारेंगें यह भान किया गया वा कि उनके पाछ जन्मतियन मही है उन्हें जाम छोड़ दिवा गया और जुनी अशासती यह मरोखा दिवाया गया कि उन्हें पही अस्त्रीत प्रमाणव सिक आयेंगें । कुसामेंकी यो जाने पही निकते ही वाहिए। मेरे दिवार से जिनके पाछ पूर्वान क्षण गाँव । कुसामेंकी यो जाने है हमाने ही वाहिए। मेरे दिवार से जिनके पाछ पूर्वान क्षण गाँव है — जीर कहा जाता है, हम क्षणें के सम्पर्ध कम्पर्य क्षण क्षण है कि वाहिए पाछ हमाने क्षण क्षण क्षण क्षण हो किया जाता है। किया जाता है किया वाहिए एका क्षण वाहिए पाछ क्षण हो किया जाता है। किया जाता है किया वाहिए है कि भी आईनको एक पाओ बारियोंको उत्तरिक्त मानी करके वक्ष वाहिए बार्व है कि पाछ क्षण क्षण हो किया जाता है। किया जाता है। किया जाता है किया वाहिए है किया वाहिए क्षण क्षण हो है किया वाहिए क्षण क्षण हो है किया वाहिए क्षण हो है किया वाहिए है किया वाहिए क्षण है किया वाहिए क्षण है किया वाहिए क्षण है किया वाहिए है किया वाहिए क्षण क्षण क्षण है किया है किया है किया वाहिए है किया विकास क्षण है किया है क्षण क्षण है किया वाहिए क्षण क्षण क्षण है किया है किया वाहिए क्षण क्षण क्षण है किया है किया है किया वाहिए है किया वाहिए क्षण क्षण क्षण है किया है किया है किया है किया वाहिए है किया वाहिए क्षण है किया क्षण है किया है है किया है किया है किया है किया है किया है

क्तरण गीवाका अनुकरण 222 प्रावनापत्र दे देंगे और दूसरे सोग सांसारिक समृद्धित सपनी मनुष्यताका मुस्य अधिक सगानेके कारम बर्वन निवासी बना विथे वार्येगे। भापका आदि मो० क० गांधी वंग्रेगीसे ] थ ११- १-११ जाउन २३४ रिचकी सेवाएँ रिवित्र माळिका ब्रिटिश मारतीय समितिके एक सबस्य भी रिवर्क बारेमें इस प्रकार चित्रते 🕏 इत मौग्य तक्षम तथा स्वार्वत्यायी पुरुषने भगीरन कार्य और क्रयनने तिए भारतीय समाज जितनी इतताता और प्रशंतामाय प्रकट करे, थोड़ा ही होया। रिमिय बाक्षिकाके प्रारतीय न केवल करर प्रयक्त प्रत्येक विश्वयका समर्थन करते हैं विक्त के यह भी जनुसन करते हैं कि उनकी सेवाएँ नियनी मूल्यवान जान है उतनी और कभी नहीं हो सकती। दान्सवालके प्रारतीय एक ऐसे सबयमें समें हुए है जैसा इस पीड़ीमें किर कमी नहीं होगा। इसिंग्ए यह अनि जायरयक है कि लॉर्ड ऐस्टेड्सि ट्रान्सवासमें भार वैसिंकि कप्लोको हुए करलेके जो प्रयाल कर रहे हैं उनमें उन्हें सहत जामकक तथा अवक परिसमी भी रिक्की सहायता मिक्की रहे। [बंदबीसे]

[अंग्रजीते] वंडियन ओसिनियन १९-१०-१९ ७

# २३५ जनरल वीयाका अनुकरण

पदिए द्वास्त्राक्त आर्टिय समाज बहुत और दिना पहा है किर यो मीनर हो जीनर पह र दता हुया है कि बन बेचा होया। इनना सी स्थाद है कि इन तपहुता हर रनतें मोरी पत्र और पहुता है। इस कारण या और किमी कारणें हैं पत्र कारण या और किमी कारणें हैं पर स्थाद या और किमी कारणें हैं या राज्ये के स्थाद होगा कि हाम्मदाक्रके पाँगीके जब स्थाप्य मिला उनके पहुते ही यो किम तरन मेरी मिलनरकी मलाहों आया स्थापन है दिया। उनमें जनन बोधा जनरक स्थाप कर स्थापन के प्रतिकृति हैं कि किमी किमी है किसी किमी है कि स्थापन के स्यापन के स्थापन के स

\$48

वनरक बीपाको पनको थी कि यदि बोजर लोग राज्य-वंशाकनमें माग नहीं होंगे तो छनके दिना हो राज्य कराया आयेगा। वनरक बोजा ऐसी वमकीसे करे नहीं। सब नदीजा यह हुना कि बोजर कोनोंको पूर्व स्वराज्य निक गया है। यह उवाहरण महान बहिष्कारका है। बोबाने बहिष्कार किया और विजय प्राप्त की।

इस उवाहरणम हमें दलना याव रक्षण चाहिए कि बोमर विषक बिषकार मौत रहें नै। मितक अभिकार नहीं गिक्षे इस्तिष्य ने बहिकारपर बागावा हुए। हम ज्यादा अभिकार नहीं मौतके बीक्क हमपर गुलगीका जो चुला रखा जा रहा है उसका सिर्फ कर रहें । इसमें हमारे लिए बरनेकी क्या बात हैं। बीवाका बहिक्कार सक्क हमा क्योंकि उतने पूरी हिम्मत भी और कॉर्ड मिकनरको विश्वास हो गया वा कि वे राज्य-संचालनमें भाव म कंपकी निरी बमाबी नहीं वे रहे हैं बीक्क बात हस्त है। हमारी कड़ाकिल बतक करक स्मर स्थाप्त सह प्रमाव नहीं पढ़ा कि भारतीयोज बार पूरा और चच्चा है। बसाब करते हैं कि बनरक बीचका उद्योग केदर नाराधीय बनता बनतक उत्याह काम रहेगी।

[गुवरातीचे]

इंडियन मोपिनियन १९-१ -१९ **७** 

# २६६ पीटसके मुकबमेसे सेने योग्य सीख

सी पीटवंको फोक्पग्रस्में मृतीयत वर्षों उठानी पड़ी ? बहु प्रस्त प्रत्येक माध्यीपके मनमें उठानी पड़िया प्रीक्ष के प्रत्येक प्रत्येक प्रत्येक प्राप्त के प्रत्येक प्राप्त के प्रत्येक प्रत्येक प्राप्त के प्रत्येक प

[गुजयतीये]

इंडियन औपिनियन १९-१०-१९ ७

# २३७ रिचकी सेवाएँ

थी रिपन मारतीय समाजकी गंबामें इद कर ही। समितिके एवं सदस्य किराते हैं

में लंदन समितिका उल्लेख करता हूँ तब नाप उसे थी रिषका उल्लेख सममें । इस समावाद परापकारी और आत्मस्थायी व्यक्तिका भारतीय समाज कभी पूरा अहतान नहीं मान सकेता । में मानता हूँ कि यदि आप समितिको बनाये रूपमा और भी रिषको दिकहान लंदनये पहुन वेंच तो आपकी बहुत ही सब्द तिकेती। में मतताता हूँ कि सावद समितिको ज्ञाबिकाले कराया है। हमाजबात सरकार के पर बीने हो गये हैं। यदि समितिको ज्ञाबिक एवं करायेकी अनुस्ति हो सी बहु बहुत ही कार कर सरस्ती है।

यदि समितिको अधिक पार्च करनेकी अनुभवि हो तो वह बहुत ही काम कर सकती है। इन धर्मोमें हमें कोई अविधयोक्ति नहीं मानून होती। हमें यह देगना है कि एसी मूस्परान देवाको हम धनकी वभीके कारण छोड़ न वें।

[मुजयदीचे]

इंडियन मौपिनियन १९-१०-१९ ७

# २३८ ट्रान्सवालमें युकान बाद करनेके समयका कानून

नदानके मसान द्वामकालयें हुकारें वाद कानके सम्बन्धयें कानून बनना यह मब जानते य। यह नातृन लग प्रशामित हुजा है और उसके बायरपार अमीका बतुनार हम अस्यय है रह है। इस द्वाम्यनालक आस्त्रीय ध्वामियों और कारवाश्मान विकासिय करना है के देन बागांकों पूरी मारवानीने पढ़ें। उनके आरतीय-स्वारपां वेशकान्द्रण नृक्षान होता। राष्ट्री वह बरसारन कर तक जा है। असक व्यरपारी और करोदायक हमाय अनुरोग है कि देह दन वानृताना पूरान्यूय आस्त करे। एनी बाउनों यदि वारतीय नानून मन करने है का नै सामोगी नजरीतर का जाते हैं और हमारे दुम्मनींचा हमार विकट हिनयार मिन जाने है। जारी नमीको एक अने व्यवस्थ वर्षण करनका आदेश हो बड़ों दिसीक निए भी अपनी हमान आविक नमय तक नमी रानकेडी गुवाहरा नहीं उसनी।

[गुक्साई/वे ]

इंडियन मोचिनियम १९-१०-१९ अ

### २३९ भोहानिसबर्गको चिठठी

### हमीदिया जैसुममकी समा

इस संयुगनका जोर बहुता का रहा है। कोगोंका उत्साह जी बहुता का रहा है, बीर हिंग्दू-युग्नमान समीकी एक स्वरंत मीन है कि कानुककी मिराया जाने। रिकारको हमाम स्वप्त कारिय रामारित है। सीकारी साहक जीर रहिंच रहिंच रामारित है। सीकारी साहक जीर रहिंच रहिंच रहिंच रामारित कि मानिया मानिया मानिया मानिया पर कुमानिया की उत्तर हो साहक वर्ष रहिंच रामारिया की उत्तर हो साहक साहक स्वरंद मी जोने रहिंच रहिंच रहिंच रामारिया किया। हरपर अंतुमनने सम्माह की हिंद की हेच रामारिया निकार हरपर अंतुमनने सम्माह ती है कि तो हेच्छे सारा स्ववहार कर किया। वाले उनके मीकार निर्माण हरपर अंतुमनने सम्माह ती है कि तो हेच्छे सारा स्ववहार कर किया। वाले पर के मानिया मानिया। हरपर अंतुमनने सम्माह ती है कि तो हेच्छे मार स्ववहार कर किया। वार वेद मानिया मारा करामा पर क्या पर स्ववहार कर किया। वार कराम पर स्ववहार के सारा प्रवाद सारा स्ववहार कर किया। वार करामा पर स्ववहार का सारा किया पर सारा स्ववहार का सारा किया पर सारा स्ववहार का सारा किया पर सारा सारा सारा किया सारा किया। वार करामा पर है स्वविद्य है स्वविद्य है स्ववहार का सारा सारा है सारा सारा सारा है सारा सारा है सारा सारा है सारा सारा है है।

बूसरे किन सोमनारको श्री हेलू श्री गांधीके बस्टरसे पंजीवन सर्वान सम्बन्ध स्वयं चैद प्रकट करनेके किए आये। बरनेवारीको तुरस्त १६वर्ष सबर शिक पर्द और उन्होंने श्री गांबीके मान निम्मक्षित्रत सुबना येथी । यदि श्री हेलू मेविष्यों वापके बस्टरमें आये

दों निविचद समितिए, जापका औ विश्वकार किया जानेगा।

इसके उत्तरमें भी यांचीने अपना कर्यक्य बजानेके किए चरनेवारोंका उपकार माना है और उन्हें बावादी की है। मैं चाहता हूँ कि ऐवा उत्तराह सबी मारतीय सवा रखें। भी हेकू यदि निममानुदार माफी गाँगें और परवाताय करें तो साफ करना चाहिए या नहीं है। के हिस्स इस उत्तराह कोई सब्बन्ध नहीं है। की हुई मिदिकाया गानन करना और बार्ये हुए क्लेक्सका निनीह करना समस्ते और जनक करनेको बात है। प्रवदक भी हेकूको साफ नहीं किया बया तस्तरक उत्पूत्त कार्य करना चर्णशारीका कर्तव्या का

### रामसुन्दर पण्डिसका सकत्रमा

भी रामपुष्पर पश्चितके पास तम्की हिम्मतके किए हर वणहरू बचाईके तार बा रहे हैं। समने हिम्मत है और कॉमस्टनके सारे भारतीय उन्हें हिम्मत विका रहे हैं। उन्हें अमीतक एकना गही स्था है। और पीछे भी अच्छुक काशिर कोकाटीको नहीं एकना का सका वैसे ही सरि भी पिनतकों भी ग एकना था करे तो कोई बारवर्ष गहीं। इस सम्बन्धनें पूक्तार तक बी भी होगा उसका तार सेव्हांगा।

### पीटर्सका मुक्तमा

भी ऐंदगी पौटर्यपर को अस्पाचार हुआ उसकी वर्षी अब भी वह रही है। जिस सिपाहीने उत्तपर अस्पाचार किया वह अब बदक गया है और कहता है उसने उनके वीवयन कोपिनियन वरिक्षिष्ट १८ मिननर, १९०७

# प्रिटोरियामें भारतीय सत्याप्रही

regionest in Issues Origines, reth Reptember 176

Indian Passive Resistance Volunteers in Pretoria.



रमाहित तुर योजिन्द प्रांग सुनाव रह देशाई नृत्ता गुरुमान हुनन विद्या वर्ण सुरमस् ए एड मी देश बादु प्रमाणस सृत्यास सहस्मत अवदृत्य रसीड आहत्वर एम वार्णनिया श्री पी स्या वानिस सीहू सुगान ग्रीता

# THE PASSIVE RESIS

Scene on You Brandis Square. lar Gandhi s Explanation.

TO THE EDITOR OF THE STAR. Gr-I regret that I have to trespass

mon your courtesy again with reference o the Asiatic Registration Act. Your

eport of to-day's happenings lon Von Brandis Square bears evident traces of inperation I mass by the description of

pickets as "pickets of coolles as merely in energiat description of inoffensive and conourable men.

I still maintain that neither the pickets por any other Indians have exceeded that limits of moral sussion in preventing registration. The Indian referred to by your reporter was in the witness-box to-day and certainly mid that there was no molectation. He was taken hold of by the arm, and, when he said that he wanted to go to the registration office, he was allowed to go. That was his own evidence corroborated by his co-registrant and the accused. I do not know whether this can by any stretch of imagination be described as "roughly collered outside the office"

The men-there were two Indiano-wh

the way was not a picket, did not know what the law was. All they knew was that they got a letter from their master to go to some office in Johannesburg to sign. Why should any exception be taken to people at least informing such men o the trup into which they were about to fall ? The opinion of the registration officer that Dr Mathey's client must have been intimidated because he did not ap pear to register may perhaps, be counter balanced by another and more probabl opinion-that the chent has listened to the remonstrances of his friends, and not been intimidated. I am free to admit the there are many Indians who, but for th Dickets, would allow themselves to b registered. The real thing they fear I not intimidation but Indian public opinion These are men who know the law to b bad but who cannot rue superior to their worldly ambition, and they would us doubtedly register if there were no pickets To mention the priest case in connection with the matter betrave either very great ignorance or equally great prejudice o the part of your roporter because the case was cutirely a religious quartel as the priest who was assusted, in givin his evidence himself expressed exceeding regret that he had ever filed his affidavi

I do not wish to defend the Dervish wh committed the amount, but I fancy the all communities have such men and a are proud of them. They do not live & a nationality but for a principle.- I an

ete... M K. GANDHL

Johannesburg, October 24,

साप कुछ नहीं किया था। अब भी पीटर्सका हरूकनामा मैंयनाया यदा है। मुकरमा भीर चलेगा।

### ईक् पुगुका मुकरमा

ईम् मुमुका मुक्तमा बहुत ही जानने योग्य है। उसके सम्बन्धमें भी स्थात हास किसा हमा एक प्रमावसाली पत्र में नीचे वे रहा हूँ

मिंबस्ट्रेटकी बोरखे हेंकू मुमूको हो दिनमें बक्ते आनेका लावेज मिक्रा है। उसे १८९७ में यही बुकाया भया था। कहारिक पहले यह ओहानिक्रकार्य कुटको वर्षीयर काम करता बा। एक माइ उक्ते रॉक्टिक्स कानमें काम किया था। कुछ दिन हुए उसे बुकायाओं पावक्रमोने रख दिया प्रधा था। परसू डॉक्टरजे हुवामानी बक्तमें के किए यहाँक बस्प्याक्रमें में दिया। पंजीयकके बावेचसे पावक्रमोने सिक्रमें में किए यहाँक बस्प्याक्रमें में वाया। बहुं उच्छे उच्छक हाए हाल पूका गया भी उसने कारों के वाया वाया। बहुं उच्छे उच्छक हाए हाल पूका गया भी उसने कारों में कर्ममा कहिए बहुना में सिक्र प्रशास करी किए हुवा ही है। उसके पाय तीन कारियकि क्षणा हुक नहीं है। माइक्तमीके किए पंजीयकने मेंगूठा दिवा। दिया है। माइक्समें के किए पंजीयकने मेंगूठा दिवा। दिया है। स्विस्ट्रेटका कहना है के यह हमार्स काम नहीं है। शाक्रकानेंत्र से क्ष्मस्ताना है दिया। गया है।

सह मुक्दमा बहुत ही जायवायक है। हैंक मृत् विकारी है। यहाँका पुराना रहनेवाका है। मिद्दे वह रंजीयनके किए वर्जी न देता तो उन्हें कोई नहीं दुकारा। उन्हें बनरसती कमी सिक्तादी गई बीर कब उन्हें मोटिय सिका है कि वह देख कोइन रहा बासे। कहा बारे रे कि वह देख कोइन रहा बासे। कहा बारे रे कि वह देख कोइन रहा बासे। कहा बारे रे कि वह देख कोइन रहा बासे। कहा बारे रे कि वह देख कोइन रहा बासे। कहा को रे कि कोई भारतीय वृत्ये टेकेमा तो उन्हें भारतीय प्रचा तो पूकी बीर ब्हा में पूजि को किए बार के किए का मित्र के किए का बार के बीर उनकी मुस्त के बार के को बीर के बारोमें हैं। बार के सके को की किए को बीर करने को बीर कर है।

#### चीनियोंकी एकता

सहाँक बड़े व्यापारी हानित और पेटर्शन चीतियंशि शहुत व्यापार करते हैं। वे हर महीतें सममा ५. पीडका माक जवार के हैं। चीतियंक्षी ज्याने भीत्व दिया कि यदि वे गये पंजीयनपद न कींगे तो उन्हें माक जेवार केता कर दिया वायेगा। हमर चीतियं सरोके कवाय ज्याचा हिम्मण की। ज्यांगि कहां हमारे दिक चीतियः। हम बापके पेंसे कृता वेता चाहते हैं। बापके मासकी हमें सकस्य नहीं। हम बापके साथ कारोबार बन्द करेंगे।

दत्ता चाहत है। बार्क भारतक हम चन्या पहुर कराज पान पार्ट्स स्व करा। यह मुक्तर हार्कित पाहुन बार्क होता है। येथे । जबहोने चीनियोरे माठी मानी जोर स्वीकार किमा कि मधियमों पत्तीयनपत्र वा हिणावके सन्त्राव्यों कीई बात नहीं की बारोदी। हमारे स्वाप्तीर्दाको कुछ गोरे स्वापारी कमकारी है तो वे बर बाते हैं जीर सेरे उनके मुख्यम हीं पत्तीयनपत्र करोजी तैयार हो बाते हैं। उस समय यह मुख्य बाते हैं कि उन्होंने स्वाप्त हों पत्तीयनपत्र ने टरेनेची समय की है।

### घरमेशारीका काम

बरनेवार बहुत परिसम कर रहे हैं। और इसमें शक नहीं कि उनके प्रमलंसि बहुतैरे इसमोर सारतीय कर जाते हैं। पार्क फोर्बुववर्ष बामफॉटीन बार्नफॉटीन बार जेपी स्टेशनपर सरफेवार कैटते हैं। बैरे ही अनुमतियक कार्याक्रमके वासपास जी। इस प्यस्ताके कारण रमीपूर्णें मानेवाक केन मारतीय महादूद हाण जाते हैं। उन्हें उनके विरुद्ध किए अधिकार प्रमास गया स्वयस्ती पंत्रीयन करवानेके किए सेवा जा। बस्तेवारोंसे मेंट होनेपर उन्हें समझाया गया इसपर वे यह बहुतर बायस जंसे गये कि नौकरी कोड़ केंगे सबस सर्थ पंत्रीयनवान नहीं केंगे।

समाम कमानी कोवॉको गुमपाह करते हैं और बीचमें पढ़ते हैं इससे कोगोर्ने बहुट सोम भीर केद पैबा हो बमा है। इसाम कमानी मारतीय नहीं मकामी हैं इसकिए सबकी बही करता है कि उन्हें मारतीय मामकेमें दबक गड़ी देना चाहिए।

### मीनकाच प्रार्थेनार**ज**ै

मह प्रावनायण बनीतक सरकारके पास नहीं पया है। एक-वी बबहुटे फर्म घड़ी होंकर नहीं जास हैं इसकिए कहा हुआ है। इसमें कनायण सभी प्रमुख प्राटमीयिक हस्ताकर हो चुके हैं। मी सनुक मनी भी हाजी हसीब सी ईस्प मिर्म वी बारावाई, मी कुमाड़िया वर्गव्ह सम्बन्धित हसाकर हैं। विश्वय समाचार बगके सप्ताह बेनेकी बासा करता हैं।

### गोडका मिकेगी पा नहीं।

सरि रिसन्तरमें कोगोंपर प्रहार हो और उन्हें मनिस्ट्रेटके समझ कहा किया जाये हो मोहकत मिकेसी या नहीं? यह प्रस्त पूछा प्या है। नये पंत्रीयनपत्त न केनेके काल सरि हिन्दीको मिकिसी या नहीं? यह प्रस्त पूछा प्या है। नये पंत्रीयनपत्त न केनेके काल सरि हिन्दीको मोहकत दो जायने पेस किया जाय हो नहीं कहा है। फित्ती मोहकत दो जाय यह नतिस्ट है। सामी प्रदेश है एक मंदे एक वर्ष तक की या प्रस्त में प्रहान दो जाय यह नतिस्ट है। सामी मोहकत देगा है। यह नहीं कह पूछा पर हूं कि प्रसाद मोहकत देगा है। काल में प्रसाद मोहकत की माहकत केनेका सरिकार प्रमाद है। काल मीहकत की मोहकत की माहकत की मोहकत मोतनेंसे होना है। बीर में कितको हमले सकाह नहीं दे सकता औ से मेह सम्हत प्रसाद मारीकार कोटमा वाह के कुछ मोहकत प्रीय सकते हैं और में नहीं समस्ता कि बोड़ी-बहुन मोहकत कीनेंस मोहकत कीनेंस माहकता की स्वाप्त स्वाप्त

### ईसर मिथाँका स्रोक

भी ईसर मिमोको पर्लाका ब्रमुचिको बीमापिस सुक्रवारको पातको देहाल हो क्या। उमले बडा घोड कैन प्या है। भी ईसप निर्वाच हपता करनी पर्लाको नेकर हव करने बानगा था। रिन्तु उन्हें पूनी कानूनकी लड़ाईके बारण एक बाना पड़ा। इनी बीच यह सर्वजनक पटना हो पर्द। इनमें उन्हें बहुत हुन्य हुना है। गूढ़ा सी ईसप निर्याची हिन्नत बस्य यह मेरी प्रार्थना है।

#### वेगका पत्र

भी बेन अनवारींमें जोरने निना करते हैं। त्रिटीरिया स्यूजमें उन्होंने भी स्महतके बायनके उनरमें सम्बाधक निना और भी स्महतको उनकी बायोका अनीविस्य दिसा दिसा

#### र देप्पिर "भौनवान माध्यापा" पत्र १३९ ।

है। यो बिटक्लीकने भी उसी बल्लबारमें सम्बापण किला है। उसमें ट्राम्सवासकी सरकारको फटकारा है। भी संगक्त एक एक जीवर में भी प्रकाधित हुवा है।

### 'चंदे टाइम्स'

नगानामक प्रतिरोचके बावते यह नवाबार हर सप्ताह कोई-म-कोई चित्र छापा करता है। इस नार को चित्र छपा है उससे निया काम गुफ्तकी समस्वाह केनवाड़े पंजीमन व्यक्ति कार्रियोक्ते क्रत्यका दृष्य है। उसके परिषयमें सम्यावकने निका है सरकारको चाहिए कि वह दुक्तियों को जरूर बाहुर निकाक थे।

### हानी ह्वीब

यी हानी हदीन हर्नेनसे प्रिटोरिया मा अये हैं।

#### तारा नक्ष्यर क्यों कीच रखा गया?

### धरनेहारीकी भागत

मंत्रकारको वकील थी बनेवबैहर मोर थी बोलिक्यपैने पाय दोनो कांक्रमी मुबल्किक में 1 उत्पर दिना बनुमतिएकके पहुलंका बारोप था। बोनों वकीकोंने थी बोर्डन्छ कहा कि रेन केंक्रमिनेंको बरलेश्वार बराते हैं इस्तिक्य ये पत्रीयन्कार्यकर्यों नहीं वा सके। प्र क्षापेको दैयार है। थी बनेक्यदेवरों कहा कि बस्वास्त्रकों करोशरोंको हटाना चाहिए। इस्तर भी गावीने यो वहां भीजूब थे कहा कि बरलेशर विकट्टक बस्ते गढ़ी है। से सर्प कींक्षितोंका पंत्रीयन-कार्याक्रयों बातेका विचार हो तो मैं स्वयं कहें के बाढ़ेगा। यह बात

सम्बद है कि पुष्टिस जब बायुक्त (कमिस्तर) के पास बायेगी। इससे सबके मन्त्रीकी बोरसे पुर्विस मायुक्तको निम्तानुसार पत्र सिका गया है।

इस किस्सेसे वरनेदारोंको स्थान रखना है कि वे बहुत शास्त्रिसे काम करें। भरनेदारोंका काम कोनोंको समझानेके सिवा और कुछ नहीं है और जब उनके साथ पुलिस हो तब तो किसीको शीचमें विकट्टक ही नहीं पड़ना चाहिए। वो कोय मुकास बनना ही चाहें उन्हें किसीके रौकनेकी चरूरत नहीं है। ऐसे भी भारतीय मौजूद है जो वहते है कि भरनेशर बमकाते है। इससे में करियत हूँ और मानता हूँ कि हमारा कितना दुर्भाम्य है। हर मारतीयको समझा दिया गया है कि यदि उसे द्वाप विसना हो हो तो बरलेशर स्वयं उसे के बार्यें । इस विट्ठीके क्रपनेके बाद अक्टूबरके और भी बारक दिन बर्चेंगे। इतने विगोंमें बहुत रंप बेक्रनेको मिश्रमा। बोहानिसबर्यके प्रत्येक पास्तीय व बस्तेदारको मदौनधी और साथ ही भीरव नमता और मिठास विश्वामा है। सामान्य जोगॉका काम है कि वे पंजीवन-कार्याकरका महिष्कार करें। नेदानॉक्स काम है कि ने समक्ष व हिम्मत वें बीर बपने पैसंका त्यान करें। नीर परने बारोंका काम है कि वे गीरवसे बचना फर्ज बदा करें। उनके बबावकी सकरत नहीं है, जनकी हानिरोकी जरूरत है। हर स्टेबन बीर हर चनह बहाँछ भारतीयाँका बाना सम्भव हो बरनेवार होने पाढ़िए। यदि बरनेवारको सरकार विरक्तार करे स्रो करना नहीं है। वरि कोई भरना देते हुए पकड़ा आये तो उसे याद रखना आहिए कि अमानत नहीं देना है। मौर सबि सवा दी जाने तो जर्माना न देकर जेस जाना है।

### नौकरी छोदी शेफिन शांच वहीं विशे

भी मुरगत भी करमुपम भी हेरी भी व्यंकटापन भी मुन्, मिस्टीके बरतानेकि कारखानेमें काम करते ने। उन्हें हुनम दिना गया कि उन्हें पंजीयत न करवाना हो तो नौकरी कोड़ र्षे। उन्होंने नौकरी कोड थी किना हाथ नहीं थिसे। ऐसा उत्साह हर मायदीयमें होना बाहिए। इन कोबॉको में हीचा समझता है।

### नामई पर्वोनद्यान हो गये

चार नामई क्हींसे जाये थे। वे पर्देशाली भाडीमें बैठकर पंदीयन-कार्याक्रयमें चुक यसे भौर नहीं चन्द्राने बपने हाद विद्याये। बुधवाएको इत तरह चार बादनियोंने जोहानित्तवर्ग कार्याक्रममें अपनी इण्जत नेचकर स्वयं बुकाशीका इक्का क्षेत्रके किए सबी ही।

### चेती । चैती । चैती ।

पंजीयन-कार्यांतय चाहे जिस संरक्षेत्रे भारतीयोंको पंजीक्षत करना चाहता है। मुझे मासा है कि इसका अर्थ प्रत्येत पारतीय समझ कार्येगा। श्री स्मट्स जानते हैं कि गरि भारतीय मजबूत रहे तो रिचीको बनान जेम मेजकर पंजीकृत नहीं किया जा सकता। परवानेकी तकनीक मी हजारी मास्त्रीयोंको नहीं दे सकते बीर इससिए बाखिर वर्ले कानून रद करना ही होगा। इस बातको ठीर समझकर हर मारतीयको चेतना चाहिए बीर हिम्मतस कम प्रेमा चाहिए।

### [ नवस्तिमे ]

इंडियन मौरिनियन १९-१ -१९ ७

१ देशिर "रत पुत्रिय क्षमिक्ताको" यह १९०-९१ ।

# २४० पत्र 'स्टार'मो'

जोहातिसबर्पे अक्तूबर २४ १९ ७

मेवामें मन्तारक रटार' [बाहानिमवर्ग ] महोरप

मुर्ग रोह है कि एसियाई पंत्रीयन अधिनियमक मार्ग्से आरण मौजयका साम पून उठा रेग हैं। आरत बॉन केहिन रक्त्यपत्री आजकी पटनाओंकी को रिपोर्ट की है उसमें इसक मार्क विद्व दिसाई को है कि बहु किसीके उकनानमें निर्मा गई है।

त्रम बानका तो में नमजबानात्र किय देना हूँ कि आर्तीय परनशाराका जुनिशकि परनशार" नहा नवा है क्यांकि यह निशीय और ब्रॉनिप्टन व्यक्तियाश ज्ञानगृत्य विकास है।

भग अब भी यह लयान है कि पत्रीयनको रोकनक लिए न का भगनदार और नहीं की क्रिक कारतीय मैतिक ज्यांग लगातान-बातानकी गांगानि जाए का है। जिस भारतीयकी भारत नवारदात्रात जन्त्रम किया है वह आज अराननमें रावारी वे रहा था और जनने निम्बर ही यह बहा है हि उसे दिया प्रवार वरणान नहीं दिया गया। उसरी बोह परह मी नर्दे की और जब उसने कहा हि वह प्रजीवन-कार्यानवर्षे जाना काल्या है सी उन बार दिया दया। या उत्तरह अपना ही साहय वा और उसरी पुष्टि उत्तर पंजीवन करानशा ह मारी तथा अभिन्दरान भी थी। मैं नहीं जानता कि इस किमी प्रकार बस्पनाकी सीबातान ह भी पारप्त बाहर बंध तरह परप्तियां देवा" बाग जा सदता है। में ब्रमगरम बहु हूँ वि निम्न भारतीय अभिनुकान उन सीवीपी—के दो मारतीय च---पोरा बा बर बोर्ग भारतार नहीं ना और उन दानादा भी पना नहीं ना दि नातून बना है। व बन इनना ही माना च हि उन्ह मानिकन एक कर देवर करा हि व जारानिकावर असूर कार्यानकन भारत राजातर वर आहे। वरि कोर्न तम आर्थमानो वामानाम राजा रहा दे कि दे किस भाषक चेंतन का गरे हैं ता इसार दिसी अवास्की आर्थात का होती चाहिए? होशर मेचका भारती वर्जन्यन मही बकान वर्णका और वर्जीयन अविकारी जान है कि प्रय भवाद हैं। इराया-पश्चान तथा होगा। नेविन प्रनदी इन भारता शैनी ही पश्ची और की मांबर नामादित ता बह बात जी हा मंत्री है कि उत्तर बान सिवार प्रनारनेतर धार दिन और पृथे बराया नहीं त्या । मैं इस बावको लय दिसत अवह बरून हूं कि बहि बारा ही दिया जाना ना बरन्ते जारतीय पर्वाचन बना तते। बन्तरवर्धे वे जिल बन्ता है है पा पीन बच्ची तरी है वन्ति भागीय पनवा है। वे ते भागी। है या पाना

t wie er je ob effenn alfefennt aus fen ein ein

है कि कानून बुध है फिर भी बपनी सीसारिक विभिन्नायावंति उत्पर नहीं दठ सकते और यदि घरनेवार न होते तो वे पंजीयन जरूर करा केते । इस सम्बन्धमे मस्काके मामकेका सरकेक या ता वापके सवादवाताका चोर अज्ञान या नैसाड़ी चारी पूर्वबह प्रकट करता है नयोंकि यह मामसा परी तरहरे पार्मिक शबहेका वा और जिस मरूकापर हमसा किया गया वा उसने वपनी गबाहीमें अपने हमफिया बयान देनेपर भारी खेद प्रकट किया था। मैं हमका करनेवाले फकीरकी ओररे कोई सफाई देना नहीं चाइता। किन्तु में समझता हुँ कि समी समुदायोंने पेस बादमी होते हैं जौर सम्बन्धित सम्बायके कोन उनपर गर्न करते हैं। वे किसी राप्ट्रीयटाके किए नहीं बरिक एक सिखान्तके किए जीते हैं।

> ज्ञापका जावि मो० क० यांधी

[बंग्रेवीसे ] स्तार २५-१०-१९ ७

२४१ पत्र 'ट्रान्सवाल सीडर'को

[ कोहातिसवर्ग बक्तूबर २६ १९ ७ के पूर्व]

सम्पादक टान्सवाक कोडर चोडानिसवर्गी महोदय

एधियाई अनाकामक प्रतिरोधियोंकी कथित बमकियोंके सम्बन्धम आपन को संबत सप्रमेख सिया है इसके किए मेरा सब नापका भागारी है। भारतीय बान्यक्तममें किसी मी प्रकारकी हिंसाके प्रयोगके विकास मापने जो कुछ कहा है उसके प्रत्येक प्रव्यका समर्थन करनेमें हुने कोई सकोच नहीं हो सकता। एक्षियाई अविनियमके बाश्में हमारा करण हमेसा वह रहा है कि स्वय रुप्ट भागकर, न कि बुक्तरोंको बुक्त पहुँचाकर न्याय प्रान्त करे।

भापके लाम्यामें को अनुच्छेद प्रकाशित हुआ है वह स्पष्ट ही किसीकी प्रेरणांग्रे किसा गया है। भारक-राज्यका अस्तित्व अस्तीकार करनेमें मुझे कोई लंकोच नहीं है। यह बात इमरी है जनर अविनियमके विरुद्ध ट्रान्सवासवामी समस्त भारतीय अनुदार्में स्थाप्त जलान्य प्रवस भावतात तन नारतीयोंके बीच आतंक फैवा रता हो जा अपने-वापको समाजके बसय कर इन अविनियमरे सनुसार प्रयानपत्र तथा चाहते हैं और तो भी इसकिए नहीं कि अनको यह प्रमानी पगर" है बरिक इनकिए कि नै पैसेका प्रतिष्ठांग नहरूर नानते हैं। मैं इस नातकी स्तीरार करता है कि बनक एशियाई अपना पंत्रीयन कशनकी पूरी दच्छागे ही अपने नामरी जगद्वीमें निकास में केरिया बादमें उन्होंन उम बीरुस धरमधारी र समागन-बागनपर एका म करमका र्यममा रिया । बरमहाराज पत्रीयन करान्याकाक सामने वामनता कही एए धोक्रकर रण देनेकी

कारणर सकीवन्तं काम किया और उनके मस्तिष्कतं उन सुक्षा प्रकामगाँको निकास विया थो पंजीवनके पुरस्कारत्वका उनके सामनं प्रस्तुत किये यथ थे। सरकार पंजीवन करानके किए समावको बहुकानेके यो बोर प्रसर्ण कर रही है उनके बारेमें वसताको कोई बानकारी नहीं है। सकती। परनारोंने कभी जी धमकियंति काम नहीं किया और समावक जिस्मेदार खोण उन करनेदारोंको पतिविक्तियोदर कराकर नवर रखते हैं।

पुर्वास्मक्या एक मुन्नाग्यर बाक्रमण किया जातकी सुक्षण छन है, किन्तु उसपर कई भार तीनी मिक्कर हमजा नहीं किया जा। नात्यनिक बदना इस प्रनार है उस्त मुन्ना मास्त्रीय मिक्कर हमजा नहीं किया जा। नात्यनिक बदना इस प्रनार है उस्त मुन्ना मास्त्रीय में सिक्क एक मास्त्री है। हमारे बीच एक फर्निस है जी पैगान्यरका पक्ता मन्त्र में नवारा है। वह निर्माकी नवारा है। वह निर्माकी नवीं मुन्ता वार सावयन विकास ने हैं कि उसने माने ने हम ति अपने में सुक्षण है। वह निर्माकी नहीं मुन्ता और सावयन विकास निर्माकी एक बाता कर सावया है। वह निर्माकी नहीं मुन्ता और सावयन विकास ने सावया उसने एक सावया है। वह निर्माकी नहीं मुन्ता और सावयन विकास ने सावया उसने मुन्ति है। वह निर्माकी प्रवक्त सावया मुन्नानी भारतीयों के स्वर्ण मार्चीम मुक्त मार्चीम मार्चीम मार्चीम मार्चीम मार्चीम मार्चीम मुक्त मार्चीम मार्चीम मुक्त मार्चीम मार्वीम मार्चीम मार्चीम मार्चीम मार्चीम मार्चीम मार्चीम मा

बहायक कुरोको बहुद देनेका भामका है वह इस्ताम एएएक मण है। भीने बहाँ वास्तानिक लीच की है लेकिन मुस बहुद देने बीर हुएक गांकिक प्रवीपनके बीच कोई सम्बन्ध गर्मी मिन नक्षा। पिछले हिनों भारतीयाँके अनेक कुरोको बहुद दिया यदा है। आम ठीरपर देगा नमा है कि तम कोरोंना है जी इन कुराकि भाँकनक कारण पढ़त जानने बचना गर्मा नक्षा है। अस द मारतीय-बहुदाके सात्र है निक्का कोरोंना है जी इन कुराकि भाँकनक कारण पढ़त जानने बचना गर्मा द । असर मारतीय-बहुदाके सात्र है नक्षा होएक कुरोक्ताको मारतीय नक्षा निक्का की निक्का निक्का निक्का है निक्का होगी। महौदय आप विश्वान की निक्का करने कि मारतीय नक्षा निक्का निक्का करने कि मारतीय नक्षा निक्का करने कि तम हमारतीय कि स्वान की है। इस यो असन सावान-स्वहार्म द स्वान प्रवीन वास करने हैं जा इसरे आविनायको माननने इनकार करने हैं जह इसरे आविनायको माननने इनकार करने हैं जह इसरे आविनायको माननने हमारतीय का भी नेने करने हैं जह इसरे सेमा नहीं संचन है हमार केमा नहीं संचनकार वान हरने हरार करने हैं जा इसरे हमार निक्का निक्का हमार करने हमार करने हमार करने हमारतीय हमारतीय

100

वे संपिष्ठ मेलवान होते है। सेविन भी सरवार हर बानन बहुमंत्यहोती ही तुनी हो तह स्यायपर आपारित नहीं ही शहनी जन सीमा तक भी नहीं जिन तीनां तह लोग बेसा लवमते हैं।

विषयीत् ।

इंडियन मीर्पिनियन २६-१ ०३

# २४४ राष्ट्र पिलामह

इमारे गाउफांको वह जानकर दुन होना कि की राष्ट्रावाई नौराजी अवानक बीमार पड़ जातके कारन उन भानदार विशाई भीकर्ने उपस्थित व हा महे का उनक मामानमें दियां नवा या। बसी मुझे इहिया पत्र शान्त हुआ है जिसमें उन सवारोहरा पूरा विवस्य छा। 🕏 । जनम आतं होता है कि समारोहमें गयी राजनीतिर विवास लोगान चान निया था। किसी असुदी-सारक में आगर बान पहुंचा है कि राष्ट्र-विनायहरी नदीबन अब अवर्धी हो में है और उन्ह गयनी सपत्नी धना निषदी जीवनने जिमहा तर संवरजीन इनती बारिवराने बर्चन किया जनका अवका गांव दिया है। इसे आया है कि जिस देशको के इतका अधिक प्यार करते हैं उसके लिए ने बीमझल तक जीवित रहेंथे।

[बदनीत] इंडियम मोरिनियम २६-१०-१९ ७

# २४५ मेमम कोगोंकी विषरीत बुद्धि

हमर्ने एक शहाबत है। विनास कामर्ने बृद्धि विगरीय हो। बाती है। मदी हाल ट्रान्सवाबके मनन नोगोंका हो गता है। उनमें यूमामीका गण न नेनवाने बढ्छ कम नोग बचे होने। को वर्ष है उन्हें इस सिहके समान मानते हैं । किन्होंने बुमति बरती है उन्हें चीट पहुँचानेके बिए हम यह मेश नहीं निस रहें निरुक इसकिए निस रहे हैं कि उनके बरे कानसे बुसरे मारदीय जल्ला सबक सः।

मेमन कोपनि पंजीयगपत्र क लिये हैं इससे दूसरी कीपीको बरला नहीं चाहिए। बरना वेंद्विम्मतको निसानी है। कोई यह न समझ के कि वृद्धि श्रेमन कोर्योने सूनी कानुसक चिद्रठे के किये इसिमए ने ट्रान्सवाक्षमें पुनिस व्यापार करते और क्याबा कमायेने क्षता हुसरे सारतीबीको भागना पहेगा। शास्तवमे वहाँ बोहे-से मेमन गुलाम वन नमें है वहाँ सैकड़ों भारतीय मनत है। इस बातको समझकर हुमें भुशाबी कलवी करनी चाहिए। जो यह आदा करते हों कि नुसामीका पहा केनेके बाद सेमन शुक्रते व्यापार कर सर्वेचे जन्हें हम नासमझ मातते हैं। और यदि वृत्तरे भारतीनोंको द्वान्सनाथ भीवता पत्रा तो मेचन कोवींका को तीकरें पहेंगी बढ़ नोरे ठी बेल ही पानेंगे। उनकी स्थितिकी करणना करके हमें करेकोरी करती है।

सिन हम मामते हैं कि यदि बूधरे भारतीयोंका जच्छा-साधा माग दृढ़ रहकर बोक धानिपूर्वक ट्राम्यवाकमें रह एक्ट्रेस और नया कानून रप हो आयेगा। वो को मानत मारतीय धानिपूर्वक ट्राम्यवाकमें रह एक्ट्रेस और नया कानून रप हो आयेगा। वो को मानते हैं कि बहु रप नहीं होगा वर्गें, हम धामकते हैं कुधाकी धामाई और उसके बाति प्रविम स्थापस्य परोधा नहीं है। इसांबाए हम सेप मारतीयोंग्री प्रार्थना करते हैं कि आप मारताओं नाक रात रुक्तेंगा उत्तर किन्तु कानूनके सामने न सुकें। कुधान सरीफ के अन्तिम पूरेमें वो कहा नया है उसके सोसी बनुवादका गुजराती मारान्यर हम नीचे ये रहे हैं

कहो कि मैं उस जुवाकी धरण बाता हूँ को सारे बाधमका बादशाह है। वह

मुझे सैतानक इस्टेंकि तथा मनस्योंके पंत्रेसे बचायेगा।

में प्रस्त हर सर्व्यापको सकित कर केने चाहिए। सभी कामरीक पंत्रश्चि वचनेका समस् है। कम्मूंन्त मायत हिन्तु हो मा मुखक्तान पायती हो मा ईसाई, सबरर कानू हाती है। एक तो एक ही है और जुरा मी उनका एक ही है। साकार पानेपर नाम-कर मिस है सेना तो सन्तर्न सोना ही है।

[गुनपातीस]

इंडियन मीपिनिकन २६--१०--१९ ७

# २४६ ट्रान्सवालके भारतीयोंका कतच्य

[ गुनपतीचे ]

वंदियन जीविनियन २६-१ -१९ ७

र पुर्विक्त पुत्रपूरती वानि मर्कार मेहनावे एक सम्बन्ध वर्णीको एक स्थान "ने न्यन जा हो…" बारने प्रतिक्रियो निव प्रार्थना हुई। यह प्रारम्भ तम्मे देशस्यमको स्थानीका वर्षन है।

1 Y

और प्रहातक आपके संवादवाता हान्य जिल्लाबात सागर-तटपर वसे नगरके हिन्द पूजाये की बात है अमिस्टममें मिरवय ही देना नहीं हुआ है। यह विसंकुत्त सब है कि उन्ते पुनारीने उपनिवेदाके अन्य हर प्रवारीकी उपह ही भाड़े वह हिन्यू हो या मुसलमान एक एस प्रस्तर्में दिसबस्मी सी है जो पूरे भारतीय समुवायके कस्यामसे सम्बन्धित है। अपने वर्मसे प्रेम करनेवाके निसी भी मारदीमका भाकरण इससे मित्र नहीं होगा। बया ऐसे गामसेमें जिसमें ईश्वर और कुबेरमें हैं एकको भूनना हो एक पुनारी अपने थोताबोंसे यह बनरोब नहीं कर सकता कि वह कुनेरकी ओर वेसनेकी अपेक्षा ईश्वरकी और देखें ?

> (आपका बारि दिवप इस्माइस मियाँ विटिश भारतीय संघी

[बंदगीसे] इंडियन औपिनियन २६-१०-१९ ७

### २४२ स्वर्गीय भी असेवशेंडर

हर्दनके भनपूर्व मुक्य पुष्टिस अविकारीकी पृत्युके समाचारते बहुकि पूरे समाजका पुराह भाषात गरेंचा है। जरसीके निष् रवाना होते समय भी अनेवर्डडरका स्वास्थ्य बिल्ह्स ठीड था और यह जासाकी जाती भी कि वे नजी नतेक वर्षोत्तर जीवित रहकर मु-अबित विधानका क्षाक्षाम करेंग । इस बातको बाद कर अस्पविक कष्ट होना है कि दर्बन नवरके सर्वोच्च पुसिस अधिकारीका जो मैसी मेंट की गई थी वह ठीक एमें समयार जिसी थी कि उसने में बर का नके। वे वर्षमधी सर्वममानी भागांतीके इतन प्यारे हो नय वे कि उसको बहुत समय च% बाद जाते ग्रेंत । इस बनकी विधवाकी इस सर्विमें हारिक महानुमृति प्ररट करते हैं । दरक्रमन ना यह समावदी भी शति है।

(अपनीम)

इंडियन श्रीचिंग्यन २६-१०-१९ अ

### २४३ अनामामक प्रतिरोधियोंके लिए'

राजबीय आवश्यकराका सिद्धाल्य ईश्वरीय नियमका उस्लंधन करनेके किए केवल जर्मी कोरीको बीच सकता है को सोसारिक कार्योकी प्राप्तिके किए जनापको सी मान्य करनेको कोसिस करते हैं। किन्तु एक ईलाई, वो ईसा मसीहकी तिसाके कपुरार आवरूक करनेसे मोल धानेनें सक्या विस्वास रखता है, उस सिद्धानको कोई पहुरूक नहीं वे सकता। — टॉस्स्टॉप

है दिह बोरो एक महान केवक वार्यनिक किंव और साथ ही अन्यन्य व्यावहारिक पुरुष में वा। अवर्षेत्र वह ऐसी कोई विवा गा विवार वह स्वयं बाजरण करनेके किए विवार न हो। वह समर्थकके महानगम और स्वयं सवारण करनेके किए विवार न हो। वह समर्थकके महानगम और स्वयं सवारण विवार न हो। वह समर्थक केवा से विवार न विवार ने विवार

#### संबद्धाः

में इस आनर्य-नावाजी हुवाये स्वीकार करता हूँ कि वही सरकार सबसे अच्छी होनी है को कस्ते-जय सामय करती हैं; और में बाहदा हूँ कि इकर कस्ती और बेसी असने स्वाम अयो असनमें वाचना असिक्त कर यह हो जाता है जी र इसर मी मेरा दिस्तात हैं: वहीं सरकार सबसे अच्छी है की दिक्कुल सामय नहीं करती " और जम मनुष्य इसके लिए तैयार ही तो वे ऐसी ही सरकार कमायें। सरकार जिंक्को-अधिक एक लांग्नेसावक स्तेता है किन्तु प्राय बहुतेरी सरकार असे असे सम्बन्ध साम स्वाम स्ताम स्वाम है किन्तु प्राय बहुतेरी सरकार और कमी-कमी साम सरकार कांग्नेसावक स्त्री होती।

वाखिएकार वद शंसा एक बार बनताचे शुर्चों वाली बाती है तब बहुसंस्वकोंको बो खानन करने दिया जाता है, और वह भी कार्ज कर्ष तक के लिए, तो इनकिए नहीं कि उनके सही रास्ते बानेकी अधिकते-अधिक सम्मावका रहती है और न हैं इस्तिम्द कि वह सन्दर्शसम्बद्धीय सर्वाधिक उपित जान पहना है बीस्क इस्तिम्द कि

र मनाकारक प्रतिरोत्तिके सिक्तानार्थं गर्वणीयीको को विकासनी गी. कह शास्त्रे इंडियन क्रोपिनियसमें सद्धानित एक क्षेत्रकोक क्षमी च्यान हुई। बीक्यामें व्यक्त विकास सम्बन्धित क्षमीनात्र विकास स्वीते को से । देखिल परिशिष्ट र ।

के स्थित बडावन होते हैं। लेकिन को सरकार हर बातमें बहुसंस्थलोंकी ही तुनती हो वह न्यायगर लामारित नहीं हो सकती जब सीमा तक भी नहीं किस सीमा तक कोव बैसा सतसते हैं।

[बंग्नेवीसे]

1 4

इंडियन बोविनियन २६-१ -१९ ७

# २४४ राष्ट्र-पिसामह

हमारे पाठकोंको यह बानकर शुक्त होगा कि यी बाबाभाई नौरोजी अवानक जीमार यह बानके कारण उछ वानबार बिवाई योजमे उपस्थित न हो सके वो उनके हम्मानमें विमा याता बा। जयी मुझे देखिया पव प्राप्त हुन्या है निवर्ष उछ वागारोहका पूरा विवरण क्या है। उद्देश क्षार होता है कि छागारोहमें पत्री एजनीरिक विवारोंके क्योंने मान बिचा बा। किसी समुद्री-दारके न मानेने बान पड़ता है कि एक-पितासहकी तबीयत बब बच्ची हो गई है और उनके संबसी तयस्वी तथा निवही बौकरने विषका पर पंचरतीने हतनी बासियांने बचन किसा उनका बच्चा धान दिया है। हमें बाबा है कि विस वेसको से इतना महिक प्यार करते हैं उनके किए से वीवेकास तक पीतित रहेंगे।

[बंद्रेगीस]

इंडियन औपिनियम २६-१०-१९ ७

# २४५ मेमन लोगोंकी विपरीत बुद्धि

हमनें एक कहानत है, विनाय-कालमे बृति विचरीत हो जाती है। मही हाल ट्रान्टवालके सनत लोगोंडा हो गया है। उनमें गुकामीका पहा न केनेवाले बहुत कम लोग वने होंने। जो बन है उन्हें हम विहके द्यान मानते हैं। विवहींने हुमेंति बच्छी है उन्हें चोट पहुँचानिके विच्य हम सह केव नहीं किवा पई बस्कि इसकिए किवा पहे हैं कि उनके बूरे कामसे दूपरे भारतीय बच्चा एकक में।

तमन नीनीने पंत्रीयनपद क लिये हैं इससे इसरी कीमीका बरना नहीं चाहिए। "राम हीहमाजकी नियानी है। कोई यह न समस के कि चुंकि अमा कोनीने जूनी कानूकी मिन्द्रे के लिये दर्शन्य कर द्रान्यनाकर्गे मुक्के व्यापार करेगे और क्यादा कामसे तथा पूर्व मारानीयोंको नागमा प्रमेग। वास्तवसे जहाँ बोड़ेन्से सेमन मुकाम बन क्ये हैं बहु वैक्कों भारतीय मुक्त हैं। इस बातकां समझकर हमें जुवाकी क्यापार कर सकेंगे उन्हें हम नायमां करते हाँ कि पुमानीका पट्टा नेजेके बाव सेमन पुनते व्यापार कर सकेंगे उन्हें हम नायमां मानते हैं। बीर यदि इसरे मारानीयोंकों द्रान्यवाय कोवना पड़ा सी सेमन कोवोंकों को टोकरें पहुंगी बहु बोरे सो देख हैं। पांचेंगे। उनकी रिवारिको कान्या करते हमें केएकेंगे सुरती हैं। सेपिन हम मानते हैं कि सीय पूछरे मारतीयोंका अच्छा-साधा माय दृढ़ रहकर बेक जानेको तैयार रहा हो किसीको ट्राम्सवाक नहीं छोड़ना पड़गा। सभी हकरार मारतीय प्रान्तिपूर्वक ट्राम्सवाक्स रह सक्ष्में और नगा कानून रख हो जायेगा। जो क्षेत्र मानते हैं कि बहु रस नहीं होगा उन्हें, हम समझते हैं सुसाकी सम्बाह और उसके कहि पवित्र सायपर परोसा नहीं है। इस्तिय हम सेप मारतीयों प्रार्थना करते हैं कि आप भारतकी माक रखें सारी उसकीक उठाय किन्तु वानूनके सामने न सुकें। कुरान सरीक के मिलान पूरेमें वो कहा रखा है उसके अपनी अनुवादका गुजरती भारताबर हम नीचे व रह है

कहो कि मैं उस जुराकी सरण बाता हूँ यो सारे बाधमका बादशाह है। यह

मुख चैतानक कुटाँके तथा मनुष्यंकि प्रवसे बचायया।

में प्रस्त हर जायतीयको बॉक्टर कर अने चाहिए। बभी कामरिक पत्रीत वचनका सनम है। कम्पूनक आपता हिल्यू हो या मुक्कमान जायती हो या ईसाई, सबयर कामू हाती है। एक सो एक ही है और खुदा भी सबका एक ही है। "बाकार पानेपर नाम-कर निम है सोना सो अस्पन्त सोना ही है।"

[गुनफ्तीसे]

इंडियन मौपितियन २६-१०-१९ ७

# २४६ ट्रान्सवासके भारतीयोंका कर्तव्य

इस धीर्पक्षेत्र हम कई बार किक चुके हैं तथा और भी गई बार मिकता पत्रमा। इसने भी रिपका पत्र बीर सकल पत्रोंका कर्नुबार करके दिया है। हम ट्रास्ताकके सरकोद को पत्रके बारपीय के के पत्रकेश कर्नुपेक करते हैं। स्पितिका हर सहस्य उनके शाव है। स्पितिका हर सामित के स्वाप्त के सामित के स्वाप्त के सामित के स्वाप्त के सामित करने के सामित करने के सामित के सामि

[पुरस्तीसे ]

इंडियन कौपिनियन २६-१०-१९ ७

<sup>ै</sup> प्रियंत्रिक प्राव्यक्ती साथि कार्यक्र मेहणांत्र व्यक्त कक्तर्य क्यूरिकी यक्ष एकमा "बैक्कर अन्य हो…" राज्ये प्रयोगिन्दी जिल्लामाने हुई । अस्य सक्ताने एक्कर हैस्सर-स्टब्स क्यूर्योक्ता सर्वत है ।

# २४७ सेबीस्मियके मारतीय व्यापारी

भेडीरियन तापकेरें कारह भारतीय कुकार्ने बन्द हो यह है। इस सकरको हम बहुत ही बुरा मानते हैं। इन व्यापारियोने परवानेक किए किर जर्जी दी वी। किन्तु उन्हें परवाने नहीं मिस्रे इकटे सुचना मिली कि विवि बुकार्ने बन्द न होंगी तो मुकदमे अलागे वार्येंगे। इस मुचनासे हरकर व्यापारियोंन दुकार्ने कर कर की हैं। हमारी वो साथ तीरक सलाइ है कि वब भी के अपनी हुकाने हिम्मदसे मुनी रखें और व्यापार करें। बिना परवानेके व्यापार करनेपर वरि सरकार मुक्यमा चनाये तो चवाने दिया जाय। मुक्यमा चलनपर यदि जुर्माना हो तो बहुन दिया बाये। इसपर माल नौकाम होया। हमारी राय है कि इस तरह माल नीकाम होने दिया बाये। इसमें दिम्मतको जरूका है। केविन यदि गर्द हिम्मत न दिवारोंने तो कीन विखायेना ? कोई करेवा कि माल नीकाम होगा हो कोय वर्षाव हो वार्येये। हो नवा बुकान वन्द्र होनेसे कोय दर्बाद नहीं होंगे ? सरकार एक बक्त माल नीकाम करेगी क्या हमेखा करेगी ? सरकार एक व्यापारी पर सकदमा बसाननी नवा धनपर बलायेगी ? और यदि येसा करेपी तो क्वा बडी धरकार इस्तक्षेप न करेवी? वड़ी सरकार द्वारा इस्तक्षेप किये विना काम न होवा । यदि उसे हस्तक्षेप करना ही नहीं है तो उसका मी अनुमन हो बाना चाहिए। यदि भारतीय प्रचा एकताके साम कहाई कहेगी हो इसे विश्वास है कि नेटालका व्यापारी कानून रह होकर रहेगा। इव्लंके नेताबाँसे इमारी शिकारिय है कि वे केडीस्थियके व्यापारियोसे मिलकर एकताके साव कड़ाई सहतका निरुप्त करे। यह बावस्यक है। इमारा युद्ध यत है कि इसमें हिम्मतकी जितनी शकरत है चवनी पैठेकी नहीं। इस तरहकी नवाद सदनेकी हिम्मत रखनेवासेकी इतना बाद रकता चाहिए कि (१) बकाई पराने जन्दार्रीके सम्बन्धमें कवी वा सकती है (२) इकार्ने साफ होती नाहिए (१) इकानवारींपर कर्मक न होता नाहिए। ऐसे दुकानवार हिस्सिसकर

[मुकरातीसे]

इंडियन कोपिनिकन २६-१+-१९ थ

करेंगे तो सिवा जीतक और कोई परिचान हो हो नहीं सकता।

# २४८ भारतके राष्ट्र पितामह

पुम्य वादामाई मौरोजी इस समय विलायतमें हैं । मपनी अति बुद्धाधन्या तथा बीमारीने

नारण उन्होंन बाजी उत्तरावस्या देममें बितानी बाही। इसकिए उनके मन्मानमें सम्दनमें बहुत बहा मन्मयन दिया बाग बा। ह्यांच्या उनी दिन उनका न्याच्या विषक्त यहा साम्मानमें नहीं वा पार और उनका रक्षेम दिन्दा भी रह यथा। यह नमावार विमायतम विद्यानी वात्र बागा है। त्या प्रमुक्ता बह समायन एक महीना हुम जा रहा है। आवनक नोई तार नहीं बागा है। इससे माना वा नक्का है कि चालक विनामह मनी महास्व है मीर उनका रवास्य भी बच्चा होगा। बागानी बाहन विद्या गमावार प्राप्त हान चाहिए। इस बीच हम प्रवक्त

[गुजरातीन] इंडियन सौपितियत २६-१०-१९ ७

र्वीध्यम मीधिनियम २६-१ -१ s

[ युवरानीने ह

### २४९ स्वर्गीय अधीक्षक अलेक्संहर

मुप्तिरदृष्ट सनस्त्रेहरण इम्लैंडमें वहायमान हा यदा यह तार नमाधारमओं से छता है। यह नमाधार हमारे निग बहा गहबन्दर है और हम सानत है कि इसम प्रायक मार्गियको गर होगा। मुप्तिरुद्ध सम्बद्धनन बाल्गीयाँग प्रति कृपाक दिन्द रही भी । इस अवनगरर स्वस्त विचा वा नदग है कि आल्गीय नमायकी आगो बाहें वा भेड़ी मिनी थी वह रूप्त मानन गह बही बाम आर्थ थी। भी बलावेंडर आग बीछ अगती गली छीड़ गय है। स्वारी उनने नमनुबात है।

# २५० कोहानिसयगकी चिद्ठी

## इमीदिया चैनुममधी समा

हमीरिया इस्लामिया जैजुमनको बैठक नियमानुसार गठ रविवारको हुई थी। सना मक्त नजल पर प्रदा वा जोर कोपोंगे अहुत हैं। जोम था। इसाम अस्तुक कादिर समामति थे। भी राममुन्दर परिकरने कोपोंना नायक विधा जीर देकते-सेवार कमे प्रारतीयोक सावका मेंटका बयान किया। मोक्यों साहब अहुवाद पुरुवारने कुराव मर्पोंच की आयत सुनाकर दावा कि नुराको कम्म नानेके बाद मुख्यमान कानूनके सामने सुक हो। नहीं सकते। जनोरी कहा कि भी हेमूक नीकर यदि जाई आरसहर के उनका भी बहित्सार किया जाता साहिए। समामके आवशीको समामके कन्दर सम्पर्धी केवाने सही दी बा सकती।

भी योशीने प्रिगीरियाने सावा हुआ हात्री ह्वीतका पत्र और स्कास्तंबेरिक पत्र पड़कर नुमाप और कहा कि किमीको बहिष्कारको बात गई। कम्मी चाहिए। केकिन यदि बात निक्के ही हो कि उसक अनुवार काम करना चाहिए।

सी बची भाई बाबूबील कहा कि यहि सभी सहारोंका विहिष्मार किया जाता तम हो तो व नवां भी हचूक कालिया मोगोंको लीच कमकी तकवित करते। भी एम एल प्रवाहितान नहा कि भी हमूंके बुढ़ीकरी किया है कि बाहुसिक्यंवे नेतासों के कोई एक चारीने पत्रीकृत हो नवा है। किया मुझ विचान है कि एसी कोई बात नहीं है। उन्होंने मभी बहारोंका बहिष्मार करायेटी बात बहुम की। उन्हें ५ शीवन काल होनकी सम्मादन भी। किर भी जब एस जुचान यह मुखना जंदी कि पत्रीहत है। तसो दो बाद में मूर्य तक उन्होंने मान सेनेन साक इनकार करके मुक्तान उकता मंत्रूद निता।

भी उनरानी मानेने बहिष्कारका समयन दिया। भी इहाइरेस बुनाइयाने बन इस्तास का अनुमानवहरू दियाना (परिमन्दियानी) किन और वहिसा पुकर मुनाइ। मोनने भाइरन डिग्मे उटटर निवेदन दिया के इसीरिया इस्तामिया अंतुमनको एएटीय श्रीवेति अध्यक्त राम के नुन सम्बन्धी समुद्धिक वार्रेम किन्सा चाहिए। यूरोइको बार जानवारि अपन सामक अनुमानको एएटीय श्रीवेति में स्थान सामक अनुमानको एएटीय श्रीवेति में स्थानको पार्टिक स्थानको प्रतिकृति स्थानविक स्थानको स्यानको स्थानको स्थानको स्थानको स्थानको स्थानको स्थानको स्थानको स्य

भी दशारीम पुतारिकान काकनारों पत्र निगनक नामकार्थे मौकदी भाहतके निवेदनका संपर्धन दिया । बाउमें पुत्र मीर सन्धनाने माणन दिए और अन्तर्थे बस्पता महोदयके जानको बाद नथा नगान हुँ।

#### नवासियाँकी समा

सारण स्पेरचे सप्तानियाँ गया हुई थी। स्वयन नी व्यक्ति इस्ट्रे हुए थे। भी मानीत पूर्व गारी हरीकन सम्बद्धाई और शबन बाहुबर विरोवने सस्पत्त हुई उपनेक्स निक्का दिया।



\*\*\*

मिलकर उन्होंने उससे बावनिवाद फिया। उन्होंने इमामको विश्वास दिकानके किए हुरानकी एक बायत सुनाई और कहा "बाप तो इमाम है इसके अलावा आप भारतीय नहीं मसामी है सापको भारतीय मामलंगे हस्तकोप नहीं करना चाहिए। बौर इमाम हाकर कृष्यनकी वायवाँकी वोड़नेके सिए कोपोंको नहीं बहुकाना चाहिए। समझावे समझात वोनों गरम हो गये बोकचाल सूक हुई और उससे मारपीट हो मई। इस प्रकार मह पटना पटी । इसमें मारतीयोपर सतरनाक होनका बारोप स्थाना बहुत ही अनुचित होगा । हममें से बहुदेरीने बरबेश साहबको समझाया तथा धान्त होनेके सिए उनमें मिप्रदे की। संक्रिप उनका बहुना है कि भुवा और मेरे बीच दिनीको नहीं जाना चाहिए। कहुनेकी वरूरत नहीं कि उनके किए वर और वेक्साना बोनो एक-वैस है। उनहें समझाया गया तो उन्होंन कहा है कि मैं बदाकतमें बाकर अपनी बात समझानको तैयार हैं।

ू कुत्तको बहर देनेका कारोप कगाना निर्दयवापूर्व है। मैने इस बावको बहुत ही बारीकीस बांच की है। केकिन कुत्तेको बहर देने बार उसके माकिकके पंजीहरा होनमें कोई सन्वन्य नहीं है। बोग मानते हैं कि कुत्तके भौकनके कारच पकने जानसे वचनेके निय किती चीरते वैद्या किया होता। कियी माणीय पहारका मुक्यान है। बीर उसका दोप बाप बनावाकक प्रतिरोजीके दिर चोरें उब दो बड़ी ममकर बाद होती। तहीं महोस्य कुर्यक्कक प्राय्योगीकी दक्काक पानन करनके किए समर्शक्याकी काचार करनेके बनुचित उत्पाद कामनें बानेका हमाय चया भी दयसा नहीं है।

काचार करणक बनुष्यत उपाय कामन बनावर हमारे चर्चा होते उसी तरह हुन्दिक वरणी वर्षे हा सरवान एक्केड किए कामुक्त के वर गई होते उसी तरह हुन्दिक वरणी रच्छाके बनुसार चक्रनेकी स्थानका मोपनेसें हम बाड़े बाना नहीं चाहते। बनावर के बनावर चक्रनेकी स्थानका मोपनेसें हम बाड़े बाना नहीं चाहते। बनावर के मापनेसें उत्पादमुक्त मान केते हैं। बीर ऐसा दो इस स्पाननेषण समी हिन्दू व मुस्कान वर्मगुर करते है क्यांकि यह सवाक समस्य मारवीय समावपर काम होता है। यदि पारधीमाँको बरना बर्ग प्याप हो तो उनसे बनाईने उत्तराह दिवारे दिना पर हो नहीं वा सकता। बहाँ यह विकास बड़ा हो कि इस्तान रहें या देवान वर्ने वहाँ बपनी इस्तानियकको कावम रखनेकी सब्बाह वया वर्मगुक नहीं वे सकता?

#### इस किस्सेपर टीका

सङ्घ किस्सा बहुत ही विचार करने योग्य है। समान कमाओ तथा यी हेकूने पंजीयन अधि-कारीने बहुत बचा पहारर मूर्टी बात नहीं है इसमें कोई सक नहीं। ईसर मियाने सिद्ध कर दिशा है कि बहुत-से भारतीमीके मारपीट करनेकी बात विकन्नक सूठी है। फकीरकी पिटाईकी ारवा है कि बहुत-वें भारतामारू मारधार रूपका बाव ।वस्तुक वृद्ध है। करारका प्रायावन विस्मेदारों मारतीय कीनपर वास्त्रा विस्तुक नवत है। यो हेक्ट्रेड कुटको कियों में मारतीयने बहुर दिया होगा यह दिक्कुक स्वयम्भव है। लेक्नि इस उदाहरचंचे दवनी बात दिक्कुक समझ हो ती बातों चाहिए कि हुगारी क्यांकी मारतीयके किए कोई स्वान नहीं है। मारतीय रूरके हुने विस्त्र आपने कमाना नहीं है। सीर वो खुदार करोशा रखकर कहते हैं वहाँ मारतीय सामित एक्सोंकी क्षादस्यकता होती ही नहीं। मैं तो कियों भी बिन नहीं मार्गुमा कि स्टायकी हार हो सकती है। मारकीमॉका मामका विकक्त सच्चा है इसकिए हमें निर्मय होकर रहता

चाहिए। बो लूनो कानूनके सामन बटने टेकेंगे उनके नये पंत्रीयनपत्र उसके किए ही कच्चे परिकी टरह फूट निकलेंग और फिर ने हाब समन्ते रह वार्येगे।

### धरनेदारांके वारेमें पुछिस नायुक्तका पत्र

पाठकाँको याद होगा कि घरलेदार विककुक बक्त-प्रमोग नहीं करते ऐसा एक पत्र किया गया था। पुक्तिस आयुक्तने उसका जवाब निम्नानुसार दिया है

इस निषयमं कि आपके धनन बॉन बहिम स्क्वपामं अपने बरनदार तैनात कर रने हैं आपका पत्र मिला। आप किस्तान दिखाते हैं नि पंत्रोचन करान बॉन बालोडो कोई स्वांक्त परेशान नहीं करेगा। इनमें मुझे कुमी हुई है। म आसा करता है कि उसके अनुसार आपको कांधिय आपी गहेगी।

स्पंपक्षे इतना स्तय्द्र हो बाता है कि वरण शर नियुक्त करल में योग नहीं है। यदि व हाम वकार्येया वसकी वें तो उसमें बीप है।

### जनवरीमें परवामे थन्तः ?

यह मुक्ता यदट में जा वह है कि जो पंतीयन नहीं करवायेंथे उन्हें बनवरीमें परवाने की विच वायें। किर जो हर सहरमें मुक्त-क्ष्य माजीबोकी विचित्त मुक्ता दी जा रही है कि मिर है है स्वाइत प्रह्में नह पत्तीयन के लिए वर्षी नहीं दे देने जो किर नहीं दे मरेना और विच दे स्वाइत की नहीं है निर्माण की नहीं है। इसका माजित प्रमान भी नहीं है। इसका माजित कर है। इसका माजित है।

# नर्मम पर्व भागिका लाइन

मीनवी शाहको हुमीदिया शामाँ कहा था कि इस कम्पतीके पूरोपकी और जातकार्त कमार्वीक किए मार्ग्यासिको छत (कक) के विचा कुसरे स्वार्गिके टिक्ट नहीं सिम्परे । यह मार्ग्यको होग पढ़ि है। इस विप्यत्में पुंच सम्पत्ने विचार वक्षा का रूग है। यौनवी शाहक कपनामृत्यार सम्में मूस्य तरुकीक हार्यियोको हो शक्ती है। अपाय बहुत ही शीचा है। एक शो यह कि कारमा निम्मान्त्र क्याहित्य को भागतीय एवेट है के दीक प्रवस्त करें दूसरा उत्पाय तीक बीरिकारका है। एक काहनवे भारतीय सावियोगि करत हो सामस्ती होंगी है। यदि पारानीय वर्गिकोंके साथ कालकरके नमाल व्यवहार होंगा रहा तो वह बामस्ती कर हा सम्पत्नी है। वर्गिक मिग्र मार्ग्योगोंसे सानी प्रमानना प्रयाश विचा कार्या चाहिए। विटिश्च इटिश्म स्टीम निक्का कारणी तथा दूसरी कम्पतियोकि नाम व्यवस्ता हो वा सम्पत्ने हैं रामा पहल सुगत

<sup>े</sup> पुण मधेशी पुर २६-२०-१९०० के इंडियन जीतिनियनमें वकारित दुवा या । २. रेपिर " कीव पूरे-व्यक्तिका रूपन" ४२४.२५ जी ।

#### स्टार 'की पत्र

भारतीय परनेवारींपर नो धमकीना इस्ताम समावा यया है वह तो विकक्तन मृद है। भिन्न यह तन है कि कुछ गोरे स्थाग स्वीवकारियाकी विचाननमें भारतीयोंको परेशान करते हैं है बौर गुकाशीमा पट्टा सेनेके किए धमकिनों देते हैं। इश्वपर भी गांकीने स्टार को गिमन पन फिला है

महोच्य की पंजीकृत होना चाहते हैं उन्हें बधनेका झारोप सर्वका निर्दोध परनेवारीपर दिया कियी सबूतने कवाबा जाता है। इस झारोपके गोबकेफानी और प्रवीकृत के होनेवार्कोंको यो स्वभूत बधवा-यमकाबा जा रहा है उसकी और मैं मोर्नोका व्यान जीवना पाहता हैं।

कसकी बात है। उपम पीटवेंबावि बाये हुए चीन आरतीर्वाको बरनेदारोने स्वयं पंत्रीयल कार्यास्त्रय के जानेको कहा था। किन्तु वह प्रस्ताद स्वीकार नहीं किया गया। किर भी बरनेदारोको बरनाय कराके लए यह का रचा या खा है कि बर ब्यादा है। इस बाबारपर पुक्रिकण संरक्ष कराके प्रयत्त भी किने या खे हैं। यदि इस जारोपरों कुछ भी स्वयाई है वी किर बनीतक किसीपर मुक्त्या सर्वो नहीं बसाया दया। यदि यह सब ही है वो उसे सिक्क बरना सबसे जाता साम है। सर्वोक्त प्रति-सम्बन्धित कार होता होगा वो बहु वो बैडिए सनेपरमें स्वैमान सेक्ट्रों राहसीर्विक सामने होता होगा।

जब मैं इस विषयको बात कबरेंगा कि को कोय पंजीयन मुझी करवाना चाहते उन्हें बमकी दी बाती है। बहतेरे भारतीयोंको लगता है कि बिनके पास कैंटन फाइक सबवा भी चैमने द्वारा विये वये अनुमतियन है उन्हें नये पंजीयनपत्र न केनके कारण जाड़े-रेडे दरीकोंसे अविकारीकर्गका बनाव पहलेक कारच लौकरीसे जस्य कर दिया जाता है। वर्गिस्टनमें बारदीयोंको नये कानुसके मुदाबिक पजीकृत न होलेके कारम नौकरीये सवग कर दिया गया है। यह बात तब है - इस बासयका एक पत्र वामिस्टनक मुख्य करनेदारके पायसे मुझे मिला है । बबावकी नात सच है वा सूठ वह उपर्वृक्त पत्रसे मासूम हो सकता है । इससे हमें बहुत आश्चर्य नहीं होता व्यॉकि स्वयं यगरक स्पट्सने इस प्रकारकी जमकियाँ देनेमें पहल की हैं। उन्होंने हर प्रकारकी सवाकी वमकियाँ दी है। दे निर्वासित करने और परनाना औनने - दोनो प्रकारकी सवाएँ एक साथ देनेकी कह थुके हैं। ये दोनों सवाएँ एक ही व्यक्तिको एक साथ करेंग्रे की का सकती है यह वेदी समक्षम दो नहीं बादा। प्रवासी कानुसके विमा निवासिक करना सम्भव मही है और उछ कानुसको संबूधी हो बमी मिछनी ही बाकी है। मारतीय श्रव कवादित नहीं बरते और बैसा में देख रहा हैं सदि सरकार असब अवार्ड कड़ना बाहेगी तो उसमें जूसनेको सी वे दैसार है। केकिन सरकारका ऐसा करना तो सर्वेशोके किए अधीमनीय है। गुकासीके प्रसावपत्रके किए नाप्तीयोगर कोरो-वर्वस्ती करनेमें गोरे माक्किको मदद क्यों हो बानी बाहिए ? बहुत मासिकोने ऐसे बतावका विरोग किया है और अपने मारतीय शौकरोको बर्शास्त कानमें साफ इनकार कर विमा है। इसके किए वोनों सावरके पात्र है - मासिक

इम्बिए कि वे दगावाशीमें सामिक नहीं होना चाहत और भारतीय नौकर इसकिए कि वे इतन बायक और नमकहसास है कि उनके माधिक उन्हें खाड़ नहीं सकते।

पुन सभी ही मानूस हुआ है कि जिन चार मारतीयाँकी बोग्ध सह रहा समा या कि उनहें पमणी थी गाँ है और बिनके पास अनुमिश्य विकाहक से ही नहीं है जोड कुट गये हैं और उन्हें परी स्वाधलमें निक्चान किसाया गमा है कि उन्हें पंजीयन प्रमायपन मिन्ने । इसमें कोई एक नहीं कि गुन्धानाओं गये पंजीयन प्रमायपन कमी पट मिन्ने ही चाहिए। मधी रावसे बिन कोचकि पास पुरान कम्पाम हों (बैमा कि कहा प्रमा है चार व्यक्तियोंके पास है) उन्हें सामित-राम सम्मायदेश अनुमार विच हुत बुन्तियालकाकोंके पास है। उन्हें सामित-राम सम्मायों कि कुन विच हुत बुन्तियालकाकोंके पास है। उन्हें सामित-राम सम्मायों कि कि उन कोचोंको हो यो बोर्डनने उपनिवेध छाडकर बानक किए नाटिख निया चा। बिस विन उपनिक चार व्यक्तियोंने नये प्योगन्यक केनक किए वाटिख नया बहा ही दिन वनत्क सेन्द्र पर कोचने कम है कि कोच वायदेश चुनाविक खु रहा है और कोन बेसायरे।

#### विदेत सहायता

षिरेक भारतीयोल सहानुभूतिके तार ही नहीं सावयें पैथे भी सेव है। चिरेसे भी इवाहीस हावी सुरुपान सबके नाम जिल्लानसार सिक्त है <sup>6</sup>

बहाँकी मुतीबवोंमें इमारी पूरी बहानुमूचि व्यक्त करनवाका २२ भगस्तका इमाय दार कापको मिका होगा। हमें बाधा है कि हमारे मार्च वन्तदक उग्माह कामम रखेंसे।

२१ ठारीकका हमारी समा हुई थी। उसका विवस्त न वकर स इतना ही पूचित करता हूँ कि जम समामें बहुत-स भारतीय उपस्थित हुए व और उस्माह बहुत था।

हमन उसी समय कना भी समूक किया और कुल मिकाकर १६ पींड १५ मिर्किम ९ पेंग जमा हुए। यह रकम सम्राप्त हम बहुत कम मानन है फिर मी जापको मज फो हैं। स्वीकार करें।

चना वेत्रवासीके ताम वसके मान तब च्हा हूँ। बहुत-व कोपोंची मनाह है हि इस मुक्ती इंडियन शांधिनिकत में प्रकारित दिया बाय। बह मुक्ता इसकिए सही मैं। गई कि वे अपना नाम अन्याप्तमें बरनता चाहने हैं बत्तिक इस बामान वी गई है कि इन देखकर बूपने स्थेम भी सदद करेय।

नेंद्र मौग एमी नहीं कि जिस साथ नार्सकृत कर दिया जाये। इसकिए नह भूती नुगी-जुगी प्रमानके किए अब रहा हूँ। चन्दा देनदाकोंके नाम इस प्रकार हैं

विदेके समको आभारका पण भेज दिया गया है।

रे मृष्ट पंदेशी पत्र २६ १०-२५०० के इंडियम ओपिनियमओ क्वाधित दिया नवा था । १- १९४ वस कुम्मो ४६ मार्गोकी कृती ही व्यं ही, वा वर्षों वर्षों हो का वर्षों ही का वर्षों है ।

### यक कुरीकी बहाहरी

महाँके बरलेंदारोंने एक प्रसिद्ध धित्रकारका बनाया चित्र खरीवा है। वह बहुत ही प्रमानोत्पादक नौर हर भारतीयको कोश विकानेशाका है। उसमें एक कृत्त और वौ वासिकामीका बस्म है। बालिकाबोने पूर्व छतार बिये है और समर्गेरी एक श्रुतको रस्सी बाँच कर बीचती है बौर दूसरी उसे मनका देती है । क्षेकिन बहु बहुाबुर अपनी जगहरी टससे-मस नहीं होता । इसका नाम है बनाकामक प्रतिरोम [पैसिव रेजिस्टेन्स ] । विवकारने भी इस विवको बनाकामक प्रतिरोमी कहा है। वह कृता इतमा शक्यान विविद्य किया गया है कि बढ़ि काटना बाहे दो काट सकता है। सड़कियाँ हटीली तो है किन्तु विकासी है। श्रेकित कुत्ता सिर्फ बपनी बगड़ नहीं छोड़ना बाहता। वह कहता है मैं तुम्हारा गुकाम कदापि नहीं दन सकता। तुम मुखे रस्तीये कीको सा मनके मारी पर मैं नहीं हर्दुया। लेक्कांचे तुम्बारे साथ कर्मू तो बात बक्रन है। तुम्बारी वबसंस्ती नहीं बकेमी। न में ही तुस्वर कोई बक्रमांचन करूँगा। भारतीयाँकी कहाई हती प्रकारकी है। हमें फिसीपर बस-अमीय नहीं फरना है। केकिन हमन वो प्रतिज्ञा की है उसे भी नहीं कोड़ना है।

### महारॉकी सुची

बाक्तनने गहारीं को -- उन्हें काने पैरबाके कबाहि पियाणी बचानेवाले कुछ भी कहिए --- की मुनी नेरे हावमें बारे है वह यहाँ वे एया हूँ हुए सुनी ने मकाणित करते हुए मुने वार्ग बारी है। बेकिन नर्जन्य समझकर, समेंकी बबाबर, प्रकृषित कर एए हूँ हैं। इनमें ते भी हाथिम मुहमाद शैटवंबरोंने मुक्स बरोबार से। चल्होंने कर्मक सगराया यह कम खेरकी बात शही है। इसमें पहण करनेवाने भी सबू ऐसवजी माने बाते हैं। डेकिन वे भी लगीसाकी चतरंबकी बाबीमें एक प्यादे है। उन्हें क्या नार पर पर क्या के पार्टिक के प्रति है। इस के प्रति के स्वाहत रहे मान्यरका परिवास केनेंग्रें बोर्ग दिया बांधे ? ये महाक्ष्य हतने कराताते हैं कि स्वाहते रहके मान्यरका प्रति बेहिंग्री केनेंग्रें बातावानी की। इस्तिय एंबीयन विकास कियारित एंदी १९७० को मान्यर दिया। इसनी बेहिंग्री है हुए भी गांध्यीय बरवा है बहुँ। इसारी व्यवस्थात किह है। इस कोनेंग्री है वीर दोग्ये एक दूबरादी कि प्रतीवन करवानेंग्रामां मुख्यत नेमान कोन है। हुछ कोनेंग्री है वीर दोग्ये एक दूबरादी हिन्तू और रो-दौन महाश्री है। इसमें भी हेन्द्र और इसरे जार-पाँच कॉक्सी कारिके को क्षेत्रातिवार्तने नहीं ने को है नाम नहीं है। वन ब्यावा दिन नहीं है। वाने-मानके छात्र वायत मेंड्वेमें पहुँच वामेगी। उर्जुक्त जुली बड़ी मिलनके निकी है। मिटोरियाके व्यापार खंडको वह मेहरबागीके दौरपर दो गई थी। केकिन वहाँ नाव एक कानसे हुटरे कानपर वासी है कि इवामें उड़ने संपत्ती है वहाँ यदि शंबकी किवाद सुवी मिले और बहुति पूर्वरेक पास चकी जाय दो उसमें आपन्य कील-सा ? और पित भूगरेको हिस्स्वी है दो फिर बेगारे हरियम आपिनियन का क्या क्षेत्र ? इसपर बीर कोई यह माने कि ये नाम मुझे व्यापार-संबंध मिस्रे हैं दो यह उसकी मूझ होयी। कहींस मिस्रे को बालनेकी क्ष्णवासकेको फिलहाल दो हवा धानी पहेंगी।

#### क्साक्तेंबॉर्गका अलकार

मह सम्बार कातुनके बारेमें जो बालोचना करता है उसे बेरकर हैंसी बाती है। उसने कहा कि भी गांधी जैसे उत्तवती बातगीका नमा अनना है? नह तो चेकी स्टाकर कुसरी

१ इसके बार कर कार्योदी क्यी वी वर्ष थी. भी बढ़ी क्यीं की बारती है।

बबहु भा बंडगा। सेकिन जिलके भन-नौसत है उन्हें तो पुस्तम बन ही बाना चाहिए। क्योंकि सरकार ता कह ही चुकी है कि मारतीयोंको निर्वासित कर दिया जायेगा और उन्हें परवाने भी नहीं दिये जारेंगे। क्लाक्मडॉर्वके शवाबारके सम्पादकने यह सीय जाप्त-जनकी तरह दी है। सम्पादक महोदय यह भूक जाते हैं कि स्रोग सम्पत्ति गुस्ताम बननेके किए नहीं वस्पि आजाद पहतके किए रखते हैं। कटार म्यानमें रखी हुई तो घोमा यहाती है किन्तु यदि छातीमें खींस मी बाय दो मौत हो जाती 🖏 उसी प्रकार सम्पत्ति इन्जतदार मावमीको ही घोमा देती है। बुनायके फिए तो बह छातीमें सोंसी हुई कटार है। जिन्होंने सम्पत्ति कमाई है उन्हें उस वर्षाद करनेका हक है। और भारतीय समाज उन्हीं हकाको बरत रहा है। यह समानेपनकी विका देतवाके गोरे अपने देश और सम्मानके लिए कई बार स्वयं वपनी सम्पत्ति गैंवा पके है। और उन्होंने उत्तनो ही आसानीसे फिर गमा भी भी है। अब यदि अपने सम्मान और पर्मके किए मारतीय समात्र अपनी सम्पत्तिको लाउ मारता है तो उसमें मान्यमं कीन-सा?

# बहुत ही महत्त्रपूर्ण मुकरमा

मैं सिन पुत्र हुँ हि भी दुर्मम बोराका परवाना सम्बन्धी मुकदमा कडीपुटमें पक्षा ना। उनमें मजिल्ट्रेटने यद्यपि भी दुलम नी एके प्रति सहानुमृति व्यक्त की फिर भी फैसका उनके विद्यु दिया। मकदमा दा व्यक्तियाँपर था। एक उनपर और दूसरे उनके नौकरपर। भी दुर्कम बीराठे पास परवाना नहीं था। नौकरने मान बेचा वा इसलिए मुकदमा उसपर भी था। मुजिस्टेटने फैसका दिया कि यद्यपि की कुम बीराको परवाना पानका इक है किर भी चौंक सारावाने परवाना नहीं दिया इसकिए उन्हें दुकान लोलनका हक नहीं है। नीमान चींचे माल बेचा था इमिलए यह व्यापार हवा और इसलिए उसे भी नमुहुमार ब्हरामा गया। नौकरका सजा नहीं दी गई। भी दुर्लम बीराको एक दिन्तिंग वर्माना किया नदा ।

सर्वोच्च स्यादालयमें को अपील की नई वी उसमें में नारण बताय गये थ (१) नौकरने बाल बचा यह युनाइ नहीं है। कानून सिर्फ गासिकको ही गुन्द्रयार

व्हरानकता है।

(२) भी दर्भम बीराने परवानके लिए अभी दी भी फिला उनका हर हाते हरा भी चूँकि मादानान परवाना नहीं दिया इसलिए उसमें भी दुर्गम वीराका दोर नहीं माना का

मुझ्ता। बत बनका दण्ड न दिया जाना पाणिए। अदाननन अधिकका निर्वेश यह किया कि विना परवान र व्यापार करनवान सामितका

<sup>कानून</sup> नवा देना है। बह नौकरका सवा नहीं दें सरना। त्यांसल नीकर निर्दोप है। इसका 💯 नहीं हो सबना।

यी क्लंब बीराका (श्वायाण्याः अनुमार) परवाना नियं विना दूरान राही रायुहा हरू नहीं था। उन्हें बाबतारकों फिल्में अर्जी देनी चाहिए। उनसे बाट यदि न्यायाभयका वारव होगा कि आजाना जान-बारकर परवाना नहीं है रहा है तो स्वायालय प्रस हार्च रित्रचारमा और अर्थशास्त्री जनमानीकी पूर्ति भी करकापया ।

पर फैसना बरत ही बहुरबुर्य है। इसमें में कई राज्ये निरम्न सबसे हैं। यह ट्राप्यसमर्थ नर्साच नोवींको बहुत हिस्मन देववाना है। बर्नोरे मान्तीयीको दर है दि वनस्रीचें करवाना नहीं विला नी दुवानें कर कर केरी चाहिए। तिल्यू जब कर कर नहीं

116

रहा। सवा सिर्फ दुकानके माक्रिकको ही हो सकती है। कानुगर्ने दुकान बन्द करनेका बनिकार मही है। और बुकानमें गौकर काम कर सकते हैं। इसकिए बुकान बन्द करनेका प्रस्त नहीं एक्टा। सिर्फ दुकानके मास्किको जेककी असुविधा (मेरे द्विसावसे सुविधा) भोननी होगी। मैं इस फैसफेको बहुत की मती मानता है।

जाबादास हर्जाता जीर कर्ष भिम्न संकता है यह बात भी बहुत प्रोत्साहत देनेदाकी है। इस मुक्यमंका फैसका मासून हो जानपर मी यदि कोई भारतीय व्यापारी विवता है व्याहरी साहबंदी रण्ड

हो मानना होना कि हम इस खुनी कानुनके मोध्य ही है।

इसाम कमाजीने साहबी साहबके विकाफ मार-गाँट करनेकी छरियाद की बी। उस मकदमेकी सुनवाई ब्यवारको अदाकतमं हुई थी। इसाम कमासीने उसने बयान देते हुए सहा कि उन्होंने इसफ्तामा दिया इसका उन्हें पन्नतावा है। काननके सम्बन्तमें बोनोके बीच धर्म-विवाद हुआ वा और साहनी साहनने बंडा मारा था। परन्तु अब वे नहीं चाहते कि इसपर कोई सवा की जामे। साहबी साहबने भी उपर्युक्त भार-गीटकी बातको स्वीकार किया। जवाकत ठसाठस मरी हुई थी। मनिस्ट्रेटने ५ पीड जुमीने वा सात बिन चेककी सवा थी। **याह**नी साहबने बुर्माना देनेते साफ इनकार कर दिया अक्रिन औ युकाम कड़ोदियाने बनर्दस्ती नड हे विसा।

#### **ब्रिटिश मारतीय संबद्धी समितिकी ®**तक

संब और बार्स्टीय-विरोधी कानुस निविधी बैठक बुधवारको बारद वजे हुई थी। सी ईसप मिर्पी अध्यक्त वे। भी गांबीने कहा कि जब समाजको भी दुर्तम बीएका मुक्बमा ब्रावमें केना चाडिए। दक्षिण जासिका बिटिश मारतीय समितिको कायम रखनेकी व्यवस्था की जानी चाडिए और चैंकि समायकी स्थिति बाँगाबील है बसकिए बेहतर होगा कि मारतीय-विरोधी कानून निभिकी रकम जनके शासर्गे रखनेका निर्धय किया आये। यी उमाओ थी नायड भी बामद मुखानी भीर भी फैसी उस सम्बन्धने बोध भीर उसके बाद सर्वान्मितसे निम्न प्रस्ताव पास किये नवे

(१) बश्चिम काफिका बिटिस भारतीय समितिको एक वर्ष चकाया जाये सीर मेटालसे

पहले च महीनेके लिए सहायता माँकी जाये।

(२) भी दुर्लय वीराका मुक्तमा संघ कार्य बदाये तथा उत्तर २ पीड तक कर्य किया जामे।

(६) भारतीय-विरोधी कानून निभिक्ता हिसाब सठाकर वह रूक्य भी नांबीके सुपूर्व की जाये।

### भीर महार

में प्रजीयनके किए प्रार्वनापन विये हैं। मुझे यह सुचना केते हुए जेव है।

[युनराठीचे] इंडियन बोपिनियन २६-१ -१९ ७

र भूकमें नदीं पार नाम दिने को है।

# २५१ पत्र सर विसियम वेश्वरवनको

(बोहानिसवर्ग अक्टूबर ३१ १९ ७ छ पूर्वी

भवाम सर विकियम बंबरवर्ने वध्यस

विटिश समिति मारतीय राप्टीय महासभा सन्द्रम

[महोदय ]

एशियाई पंजीयन जविनियमक सम्बन्धमें जो नाजुक स्विति यहाँ उत्पन्न हो रही है उसकी नोर मैं बापका क्यान आकृषित करना चाहना है। पत्रीयनके खिए अन्तिम तिथि आसामी नवस्थर है। उसके पदचात विदाय मामलोका छोड़कर, कानुनके अन्तर्गत दिसे बानेबाछे पंजीवन-प्रमाणपत्राक किए श्रेजी सई अजियोको सरकार स्वीकार नहीं करनी। समन समाजको णान्कर भारतीय सामान्यत पत्नीयन कार्यास्यमें नहीं गये हैं और १३ स्वामिनोंमें स कवस २५ न ही काननकी समीनता स्वीकार करनके सम्बन्धमें प्रार्थनायब भेजे हैं। इससे माननाकी तीवता प्रकट हाती है। चड़न पानेका हमारे पास यह तरीका है कि कन्तुनको जब करलके सब परिणामोंको सहन किया बाये। सम्भव है, कुछको जो बहुत बड़े स्यापारी है, अपना सबस्य बिटबान करना पड़े। उनमें स बहुतेरे को इस बु सका अभी ही बनुमन कर रहे है नत्रोंक बुरातीय बोक विकेताओंने भारतीय व्यापारियोंका यदि व पंजीयन प्रमायपत्र पेस न कर सके कबार माछ देना बन्द न'र दिया है। गरीब भारतीय बपनी नौकरियोंसे हम्य भी बैठ है और तब भी कानुसके प्रति नहीं विरोध और यही पुठता बनी हुई है।

मेर सबकी राममें यह प्रश्न साम्राज्यीय महत्त्वकी बुध्दिस प्रथम सजीका तथा मारतक निए राजीय महस्वका है। जतएक गरा शक बाशा करता है कि मह मामभा कांग्रेसके कागामी कविवेधनम उत्साइके साथ उठाया वायगा और भारतकी सर्वसाधारक कनता भी इन प्रस्तपर सबोचित ब्यान बेगी। बीर इस उद्दश्यमें मेरा संच सम्मानपूर्वत बायकी सुनिस वहानुमृति और प्रात्माहनके किए अन्रोच करना है। मरे सबको चमता है कि प्रत्यक प्रारतीय बारके कारोमी पद्म समग आपका गारतका एक सबस बड़ा भूमचिन्तक मानना है। में आगा करता है कि हमारे इस वर्गमान संपर्वमें भी बाप मारतमें भारतीय विचारका हैसा मायक्रीन

करेंव को बारूसनीय प्रतीत हा।

मापका ईसप इस्माइल निया बम्पस

विदेशीने ]

वंडियन मोपिनियन २-११-१९ **अ** 

विटिश भारतीय संवी

रहा। सना तिर्फ दूकानमें शास्त्रिकों ही हो सनती है। कानूनमें दूकान कक्य करनेका अधिकार नहीं है। और दूकानमें शीक्द काथ कर एकते हैं। इसकिए दूकान कव्य करनेका प्रकासही रहता। सिर्फ दूकानमें सामिकनों कोकनी कसुनिवा (गेरे हिवाबसे शुक्तिया) मोगनी होती। मैं हम फैसकेरों बहुत कीमती सामता हैं।

वारातांध हुर्याना बीर कर्ष मिक धरता है यह बात भी बहुत प्रोत्साहर बेनेवाभी है। इस मुख्यमंत्रा फैसका मालूम हो बानेपर भी यवि कोई मारतीय व्यापारी क्रिणता है तो मानना होया कि हम इस बुनी कानूनके योग्य ही है।

### *छा।हवी साह्*को *इण्ड*

इसाम कनाकीने चाहुनी चाहुनके विकास नार-मीट करनेकी खरिलाह को थी। एस मुक्तमेकी मुनवाई बुदबारको बगलवाई हुई थी। इसाम कमाफीने उसने बनान देते हुए कहा है उन्होंने हरूकमाना दिया इसका कर्ने पक्रमावाई। कानुनके सम्बन्धने होने बने-दिवाह हुमा ना और साहनी साहुन नेवा भारत था। परन्तु कब वे मूर्ती चाहुने कि इस्तर कोई स्वा दी बावे। साहनी साहुनने भी उपर्युक्त मार-मीटकी बरुको स्वीकार किमा। बदाकर उदास्थ मरी हुई थी। मीबस्ट्रेस्टरे ५ पीड बुमिने या साह दिन बेककी स्वा दी। साहुनी साहुनने बुमिना देनसे साक इनकार कर दिवा सेकिन सी मुकाम कड़ीवियाने नवदंशी बहु है दिया।

#### ब्रिटिश भारतीय चयकी चमितिकी बैठक

मंद्र और नाट्योग-निरोधी कानून निर्मिष्ठ बैटक वृद्धवादको बार्ड कहे हुई थी। शी ईनर निर्मा बच्चक थे। भी वार्षीने कहा कि वह समावको शी पुढंम बीराका मुक्दमा हामसे केना माहिए। बीक्षक बाधिका विधिव नार्योग समितिको वाचन रान्नेकी स्ववस्था को जानी माहिए और चुक्कि समावकी स्थिति बीज्योक है इसिफ बेहतर होना कि मारतीय-विराम कानून निर्मिक्त रकम उनके हाममें ग्लानेका निर्मय किया याने। भी उमरती सी नामह भी बानव मुनाबी बीर भी खेली उन सम्बन्धने बीके बीर उच्छे बाद स्वीनृतिकि निरम प्रस्ताद पाछ किने यहे

(१) वरित्र आफ्रिका ब्रिटिस मास्तीय समितिको एक वर्ष चलाया जाये और नेटासम

पहल च महीनेदे लिए शहावता गाँगी जाये।

(२) भी दुर्भन वीधका मुक्तस्या सम् आये बदाये तथा उत्तपर २ पीड तक तर्प किला बाये।

(२) आर्गीय-विरोधी वातून निविका हिमाब स्टास्टर बहु रक्तम भी गाँचीक नुपूर्व की जाये।

#### भीर गदार

ने पत्रीपनक सिए प्रार्थनापन विषे हैं। मुझे यह मूचना देने हुए गेर है।

[मुजरानीमें] इंडियन कोमिनियन २६-१०-१९ ॥

र क्ष्यचा चार मात्र दिश्तव है।

मैं यह भी कह हूँ कि अमनोंको छोड़कर सायल ही कोई ह्यावार बेनत रह हों किन्तु हुनास्तरिकों बद्धापनाक किए हमें विजया समय निका का उसमें ट्राल्याकक कोने-जैतरिके हिन्सों — अने कारत बारियों वह पहुँ ए हर मारखीय वह पहुँच पाना मेरे संघके कृतवे बाहरकी का वी । बन्ता वाद बारियों ने समय करना पड़ हम है उनके कारण मारखीय एक वहीं वासकें ट्राल्याक छोड़कर जा कुछे हैं। सभी मानते हैं कि सानिन-त्या सम्मादेशके अन्तवन विदित्त मारखीयाकों देश वाद के स्वतंत्र कि सानि-त्या सम्मादेशके अन्तवन विदित्त मारखीयाकों देश का कुछे हैं। सानि मानते हैं कि सानिन-त्या सम्मादेशके अन्तवन विदित्त मारखीयाकों देश का कुछ हो के अनिक दिन का मारखीय के अन्तवन विदित्त मारखीयाकों देश का मारखीयाकों का अने का अने का कि सानि का मारखीयाकों प्रत्य का मारखीयाकों का का मारखीयाकों का का का मारखीया प्रत्य का कि मारखीया प्रत्य का कि सानिक करीय है। मेरे सान्य का हमारखीया का का मारखीया के के अभिक करीय है। मेरे सान्य का हमारखीया का का मारखीया के विका मारखीया के के अभिक करीय है। मेरे सान्य का हमारखीया का का मारखीया के विका मारखीया के के अभिक करीय है। मेरे सान्य का मारखीया का का मारखीया के सान्य का मारखीया का कि मारखीया का कि मारखीया के का मारखीया के पर प्रतिवाद मारखीया का मारखीया का मारखीया का मारखीया के पर प्रतिवाद मारखीया का मारखीया का मारखीया के पर प्रतिवाद के पर प्रतिवाद का मारखीया का मारखीया का मारखीया का मारखीया का मारखीया के पर प्रतिवाद का मारखीया का

सन्तम भग नम्म सन्तराका प्यान एतियाई कातृन वयोषन बिविन्यमंत्रे विवद्ध दम भगानकी तीव मानवादी बोर आकृषिन करणा है दिसका कि सदा वस प्रतिनिधि है। समावका देकर नित्त बार न्या किया पर है दस्ति देकाइ प्रतास मानदार करवा व्यवस्थ कातृनको समाय नरकार नहीं रहा है। बेल्प बान यह है कि न्य नातृन द्वारा म्यासपर वो व्यवस्थी दी यह है उनकी बनुमृति कहा बानुविद्ध वसान निहन व्यवस्थ मानदासी हो से मुनीवृत्ते मानदा रण नैया हा अनुस्ता कर निया है या अनावासक प्रतिरोधको सिहा, दिस क्या विद्या मानदार स्वत्य स्वस्था है, उन्हें सानदी पहुँची।

> (भापना जाहि ईसप मिमों अध्यप

अप्यथ विद्या भारतीय संय]

[শহর্মান]

रुम्मदान सीहर २-११-१९ э

# २५२ पत्र उपनिवेदा-सचिवको'

<u>चोहानिसवर्ग</u> नवस्वर १ १९ अ

सेवार्से स्पनिवेश-सचिव **जिटारिया** महोदय

मैं जापकी सेकामें आक-पार्शकक्षे पृथियाई पंजीवन कानुनके विषयमें ट्रान्सवास-मरके विटिस मास्त्रीयोंका प्राचनापत्र येन एहा है। सामगें अनुयानकोंको दी गई द्वितायतोंकी रेपक प्रति की है।

कुछ मारदीयोले उक्त कानुनके अन्देश्य शनाये गये विनियमों में संसोधनकी माँग अरदे हए सरकारको एक पत्र किसा वा। अब उपनिवेशमें फार्म वॉट गर्व उस समय तक उस पंत्रका कोई उत्तर नहीं जाया वा और न ही उसे वापस किया नया था। लेकिन तबसे सर्वाप सबंदी स्टेंगमान एसेकेन व कबके मुवधिकसोंको कोई संतीपननक उत्तर नहीं मिका है बीर फर्कता उन्होने अपना पत्र बापस भी के किया है, तकापि मेरे संबकी समिति बाहती है कि में उक्त प्रार्थनापत्र प्रेपित करूँ क्योंकि उसमें उसपर हस्ताकार करनेवाले क्रोगॉकी भावनाएँ सिलिहित है। मेरे संबकी नम्भ सम्मतिमें प्रार्थनापन उसके हारा अपनाये वये क्लका बौचित्य पुरा-पुरा सिद्ध कर देता है और उससे यह प्रकट होता है कि वह उपनिवेशमें उत्तेवाने मारतीयोंके मारी बहुमतका प्रतिनिधित्व करता है। प्रार्वनापत्र कुछ दिनीसे तैयार पड़ा वा केकिन संबते इसे पेस करना रोक रखा नगीकि वह प्रवीयत-कार्याक्यके बोहातिसवर्यने सके धानेकी सविमें समावकी नतिनिधियोंकी परच करना चाइता वा।

प्रार्थनापत्रपर ४५२२ इस्ताबर है जीर ने इस्ताबरकर्ता द्वान्यनासके २९ नयरॉ गांची और जिलोमों से हैं। केन्द्रोंके अनसार विश्लेषण इस प्रकार है जोद्वातिसवर्ग २ ८५ म्पनमेयर, १ ८ स्डीपूर्न १३६ क्लासंडींप १७९ विभित्तन ३ वॉल्सवर्ग १२९ बिनोनी ९१ मॉडएडोटीन ५१ प्रिटोरिया ५७० पीटर्सवर्य और स्पेस्रोनकेन केरीनिर्गिय ७६ हाइडेलवर्व ६६ बैकफर १४ स्टैकीन १२६ फोस्सरस्ट ३६ बास्स्ट्रेस १२ पीर रिटीफ, ३ बेमाल १८ निजनमर्थ २९ बेसफास्ट मेमाबोवोर्न और बाटरवास बार्बर्टन ६८ पॉनेफट्टम ११४ केन्टर्सडॉर्प १२ वसावर्सडॉर्प ४१ क्रिकेबराना २४ किलतनका ७ भीसर ५९ स्टनकर्य ५४ अश्मीका २।

दान्धराक्षमें भारतके हिन्तू मुसकमान ईसाई और पारसी है तका मुस्तमान तीन क्सिनोर्ने बेंटे इए हैं सूरती कॉकनी तना नेमन। उसी प्रकार हिन्तू भी गुबराती महासी

र क्यानर २, १९०० के इंडियन ऑप्लियनमें ता तका सरांव कारित किया क्या वा । १. ऐक्टि "मीनक्टम मार्चनारम " युष्ट २,१७-३८ ।

वो बनरक स्मटन तथा उनका अधिनियम भाग्यीय समामको व सकता है तो मुझे अपने रेगनास्मिति यह कहनेमें कोई हिषक नहीं होगी कि वे किसी भी कीमतपर हुयरे सामको सेनेंसे इनकार कर में। और तब आप देखीं कि कानून बारा मिकनेवाकी सारी मुनिवार्मोको तो हम प्राप्त करेंगे सेकिन प्रवासी प्रतिव मक विभेषक मा उमसे भी सकत कोई और कानून हमारे समामको इस सीवे और तंग रास्त्री नहीं हटा सकेगा। यदि उसने हम दिया और में इस नहीं कहता कि बहु ऐसा नहीं करेगा से प्रति महान हमारे समामको इस सीवे और तंग रास्त्रीय नहीं हटा सकेगा। यदि उसने हम दिया और में इस नहीं कहता कि बहु ऐसा नहीं करेगा सो प्रत्येक आयतीय बानता है कि दोनों और वार्ष है।

ৰাণকা আহি নী০ ক০ নামী

[अंप्रवीसे ] द्वालाचाक सीवर, २-११-१९ ७

# २५४ पत्र सर विलियम वेडरवर्नको

[बोहानिसकर्ष नवस्वर २,१९ ७के पूर्व]

सेवामें घर विक्रियम वेडरवर्त कम्मल विश्य-समिति नास्त्रीय राज्यीय सञ्जासवा करूत [महोसद]

एपियाई पंत्रीयन अधिनियमके सन्तर्यार्थे मेरा संध क्या स्वयमिक कर रहा है। क्या अधिक क्या कर रहा है। क्या आधिक स्वयम् स्वयमें अपने औष कोई आदिन्द प्रेमास हो। है। विभाग आप्तिक हिल्ला मुख्यमान पारणी हंगाई — स्व विक्रमुक्तर सबसे हिन के हिन के प्रित्त के प्रतिक कार्यों के प्रतिक कर सिक्त कर है। हुए बार्सीने एसियाई पर्योक्त अविक्रम मार्टीय मुनक्तानीको विरोध क्या के प्रमान करता है। हुएने स्वार्थ क्यों कर कार्यी अधिक की है कर नाम संवक्त कार्यों में अधिक करना है तथा विक्रम स्वर्ता कर प्रतिक करना है तथा विक्रम स्वर्त के प्रतिक करना है तथा विक्रम स्वर्त के स्वर्त के प्रतिक करना है तथा कार्यों के स्वर्त के स्वर्त के प्रतिक करना है कार्यों के स्वर्त के

## २५३ पत्र ंद्रान्सवाल लीडर'को

[जोहानिसवर्ग] भवस्वर १ [१९ ७]

[सम्पादक 'ट्रान्सवास भीडर' बोहानिसंबर्गं]

महोरम

करने बावके अंकके वाकेकार्य बारणे विटिय पारतीय संवरर एपियाई पंजीयन विस्त सम्मे बावके अंकके वाकेकार्य बारणे विटिय पारतीय संवरर एपियाई पंजीयन विस्त कियार वार्रेस यह वस्त्र व्यवस्थान केरा वार्रेस वस्त्र प्रतिवाद करवार है। स्वके कियी पराधिकारी हाए ऐसा वस्त्र वार्य है। स्वके कियी पराधिकारी हाए ऐसा वस्त्र वार्य प्रतिवाद है। विवाद है कि हमारे हुक वर्तवाद पेसा वस्त्र वार्य है। से बातवा है कि हमारे हुक वर्तवाद पी मार्य हो वस्त्र वार्य के विद्या पा किया प्रतिवाद केरा हुक वर्तवाद पी मार्य हो वस्त्र वार्य है। से बातवाद केरा वार्य पा । केरिया प्रतिवाद वार्य वार्य वार्य है। से वार्य है कि कमारे-कम ऐसे भार व्यवस्थित विद्या है कि कमारे-कम ऐसे भार व्यवस्थित विद्य है कि कमारे-कम ऐसे भार व्यवस्थित विद्य है कि कमारे-कम ऐसे भार व्यवस्थित विद्य है का वार्य वार्य है विद्य वार्य प्रतिवाद वार्य है विद्या वार्य वार्य वार्य वार्य वार्य है विद्य वार्य वार्य वार्य है वीर क्यांवित उन्हें सामावपत्र निष्ठ मी समावपत्र के वार्य वार्य वार्य है विद्य वार्य वार्य वार्य है विद्य वार्य वार्य वार्य है वार्य केरा कि स्वाप्त वार्य है वार्य वार्य है वार्य केरा वार्य की वार्य वार्य है वार्य वार्य हो वार्य की वार्य वार्य वार्य है वार्य वार्य हो वार्य है वार्य वार्य वार्य है। वार्य वार्य है वार्य है वार्य है की वार्य वार्य वार्य है। वार्य वार्य वार्य वार्य है वार्य वार्य वार्य है वार्य वार्य है वार्य वार्य हो वार्य है वार्य है वार्य हमारे हम्म वार्य हम्म वार्य हमार्य हमार हमार्य हमार हमार्य हमार्य हमार्य हमार्य हमार्य हमार्य हमार हमार्य हमार्य हमार्य हमार हमार्य हमार हमार्य हमार हमार हमार हमार हमार हमार हमा

बहि सरकार बनियों केनेके किए स्वतर सुना रखती है तो मुने विनयपूर्वक इस बादछे इसकार करना होगा कि यह कोई शक्तमसमाहरू-भर्ग रियायत है स्वीके यह विकास माधीमोली उनमें सरकार काम करनी कमनीरोकी मंदूर करना होगा। बिटिय माधीम संपन्नी वायन नमाणापूर्वक तथा सम्मादार शेरणांके सर्वीमुत होकर सरकारको पूर्णोंची सी है कि वह निद्यता बूरा कर सके कर के। हुने पंत्रीयमकी विकासियोंकी वकरत नहीं है बीर बिट बरलेसरॉकी मतकताने नारवीसोंकी उच चीनसे दूर रखा है वो उनकी नवरोंने एक संकरका मुख है, दो यह एक्टेंडा निरोधियानें भी वरती बायेगी।

भाप पुछरे हैं कि उस क्यानें बालीक विरोध क्या कान हो उकता है जब कि कारक स्मर्ट्ड बीस-अमकी वे रहे हैं और सामाज्य-अस्कार हस्तकोप करनेते इनकार कर रही है। बहुतिक माने पठा है भारतीयोंकी मणिया स्मायके स्थान के स्वीकार निर्मेक हस्तकोपों विषया है भी रत हैं। अफल स्वरूस कारण मानवाले विद्यालाक स्वीकार किये बानेंगें। यक्षि मारतीय समाय माम को प्रवास कर रहा है बहु वहि सप्तक हो गया तो नियमेंह मारतीयोंकी उपनिवेदाने एक प्रतिस्था पर्णा होनेकी मासा है, स्वापित उन्हें यह भी सकती सर्वाद मामून है कि इस मध्यो जनका सर्वेश नरहा हो बास-कार है। किन्तु अपर एंसा हो बादे विस्का माने वर्षोंग स्वी है तो क्योंने कर उन्हें बास-कार तो बक्स हो होता। मौर यहि उस कामको सराकृति एक प्रकार स्वरूर, पूसरे प्रकोरों उस सम्पूर्ण कामको रक्का जाने होनेपर भी वनरक स्मद्रशने जूझते रहें। फिर देखेंने कि बीयर विभेयत-नैनी रहा लूनी कानूनकी होती है या नहीं। जनके किना रण वगतमें कहीं थी नहीं वसा।

[गुजरातीसे ]

इंडियन सीपिनियन २--११--१ ७

## २५६ सच्ची मित्रता

नियन्देह बनूमकीनिनके मित्र (फंड) की हमारे प्रति सक्की मित्रता है। फंड के मन्पादकने बपने २४ दारीबके बंकमें गिंतवार्ड कानुस्तर कड़ी टीका की है। उसमें बनाया है कि यी मार्त्यीय किरोब करते हैं उन्हें बन्यवाद दिया पाना चाहिए। कुछ मार्त्यीय करके मारं पंत्रीयन करवा में दो उससे कुछ भी नहीं बनता। किन्तु को विरोध करते हैं सबबा देय छोकर को बात है से पिक्र करते हैं कि कानन बचा है।

उँह सि समादको नास्प्रवास सरकारको समाह वो है कि उसे सोय-समादक करम करना चाहिए। मदि एसियाइसको निकास बाहर करना हा यो उसके किए सादमी है कि पर उन्हें ह्यांना है। इस अपने पारकोने सारा सेल पहनेका अनरीय करते हैं।

[बुबरावीस]

इंडियन बोधिनियन २-११-१९ ७

# २५७ ब्लूमफींटीनका 'नित्र' फिर भारतीयोंकी सहायतापर

## कानून नासमधी-भरा और अन्यायपूर्व है"

रूमसौरीत केंडके २४ तारीयके अंकर्मे ट्रास्पनास भारतीयकि समर्थनमें एक अवसेख निम्म प्रकार के

पिनोरियान पावर निमी है कि नरकारको सम रहा है भारतीयोंडा संताहमक प्रतिगार कराने-सार ही दूरनो लगा है। इस मास्त्राहम कारल यह सताया गया कि किरोरियान समाना ४८ मारतीय पत्रीहन हो चूर है निमये बुछ ता समानक सन्त है सार हुए लोग है। परन्तु बागतित्वयोंने जो कि भारतीयका प्रयास कात्र है करक १६ व्यक्तियान पत्रीयन करवाया है जिनमें एक व्यक्ति स्थातीय है और सम्य बाहरक प्रवास है। हमारा त्यास है कि इन सौरतीकी स्रोधा तीचकी सानमें सिक्त सब नामाया देश है। मानम हुआ है कस सन्ते देवतन क्यायन १ भारतीय जा तामावाकत है। होने चाहिए भारता के लिए त्यास होनेबास है।

<sup>ैं</sup> भा करता है कि कह देश महाधित होटेश कमने दम दो दिन कहरे जानुदाने किया गया वा । फे. प्रीप्त करता प्रीपक ।

138

केकिन ट्राप्सदास कानूनके अन्तर्गत यह कदम निदान्त जावस्यक समझा गया है और हो भी गमा है। दक्षिण जाफिकाके बूसरे कानून हुने सामान्य रूपसे जनौपार्जनके सामनीसे वंत्रित करते इ द्वारसवाक पत्रीयन अधिनियम हमें पुंसत्वहीन बनाता है और हमें सगमग युकामीकी स्वितिमें पहुँचा रेता है। बीर चूँकि यह प्रश्न मधकमानोंको कास तौरसे प्रमानित करता है इसकिए यदि राष्ट्रीय कांग्रस ट्रान्सवानके मामकेको विशेष महत्त्व दे तो यह उसके किए सायव योमनीव ही द्वोगा । क्यांचित् विसम्बर मासके बन्ततक बहुत-से मारतीय एक शिक्षान्तके किए कारानासका रुख भी पा चुकेंथे और इस प्रकार शहासमाका विविदेशन प्रारम्भ होने तक बहुद ही नाजुक हास्त्व पैदा हो बायेगी।

[अरापका जावि

इमाम बस्दुछ काविर सासम बाबबीर कार्ववाहक जञ्चक हमीदिया इस्कामिया अंजुमत]

[बंबनीसे]

इंडियन बोविनियन २-११-१९ ७

## २५५ जनरस स्मट्सकी बहाबुरी (?)

बहुतेरे मारतीय औरतों-वैसे कर मने हैं कि जनरक स्मट्स तो ऐसे हैं कि को कहा है वह करने ही। यत सप्ताह हम वह सुचित कर चुके हैं कि उन्होंने दुकारों बन्द करनेके सम्बन्धमे कानून बनाया और रूपे हाव नापस के किया। यह कानून एक सप्ताह भर गबट में रहा था इसी बीच बहुतेरे मोरे दुकानवारीने उसका विरोध किया और बनरक स्मृद्ध ठंडे पड़ दमें । सन्होंने प्रवासित करनेके दस दिनके अन्वर ही उस कानूनको सीच सिमा। इसी प्रकार उन्होंन बीयर विवयक (बीयर विक) तवा काफिरों-सम्बन्धी कानून बापस किये में। वुकान सम्बन्धी कानून सन्होंने ट्रान्सवासके बोरोंके समसे बापस किया का और इसरे थी

कानून इसमिए वापस सिमे ने कि इल्डैडमें उनका भोग विरोध हुवा था।

मारतीय माह्योको ये ठीन उवाहरन अन्ध्री तरह बाद रखने नाहिए। उसका तालर्य यह है कि बहादुरसे दो बनरफ स्मद्स शरते हैं। किन्दु जिस प्रकार कोई शरपोक पवि अपनी पत्नीपर पूरी महादुरी विकाला है उसी प्रकार बनरक स्मट्स भी उन्हीं कोनॉपर बहुत्पुरी बताते हैं यो उनसे करते हैं अर्थात् भी स्त्री-वैंसे हैं। सन्हें भीरे व्यापारियोसे करना पकृता 🛊 नमोकि उनकी सत्ता बोर्रोपर वश्कम्बित है। वे मारतीयसि नमों डरले समे ? मार तीमॉका रूम को शिव्योंके समान विनमें इस बार बदकता है। वही भारतीय वरना देनेवाला वनता है और वही मुकासीका पहा केता है वही कानुसका विरोध करनके फिए सम्बक्त-पर वहुन करता है और बड़ी इक्तफनामा देकर गुकामीकी साड़ी पहनता है बड़ी एक कसमसे हस्ताक्षर करता है कि मुशकी कमम में कानून स्वीकार नहीं करूँगा और दूसरी कक्ससे कहता है कि मुझे युकामी तो चाहिए ही। अब बताइए, जनरक्ष स्मद्स क्यों डरेंसे? एक युनाइफ नव मी है छड़ी। वह है जो भारतीय बगीतक फितके नहीं है वे बन्ततक बरबाद

ट्राम्मवास सरकार तो सपनी जोरचे जितना बन पाया कर कुछी है। ट्रान्सवास सरकारके सम्बादिक करना पहेंचा पन सकते मनमें एवा पाव हो जायेगा जो कभी भर नहीं मकता। बीर तब यदि ऐसा प्रश्न मनुष्य मन्त्र एवा पाव हो जायेगा जो कभी भर नहीं मकता। बीर तब यदि ऐसा प्रश्न मनुष्य मन्त्र सहसा है क्या वाच कि तम्म कि करना मही वाहा पाव किर मी कोई इनकार न कर सकेवा कि हान्त्रवालने अपना एपियाई प्रश्न एम देपने नियमना पुरू किया है कि उससे बड़ी सरकारकी एपियाई प्रस्त-विषयक मुगीवनमें बिद्ध हुए जिना एहं है। नहीं परती।

### मासमझी-मरा भीर सम्यापपूर्ण कानूम

वत ह्य पंजीवन कानुनवां नामयती मन बीर बन्यावपूर्ण मानते हैं। हम यह नहीं मानते हि मारवीय नरकारके खावामें मानर वहीं मानकार हामबान मरकारण मार कार कार्यों जो एक्सियों के महत्य के स्वावपें माने कहीं मानकार हामबान मरकारण मारवार कार्यों की एक्सियों के निवी कारकों की हमारे देगाने वारवीयोंकी बाते दिया जाये। इस्कें उपनिवेदोंने कार्नोवकों बहुत ही महत करवा है उचके निवी नामको बौंव मा रही हा तो भी बहु उपनिवेदोंकी वार्ती एक्सार के मनुमार कमाने देता है। बीर व वह करते स्वत्यों के स्वत्या करते कार्यों है। बीर व वह करते स्वत्यों की कार्यों में मह कार्यों उपनिवेद्यां के स्वत्या करता है। बारवार कार्यों कार्यों कार्यों कार्यों कार्यों कार्यों कार्यों कार्यों मराम करता हमर राज्यिक करते मारवार करता है। इस्मावाल यह गव क्यीकार करता है। उत्तरक वायाओं मराम ववशि की कारता रही है उसके वाया उनक करवें कर किया उपनिवादयां मर्यों कराने वाया कीर्यों करता रही है उसके वाया उनक करवें कर किया उपनिवादयां मरी है। या क्या कीर्यं करवा मार्यं कर्यों करते हो। है

#### भएता मार्ग

दनता नान्नेके बाद जब हम उचित वार्ष मुसान है। पहला यह है कि एला रानूत बनाया जा गरणा है जिसके द्वारा नय जानवारको जानन परवार नार दिया म में । दूसना यह है कि एस निवम बनाय जा नार्टने हैं जिलें उन नारे एरिया परिदारों पालता हुएया की दुरानवारकों रहुता चारते हैं। यदि कोई पतिवार्य एक बानुस्ता पालत बरतती जोसी राम्यवाल छोड़ना पराय करे और यह सिद्ध कर है है पीरदेनों उस गाँव हाती है ना उस पूरा हर्जान रिया जाना चाहिए। मान में हि एस नार राम्यवानक गाँवी भागीय जाना चाहें में। थी उसके हम राम्यवानक गाँव भागीय कर है शे पत्ते जातेला जह लिये भागीय वस्तर्क राम्यत नम ही हाता। हिए दस समारत प्रीत पत्ताराया माण नेत्र लिए नम प्रवारके गाँव बसी नगरता भी योग सा देशी ही। मार्गाचारी परेगानियों भी बाधम पुदका एन वारणा है इस वस्तर किए गाँव भी सार्गाचारी परेगानियों भी बाधम पुदका एन वारणा है एक वस्तर किए गाँव भी सार्गाचार वार्य है। चार होर वरित मार्गानिया एक वस्तर है ना गाँव पित सार्योद सद्वार दिया चार नी मार्गा। कि इस परण वार्य पर है है। उस हिम्में कार्यारा है कि वार्य नागीय। किए एक स्वार्य है। हम प्रवास है

## यान्तीर्पोर्ने भी थी**वे बहु**त मामर्द

यदि जुरुमपर-जुरुम करके परेसान किया थाये तो फिर मारतीयोंमें भी बोड़े बहुत मामद निकल ही आयेंगे। ऐसा तो गोरे हों या काले सबमें होता है। जिस काननको स्वयं ही अपभानअनक और अत्याभारपर्व भागते है उसके सामने बरके मारे यदि ४ या ५ भाष्त्रीय शुरू आते हैं तो इससे इसे कुछ भी नहीं समता। हमें को बात सास तौरसं ध्यानमें केने योग्य संगती है सो यह है कि बर नानेवाकोंकी बपेका वारमसम्मानके हेत् देश स्रोडकर जानेवालोंकी सस्या बहुत विषक है। ट्रान्समास सरकारने को बंबा मक्तियार किया है उसमें नैतिकता भृती है। ऐसे कारोबारको मुर्वेदा पूर्ण कहना चाहिए। जिल ब्रिटिश भारतीयोंने काननका विरोध किया है उनको ट्रान्स बाक्रमें बसनेका परा वैकानिक अधिकार है जिसमें बोई सलोह नहीं। यह हक उन्हें इसिन्ए प्राप्त हुआ है कि वे अपने समयसे यहाँ रहते था रहे हैं। सरकारने निश्चव किया है कि यदि में अब बाये और भी उस मधिकारका उपमीय करना चाहते हों तो उन्हें इस कानूनके छानने मुकता होगा --- एक ऐसे कानूनके छामने को उन्हें साबारे और कफंगेका किताब देता है। हमें तो नहीं कगता कि सरकारको ऐसा करनेका पाप भी विकार है। तब जानते हैं कि ट्रान्तवाक्षमें वेंगुक्तियोंकी छाप सेकर पंजीयत करनेकी व्यवस्था केवल कैवियों और जीनी गिरमिटियोंपर ही आयु होती है। किसीको सायद यह अगे कि भारतीय भी हरूके बर्बेके कांच है इसकिए उत्पर भी यह पंजीवन आग् किया वा सकता है। मान में कि वे हकके वर्वे के हैं तो क्या अपना ऊँचा वर्जी विकानेके किए जनपर श्राम्य किया जामे ?

## भारतीय निम्न कोटिके € !

परन्तु जीन कहता है कि भाज्यीय हुक्के बर्जि हैं ? हमारी भारतीय देनारें ऐसी दुक्कियों है को गोरी विजानी चुनिवावे चुनिवा दुक्कि व्यवक्ता नामी बाती है। हमारे विवाहकाओं के बेस्ट-बेस्ट गारियों पिकीं में भारतीय विवाह में बार-कार बेस्टे हैं। उत्तवात कीर ऐसी हो कर मिकालों में एसियाइयों के सामने चुटेनेर के केन कम मिकालों एसियाइयों के सामने दें तो हुक निकाकर समर्थी में पिकाल करें तो हुक निकाकर समर्थी प्रविद्या करें तो हुक निकाकर समर्थी एसियाइकी कोरा कभी हुए नाहीं सकता। हुक्कियाकों विश्व वीकी मारतीयों की रक्षा या पूर्व है ज्येते हम निध्येषह कहा एकते हैं कि उत्तवा पार्व है ज्येते हम निध्येषह कहा एकते हैं कि उत्तवा वार्ष कर स्थान

#### चड विद्यायता विसमें विच नियारी?

परन्तु सह निष्येच्या फिठने विन निमेनी इस विश्वयों योरे राजनीतित कड़े चिनित्त है। सन्तर है कि एपिजारे आसंबा कोण बणती सतास्थिकी विद्वारों हुक हो परीमें बाव बारेंने और पविचाने औरांकी पढ़ात्र वेंद्री पहुंचे भी एक नहीं कई बार में पविचानों पढ़ाह चुने हैं। वे चये नहीं यह बनाय बात है। किन्तु उन्हें बसानेके किए हुम्म निया है कि बी हाओं काशिय और उनके साथी अने ही हक्कड़े विना ही पंजीकरण करा हैं। इसकिए जब सेमनॉका प्रकरण समाप्त हुआ । जब दूसरे सार्ट्यीश के बारेमें देखना सकी हैं।

### इमीदिया इस्छामिया असुमम

बंबमतको बैठक नियमानुसार हुई थी। मोकबी साहुव बहुमद मूरूपारने ऐसा मायम रिया कि कुछ कोगॉली बोबोंसे आंगू बहुने कमे। उन्होंने कुरान सरीफ में से कई मिमांस देकर बजाया कि इस सानुको सामन सुमनेबाका बयने ईसानो हुए को बैठेगा। भी गांधील दुक्तिय करियतरके साथ वयानी मंटका हाक सवीपमें मुनामा और सरकारको इस्मीनान करानेके किए स्वाइ की कि एक दिन बराना न दिया जायो मौकबी साइबन किर बाद होकर यह समाह सी कि एक म्यक्तिको बास सीरले मारतमें अगृति फैडानके किए बाना बाहिए। मी हुबाहियान बताया कि दुक्तिमने सी सामनोको मायापी पत्नी और उनक को बर्गके कब्बका अंगून समावास ई. बीर सी बर्बाने बरदनमें कुछ हिनुकोंके बनुमतियक कात्र साथे है। सी उनरवीने कहा कि नवम्बरन नेनामोंको सोक-मोद बुम्कर कोमोंको सारी स्वधिकत बतानी वाहिए।

यश्चियाई भीवनगृह

नगरपातिकाने मारतीय भोजगृहा बौर हुणी भौजनाक्याँने सम्बन्धमें नियम बनाय हैं। रुग नियमाने एक यह है कि भोजनपुड़क माक्रिकती सनुशस्त्रियों नैनकर गांच ही होना नाहर । स्वपर ब्रिटिंग भारतीय संबने साथित की है बौर सरकारको निन्नानुमार पत्र किया है

मरे छमने नगरपासिकाके उपनिवर्माम एक बारा यह देखी है कि एबियाई माननहुष्कि मास्किक मोतनगृहींमें महामक मैनेकरोड़ी बगह केक मोरोड़ो ही रखें। इसके अमारा एवियाई मोतनगृहींके मासिकाँको मोरिटा हारा यह बनर की मई है कि नगरपासिकाको सम्मव है, सहायक मैनेकरीक नामाँको ककरत होगी। इससिए प्रत्यक मोननगृहका मासिक बनने सहायकका नाम मुख्य मेने। " सस कुनताने प्रकट होना है का परासाकिन मोरे सबका हुनरे किसी महायककी नियुचिनके किए मासिकाको काम करना चाहती है।

परिपाई मोननगृहाँकी गंक्स बहुत थोड़ी है। हिन्दुकों और मुतकसारोंको अपने मोननकी अनुबक्ति आब गाँन महायपना किसी भी अकारना सम्बन्ध हानेसे सामित आपत्ति है। "मोक समाचा इन मोनगृहाँमें रोजाना समये ज्यादा श्राहण पापन हूँ जाने हा। देन मानिकोट किए गोरे महायपना चर्च कठाना समय पूर्व है।

मरे सबकी लक्ष सम्मतिमें जा बाइम एरिवाई बोबन्गृहवाले हैं उत्पर इसस वैदी मशीवन आ बावगी। इक्तियु भरा तंत्र बाला करना है कि सरवार इस प्रवारक निज्ञाहो मजुर न करेगी।

इस कानुन है पान हो जानेका जब है। इसका अब यह हुना कि रिन्तुकों और मृतक सनोंको परोतनकाका और उनके किए मौजन सामधी बादि खानवाका कोरा हाना चाहिए। स्म तरावानकी सीमा प्रकट होगी है। मृते को एक यही बान मृत सबती है कि सनि हैने कारतीय इस कर बानुन है विरावयें हार या गय ना दिर हमारा वर्ष प्रतिस्थ साहि करी के कारतीय इस कर बानुन है विरावयें हार या गय ना दिर हमारा वर्ष प्रतिस्थ साहि सम्पूरी गाँची शासमाव

३२४ वाहरः

बाहर रहनेकी स्वतन्त्रता गहीं थी जा छकती। हमारा वेश अपने ही किए रखनेका हमें पूर्व अधिकार है। परदेशी स्नेमोको इस वेशपर पूरी तरह का बानेसे रोफनको हमें पूरी सत्ता है। किन्दु दन विवेधिमोंको अपनानित करने जवना हानि पहुँचानेका हमें कुछ मी अधिकार नहीं है।

[गुजरातीसे]

इंडियन बोपिनियन २-११-१९ ७

## २५८ सन्दनमें मुसस्रमानोंकी बठक

सभवारों सबर है कि अन्यनमें नये कानूनका विरोध करनेके किए मुख्यमानोकी एक धमा होनेवाकी है। जह सबर प्रामुखी नहीं है। अन्यनमें रहनेवाके मुख्यमान धर्मी कीमों नीर सभी देखीं है। अनमें नीरे भी है। उनकी सभावन सबर पहे विना नही रहेगा। इस्से मुख्यमान माहनोंको ज्यादा चायून रहकर तथा स्थादा हिम्मतसे हान्यसामकी कड़ाईमें मान केना चाहिए।

[गुबरातीकेः]

इंडियन कोविनियन २-११-१९ ७

## २५९ जोहानिसबर्गकी चिद्ठी

## मस्तिम चप्ताह

सन बन्नुवरके निवस किस है। इस विद्वित कार्यन्त सहित फिस कार्यांक्य उठ कुमित कार्यांक्य उठ कुमित कार्यांक्य को मार्टी मंत्र कार्यांक्य के स्वत है। तमार सेवन नोयों नी र मोर्टी को किस निवस है। वित्त प्राप्त सेवन नोयों नी र मोर्टी हो भी उपार सेवन ना मेर्टी कहि किन्तु ऐसी नासा बंबरी है कि पीटवंडर्कि पविश्वास नीर पीट रिटीफर्से को दो-बीम नेमन हैं के मेरिनीफ क्षेत्र करते कुट-सक्का कुम्बार करते। नाकी सो बहु एक से ने के भी श्रीकृत्य करते कुट-सक्का कुम्बार्स कार्य करते कार्य करते कुट-सक्का कुम्बार्स करते हमार्थ करते कुट-सक्का कुम्बार्स करते हमार्थ कुम्बार्स करते किस हमार्थ करते कुट-सक्का स्वत करते किस कुम्बार्स करते किस कुम्बार्स करते किस कुम्बार्स के कुम्बार्स करते किस कुम्बार्स कुम्बार्स करते किस कुम्बार्स करते किस कुम्बार्स करते किस कुम्बार्स कुम्बार्स करते किस कुम्बार्स कुम्बार्स करते किस कुम्बार्स कुम्बार्स करते किस कुम्बार्स करते किस कुम्बार्स करते किस कुम्बार्स कुम्बार्स करते किस कुम्बार्स कुम्बार्स करते किस कुम्बार्स कुम्बार कुम्बार्य कुम्बार्स कुम्बार कुम्बार कुम्बार कुम्बार कुम्बार कुम्बार कुम्बार कुम्बार कु

भी हानी कामिमने एक और नता ही उपका निकाक। वन्हें बणा कि अरसे नहीं बिमा" ऐसी हक्क उठाना तो महापाप होगा इसिमए उन्होंने बनरक स्मद्सको किया कि हमें साथा भी कि अप कुछ परिवर्तन करेंगे किन्तु वह परिवर्तन नहीं हुआ इसिम्प अ पनीवन कराना चाहते हैं तो मंत्री मिलनी चाहिए। बनरक स्मद्रकों भी काफी पुमास वो मिसे नहीं है और न गुकामीके दिना काम हो चौथा। इसिमए उन्होंने मेहदानाीके रूपमें पहान्दीनके पात पहानुमृष्टि प्रकट करनके किए गए थे। थी मृहस्मय सहान्दीनमें साहसी सहके विश्व कोई कार्रवाई न करनेका निश्वम किया है। किर मी जब पुब्लि कमिन्तरको इन बातकी खबर मिनों तो उन्होंने उक्के सम्बन्धमें पुष्ठाक की है। उन्होंने भी दहान्दीनका के में गोगाया है। भी सहान्दीनको उक्कर हरताकर करने इनकार कर दिया है। नेतायम साहसी साहबको समझा हो हैं। इस बटनासे समीको इन्क हुआ है।

में बतेक बार इस चिट्ठीमें किस चुका हूँ कि मीद इस कहाईके दौरान कीममें मार पीट हुई तो हमारा बीतना बरिज हैं । वह कहाई मारपीटकी नहीं है। वो पिमानो बनायां "है उपका बचान मही किया वा सकता। ऐसे लोग बेसादीहैं है इसमें सक नहीं किया वा सकता। ऐसे लोग बेसादीहैं है इसमें सक नहीं। किन्तु उनकी नमपास और करेंच समाना है। परन्तु मित के न माने ता उनकी मारपों है हमारा काम नहीं चेहना। उसमें मारी बुक्तान है। परन्तु मित सहस्व कीई कुछ नहूं नहीं सकता। उनकी बात ही मार्ग है। किन्तु समी भारपीटके किया। उसमें मार्ग किया। उसमें मारपीटके क्यांप नहीं। विको कानुने वेहरमती नहीं मान्म है से स्वामा पंत्रीयन भी करा कैंदी तो उससे बहुना साम्मा है में सामाना है। मित समाना पंत्रीयन भी करा कैंदी तो उससे होना। सामाना है में सामाना है कि बसदक समानका बहुन हिस्सा हुई पहेंचा उसकत कुछ नहीं होया।

#### 50 प्रस

एशाक उठाया गया है कि माक्किको मैरहाबिरोमें मैनेबरको परशाना मिल एकता है या गए। इस समावका बराब सर्वोच्च स्वासम्बस्ध एम यक्तके मुक्कपोमें मिल चुका है। यो यह है कि पराचित मिल चुका है। यो यह है कि पराचित मिल एकता है। यह एवसन मी उठा है कि यहाँके निवादी मार्ट्याचित में के मिलूक नहुमार मुक्कपालानेकर में मूठ कमाना चाहिए या गहीं। यह दो स्पण है कि उदयर हो नमाना चाहिए। ये सारे एक कमान उनके सिए हैं जिनको कानून स्वीकार करना है। विश्व कानून कानून में कार करना है। विश्व कानून कानून में कार करना है। विश्व कानून कानून हो में दो बिना परशाने के व्यापार करते हुए कहुँगे बीर बनाये सानको एक करायें है।

### गहार्चेकी संस्थाने वृद्धि

मैं पिछकों बार को सूत्री धेन चका हूँ बसमें जब जो नृद्धि हुई है यह दुलाने साम नहीं देखा हैं

[प्रिटोरियाधे २७ पीटमैंबर्यने २१ पविषद्भुमध १२ विडेकवर्षसे ४ बोहानिधवर्यने ५ और नर्षे रेपाट जीरतः वीरतः मेरिलाइन जीर विशिवपाना — प्रत्येक्डे १। वि

#### भारतीय क्रोग्रेसकी सत्त्रम समितिकी पत्र

सर विशियम नेकरका कायेसकी किटिय समितिक प्रमान है। सी इंगए निया पना इमाम बणुष कादिरने उन्हें पत्र किसे हैं कि जागानी कायमर्थे इस कानूनके सम्बाधमें बात जरूर स्टाई कात ।

- १ नगुनिर्मोद्यो श्रास इतेशर व्यवस्थान शब्दनवीय ।
- % रहितः वीमानिनस्तेची निद्धी<sup>30</sup> वह ११६ ।
- र को गंगीयोमे विभिन्न कालीक जालीक बाद दिवे के कियें इस क्यों मंशिक कर दिया गया है।
  - ४ विषय भन्न । सर विभिन्न बंदरकर्वेडो " वृष्ट प्रदेश और ३२३-१४ ।

11

### कुछ अक्षताई

एक ऐसी बात जड़ी है कि भी गांधीने बोहानिसवाफ़ बहुत से प्रमुक्तिको पूर्व क्यां पंजीहरू करा दिया है और लुद भी हो नये हैं। पाटन बुद समझ से कि इसको निवानी महत्त्व दिया जा सकता है। बकताह तो यह भी है कि इस बातको उत्तरेजन जरफ स्मर्टन दिया है। यदि ऐसी बात हो तो यही कहना होया कि बनरक स्मरस करके मारे नाहक हाय-मान पत्त्व रहे हैं।

हुयरी गण बहु बड़ी है कि बगरल स्मार्य विद्यावरमें अ-संबोह्नस को बों को निश्चित करायें साहीं में दिखा बेंगे । उन्होंने नेटाकके प्राण्योक पाय यह व्यावस्था कर की है कि माही मजर साहरार पहुँचाई कांग्रेसी और बहांदी उन्हें बाकाबाका स्टीमार्य पत्रकर माठा पहुँचा दिया वायेया। यह बात बेंग्लीनवाद है क्योंकि हाट है। वसरकरती बेसनिकाका वेनेका कार्यक मर्मी पास नहीं हुवा है। यो केनाई एक दे चुके हैं कि ऐसा एक भी कानून द्वारत्यकाने नहीं हैं विश्वती कर्म संवीदन म करानेवांक आस्तीयको जबरफरती निवासित किया या रहे। इस्ति विश्वती कर्म संवीदन साहर कि यहि ऐसी स्था कुमी कानूनमें होती तो सरकार प्रमाणी विश्वतिकर संवी शोक्ता वाहिए कि यहि ऐसी स्था कुमी कानूनमें होती तो सरकार प्रमाणी विश्वतिकर संवीदन साहर सहित्स होती कराने कार्या स्था किया कराने कार्यकर्म सर्वा स्थान विश्व स्था हिंदा हमी है। किर विश्व नेटामार्थ एवरेना हक है उन्हें बहुजर्म वनर करती कीन दिखा सकता है?

तीवरी गण यह है कि बोहानिसवर्गके बहुवने भारतीयोंने पंजीपन करवा सिवा है। इत्यार करवीनों क्वान्तेवीर जीर पानिसद्भवे बाहुवा स्वीप स्वार पाने हैं। वहाँ स्वार्गकों और पानिसद्भवे बाहुवा स्वीप दे वहाँ को पाने हैं। वहाँ स्थितिकों वेक्वर उन्हें विद्यात वेची है। भी हेलू भी मुहत्यत वहाद्वीन भी बस्तुक कहूर और बुद्धे दो वा तीन व्यक्तिकाके तिथा बोहानियवर्गके दिनों भी व्यक्तित पंजीपन नहीं कराया। और सन्य बहुदों के गिक पन्नह बोग बाकर यह कावित्य करवा यो है। इस सारी दिन्तिने वर्ष्ट्रिय लेगा बुरा हुए हैं और कान्त्रका विरोध करवार उनमें किरसे पूरा उत्साह मर बारा है।

विद्योगिया कमझौर

यह वा वर चा कि जिटोरिया नवने नमजोर है वह बब खब्बा साबन हा चुरा है। सीवनना नहीं हे नोफ पंजीदन हुए हैं। मेनन ता नभी पंजीइन हो चुरे । इसन पूनरी जानियों भी नम्बन्धी मंत्री है जीर नहीं विचार हो रहा है कि हुमरे नमा करें। किन्तू इसनें विचार किसीमा हिमा जा राज है जा नमानें नहीं बाता। कानून चुरा है जोर उनका विरोध फानडी हुनन साथ नी है जना प्रायंक स्वीत्त काल्य आहेत् होता चारित्।

### संदर्भनक षटना

मारकी पारवर्त इसाम कमाणीक कार ताब हाना यह नवर तो बजी ताजी ही है।
रन बीच उत्तर ता बीची नृहम्बर मारहुर्तिनके इसा पर चुन्ह है। शीवनारको नगमग दन बने
री मुरम्बर माराद्रीत मार्चेट नवेश्यम से। हतनते मार्गुत नात्वल कारण उत्तरी प्रीवान बगाजर उत्तरात दिया और गीना। उत्तरी र्यंगोर्थ नात्वा क्या प्राप्त । बहु से मुद्दी मोरूर से उप्दोते बीच-बनाय कर दिया अगया क्या बीड क्याी। इसी त्राह्मार बच रहा है। मनीको नगो नोड होता है। सी ईया सिवी और सी नामी सी मुस्मर



## षक्षापुर मुखवानी भ्यापारी

'स्टार' में निम्नकिकित विज्ञापन प्रकाशित जवा है

"अनाकामक प्रतिरोकी पंजीयन नहीं करायेंचे। मास्टी फीता टेनेरीफ मान पापानी और भारतीय रेसम आदि-वावि शीलाम करना है।

यह निकायन एक बहाबुर मुक्ततानी स्थापारीने प्रकाशित कराया है। वह पंजीयनकी

मपेक्षा जेल बाना प्रयाश जल्हा मानता है। यह कदम न्यवसायसे निवृत्त होकर सरकार जी मी करे उसको वर्षास्त गरनेकी तैयारीके तौरपर है।

अधिकारियोंकी स्वर्थ दीव-वप

सविकारीयम स्रोजियां केनेके छिए इतनी बेकार बीड़-ब्यकर रहे हैं कि उनका स्पनहार हास्यास्पद हो जाता है। इसका एक उदाहरण पिक्के संप्ताह गिरफ्तार किय नये दो चीती करनेदारोंके मामसेधे मिलता है। अदास्तर्ने यह बयान विधा गया था कि पुलिसके एक रिपाडीने (को पंथीयन अधिकारीके हायका इविधार वन नया का) दो जवा-जुदा बन्टॉपर एक भीती बस्तेदारको गाली दो बी सीर उसके उत्पर हाथ सामानेका प्रवस्त भी किमा भा । स्थामाबीसर्ते अभिवृत्योंको निरपराच मानकर छोड दिया । इस मुक्दमेके बीधनमें प्रत्य हुए योरोंका व्यवहार और चीनियाँकी चतुरताको देखकर बहुतसे गोराँका हृदय सनाकांसक प्रतिरोगिमॉकी और आवर्षित 🛭 ए विका नहीं रहा।

[मुक्यतीसे] इंडियन मीचिनियन २-११-१९ ७

## २६० पत्र भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसको

**जोहानिस**वर्ग REPORT Y 15 0

भी रासविज्ञारी भोप निर्वाचित आधार भारतीय राष्ट्रीय कडिन भौमत् 1

में आपका तथा गांगेसका ब्यान हाम्मवासमें एरिवाई पंजीयन अधिनियमको सेकर भारतीयोको जो नाजुक स्थिति हो वर्ष है उसकी बार आकृषित करता है । ब्रिटिश भारतीयोकी नुषता की ग<sup>र्म</sup> है कि उस पुलित कात्रनक अन्तर्यत पंजीयन-सम्बन्धी प्रार्वनापन सेनेकी अन्तिम तारीम ३ नवम्बर है। उनके बाद भाग भागनाक असावा सरकार धंजीयनदा कोई प्रार्थना-पत्र नदी भेवी। सम्बद्धाः आपके वा पहले ही पना चम गया होदा कि समावद कुछ चा नै आरमियोक अन्यका समजी भारतीय जनतान इन कानुकक अन्तर्गत पंजीवन करानगे इनकार कर दिया है। मरे सपता दावा है कि १३ अनुसनिपत्र-वास्त्रिम स पंजीवन नरानेके

रेसन् र अक्षेत्रंग बांदेगक वृत्वे स्थितिनक सम्बद्धाः।

भिए भवतक ६५ से विभिन्न भारतीयोंने मिनयाँ नहीं थी। इसस आप जनुमान छगा सकते हैं कि इस मामकेस मावना कितनी तीव है।

आपको पता सम यया होगा कि हमपर को अन्याय हुआ है उसको दूर करानके लिए हमन सामाध्यक प्रतिप्राधका रास्ता अपनाया है। हमने कानून तोकनेके सभी मठीजोंको सहन करनेका निरुद्ध किया है। हमने के स्मेत जाती ही वह-बड़े नुकरान उठा पुढ़े हैं वीर कार मी बहुत-से सोमाको सर्वेश्व पंताया पहमा। यहाँक कि कई मुरोपीय कोश स्थापारियाने मारतीय स्थापारियोको जबतक वे नचे कानूनके अनुसार पनीपन प्रमानपन नहीं विकास ते तो बच्च कर निया है। नीकर या मजदूरके क्यां काम करनायों काल माराधीयों पंत्रीयन करानके बचाय सपन माराधीयोंने पंत्रीयन करानके स्वाय साना मजूर कर किया है।

वैसा कि बाप मकी मांति वानते हैं द्वार्ण्याकके मारतीय समावसे मुस्कमान हिन्दू, रैसाई बौर पारसी महासी सूबराती सिख पठान हिन्दी-माणी और रुक्कते के क्षेप — स्मी सासिक हैं। इस बन्यायपूर्ण कानूनका विरोध करने में सब रुक्केट क्या पिछाकर कहें हैं स्पीकि इससे हर भारतीयकी बन-बीक्त सिन वानका मय है और बिस बारस समानकों सम्मानकों समानकों स्वान्य सिक्केट क्या है उसके पुन नट हो बानका सहस है।

मेरा सब इस समय कायेसकी स्थाने इस बाधारे विवेदन कर रहा है कि टान्सवास परीक्त अविनियमको कांग्रसके विचारबीय विषयोंमें प्रमुखता प्राप्त हो सके और वह सामान्य रिक्रिय माध्यकी प्रश्तसं पृषक उसके वार्यक्रमाका सक्य विषय वन सके। बाब दुनस्वासम गाय्यीमॉकी ममानक स्थितिके सिवाय वश्चित साध्यका सम्बन्धी और कोई प्रश्त नहीं है। बो-हुँ जान हुमारे ऊपर बीत रहा है नहीं कहा दक्षिण जाफिका मरमें हुमारे भाइमीपर बीतेगा। विक हमारे विचारमें हमारा प्रका साम्राज्यते किए सबस विक महत्त्वका और मारतके बिए राजीय महत्त्वरा है नवीडि बंधिक वाध्विकाठ उपनिषेध हमारे विकट को हुए राज वहाँ कामराव हो नार्वेगे छात्रात्यके हुतरे उपनिषेध क्लीको वयक वर्ध हुए हमारे साह्याकं विकट नावमार्थेग । यह कहा वा सकता है कि ट्रान्सवाकमें विशेष वक्षिताहैना छामना करनके विप हम कोग बीरोबित मार्ग अपना रहे हैं फिल्तु हम अपने-बापको इस वेसमें बपनी मात मूमिका प्रतिनिधि मानते हैं और बदामस्त भारतीयोक क्यमें हमारे किए सपनी साति तथा राज्यके सम्मानके अपमानको पी सकना असम्भव है। दक्षिण आधिकामें इन बाठोंको सकर हमपर किसी और कानुकने इतनी जीपणतासै प्रहार नहीं किया क्षेत्रिक ट्रान्सवाक एपियाई पत्रीयन वाजित्यम तो असङ्ग है। बीधण वाध्यिकों वस्य सभी कानुक जान तौरपर हमें बत-माणिके साकर्रीस कवित करते हैं। रास्तवास पत्रीयन समितियय हो हमें सपने पौरपत ही र्वारत कर देता | बीर हमें मुखानीके वर्जेयर पहुँचा देता है। विश्वनारके बनावट सम्बन्ध नर्नेक भारतीय एक सिद्धानाके लिए जबके करूट सह पूर्क होंच और पहुँची जनवरीको उन बारतीयाडी स्थापारिक परवाने देनसे हनकार कर दिया जायमा जिन्होंने नय कानुनके क्तुसार अपना पत्रीयन करानमे इनकार कर दिया है। इस प्रकार कोइसका अविदेशन आरम्म हेलेतक परिचित्ति कारान्त नाजुक हो जापणी । हमारी मान्यता है कि हमारे बतावामक प्रतिरोच कार्याकतको सभी चारिक व्यक्तियों सभी सच्चे बेराअन्तों और सभी ईमानदार और 114

विवेकसीस स्वक्तियोंका समर्थन पिकता चाहिए। इस आत्वोकनमें ऐसी सनित निहित है कि हमारे प्रतिरोच न करन और सुधीसे कष्ट-सहनने नारण ही हमारे निरोधियोंकी हमाय भावर करना पहेगा। इस विरोधके बारेमें हमारा संकल्प इससिए और भी वह है कि इमारे कवासरे इस उपनिवेसमें कोटे पैमानेपर इमारा यह प्रयोग सफल हो या बसफल फिन्तु प्रत्येक मत्याचार-पीडित बनता प्रत्येक मत्याचार-पीडित ध्यनित इसका अनुकरण कर सकेना नमोकि करपायको कुर करानेके किए इससे मधिक विस्तरत और सम्मानपूर्व जरत वाजतक नहीं क्षप्रमाया समा।

श्चिप इस्माइङ नियाँ

क्रिटिस भारतीय समी

[मंग्रेनीसे ]

इंडियन जोपिनियल ९--११--१९ ७

### २६१ पत्र अक्सवारॉको'

विद्यानिसमर्वे मबस्बर ६ १९७]

[मङोदम ]

ज्ञापने जपने पत्रके जायके जंकमें एक वन्त्रक्य प्रकाधित किया है। आजयतः वह वक्तम्य एचिवाई समितियम सक्कोधन कानुनके प्रसाधनके सम्बन्धमे सापके प्रिटोरिया-स्थित संवाद बाताको विवा गया सरकारके वर्तमान क्षका अधिकृत स्पष्टीकरण है। केकिन मेरे संबक्षी यह देसकर खेद हजा है कि उस वक्तम्पर्ने इतनी अधिक गच्नुफहमियाँ तथा गच्नुवसानियाँ हैं कि बनदा है, शायब बापका संगादवाता उस स्पन्दीकरणकी तक्तरीलॉको जो उपनिवेश-सचिवके इफ्तरसं जारी किया गया का समझ ही शही सका। अपने संबक्ती बोरसे में उसमें दिये हुए कुछ वस्मोंका परीसव करनेके किए नापकी बाता पाइवा हूँ।

पहली बात उपने वह कही गई है कि बारतीय समावकी ओरसे उपनिवेश-स्विवकी पंचे प्रार्थनापत्र विने वसे हैं विनका उद्देश कानूनके प्रकासन-सम्बन्धी विनियमोंमें कुछ सुवार कराना है। मेरा संग इस नातका पूर्वत अवकन नरता है। तक ने हैं १ अवस्तको सर्वश्री स्टैबमान एसकेन व कमने विनिवर्गीमें कुछ संसोचन करानेकी दृष्टिसे प्रिटोरिया स्टैबर्टन पौटर्सनर्भ और मिडेलनर्नके कुछ प्रमुख भारतीयों की बोरखे मानतीय उपनिवेश-स्थितको एक प्रार्थनापन दिया था। सर्वमी स्टैगमान एसेमेन व क्यके मुवल्किक वह दिसकाना चाहते वे कि वै वहत-सै प्रतिनिधि नारतीयोंकी बोरखे वात कर रहे हैं। मेरे संबने इन तब्योंका पता वक्ते ही प्रिटोरिनाके इन साँकिसिटरॉको एक पत्र किसाकर इस नातका सच्छन किया कि सन

र नर दालसमात कीवर ध्या स्टाएको विचानका या ।

सर्ग धवकी बोरते में यह भी कहना चाहणा हूँ कि यह बारोन विकल्त कारते हैं कि सार्याय एमावने वब वह इक्क बन्दानाय है कि विकला बन्दानिय सार्याय कर वह इक्क बन्दानाय है कि विकला बन्दानिय सार्याय सार्याय कर कि विकर्ण कर कर के सार्याय मान्य उपिनेविय स्थितिय से है सहस्य का पहा है है कि उप कानुनका बनाकामन प्रतिरोध वित्तवर १९ ६ है है किया का पहा है तो उपकर्ता प्राहिए कि उसे कुछ भी मान्यम मुद्दी है। बनाकामक प्रतिरोधकों सर्वाय के बहुत नहीं मानू की गई की और पृथ्वियाइपाँका पंत्रीयक बुद नहीं मीनूव या। विवित्तव को मानूव है। महं की वाल विवित्तव की स्थाय प्रतिरोध प्रतिरोध मानूव है। महं नहीं नाय क्षिण करात है। महं नहीं मानूव वाल विवित्तव की स्थाय है। महं नहीं महं की विवाय के प्रतिराध के प्रति के प्रतिराध के प्या के प्रतिराध के प्रतिराध के प्रतिराध के प्रतिराध के प्रतिराध के

पर पण्डे मानतीय उपनिवस-पण्डिको नवी हाकमें वो प्रार्थनाएव सना है उसक बार्स्स एक बीच सन्त उठाया गया है। इस प्रार्थनाएको नीर बार्गिक साम-पाय पह भी तिना गया थे। है इस्पर हिल्लाको कालको कर्मको उत्त पण्डा पुर्वेश नवस्त केशिक करने हैं जो कर्म पुर्वेश नाम नवस्त केशिक करने हैं जो कर्म प्रार्थन प्रार्थ करने हैं जो कर्म प्रार्थ करने क्षेत्र मानतीय उपनिवस-पण्डिको दिया था। इस प्रार्थ कर्म प्रार्थ करने क्षेत्र मानतीय उपनिवस-पण्डा क्षेत्र करने विकास क्षेत्र करने क्षेत्र कर क्षेत्र करने क्षेत्र करने क्षेत्र करने क्षेत्र करने क्षेत्र करने क्षेत्र क

मसा यह बाहिर करना वा कि माननीय उपनिवेदा-सचिवने पिछके सितम्बरके अपने पत्र द्वारा विनियमोंने को मामुली सुभार सुभित किये व उनके कारन मास्तीय समावने एक कवित रियायनका फायवा उठाया और इस वर्जीको इसकिए भूमामा कि भी कार्य नि सन्देह कुपाका समापा जाना चाहिए वा उत्तम और फायबा उठाया जाये। तथ्य ता यह है कि वैसे ही मेरे मणको इस बातका पता चला कि सर्वधी स्टैममान एसलेन व टबका ३ जगस्तका पत्र उपनिवदा-सम्बद्धाः सना गया है सेरे संबने पाँच विभिन्न भाषाजॉर्से प्रार्थनापत्रक फार्म जारी किय और उनको सारे उपनिवेशमें अब दिया। यह मितन्बरके बारम्मकी बात ै। मितुम्बरके अन्तत्तक जन माननीय उपनिवेश-सुनिवका उत्तर प्रिटोश्यिक सोटिमिटरेकि पास बादा व सभी फार्म टीक तरहते भरकर भरे संबको सीनावे जा लुके था मेकिन चूँकि पत्रीयनका काम अन्तर्ने बाह्यतिसर्वामें होना का और इस कामके किए सासियी महिना अस्तुवर वा मेरे सबने यह तय किया कि अस्तुवरके अन्ततक वरन्वास्तको रोक किया वाम विश्वत सरकारके सामने एथियाई कानून संसोधन नियमके विरोधने पारतीय समावकी एकताका प्रश्यक्ष प्रमाण उपस्थित किया था सके और यह काम सर्वेशी स्टैममान एसंधेन व क्यके मुत्रक्तिसाका पत्र १२ जन्तुवरको बायस के किया बानेके बाववद किया यया।

बद में प्रवीयनकी सवविका नवस्वरके बन्तनक बढ़ानके सवासकी सक्षपमें वर्षा करूँमा। मेरा सब इस बादको जोर देकर कहना है कि यह फैसका अन्तिम सबमें किया गया था और नरे संबक्ते इस कवनका समर्थन के वक्तक्य करते हैं जो मन्दि-गरियदके कमसे-कम सीन मंत्रिया हारा फिम यम थे। यदि इसकी और पुष्टिकी वरूरत हो तो वह उस परिपत्रसे हो बावनी को १६ जन्तुवरको उपनिवेश-खिषको बपनस्य उपनिवेश मरके बाजासी मिनिन्टेटाके पास क्रमा गया का और जिल्लार एकियाई-पजीयकक इस्लाक्षर है। उनमें कहा गया का कि आवाती मनिरन्ट एधियाइयोंको सूचना वे वें कि निरूप किया वया है पंजीयनके किए प्रार्वना पत्र वेनकी अववि जा ३१ अक्तूचरको समान्त होती है जाग नहीं बढ़ाई जा सक्ती" और विभिन्न जिनामें रहनवाले नवी एमियाइमींको इस बानकी सूचना दे दो जान कि वे मंत्रीयनके लिए प्रार्वनापन ६१ सन्पूरको या उसम पहले बोहानिमुख्यं-स्थित बॉन विका स्केपरके ारण्य आन्तारात्र व स्वतुष्ट्राच्या व व्याप्त व्याप्त व्याप्त व्याप्त व व विद्याप्त व व विद्याप्त स्वाप्त है कि सामनीय वृद्धान क्षत्र विद्याप्त से वें । स मुक्ताएँ वाग स्थ्य थीं। और सह मान्न जाहित है कि सामनीय व्यक्तिक्य-मिक्सने क्षय यहाँ स्था कि सम्पूर्ण कृष्णसासम्ब १५१व स्विप्त प्राप्तेतार्थन कोहानिक्वयर्थें नहीं आप हैं वय चन्द्रान अनिम सामर्थे आर्थनापत्र देनकी सर्वविद्यो एक साव और बहानका नित्त्वयं किया । इन तरह यह बात स्वान देनकी है कि विश्वती ४ तारीवके सद्धट में प्रकाशित हर्ग कम-संस्था १ ७ की सरवारी विज्ञालिमें उस अवधिका बद्दानहीं कोई व्यवस्था नहीं बी । जिनमें परमम पंजीयन न करानवाले प्रियाई नये नानुनके अनुसार पंजीयनके सिस् प्रार्थनापत्र हे मरते था

आस्पिरमें केम संघ एक और बापकी आर आपना ध्यान आन्तिम करना चाहना है। प्रारोध नवरके निवासी एशिया थोने उसी नवरमें अर्थी बेनची अवधि निष्यत करनक अपाय बह विज्ञान निरात की वर्ग कि जिन नगरींगा वीरा पंजीवन-अविराधि कर कक है जन नमरारे प्रीमाइपान सीर पहुरे सर्वियां न दी हा यो वे नव-विकापित सपस्ये अविया है सकते हैं। और चूरि जोटानिवर्ण वर अस्तित विकासित स्थान या जहाँ दुस्सवार नरव प्रसियार अपना पत्रीयन गरा नवने य तथा अस्य निर्मा स्थानपर नहीं इनसिए अस सच पंजीयक

वार्षे पान सरमारार यह साधा संगात है कि उन वि वाह एस वाहरान कुल राज दिरारियाम प्रियं पान किया है है है उन कार्य मही वहां वह राज्य पता वेच किया है है है उन विवास किया है तह के स्थान है कि वाहरान किया है जो के प्राप्त कर कार्य प्रवास करें। वे कि वाहरान किया है कि सामित राज्य है जो कि वाहरान किया है कि सामित राज्य है जो किया है कि वाहरान किया है कि वाहरान कि

्रहारा जा ईगा इस्मान्त मिमी

विदिश भारतीय गय**े** 

[धर्मन]

र्राध्यम् अर्थितसम्ब -११-१ अ

### २६२ थी लबिस्टर

ती में बार व दुन् अवस्ता ते शहात बीर वी हॉउ हा राज है। भी मेरिस्तर व ब्लंब राज वर्ष ते संवश्च स्वयं कृत संवादकार्य के स्वयं वा स्वयं दिस्तर तरक बीर वा ने राख ताब कर्या क्विय हा कहा। साम्याच्या वर्ष विशेष उपार्थ के बीत व वे दे वे बोध ताब व। अब व कर्यामी पहुंच स्वाद व ताब विष्या वास्त्र व्यवस्था विशिवस्थ ते तिव उद्देश को वी त्यूर्ण ते कार्याची वो उपत्य क्या वास्त्र व्यवस्थ क्रिया दूरा क्या क्या कर्या विषय क्षेत्र कर्या क्ष्मित क्ष्मित क्ष्मित्र क्ष्मित्र व्यवस्थ क्ष्मित्र व्यवस्थ क्ष्मित्र क्ष्मित्र क्ष्मित्र क्ष्मित्र क्ष्मित्र क्ष्मित्र क्ष्मित्र क्ष्मित्र व्यवस्थ क्ष्मित्र क्ष्

1866 1

titte shief ge or r o

### २६३ दि मुकारक

हम कामगा करत है कि हमारे मुख्यमान पाठकींको ईर मुनारक हो ! मनुष्य बहुत बारोंकी कामगा करता है किन्यू वारी बामगार्य पूरी मही हो सकती । इसी प्रकार मधी हम बादवें हैं कि हमारे मुक्यमान मावनोंको ईव मुबारक हो किर मी बिता हु में जा है उसके बनुष्या सुधाई निवस तो यह है कि बिचने राजवान सरीकता उच्च तरीकंछे पांचन किमा हो उठींको रैस्क एक मिल सकता है। हगने तो यह पड़ा बीर देशा है कि केनक रोजा राजने यह नही माना बा सकता कि राजवान सरीकाम पानन हो बया। रोजा दो मन तथा खीर बोगोंत रहा बागा बाहिए। बानी बन्द महीनोंने नहीं तो कपटेकम राजवानके महीनोंने पूरी तथाई नीतिक निवसींका रिवर्षि करना पाहिए, सरवंश पानन करना बाहिए और कप्यमानका स्थान स्थान बाहिए। बिचने राजन किया होगा उठके किए हमारी कामगा विशेष व्यस्त स्थल उठके हो स्केमो रेखी हमारी बारना है।

[पुनरातीसे]

इंडियन ओपिनिवन ९-११-१९ ७

# २६४ नया वर्ष झुम हो

बैंदे हरने बनने मुख्यमान भारतीको देवती मुनारकवारी वी है, वैदे ही इस अपने हिन्तू पाकर्कते किए कानना करते हैं कि उन्हें भवा वर्ष एके। नया वर्ष वृक्त होनेले बाद यह हमाउप पहला बैंक है। हम देवते हैं कि हमाध्याक्षमें और, एक कहा बाये तो तारे दिवस बाक्तिकारों प्रायमित प्रवा कन्द्र मोग रही है। उन कन्द्रीके परिचारसवस्त्र बोगोमें अंदे स्वदेशानिमानका उत्ताह बढ़ा है बैंदे हो उनकी वृद्धि देवकी बोर क्यादा यह है और पर्मको बोर मी कुछ स्काद हमा है।

[मुबरातीसे]

इंडियन मौपिनियन ९-११-१९ ७

## २६५ समझबारके लिए इशारा

हममें एक कहानत है कि समक्षपारक निर्मा ह्यास काफी है। बारों आर बा स्थान रिवार्ष है रह है उनसे यही प्रकट हाता कि यहि मारतीय समाज आवित्तक सहता रहा सा पीरता। श्रीता हुआ तो आब हो। है। किन्यु प्रतिच्यापुष्क द्वान्याक्ष्म रह एकमा। एक का मत्त्र हम नेव पुक है। बचार नवस्य राक बचा दी गर्न हैं सहस्य बचात है। इसन सरकारको कमवारी प्रकट हाती है। वा चोर पहल प्रारतीय प्रकाकी बात गायब ही कभी करता व ब अब उनीकी पात्र करते रहते हैं। बोर भी पात्र कथा अववार सरकारका चतावती य रहा। है कि वह धीरव रख विटार तीतिको याद कर, बचारी विकास सेता सारतीयों के साथ प्रयास करे।

[मुबयतीम]

इंडियन बौधिनियन ९-११-१९ ७

रे पेनिर न्यासीरीनक नित्र किर करणीलीकी महारणास, वृक्त १९५ २८३

## २६६ मढ़ाई गई अवधि

[युजधारी है ]

इंडियन बोविनियन ९-११-१९ ७

## २६७ जोहानिसबर्गकी चिट्ठी

## इमीदिया इस्लामिया चंतुमन

हमीरिवा इस्वामिया अंजुमनकी बैठक नियमानुदार परिचारको हुइ थी। बहुत कांच उपस्थित वे। इसाम अमुक कारित कम्मक वे। भी मुहस्मदर्गाने भी हानी इस्रोक्ता पत्र पहुक्त भूगाया। वह पत्र प्रिटीरियाकी अंजुमनकी बारते बावा चा और उत्तर्ग देश अंजुमनको इस्रोक हामके सम्बन्धने और अप्लेबरिको उनकी बहुद्दिक सम्बन्धने बचाई दी गई थी। बारते थी गायी भी उमरती साम तथा भी एम एस हुवादियान कुछ बातें समसाई और यह विचार देश दिमा कि प्रत्यक स्थामन बगने समेनस्थानिको किस्रो कि महस्मद महीनेमें कोई भी प्रिमोरिया च यारे और सर्वि दिस्सी कामसे बाता है गई तो भी पंत्रीयन कार्याक्यमें तो सरह ही नहीं। इस बातको सबसे स्थिकार विकार।

#### चीनियांकी समा

चीनियोंकी अपनी लगा हर रिन्तारको होती है। इस बार चीनो वाचित्रय दून उपस्थित थे। थी नांचीको विशेष तीर कि कुनाया गया था। उन्होंने सबस्वरकी बात सुनाई और सजाने प्रिटोरियाको चीनो स्वर्थस्यक बेजनेको व्यवस्था थी।

### नवम्बर्भे " महामारी"

स्वको हर वा महानारी-न्वकप प्रवीपन कार्याक्षम सामय नवन्वरामें लुकेगा। हमन पिछले स्वाइंड इरियन बोपिनियल में देख किया कि यह साथ निकला। इस उत्तर करायिक्य कोम्फर स्वाइंड इरियन बोपिनियल में देख किया कि यह साथ निकला। इस उत्तर करायिक्य कोम्फर स्वाइंड साथी वार्य करायी करायी करायी करायी करायी करायी करायी के दिन्य होती हो ने नवन्वरामें करायें करायी माने देश नहीं गया करायू रूप में होरिय विद्या स्वाया का कि इस महीनकी हर तारीक के बाद किसीका पंत्रीयन मंदी किया बारमा? कहाँ पय गाँव-गांकको किया ने पत्रीयन मंदी किया बारमा? कहाँ पय गाँव-गांकको किया ने वासाया — नवाया है कि वास करायी करायी

### कममोरीका रूसरा उदाहरण

पिछने समाह में बता पुत्रा हूं कि जरूनाइ एसी है कि भी गांधीपर सबसे पहले नार किया नायना और सबको निर्वाणित करनकी तथारा की ना रही है। अब भेरे हामसे इस प्रकारका यह सामा है।

### काछिया भीर इसके नीच हुई नावं

### नी कालिस्या कहने हैं

भी कबके मात्र भयी बातबीत हुई ती। उन्होंने कहा वा कि यहाँकी छरतारही भीजनार जनुसार नदास सरकारी स्वीहति दी है कि वह द्राव्यवास सरकार सोगोफी निवीतित करेगी उस समय माडीकी बाबाबत्ता बन्दरगाहर से बाकर उन्हें सीचे समयगर बड़ा दिया जायेगा। किर बच्चोंने विशाय बोर देकर कहा कि भी माबीका तो निवीतित सरना मणकार तस कर चुकी है।

मित भी गामीको मकने पहने निकामित किया जान तो उनके समान भाग्यवान और कीन हैंगा? मीन महित केता हो तो मारतीय समानमे यनकाहर पैरा होनक बनाय हिम्मत ही वैशा मेंगी। फिन्नु हम प्रवार केप-निकास केनकी सत्ता नहीं है और मिलनमें देर कमाने। भी व्यवको कही बान मरकारको फीन्सो है यह साफ नवर माना है।

### क्रिती और मसामीकी **वि**द्ही सेनैवांत्रेमं क्या अस्तर **१**।

गेमी नवर नित्ती है कि बटायह अँगुनीवारे रागत पंत्रीयरके दश्तरमें नहीं परते। वे सब प्रित्यक मुद्दुर्ग रूप जाते हैं। जिस पुस्तरमें कारायियोशा नाम दर्ज रहता है। दसीमें दस बहादुर मारतीयाँका नाम भी वर्ष रहेगा। मार्गी हर प्रकारके कानूनके सामने शुक्रनेकाल मरपायी दिव हो जाता है। अत्या के कह द्वाना ही है कि मीर तो भीरी करने अपपायी उहाता ही है कि मीर तो भीरी करने अपपायी उहाता है। है नौर गुलागीका पिट्टा केन्याका मारतीय नेक्स करनी नामार्थिक तरूप मुम्लागा माणा चाता है। इन दोनों बोकिक कराव कीन है इसका निर्मय पाठक न्यार्थ करें। अत्याद्ध मेंगुक्रियोंनी याद करते हुए नक्पनकी एक कविया याद जा चाती है। ऊँचे देव-मेड्रे सरीपों अत्याद्ध कर होते हैं बताओ रहे कहा जाये या नह बका की रहे ? ऐसा ही कुछ हात जलाइ से सेंगुक्रियों करात्वाकों का सामित्रकी का मार्गीकार भी मार्गे।

### वृक्षतास्त्र विना

#### द्यान्सवास बीहर द्वारा सहायता

किन प्रशार व्यामहोतीनका केंद्र मरद का रहा है उसी प्रशार द्वास्थानके बहादार भी आंतिन प्रशासनी सेने सक्ता दिसाई है गई है। बहुतनी बोरे ही सहुतनूती दिस्तान नों है। बस्तार हमारी स्वद कर यान करें, जीवर ने बचने सेमबार कंसनें भी नेना निराह कर हमें दिस्तान बेबान नायक है। उनका सारीस नोले हैना है

### **कि€** ?

दूध मान्तीयोदी मांघर पाच गरकान्ये पंत्रीयनकी स्वति निरु एक महोतेकी सर्वेष मीर बहाई है। स्वीता शीव सन्तरण गरका नवा करेवी यह नहीं बनावा प्रधा । सर्वेष बहातवा प्रभाग बहुत ही देग्य दिया क्या हावा व्येक्ति कृतिक दिया समेरे एक दिन गरेते ही थी नदिश्यको पोरित दिया का कि स्वर्षण नहीं बहुत स्वति व्यक्ति करा सामित्री पत्ती नकरण निमयता पना नहीं चना बाटि सामित्रीयोदी स्वतिष्ठ कर्मा

१ भन्ते वार्च अञ्चा चंद वांका, वही दांचिव सा रहे केल बांक्ता?

सम्बन्धी सारी बर्जियाँ गुरुवारके दिन ही मेजी गई थाँ। सरकारकी इस मेहरवानीके सिए किन्दी प्रमुख एनियाइयाँन एड्सान माना हो तो उनके नाम प्रकामित किये वामें । इसने इसरोगर मी उसना मानार विश्वीन नहीं माना और प्रमुख तो विरोधपर दृढ़ ही है। उनका यह भी कहना है कि सरकारको नेय-निकास देनवा समितार है ही नहीं। वे अपने समर्थनमें यी नेनाईकी राम पेस करते हैं।

इसके बतिरिक्त थी नेमंड बस्ट जैसे योध्य व्यक्ति मी मानते हैं कि कानून बिटिय मीतिके विपरीत है। सरकार यदि प्रवासी अधिनियमपर मरीमा रखती हो तो नवा बहु माननी है कि मारतीय समाज उस कानुकको मुझादकी न्याय परिपद उड़ नहीं के बायगा ? किए, यत्रि सरकारको निर्वासित करनेको सत्ता मिल बाय तो उस महाने बमपर उस सारतीयोंको भारतमें सेव देना चाहिए। ऐसा होगा को क्या सारन सरकार उसमें हन्त्रक्षेप नहीं करेबी? सोर्ट तौरसं देनें तो सामूस होता है कि यी हॉन्केनके मिना सभी गोरे भारतीयोक विरुद्ध है। किन्तु गहरासि वैयनपर मानूम होता है कि ानवा सन्ता गार प्राध्यायक वश्य है। कन्नु गहरप्रस्य वर्षणय सम्मूम हरता है। के एपियाइसॉक्के निकाल भगानेका उरफ एसता कोरे बहुक नहीं करते। यदि वे भगायीपाँके स्वकार वरूद कर वें दो आगरीय केंक्रे एड गब्दे हैं? भारतीय नीकर प्रीमेनकाल केंग्र न क इनपर उनके गोरे सामिक कोई सापति नहीं करते। कोई यह नहीं कह सकना कि सामनीयाज्ञ विरोक खानाय बोरे कम्मे हैं। कन वास्तविक स्विति प्रस्नुको परदम मामम नहीं हो सकती । यह नवाम बहा उरुप्तत-अस बान पहला है । इनसिय याँ इमपर फिरम विचार करना आक्षायक हो तो सभी वह सौयोंका निप्यत तरीकरे हिचार करना चाहिए। बनराक स्मार्ट्स और धी गांचीको एर बहुत ही कटिन प्रस्तक हम हम सोजना है। मुनावित्रीको मुविद्यामंत्रि बारेसे पूर्व और परिचयन्त्र सम्बन्धीमें बहुत हा परिचयन हमा है। एधियाई वो पहुच बावारों नहीं बग्ते य अब निक्तन समें है। वे मिनाम्परी और दिनयी है। व इननी मादगीन वहते हैं कि उननी मादगी मुद्रागिमें नही त्राचना चार चनक है। व बनक नावशान पहल है कि उनका नावशान पुराशित है। निम सफ़्ती। तम उनके बंगम जाने हैं। तिन्तु उनके हदाराकों जयह त्यारी वानवामें माप बेंगुनियारर यिन जा सफ़्ते हैं। और वह उनका बंग चन्ना है वे उन्हें बातन रोहने हैं। फिन्नु लिसपाई त्वयं स्थीकार चन्ने हैं कि ट्राम्भवाममें मारनीयोको व रोक्नोक नृति बात बेना चाहिए। यहाँके गोरे स्थीकार करने हैं कि जो मारनीय यहाँ जा गय है भीर हकदार है जनने गाय न्याय हाना चाहिए। जन यह प्रान पहना है कि दूसराका भागमें बिन प्रकार रोशा जान। एशियात्यांचा गतना है कि नरनारन जो नरीश निशामा है यह अर्जाबन और हमके बक्षणा है। बया मण्यापने मधी नरीके आक्रमा गण दार सिस्स है? हम्लाक्षणीने कीरोन्स या तने ही नरीकीन वास नहीं चलता? मार्गाय तीर-नरीहे समानवाडोंके साथ सरकारत मावित किया है? यदि सरकारको मरर बाहित को बहुत कात करत करेगा। यदि उत्ताव हुत करूम बाहत केन पह ता हम बाहा है कि सरकार प्रतिव्याता संयोक्त करके बाहा-गीए। नरी करेगी। यूरीतीय भीर अधिकः प्रतिशादनात्रा आतमे रातना चारते हैं विस्तु नाव ही यह भी चारत है कि राम्मक्षण विद्या गामका जय है देने व चुना जायः वरकारको हमारी परायगो को हो हो ह्यारीकी स्थाप-करियो काम करना करिए। हरि सरकार

बन्यार करेगी और बहु भी निरमराव और निर्वेष्ठकि साथ हो उसकी प्रवतीविकी बहा क्रवेगा और सरकार बार वायेगी।

इस मुन्यर सेक्सने देवक एक ही जूक यह है कि कीवर वा केवक मानता है एकाई देवक बैगिक्सीकी निधानी केने-वेनके सम्बन्धनें ही है। इस जूकसे ठूक नहीं दिनकता। कीवर पैसा अवकार सरकारको गीचे हटने और ज्यान करनेकी सम्बाह देता है इससे प्रकट होता है कि हवाका रख बरसनेपर जा पना है। प्रका केवक यह है कि मारतीमोंको बन जो जोर विवास है यह विवासने सा बेठे चाँकि?

#### नाइयांको चेतावनी

कोहानिसबर्व नगरपाकिकाने नाइपोके सिए नियम बनानेका प्रस्ताव किया है। बीर पुँकि नियमोंका पास हो जाना सम्मव है इसकिए उनका सारोस नीचे बेता हैं

नियमाना पास हो जानो सन्तर्व है इसकिए उनका सारास नाज रहा हू १ ताई अपनी इकार्ने विकासक साफ रखें। उनकी बनायट ऐसी होनी चाहिए

कि जनमें इसा बान्या एके। २ बाक काटनेके यन्त्र कैयी उस्तरे कंग्रे और कश्च हमेशा साथ रहे जाने चाहिए।

 इ. इ.स.म.ठ करते समय नाईको झन्या पहनना चाहिए। वह झन्या गसे एक पहुँचना चाहिए। नाईको अपने झाव बच्छी तरह साथ रखने चाहिए।

४ स्वयं नाईको या उसके मौकरको कोई वर्ग रोव या संकामक रोन हो तो

बह हवामत म बनाये। ५ जनवरीकी पहली तारीजके बाद नाईकी हर दुकान पंजीकृत होनी नाहिए।

परिपद यह पंजीयन मुक्त करेजी। ६ सकाई निरोक्तक या बॉक्टरको किसी भी काईकी बुकावर्ने प्रदेस करनेका

हरू है। इन नियमोंकी एक प्रति प्रत्येक नाईकी कुकानमें कगाई बाये। परिपदने निस्न क्राठोंकी

सिकारिस की है १ हर मेजपर काँच संजनरमार स्केट या बस्तेका पतारा विकाहोना चाहिए।

र हर प्राह्मके किए साफ कमाल कामने काया बाये और सिर टिकानेकी बगड़ हर बार साफ कमाल कबका साफ कायन रखा बाये।

१ हजामत बनानेके लिए वो बस रखे बावें। उन्हें कृषिनासक पानीमें रका बावे बीर पानीमें रख हुए बसका उपयोग किया बावे।

भावुतका पानी पाउकर का सावुनकी कम्बी टिकियाका उपयोग करना
 भावित ।

भ उस्तरिको साथ कागबरार विद्या कामे और उस्तरा तका हुतरे मोबारिको साममें कानके बाद चार-पाँच निनद तक बन्तुनातक वातौं में रखा बामे। सो कोटे साममें कानके बाद चार-पाँच निकट तक बन्तुनातक वातौं में रखा बामे। सो कोटे सम्बन्ध मार पीधियाँ ने केरीक एक स्वार्ट पानीयों मिखकर बन्तुनातक पानी तैमार किया बारों। या स्तरों ही पानीमें स्वार्टिक तीन सम्भव साथे बारों।

र-२. वे प्रमि-मध्यक स्थानीक व्याचारिक साम श्रावण होते हैं ।

 इत्रामत बनानेके बाद फिर्णकरीकी शुरकीका उपयोग न किया जाम कीन्क प्रहारी या साफ दक्की गीका करके उपयोगर्ने कामा जाय।

 अस्य क्रम्बान विष्णुल उपयोग न निया नाथ निल्क उसनी अगह रई मारिका उपयोग किया आसे।

८ पाउदर समानके फुलकी अबह दर्श उपयोग किया जाये।

व्रधके वाक सफर होते चाहिए और उसे निनर्ने एक बार पानी सानुन और सावनें वोसा जाना चाहिए।

 शास्त्र वारीक नाटले समय मलेपर गिरने हैं। उन वार्लोको हरवाम मेंहम पूर्व कर न उत्ताय वस्त्रिक आड़ वे।

११ कर हुए बाल आहुकर एक कोर्नेमें स्थानके बबाय किसी दस्करवान वेतनमें एक बार्वे।

उरर्युक्त तियम तथा मुकनाएँ धभी नाइयाँका प्यानमें रचनी चाहिए। इन नियमोर्स सनुभार मो प्यक्ति काम नहीं करेगा उनका वच्छ हाथा ट्रुना ही नहीं बक्ति हमें यह भी म्योकार करना चाहिए कि इननी मधाई रचना प्रयक्ष गाउँका क्ष्मिया है। देवमें नाइयोंकी स्थानबादी बच्चा गरसीन परस्टर छून कमनक छान्या चाद नुबस बिदि बीमारिय हिंगे है। वा नाई बस्पुनि नियमीट सनुधार चर्चन उनका छापदा होना और माना वायमा कि उद्गार मच्ची गय बादमक नामीन स नी है। नामें सम्बद्धी कार्या होना सेट माना वायमा कि उद्गार मच्ची गय

#### सरकारी म्यष्टीकरण

त्रभवनका नीटिम बाये क्या बहाया गया इनक बारेमें यरकारक शर्मिकरण दिया है। वह शर्मद्रोकरण ही सरसारको वरि इन नहीं था में हु शर्मद्रोकरण ही सरसारको वरि इन नहीं था में हु शर्मद्रोकरण ही सरसारको वरि इन नहीं था में हु स्थान में कह बहु बहु के बहु बहु के स्थान में हु बहु में स्थान में हु बहु में स्थान में हु बहु हु बहु में हु बहु हु बहु में हु बहु बहु में हु हु बहु में हु बहु में हु बहु में हु बहु में हु हु बहु हु हु बहु हु बहु हु हु हु हु बहु हु ह

#### गार नरम द्वाम सम द

र इसी मंत्र में गमाचार ने कि भी गायी और पूर्णने मारतीस्ति निर्देशियारी गार्च जीतर सभाम सार्ट रूप ने कि जारतीय गमाज अँगुरियों स्थाना कभी स्टीसर सट्टी बरेगा। 275

प्रकारकी है।

इस बातते द्वार्यवाक्तने भारतीयोमें बांचिक उत्साह पेदा होगा। व्योक्ति यन सरकार तथा पीरे सोचमें पढ़ यसे हैं कि किस मकार यह स्वकात-मरी समस्या हुक हो और दस्तिए हम नमा चाहते हैं हुए समस्येत प्रमाण करते हैं। अंगुकियों कमायेकी और सब्धि हमने बहुत हो दिस्तार दिस्तारा है और अंगुकियों कमायेकी सर्वेत कारण हमारी कम्हाको वक मिमा है किर भी सबसे सात्रचीत करते सम्बन्ध हमें इसना बन्दाम कहना धाहिए कि यह बढ़ाई हम सात्रका नहीं है कि अंगुकियों को वार्षों मान भी बार्स बहिल भारतीयोकी प्रसिद्धकों है। सरकार हमें पणहना चाहती है और हम पढ़ाई बाना नहीं चाहते। सरकारने हमें गुकाम बनाने के किए कानुन बनाया है बौर उस कानुकों वरने तह हम स्वीकार बढ़ी करने यह कराई हम

## पीटचंबगंकी भोरते फकाताप

पीटलंबरोंसे भी वणी इस्त्याहक और भी हारिय मुहस्यत काला किलते हैं कि नमें पंजीयन-पत्रके किए बोहानिकवर्षमें नहीं देनेके नाव पोमींको परवाताय हो रहा है। उस परवातायको सीमा नहीं रहती। कानुमके काब हो बानियर उनकी क्या हानक होनी कर सोम्पर उनका सीमा नहीं रहती। कानुमके काब हो बानियर उनकी क्या हानक होनी कर सोम नह किला है कि उनहें देनक नुदेव मिली है नुकामीको किरुठी नहीं निक्षी। क्याँ वायम केनेका नहीं कोई देवाम हो तो वे बानना बाहते हैं। यदि कर्बों बायम केनी हो तो में कह एक्टा हूँ कि वह बात क्यांग्रकार उन्हों मी करानी बनी बायस के निजी बारिए पत्रि केना कही परिवासन हो तो माने बहुठ ही सरका की बेगटान (पंजीइट बीनी) ने पंजीयनपत्र फेन दिया था हो तो माने बहुठ ही सरका की बायस के निजी बारिए वो केने बारिए पत्रके नहीं परिवासन म केना हो तो माने बहुठ ही सरक है। पंजीयनपत्र कारके किए मिटीरियाकी सामा किर करनी होती सीम पंजीयनपत्रकार बेगूटकी निष्माणी कीने होती। इस दोनों बानाके किए वे होते ए नहीं होते होते सरिप जारों तो सहस ही बिना पुलामीक विरुद्धे यह सकता। मुझे सामा है कि बहु पत्रमा सारा बास्टिया है देवक करारी भागनेया वही है। बीम यदि यह बास्टियर ही होता या हानने हुनर सारतीयोंकी भी बक निजेश। इन बानोंकी मेरी समाह है कि बे मी दोग मुहस्मद हागारन सारहरू था हर सहस्माद है।

### कायरका प्रेम काञता 🖹

मूने लवन निन्ती है कि भी इन्मान्त हानी आगर कोइवाने वेधिक्रिनात बुनाईमें मेमन मौनोड नाम तार सेक्कर जिन्मत विमार्ट भी कि ने दूब यह बीद जनता मोह नाम स करें। यह नाई प्रिटोरिसामें पचान्तर जीन बुनावीना पून नेनन रूप पनमें 'स्वस्य हो अप के है। तीने बहुनाई दोलानाने निया तार को गई तो प्रेम तारिने विना जीन का जोसा का नाराना है? यह उदाहरूक वाहरूके नहीं आरणीलीड़े लिए बार करने बोम्प है। यी अभी राजीना मुनाब करनके पहले बार को आरणीलीड़े लिए बार करने वोम्प है। यो अभी राजीना मुनाब करनके पहले बार बार जो बार जिला करने में है बार पनन योग्य है। वह हिरोपियाके बारपान कोर्म व्यक्ति हिरमा पनन किन बहाना ता वे बारने में कि बा इन नंदर्सियो सामित नहीं है वह निही है [इन्हिंग उन अरोम नहीं देश बारिस्]। और

र रेमिंग "रिप्लिसमी दिही " इस ।

क्रमधं ठार मजनवाके माह्योंको यह बाठ याद रजनी है और याद रखना है कि कहीं मिट्टी की मुख्य न बन बाये।

#### ईसप भियाँका संस्थ धवाय

थी ईराम मिनोन जनरक स्मानुको सम्पीकरणके सम्बन्धमें श्रीवर और स्मार को सक्त पत्र किसा है। उसका अनुवाद अपने सप्ताह दूँमा। उसमें सिक कर दिया नया है कि सरकारक मुख्की हो सीमा हो नहीं रही।

### ठीक इमा 🖁

बाहानिसबसें किन कोबोने नुकासीके पट्टके किए सर्वी दी थी उनमें से एक कॉरमी और एक महासीको देश छोड़नकी जूमना निक चुकी है।

### क्याक्रमीको केरकी समा और उसकी मरीम

स्पावनी प्राप्तभी नेताईपर वीशिन्तको मारणेके मध्यन्यम मुकतसा वका या। प्रिनीरिया सर्वामतने उत्तका फेसका दे दिया है। उत्तम उन्हें ४ महीनकी खरत सबा मिणी है। उत्तके विकास उन्होंन करीक दायर की है।

### गदार

पिक्के यनिवार तक पंजीयन करानेवार्कीकी सूची मिनीरियांने [२] पीटर्सबनेंगे [२६], पूर्व निवारने [३] निवेककानेंगु [३] प्रविकट्यमें [४] स्टैबर्टनये [५] बीर बोहानियदर्गने [२]।

#### पक दयमीय माससा

#### [न्बयवीये ]

इंडियन जीविशियन ९-११-१ ७

<sup>े</sup> पूर उन्हरतीये नाथी सन्द भागा है निरुद्ध वर्ष माहर भी दीवा है। कर होते उन दो तननेंद्ध भी में क्या में है। वर्षनेने उन्हें क्या है। वर्षनेने उन्हें ने स्टेडिंग के माहर ही उनकों है। वर्षनेने उन्हें ने सेने राखें परिचें का प्रतिकृति है। वर्षनेने उन्हें माहर है। वर्षने माहर है।

## २६८ पत्र 'ट्रान्सवास सीटर'की

भोहानिसदर्यके भीडर में थी योधीना एक पत्र प्रकाशित हुआ है बहुद्स प्रकार हैं। महोदम

बापने जपने बाबके बंधमें किया है कि जो अं के करीव प्रास्तीय पंजीदरत हुए हैं
यह यह ने इसको द्रास्त्रावर्स प्रदेश पूछ अधिकार नहीं है, एवा बिट्य भारतीय संबंध कहा है।
राज्य मुझे बहुता चाहिए है संबंध किसी गराधिकारों ने ऐसा कहा हो — यह मेरी बातानीय
नहीं है। यूने हरना माकून है कि हमारे बरावारीने से विकाने ऐसा हुछ बहु। वा परण्टु
बहु केत्व मको मारावरे किए बा। यह बाल कही वह वानी बरनेवारीक मुरियम भी पी
नायहों उसे ठीक कर दिया था। परण्टु वह समाधार आपके बरावारों नहीं छया। संपंध प्रयोक्तियों बीरते को बात कही पह है से यह है कि सावारने कानुस्ता वा बात किया
है उसके बरुहार बिनहें सही प्यत्वेका कुछ भी अधिकार नहीं है एसे कमसे-कम बार स्मित्यमेंने
पंजीयनके विद्यास है, और सम्माव उसको पंजीवरण माराव भी ही गये है। तब बहु नहीं
मारात कि इस कोरोंको सीरावर्स करनाव्यास का सम्मावस्थाने

सिंबपी केनेके किए सरकार सब भी कार्याक्य पांचु रचना चाहती हो तो वह कोई मेहर बातों कर रही है इसे माननेसे में मातरपूर्वक दमकार करता हूं। क्यांनि इससे दो सिकाध मारतीय केवल नहीं समझे कि इसमें सरकारकी निवंत्रण ही प्रचलित होती है। मारतीयने बहुत ही सालेलनासे जुड़ाके गानपर से हुई धपनकी साधित बता दिया है कि सरकारसे भी मी तमें कर के हिन्तु पंत्रीयनकी परेसानी हमें नहीं चाहिए। जहां त्या है कि सरकारिके कारने मारतीय प्रेस्त कार्यांक्यमं मही जा पाय है और इसी कारन नविष्

है। परन्तु वरनेदार हो अब भी प्रिटीरियाने निगधनी रखेंथे ही।

नार बहु कह रहे हैं कि जनतक स्पर्यंतने वसिन्यों है है और बड़ी सरकारने हस्तरीय कराने कि कि कार कर दिवा है ह स्विष्य आरादीयों कि विरोध कराने क्या कार है है। है ह स्विष्य आरादीयों के विरोध कराने क्या कार है है। इस्तर अवस्था करान स्वरूपको करान तिर्देश ति ति तिर्देश है। इस्तर कर है हो अनुमान है कि उन्होंने कार्यों के आरादीय क्या कराने हैं कि उन्होंने कार्यों के स्वरूपके के आरादीय क्या कराने हैं कि क्या सि उन्हें कि स्वरूपते के अपने कि उन्हों के उन्होंने के उन्हों के उन्होंने कार है जिस के उन्होंने के उन्होंने के उन्होंने कार के उन्होंने कार के उन्होंने के उन्होंने कार कार के उन्होंने कार के उन्होंने कार कार के उन्होंने कार के उन्होंने कार के उन्होंने कार कार कार के उन्होंने कार कार के उन्होंने कार के उ

मसबर १ ४ लीटर ६ मधा नाटाई शिल द्रशा बा

[स्राप्ति त

इंडियन जीर्शनयम -११-१ अ

#### २६० पत्र जनरम स्मटगरा

ही अभिकास प्रारंगिक है। उन प्राप्तीह गांव गार्ग द्यार नवह नव थ पर है जो जन गांव कि प्राप्त गींव शवद अपाद ही गिंव क्या को पद अन्य है इन है के जागार्ग जिल्ला के अन्य ने प्राप्त को है। अन्य देव दे पूछ पर पित्र है है

T 72

en en era forder e er en en e

किन्तु बोहातिसवर्गमें वरतर जुकनेपर समाजका वस कैसा रहता है यह देवनेके किए आजतक इसे मेजना स्विगित रजा थया था।

हरायर कुछ ४५२२ हस्ताक्षर हुए हैं। व इस प्रकार कुछ २९ स्वानींसे निवे नवे हैं वाह्यात्रस्य ने , ८५ स्यू क्केजर १८ स्वीपूर्ट १३६ कृगावडीर १०६ जांतरस्य १ व वेच्यावर्ग १२६ बेगोनी ११ प्रोडक्टरीटीन ५१ प्रीटिया ५०७ प्राटिया स्थाप परिसर्वर्ग ५६ वाहरूप ८ सीटियांचा ७३ ह्याइडेक्को ६६ नाकस्त्र १ स्टैडनंत १२३ फोलस्टर २६ वाहरूप १२ पीट स्टियन ३ बेगा १८ पिडेक्को १९ वेच्याक्ष १८ पांचरस्य ११६६ विटरकीर १२ कामसर्वेजीर ११ किस्प्रियाना १४ किक्सप्तर्ग ११६ विटरकीर १२ स्थापवर्ग १४ किस्प्रमान ११६ विटरकीर १२ स्थापवर्ग १४ किस्प्रमान १४ किस्प्

सर्यके बनुसार हस्तांकर निम्मानुसार है सूरती १४०६ कॉक्सी १४१ मेमन १४ गुकरती हिन्दू १६ सक्षाती ९११ कक्किपियाके नामस् परिवेश (उत्तर मारतीय) १५७ पारती १७। शिक्स बीर एक्नॉमॅंझ हिन्दुकीके हसावार गुकरती हिन्दुकीके साम पिगे गये हैं जाना मुख्यमानीके हस्ताकर नुगनिबीके साम निने समें हैं। इसर हिन्दुकीक कम्म वर्ष नहीं कताया बगा। वे कपनम २ है बीर महास्त्रिके

साम मिने यस 🕯 ।

34

मेमन कोबोको कोएकर सायव हो कोई कीम ऐसी वर्षी हो जिसने हरनासर म जिसे हो। एक यो समय बहुत कम मा जीर हुचरे, मारवीय सारे दुग्त्यावक कारोमें — कुक एकमें कुछ हुचरे कारोमें — फैके हुए हैं इसिलए तबके नार्यकर्ती हरनासरके किए बहुत कोसोके पाय पहुँच हो नहीं को है हरनासर करायेबाके सभी दण्यवत्यार व्यक्तिय है। उन्होंने बतामा है कि बहुत कगहोंके सोग यह वैस ओड़कर मारवाकी रवामा हो पसे हैं। विस्तार १९ ६ को कहाई बुक्ट हुके दव १३ मारवामि वनुमालिय व । वेसको मानूम हुका है कि गुक्ताम सनते के स्वाय वेस ओड़का डीक समसनेके कारण यह समय ७-८ हुवार बच्च रहे होंगे। बहुत करके तो ७ वेस बुक्त कारोमें बहुति स्वाय कारोमें कारोमी अपने साम को स्वयं कारोमें कारोमी कारोमी कारोमें कारोमें कारोमी कारोमी कारोम की एक जा बची वोशास्त्रों १५ प्रतिकार के १५ वे सिक्त कोरोमें बांबियों सूंह वो नीर वण कार्यों वेस नीरवामी १५ प्रतिकार वेसन है।

एतियाई कानूनके विकास भाष्यीमॉर्जे किउनी बदुया पैदा हुई है उसकी ओर, जाजिएमें मेट सम जाएका स्थान जाकिया करता है। वाष्ट्रीय समावने को श्रम प्रदूष किया है वह सरकारकी परेशान करते किए तहीं बोक्त उसे वो करट हुआ है उन्नके सब्दाके क्यों हैं। कानूनी भाष्ट्रीयोंकी इतनी तीज भोट कार्यों है कि वे उसके सामने सक्तों के कार्य कार्याकर प्रतिशोध करके करट स्वत्यकी तीना हो गरे हैं।

[ नुबच्छीचे ]

इंडियन जोचिनियन ९-११-१९ ७

## २७० रामसुम्बर पण्डितका मुक्तवमा

विमस्टन शबस्वर ११ १९ ७

भी बांबीने बड़ा कि बक्कपि वे मोहकतकी अर्जीका विरोध नहीं करना बाइते तबापि नरात्रतको सुचित करते हैं कि चहाँतक भी पश्चितका सम्बन्ध है भौचिए-समर्थनके तिर् बरासरा है सामाने अच्छा पेक्षा करने के अकावा और कोई सफाई पेश नहीं करनी है। भी पण्डित स्वीकार करेंचे कि वे बिना सन्तरियंत्रके उपनिवेद्यमें हैं। मेरे मुक्किक इस बाराने किए साधना अलुक है कि यह सामता कहर समाप्त कर विया आये। कुछ भी ही वे बार विमधे हवातातर्ने बन्द है और ब्रह्मि बीसियों मास्तीयोंने उनकी बमानत क्षेत्रेकी तत्त्ररहा दिकाई है भी पश्चित वभागतार स्टब्नेते इनकार करते हैं। इसकिए की गांवीने गुजामा कि वरि इस मामतेमें मोजसत रेता स्वीदार दिया बाये तो जो पश्चितवी स्वयं अपने वयनपर छोड विये बायें। इसे सराजतने स्वीकार कर लिए।

[बदेबीसे ]

इंडियन बौधिनियन १६-११-१९ ७

२७१ मेंट "दान्सवास सीडर'को"

विमस्टन नवस्बर ११ १९ ७।

भी पांचीने मुझे बताया कि यह नारतीयोंके - मुक्यतः मुससमानोंके - प्रमंके विद्य है न्योंकि इससे अधिनियमके अन्तर्गत आनेवाके प्रत्येक एथियाईकी निजी स्वतन्त्रता दिन बाती 🖟 विषके परिचामस्वकृष बहु जुवाका बंदा होनेके बजाय अधिनियमके अन्तर्यत नियुक्त विकारीका बढ़ा ही जाता है और वो व्यक्ति ईरवरन विद्वास करता है बह ऐसे

<sup>9</sup> रामकुरर परिक्र सक्ने अभागी मनुपतिपक्षी नहरि पूरी हानेपर <sup>वर</sup> रामक्तामी गैरक्कनुत्री दंगते कमिन होने नौर रहतेक किए ८ नामनको निरन्तार क्षिते गरे वे । पश्चिमी गुरक्तेको गुराका रामा ना वि अवही निरक्तारीका मारतीबींकर बच्छा शक्तव वहेगा । विश्ववर्ष कातूब मेछोचन व्यविनक्षाक कान्यन वरूपा क्षेत्रात्म यह दहका सहदमा था और यह एदावक अधिकारी अभिनेदकी अदालामें दावर दिया गया था। र बारी वहींको वर पश्चिम इंजीवप्रकी नशकते कुलोक समान्त मीहका मीपी तर प्रांचीपीने स्थ दहींस षेप को । देश्वर दक्षिय अधिद्वारी सन्दारहका इनिहास अन्यन १८ वी ।

११-११-१९०० के दावसमान सीवरकी यह रिपिटिक अनुसाद, वांगी क्षेत्र कहा कि रासकार परिता नारे बताडी तभी महारते निर्देश समाले हैं तथा का मुकाबा नवलेडी तैयार है और स्प्रीस अब मी कार्य वर्षेत्रे नराम्बद्धे सुमाने वाश्रेक्षे क्वरिश होते ।

े रूम्माराण जीवरह रह संरचरागाने रामगुन्तर राज्यक बामकेडी श्रूणी कुलाईडा सुमाणितर काडी रिदर्शिक सार नांची कीते केंद्र बढ़ी औं :

३५२ छन्ते छोती शब्यत अविनियमको माननेका खायास सपनेमें भी नहीं कर सकता जिलसे वह वास्तवमें दासतामें बेंब

अविनियमण जाताहो।

सब चूँकि सब मारतीय पत्रीयन अविशियम अपने पार्क विकट होनेके कारण उसे स्वीकार न करनके सिए एक गम्भीर सपत्रके हारा वेंचे हैं इससिए सहीं वर्ध अधिक प्रमुख कमते सारा सारा है। बौर दससिए यदि कोई भारतीय किसी ऐसे गीठिक कामके सिए जो उसे मिक सक

समितियमको स्वीकार करता है तो बहु सपनी अन्तरात्माका हुनन करता है। फलर उक्त पुरोहितने हम बादम धर्किम दिक्क्यपी केनी सुक कर यो है कि कोन पंत्रीयम न करते बीर वे मीकिक सम्मयको देवनके बचाय पार्क्षीक्र सम्मयाको देवों। सही कारण है कि बन कमिस्टनमें एविसाई पंत्रीयन कार्याक्ष्य तका या तब उन्नीन मक्स बारोबारके क्रममें

कार्यकिया जो विसुद क्याचे समझान-बुझानेचे सम्बन्ध रखता था। विद्योगीस

दान्सवास सीवरः १२-११-१९ ७

२७२ रामसन्बर पण्डिसका मकदमा'

विमस्टन

नवस्तर १४ १९ ७] की गांवी हारा जिस्स करनपर सवस्त्रने कहा कि सम्प्रतीता यह या कि अतियुक्त तारीक २८ जनतः १९ ९ तक रहेगा। तसी उत्तके अनुमसियकडी अर्वाव कई बार बड़ाई का चुकी है नर्योक्ति मुझ यह विकास विभागा याग और मंत्रे विकास किया थी कि अनियस्तरों उपनिकाम जिला कार्यके सम्बन्धने रहनेची अनुमसि से कई है कर बड़ां

वसीकी करेता। [सांपीती ] त्रया आपके पात इतमें सन्तेह करनेका कोई कारच है कि जसिनुक्त वर्ष परोहित है और वही रहा है?

पुरोहित है और यहा रहा है।

[गाबाइ:] यहां वाने-पुरोहित खुल-से हैं और वर्ष-पुरोहित वर्षका प्रकार करते हैं।
कोई पुरोहित ईसाई हो या मुक्तकाल या हिम्मु या रिची हुवरे पर्यका खत्सक वह अपने तिज्ञालका प्रकार करता रहता है तकपर मेरे विचारणें यह बाक्छानीय है किन्सु वस वह अस्य तिज्ञालीका — से नहीं कहुँगा राजग्रोहका — प्रकार करता है और अपने सोसोको

हिसाके लिए भड़कानेके तरीके अविषयार करता है तब वह उसते निम्न व्यक्ति हो जाता है जैता मेंने उताओं उपनिवेशने जानेकी अनुनति मेरे तकत सम्मा था। उन्होंनि एना प्रणापकार किया? बना आपके पान इनाम की प्रमाण है कि उन्होंने करने वार्षिक निजानों स्वास्त्र

न्त्रा आपके पास इनका की प्रमान है कि उन्होंने अपने वास्त्रिक सिदान्तिक असावा किसी दूसरी आपका प्रचार निया ?

१ र नर "राम्युपर गाँवास तुवस्या" वर्ष ३५१ । च. रचनर्ष वंश्रीकः" "क्षेत्रीमान्त्री । मेरा विस्तास है कि उसने ऐसा प्रकार किया है। और इस विस्तासके धापारपर मैंने उतका सनुमतिपत्र नया करनसे इनकार कर दिया है।

क्या आप कहते हैं आपका विद्यास है कि उन्हान पुराहितके क्तब्यत भिन्न कार्य किया है ? समें यह नहीं कहा।

आपन समी कहा है कि आपके पान धमा माननक कारण है कि वे पानिक मिडाण्यामि विम सिद्धालाका प्रचार कर रहा है। वद्या आपके पास यह विश्वास करनेके पर्याप्त कारम है?

मुग्ने गोरी भीर रंगदार बीजीस शिकावर्से विक्ती हैं।

स्या आएने उनको इन शिकायतकि सम्बन्धमें कमी चतावनी दी है? निरुच्य ही मही थी।

मारका धिकावतें कर मिनीं ?

मुक्त ठीक तारीयों पाव नहीं का चुईं किन्तु में पृश्चिमाइयोंके पंत्रीयनके सम्बन्धमें भी। क्या बाप इन विकायवीको पेश कर सकते हैं?

में पेश तो हरिज नहीं करूँगा।

हर भी चैनने जाप इन श्रिकायतींको पैश करनेन निश्चित कपन इनकार करते हैं?

में आपको एक व्यक्तियोंके जिन्होंने शिकायर्ते की हैं नाय बठानेसे निश्चित क्यसे इनकार करता है।

भी गांपीके अनुरोपपर गणाहुने विग्रांत २८ तितम्बरकी वह बरस्वास्त देत की बो उपको सर्वास्तरक जारतीयिति प्राप्त हुई थो और जिसन उन्नसे अवियुक्त दे अनुमतियक्की स्वर्षि को समस्तर होनेवाली थी बागलेकी प्रार्थना की यह थी और कहा गया था कि वैनियुक्त साम लियसे सम्बन्धित कामयें लगा रहता है और अपन वार्षिक कर्तन्योंका पासन करता है।

रपा आपन इस राक्कास्तको अनुसर्तिपत्रकी अवस्य बहानेक छिए पर्याप्त प्ररक्षादासक गरी गमना ?

नहीं मुझे को मुकनाएँ दी गई भी धनको देखते हुए अन इसको वर्षान्त नहीं सनमा। भाग मानते हैं कि अधियतनन अधिस्टनका हिन्दू मध्यित अधिश है?

में इस सम्बन्धमं कुछ नहीं भागताः बहु यही बुछ सप्ताह्का अनुमतिपत्र सेक्ट्र माना या और हमने उस अनुमतिपत्रको अविध एक वर्षते अधिक समयके किए बड़ा दी मीर म मुद्दी जामता कि उसने बचा किया:

मीर परि पर सवा अपिनियम न बना होता वी आप कदावित उसकी अविपि निरस्तर मेंगा बात ?

बहुत राज्यव है बहाता जाता ।

```
३५४ छन्त्र्वै यांची बाडमव
```

जब जाप राजहोह की बात कहते हैं आपका तारार्थ क्या होता है? मैसे विशेष कमते कहा है कि में राजहोतकी बात नहीं कहता।

मेने विद्येष क्यारे कहा है कि में राज्याहिकों बात नहीं कहता।

तब उन्होंने अपने पासिक कर्यव्योके अंकावा कुछ किया यह कहनते आपका अभिप्राय क्या है? क्या आपका अभिप्राय यह है कि उन्होंने सोनीते पंजीयन-अधिनियमको स माननेके किए कहा?

मै कम्पनापर कामाधित प्रश्नीका उत्तर नहीं वे सकता।

आप जानते हैं कि उन्होंने पृथ्वियाई स्थिनियमको माननेके विवद प्रचार किया है। नया यह जसका एक पहल है ?

इसका उत्तर है "हाँ"; किन्तु मेरी यह हा विना वर्त नहीं है।

न्या मस्सामकि सनगतिपनकी सर्वाध भी बढाई वर्ड है?

ही और ईसाई तथा इसरे पुरोड़िसेंकि बनुविषरोंकी भी।

बापका आध्य एधिवादसँवि है है

वद में ईताइमेंकी वात करता हूँ तो यी वांबी आपकी सप्ताना वाहिए कि मेरा सारपर्य होता है अतीरियाइमेंति।

न्यायाचीयमें कहा कि प्रान्त यह गृहीं है कि भी यांची गया समझते हैं बस्ति यह है कि ब्रदास्त्र गया समझती है।

#### भी चैमनेके छरीके

पराप्तने बनायां कि जब कोई पूरोहित वर्ष-प्रकारके उद्देशले इस्तवालमें प्रवेश करनके सनुमतित्वके लिए प्रावनायक देता है वे (भी चवने) उसके मायमें कोई किस्ताई प्रत्यन नहीं करते किन्तु सर्वारिकाई मीर नृतलसान इतनी बाहे संस्वामें आते हैं कि उनते इनको सनुमतित्वक देना सीमित करनेका अनुरोध किया नया है। सरकारको ऐसे पूरोहिलॉकी सम्वारी अनुमतित्वक देनेने कोई बायति नहीं है, बहरों कि अनुमतित्वक जिन सरोपर विये करें ही उन्हें दे पुरा करें।

पदा बारका उनके मन्त्रत्वमें बनिस्टनी भारतीयोंने काई विकासत विकी है?

में सम्प्राता हूँ "मनिस्टनी भारतीय" से आपका गतसम जिल्लामाती भारतीयीत है?

हो। इब नुसे जनने ही सिकायत नित्री है।

तक नुष्ठ करत हा प्रकायत त्या है। बदा भारते शिशायत्त्वी गाँच वी है।

क्षत्रह ।

नता भारत नभी इन शिवायतार सम्बन्धमें अभियुक्तवा तसर भी सुना है?

नहीं निष्याही नहीं।



14

बतानेसे बहुत आये बाती है। पश्चितबीने प्रचार किया है, वर्वेकि प्रत्येक बारमसम्मानी भारतीय की मांति पनकी सम्मतिमें भी इस अविनियमको माननेसे आस्त्रीमेंकि समस्त पुक्रोकित मुख क्ते बाते हैं। मेरा सवाल है कि पन्तितजीने बो-कुछ किया है बसको देखते हुए वे निग्ताके बजाय स्तृतिके पात्र है। उन्होंने ध्यायाबीक्षते क्रमियक्तके इस वक्तव्ययर विश्वास करनका निवेदन किया कि जो शिकामर्शे कभी प्रकाशमें नहीं आई और जिनके सम्बन्धमें सनिमुक्तको मकरमेके दिन तक कोई कानकारी नहीं वी जनमें कोई सस्य नहीं है। अभिएक्त वंबीयकके आदेशका अस्तवन करनेके परिवार्गीते परिवित हैं किन्तु वनके अपने ही बस्पोंने जनको एक धक्तार कर्तव्यका साहान निका है और प्रश्ती बाह्यानपर दे इस श्यायानस्के सम्मझ करकी या पत्ते भी बड़ी तबा भूनतनेके किए उपस्थित हुए है।

विद्यासी ।

इंडियन बोपिनियन २३-११-१९ ७

२७३ प्रस्ताव सार्वजनिक सभामें

**विमस्टन** नवम्बर १४ १९ ७]

गशियाई पंजीवन अधिनियमके अन्तर्गत एकमान हिन्दू पुरोहित समयुन्दर पण्डिकी सजा मुनाई बारेके बाद बॉमस्टनमें बिटिस बास्तीबॉकी बहुस्वपूर्ण सार्वजितर समा हुई। महामहिम समाद्ये दमनके निरुद्ध जिससे निर्दोप भारतीय पीड़ित हैं सरहान प्राप्तिक सिए श्रावेदनका प्रस्ताव स्वीकृत हुना। पण्डित्वीले सिकास्तके बसिदानक बनाय जैस जाना

[भवनीस]

इंडियन मीविनियम २३-११-१९ ७

स्वीराट क्या है। हजारों इसके किए वैवाद है।

र (अन-त परिश्वको एक गरीनेकी करको सन्त हो वर्त ।

२. रावकुरर वचेत्रका मुख्यमा कव ही अलेल लांगीशीन वह सामध नह प्रवास अल्ब दिया; देशिए पर 155 ६०। मनाप यह तमक परने लिया गया ना नो साधना प्रतिम महिद्दा निरिक्त महतीन र्टांबर्टिक माध्यमा मेथा बानवाला वा बाँद अनुवासाः वांबीबीनं ही को तैयार दिया था। वा सी तव दिया तका था कि शीरतकीय परिवारण अधि कार्जन तम लेते सामें और दूसरे दिस मुद्दानें तथा तम बरावार व्यक्ति समे अस्य ।



सम्पर्वे धंशी नाजस्य 144

बादीने कहा कि अभियक्तोंने उससे पंजीयन कार्यासमध्ये बाहर बाहरी भी और उसके सकार दो की कि हमारे लोग अनमतियत नहीं के रहे हैं इससिय तुम भी उन कोगोंसे सकार

कर को को तमते अधिक बद्धिमान हैं। अजियक्तोंने महसे भारपीट कमी नहीं की। की प्राप्तमने कहा कि युवान [स्त्रमन]को विदीवी प्रवाह माना जाये किन्द

बी गांचीने सापति सी। यह सापति क्रिस सी गाँ और गराहने कहा कि उसकी रिपोर्ट किसनेके बप्तरमें से बाया गया और जी कीबीने उससे गया कि नया मिनपस्तीने पसके साथ बारपीट की है। जसने कहा "नहीं"। भी कोडीने कहा कि उन्होंने अभिमुक्तोंकी

गिरफ्तार कर किया है और शबाहने बब यह पूछा कि उनकी क्यों गिरफ्तार किया गया है तो उसको बताया यथा कि यह उसकी हुक्छा थी। शबाहने कहा कि ऐसी बात नहीं है। उत्तरे कहा "ये मेरे वेशवाती है बीट विस्पतार नहीं किये जाने जाहिए। मैं पासके हिए सारा या और वह मारे पात विक कार्येया. तब में बक्ता बार्सेया। उन्होंने मेरे साव मारपीट नहीं की है।"

मह पास म लगा को इसको निकाल जिया कायेगा। उस योरेने इसके कायबात से लिय में बीर थी कोडीको क्षेत्र दिने थे। यह विटर्वकता कोबी है। यह बपने मनमें सरकारसे मयभीत है और इसीडिए यहाँ बाया था। इसको पंजीवन-कार्याक्यमें को बोरे के गये थे को इसे स्टब्स्यर सिक्ते थे। भी गांभीके जिरह करनेपर एक पवरतने बहा कि उसकी सुपरिटेंबेंट बेड्सने लड़मनते

को गांची यह प्रिटोरिया वास केने बावा क्योंकि इससे एक धोरेले कहा या कि यदि

स्टेशबपर भितने और उसको पंजीयन कार्यासपर्ने साने पर्व वहि उसको (सप्रमनको) तंप किया बाय तो उसकी कबर देवकी हिदायत की थी। यह हिम्बस्तानी अच्छी तरह कानता है। बसनें कोई भारपीय होते नहीं देखा: भी प्राष्टमचे सपनी जीरसे नामका जान कर विया और भी मांबीने समियुक्तोंकी पुरन्त बरो करनेकी मांग की। जी पाह्मने कहा या ति वे जारपीडके आरोपती पुन्ति नहीं कर तकते और अनको जड़कानेके आरोपपर निर्मर पहना होया। यो योजीने कहा

बि मेरे सामने बंद कोई मानता सफाईके लिए नहीं है। बी मेलर (नुसकराते हुए) : भी भारूम नया आप इस आरोपको पुट्ट करेंचे ? भी प्राप्तम अस्ततः में इस मारोपपर जोर शहाँ देता। नेरे प्रापासमें सामसा काफी

मजबत नहीं है।

भी मेलर अन्ते कह वें कि वे वरी कर विधे गये।

[बदेशीने ]

शेंकियन मीपिनियन २३-११-१९ अ १ अपनेत देवर्षेत केन्द्रीय नेत्रका समारी । उसने वस्त्रीमें बहा था कि वह बेज़के शस्त्रीके निर्देशने रेड़ो रोग्रानार गर या और वापीले निका या । वापीने उसे बताया कि यह वंशीयन बरानेके हिना सामा है, दिन्द्र वर्निदर्शनि वनको चीकोकी चयको ही है।

२. सामग्र मानली मन्तिरह । शर्ड वरवाद क्लोर रोंको मत्कर वरवर्त्र वर्ष और वे ज़रक्तमें जी व्यक्तदे वर के बाबे गो बार्र भी र का कार्यका सुरूप करोहर भी का काल हेलाई, ग्रंडीमी और सन्य कोटीने क्रवेडलीड कैरतार्य स्प्रदी मद्रास दले हुए काल्य दिवे ।

# २७६ पत्र 'इडियन ओपिनियम'को

जोहानिसमर्ग नवस्वर १५, १९ ७

षेवामें सम्पादक 'इंडियन कोपिनियन'

महोदय

स्या आप मुझे रामपुरूप पर्विकले मुख्यमेके विकवितेमें वामने आपे कुछ बहुत ही महस्पपूर्व तस्पॉको बनताके स्वाममें कानेकी इचायत वेनेकी इया करेंग्रे ?

पियगई पंजीपको स्थीकार किया कि यह उसके कार्याक्रमका नियम है कि पुरीहिलोंको कालापी अनुमित्यक ही दिखे बार्य केविक साम है यह पुक उमक्रीला भी है कि सरक के करने के समित के साम के स्थान है यह पुक उमक्रीला भी है कि सरक के करने पुरीहिलाई उक ही डॉमिल एकड़े हैं उनतक कर्मिलोंकों का स्थान प्रतिकृति के स्थान प्रतिकृति है।" बार्य उसने यह बताया कि हिन्दू पुरोहिलों प्रीहिलाई के बिरादल इक्क बीर काल भी सुक कर दिया स्विक्ष पंजीपक है निवार प्रीरीहिलाई कि बिरादल इक्क बीर काल भी सुक कर दिया स्विक्ष प्रतिकृति में स्थान प्रतिकृति कार्य एवियाई बीवित्यक विद्य प्रवाश भी प्रतिकृति में स्वार पात्र कि इन्ह वार्य में पुरीहिल बार एवियाई बीवित्यक विद्य प्रवाश भी प्रतिकृति मा उसके प्रतिकृति के स्वार उपा कि इस में प्रतिकृति कार एवियाई बीवित्यक विद्य प्रवाश भी प्रतिकृति कर प्रता क्रिया है प्रतिकृति के स्वर्ण उपा कि प्रतिकृति कार्य एवियाई बीवित्यक करने स्वर्ण क्रिया है प्रतिकृति के स्वर्ण उपा कि प्रतिकृति के स्वर्ण प्रतिकृति के स्वर्ण क्रिया है स्वर्ण क्रिया है उसे स्वर्ण के स्वर्ण प्रतिकृति के स्वर्ण प्रतिकृति के स्वर्ण प्रतिकृति के स्वर्ण क्रिया है स्वर्ण के स्वर्ण करने निवार है स्वर्ण करने स्वर्ण करने स्वर्ण करने स्वर्ण करने करने स्वर्ण करने

कीर फिर भी एशियाइबींशे प्राय पूका बाता है कि वे एक इतने भीये-सारे नानुनना विभन्न एकमात्र बहेरस स्वतिवेदार्ने एहतेनासोधी पहुचान करना है बिरास क्यों नरते हैं।

यी सिकंप फिरमने बनताया च्यान एक धोरुनमक पटनाकी और बार्रायत किया है। रिम्मतियारको जमिस्टनमें जो-कुछ हुया बहु इतना मारी काण्ड वा कि मनिस्ट्रेटको कहना

र श्र रत्या गुकाली अनुसार २१--११-१९०० के हॅसियम ओपिनियममें छपा ना ।

र मेरिय का क्षार्थ ।

31

पहा कि बढ़ समियक्तांसे सहानमृति प्रकट किये बिना नहीं रह सकता। किन्तु, न्यामास्य काचार मा बौर एक किरीह व्यक्तिको अध्यारके पूर्वप्रह, अज्ञान अयोग्यता तथा उद्भतताकी वेदीपर — ऐसे दुर्मुचॉकी वेदीपर जो निक्चम ही मोर रूपसे ल-बिटिस हैं — बिक्सन कर

भापका साहि मो० क० मींघो

मंद्रजीसे ] इंडियन मौपिनियन २३-११-१९ ७

# २७७ कंक्सटन हॉलकी समा

भी बमीरअसी तथा शिटेशवासी मुसलमान ट्रान्सवासके भारतीय समावके पराके समर्थनके Bir उसके मन्यवादके पात्र हैं । हमीविया इस्कामिया बांब्यनकी बोरसे मारतीय मुस्तमानीकी एक सर्वतामान्य पत्र' भेजनेता विचार सुन्दर वा। समुद्री तारोंसे पता वसता है कि कार्यवाही बल्साहपूर्व थी और तमामें अनेक प्रमुख यूरोपीयोंने भाग किया वा। विवित्र संयोग है कि रामा ९ नवम्बरको जो सम्बादका जन्म-दिवस है, हुई। बयर भी बमीरबसी और धनके धोताबाँको यह मानुम होता कि जिस समय वे टान्सवाकके पदरकित भारतीमाँके पद्धमें स्थान भौर मानवताकी माँग कर रहे के उस समय ट्राल्यवाल सरकार एक मारतीय पुरीहितकी मपने बार्याचारका शिकार बना चुकी थी तो न जाने उनकी भावना थया होती? हमको रायटरमें पता चला है कि एशियाई अविनियमकी मत्त्रैनाके भाषणीरे बीच-बीचमें "धर्म-धर्म" मीर "मारोजनीय" की वाचाव गूँव उठनी थी। इस महत्त्वपूर्ण सवाकी अबहेकता करनका एक सरीका यह है ति इस स्वामीय स्थितिक अंतियक लोगोकी राय पहरूर टाल दिया आये। पर रुमरा तरीना मह है कि इसे जम अनंतीपका प्रतीक मान सिवा बाये भी हवार-हवार भारतीयंकि हरवर्गे ब्याप्त है। बदि इमे इमरे दृष्टिकोचने बेना जाये तो इस रामामें पात किये हुए प्रश्तावपर दास्तवान सरगारको द्वाविक बीट सदास्वतिपूर्वे देवी गीट करना वाहिए। रिन्तु हम मह महसून करते हैं कि जबतक साम्राज्यीय सरकार कोई प्रमावरारी बारवाई नहीं करती दान्यवालके अधिवारी आरतीयोंही वही हुई हर बाल अनगुरी कर देंग चाहे है भारतीय रिवरे भी प्रभाषणाणी तथा जानबार हां। कुछ भी हो लग समाने एक बाम तो मराय ही दिया है कि संगार अरने मुगनमान जब यह गृहसून करने तरा है कि उनको धरुव माने नार्चीवर्षके प्रति ही नहानुपूर्ति नहीं हानी चाहिए और न यह व उनके लिए ही बाम बाना बाहिए, बेन्डि उनको अपना कार्यक्षत्र हिन्दुओं तक भी बहाना बाहिए। यह एक अच्छा नवन रे और इसन पता चनना है कि हम जम नमपत्री और बहुत वीधनाने अबनुद ही रहे हैं यह मार्डि तथा पर्वशा दिवार दिन दिना मनप्य मनप्यक्रे लिए बाह्य करमा । अवसीत ]

र प्रेडिंग "बररीय स्थल्याओं । व्यक्ति " का रेक्स्य उ

प्रेडियन मीरितियन १६-११-१ अ

# २७८ सामपतरायकी रिहाई

### दाम्सवासके मारतीयाँके सेंगे सायक चील

[मुनयतीस]

इंडियन बोचिनियल १६--११--१९ ७

# २७९ सम्राट्की सामगिरह

हम मानते हैं कि महाध्य एक्वर्डको उनकी साक्षमिष्ट्रपर भारतीयोंको बोरसे मुकारक-वारीका तार जेना गया भो ठीक हुना। हम सक्की प्रका है। विकेक हमाधी इद्विसेंसे रसता है। यदि तार म जाता तो भागा जाता नि हम विवेककी मूक गये हैं। उनमें हमने राक्त पुमाबद नहीं की। हमने आवरेके कात्कवते तार नहीं भना बस्कि इस्तिए प्रमा है कि नेमार्ट्डो संपन्नकामना करना हम बानना करना तमाते हैं।

िर भी ऐसा तार क्यों चेता जाये ? हमें वालिमरहके दिन तीन मेंटें प्राप्त हुई। ऐस्पूण्ट परिष्ठ स्पर्य पकड़े गये। इसमें पमकी हानि हुई। वे हिन्नू हैं फिर मी वक्ता पूरे नेपादको सगा है। इनके किए जानको पारण्य (वावपोट) गड़ी मिमको अगितिमक्यों सारिसें पत्ताने नहीं मिसके। मनतक यह कि जब सभी नहीं मना पहें हैं वह सारनीयोंके किए पोढ़ समाने जैशा रहा। तब भी क्या हम वास्त्रीयहका तार मेनें ?

कोयनके मृत्यूर्व तील अध्यक्षकि जनमें यह विचार उठा और यह ठीक ही उठा। उपने यहा कि सहि तार जेजना ही हो तो हमें उपर्युक्त हुन्य भी गायमें रोना चाहिए। 113

उन्होंने जो इस तरह आपत्ति की है, उसकी उपेक्षा नहीं की वा सकती। इमारी भावनाजीकी कियमी देस पहुँची है, यह उसका चिक्क है। इतना होनेपर भी यह मुस्सेकी निसानी है। हमें भी दुःख है उसमें महाराजका दोष नहीं है। इकाब हमारे हाथमें है। दुःख माना है हो इकान मी होया। यह इकान ट्रान्सवासके मारतीयोंके बाव है।

[युवधतीसे]

इंडियन मौदिनियन १६-११-१९ ७

# २८० सम्बनमें मुसलमानोंकी समा

वसवारों में तार छपा है कि यह तमा ९ नवम्बरको कवनमें हुई। यह कोई नामूबी समाचार नहीं है। न्यायमृति अमीरअधी समाके बच्चस ये। कई गोरे उपस्थित ये। समे काननसे बौर कोई काम न हो तो न सही डिन्ड-मसकमानके बीच मेरू तो बदस्य बढ़ेगा ऐसे क्याम दिवाई है रहे हैं। समामें यह साफ कहा गया है कि हिन्दुविके किए भी गुस्कमान हक गरिंगे। जो मुसबमान इक्ट्ठ हुए ये वे केवल भारतके ही नहीं ये। भारतके मुसबमान हिन्दुबॅफि किए बविकार मांगें तो यह उनका कर्तव्य ही है अवॉकि दोनों भारतकी सन्तान है। किन्तु विकायतमें रहनेवाके इसरे देखेंकि मुसकमान मी उसमें सामिक हुए, यह बहुत ही बुधीकी बात है।

[पुबरावीचे ]

इंडियन बोविनियन १६-११-१९ ७

### २८१ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसका चन्दा

हर वर्ष हम कांब्रेसका जन्मा इकट्ठा करते हैं। वैसा ही इस वर्ष भी होगा। सब हुमारी भौरते प्रतिनिधि बानेवाले 🕻 इसकिए बाबा है कि कावेस-निधिके किए बहुत-पे मारतीय हुमें चन्दा बेसेंगे हिंदूम असकी प्राणि स्वीकार करेंगे। करवय २५ पाँड तो बोहानिध बर्गमें बमा हो गर्ने हैं। चन्दा दैनेवालॅंडि नाम अबसे सप्ताह प्रकाशित करेंने।

[ मूजरातीसे ]

इंडियन ओपिनियन १६-११-१९ ७

# २८२ वर्षे हुए मेमन

प्रिटोरियामें ४ पीटसबर्षमें २७ पोचिमन्द्रममें २ पीट रिलेफर्से १ इस प्रकार वनगम १ मेमन बच गये हैं। इन्हें हम चीर समझते हैं। उनस हमारी यह छोटी-सी प्रार्चना है कि सब हिम्मत न हारें बीर मेमन कीमोंकी तथा भारतीय समाप्रकी नाक रखें।

[गुवरातीसं]

इंडियन बोपिनियन १६-११-१९ अ

# २८६ पण्डितसीका सीवन-चरित्र

राजा और अवानेवाले आधीनका इतिहास वालनेके किए सभी मारतीय अस्पुक हाँये। हि वर्कमें हुन उनका कि वे स्तु हैं। उपसुकत्य परिवर्धकी बाधू तीए वर्षकी हैं। उनके फिनातीका नाम कारिकाशयन हैं से पुरितिहाति करने के पितातिका नाम कारिकाशयन हैं से पुरितिहाति करने करने वे पिताति का वापना मिना या। इसर मी राति वे दक्षिण आधिकार्य पुरितिहातिका काम कर रहे हैं। उन्होंन मेदाकों विवाह दिया है कीर उनके एन्यानोमें हाई वर्षका एक कड़का और एक वर्षकी एक व्यक्ति है। उनके साह विवाह कि सा एक एन्यानोमें हाई वर्षका एक व्यक्ति और उनके एन्यानोमें हाई वर्षका एक व्यक्ति हो। उनके साह कि स्वाहति है। उनके परियान कार्यक्ति कार्यकर्त एक्टे हैं। इस १९ ५थें पितावती द्वारावाक कार्ये। उनक परियानो वर्षात्रकारों मेविर बना और सनावत वर्ष चमार्थके स्वाहत है। उनके साम करने एक्टियनो कार्यकर्त एक्टे हैं। इस १९ भी प्राहम हो। एक्टियाई कानुकर परियानो वर्षात्रकार कार्यकर्त करने हम स्वाहत हो। एक्टियनो वर्षात्रकार कार्यकर्त कार्यकर्त हो। वर्षकार हम स्वाहत हो। उनके स्वाहत हम सा स्वाहत हम स्वाहत हम

[पुनरातीसे]

इंडियन बोर्यिनियन १६-११-१९ ७

# २८४ भारतके लासानीने क्या किया?

इन मानते हैं कि बाबा बायरातरायों तो देव-निकाला मोगकर तर को है क्योंकि काकी मानेकामना जनी है। व्यक्ति पंजाबके मूमिनकानुनके विषक्ष मुज पंचाया ने कि अपनी पिन्नियोंके विषय मुज पंचाया ने कि अपनी पिन्नियोंके किए। वह कानून रह ही प्या है। किए लाखानी चाहे मोकने वही को विषय है। देव लाखानी चाहे मोकने को कहा देव राज्या है। के प्राप्त मानेक बोकना बहुतेरोंकी जाता है। उर्ग्य तो कहा हुआ कर दिखाता है पार्चे के प्राप्त मानेक करता है — उपने के बात हुआ कर दिखाता है ने पार्चे के प्राप्त की वी मी कि मुनते के प्राप्त की काला काला काला काल काल की प्राप्त के प्राप्त करता है — उपने के प्राप्त है। उर्गे ते हैं। इस्ते के प्राप्त की प्राप्त करता है — कि पार्चे के प्राप्त की प्राप

भारती मरकारणा कहना है कि यह (वंशावकी) वसीन उसने दी है, इन्तिस्ट् इस्टार हमें उसका सविकार सानना वाहिए। सवास यह है कि सरकारको बसीन सिक्टी 127

कहरिं। यह जमीन और उत्परका बाकास बोगों तो शुक्से ही हैं। इसके स्थामी पहले हिन्तू ने । बादमें मुसलमान जाकर वस गये । इस हिन्तू और मुसलमान उन दोनींके उत्तराधिकारी है। तम सरकार हमें बताये कि वह इस बमीनको क्रम बीन सक्ती है। यह अमीन नुवाकी है। उसने हुमें दी है: उसपर [सासन करनेवासा] बाबसाइ मेंने ही परन्तु वह किसी बारधाहके गौकरकी शही है। जेंची तगब्बाह सेनवांके अधिकारी हमारे राजा नहीं बरिक गौकर हैं। वे हमारा गमक बाते हैं।

हम सोठे हुए सिहके समान है। मींदमें देखकर कोई हमारी पूरू सींचता है कोई हमपर बुक्ता है किन्तु विव हम बपना बतवा बामते हों तो हमें कोई नहीं सता सकता। हमारे दुरमन हिन्दु-मुसलमानके बीच बेर करवाना चाहते हैं। सिक्स और हिन्दुमीके बीच बरार डाकना चाहते हैं। उनका बढ़ेरो-बड़ा डबियार है हमारे बीच फिसार बनामं रतना । प्रत्येक वस्तुमे अपना-अपना गुच रहता है। यानी बुमाखा है। वाग जमाली है। हती प्रकार विरोधी खालकीका गुण हुनमें कुठ बालकर हुमपर कपनी छता कामन रकता है। हमारा जुल यह होना चाहिए कि हव उपके इस हेतुको असफक कर दें। हुमारा कर्यस्य यह है कि हममें यदि कोई देखतोही हो तो उसको समावसे निकास विमा आमे । हमें बाइसरायके पास जाना चाहिए। इंस्केंड बाना भी ठीन होना । मौर यदि क्षम सन्त्रे ह्रवयसे मान में कि अधिकारकी अवाईमें हमारे किए मरना और जीना बोनों एक समान है, तो अभिकारी खोग तुरन्त कह बेंगे "हाँ यह मुमि तो आपकी क्षी है।

इस वर्षका दूसरा कोई इलाव है ही नहीं। हम संबक्ति वर्ने और रहें यही है। यदि सरकार किसीकी समीन श्रीनकर समीनका नया कामन स्वीकार करनेवाले स्योक्तको देना चाहे और काननको स्वीकार करके चनीन केनेदाला वह व्यक्ति इसमें से ही और हो तो उसे हम समाजका बुक्मन तथा बमाबाब समझें। सरकार वहि किसीकी बमीन **छी**नती है को दूसरोंके किए यह सपय सेना अकरी है कि वे उस बमीनको नहीं सेंमे। इम मर्द वर्गे कीया नहीं। नहि बान कनमी प्रत्यक्त हटे पॅसि ती बानको भार्मिकी नहीं हैंगी रहेंगी। अब धार वरने ज्ञारमों जनना कुछन अधैक्रमी असन सेंगे मीर मानवर्षे रच-रूपरेके भति बनाहार रहेंगे तथ इस श्रीवरार्थे रेवा बोई बद्दी जो मानका अपगाम प्रत्य सभी ।

भारतकी मूमि हिम्बुके किए स्वर्ग है मुगळमानके लिए बहुदरा है। हम करोड़ों मन बनाज पैदा करते हैं। फिर भी भारनकी साथ करोड़ सन्तान इमेछा मुनी रहती है।

रत रोपका तर्नोत्तम तरान पह है कि इस भएनी प्रतिष्ठांकी रहा करें। इजार्से मकुष्य परेगरी तहा भरते हैं किन्तु तब्बी मीत वह मरता है को बीरोंके सिर अहरी मान हेता है फिर मंसे वह बोसमें हे था बाहर है।

कालाजीन मोडनमे जो पत्र किया है वह इस बापानी सप्ताहमें प्रकामित करेंगे। वह जानने मीम्य है। जपने पाठकाँते हुमारा अनुरोध है कि व उपर्युक्त केलको बार-बार पहें तवा भागो दक्षिण माधिकाको स्वितिपर दम छामु करें।

[मुजगनीस]

इंडियम मोपिलियन १६-११-१ उ

# २८५ रामसुन्बर पण्डितका मुकवमा

#### बर्मिस्टममें विराट समा

हम पिछल श्वनाहक तारां बता चुकं है कि राममुख्य पंचित सुक्रवार ८ तारीक्षको तिना अनुमतित्वकं द्वास्त्वातका रहनके वाराण विरक्षतार कर किये मध्य है। वे सुक्रवारको पेदेर स्वय वीम्पन्त में अराक्षतके सामन बाहे व । उत शमन बुलिया पुनिशके सावमीन शनका नाम पूछा और बनुमतित्वक मौता। उन्होंने कहा मेरे पात बनुमतियक नहीं है। इस्तर पुनिश्चाने वन्ह उसी बस्त पक्क सिमा। भी पोक्रको माकृम हुझा तो वे सुरुण बामस्टन गय। भी पोक्रको है। में सिमा। पुरुष्तर भी परिश्वाने उत्तर विचा कि मुझे समानवत्वर निक्क्क पिक्ष स्वया है। में सिमा है। सीमा।

अंधमें बेकरने मी जमानतपर कुटनके लिए उनपर बहुत बबाब बाधा। किन्तु उन्होंने पाठ इनकार कर दिया और कहा कि मैं अपनी कीमके लिए तथा अपने समेके किए

मेक्से ही खुँबा।

#### पंचमं हायत

बेंचन हाक्य बहुत सच्छी थी। खूने नहाने-बोन बाविकी सारी व्यवस्था उनके लिए क्षेत्र गर्म थी। पश्चिवजीके कणनानुसार, जब व वक गये वे तब उन्हें पूजार काता था। वर देकनुक नहीं है। बाने-पीनेडी व्यवस्था समावकी कोरते थी। गर्म भी और द्वार तथा नंदा वर्षा पहुँचाया जाता था। इन भीकोंने क्षाया और हुछ बार से उन्होंने हम्बरार कर विधा।

#### सार्चेकी क्याँ

चेममें उनके पास बमाकि और हिस्मत बेंचानेके बहुत-ते तार बाने। नेटाल मारतीम कारेस उदन इस्कामिया अंजूमन वर्षक सेमन शिमित हिस्सू वर्म समा (बदन) घरनी समिति (बर्दन) व्यास (प्रिटोरिसा) मूरत हिस्सू संग (बर्दन) के पासस तार दिन। सभी तारोमें पश्चितवीको पर्म और मारतीय समावकी सहास्कि किए जेक बानेपर पुरारक्वारी सी गर्द।

### सीमवारफ्रं मुक्तका

सिंतररहरू सामन सोमवारको सुकरोको गुनवाई होनी हम आसास बहुत-यी बगहुंग नित्र मोरा आये वा जोगोननकोंग सौक्यी साहब सहस्य मुख्यार थी ईमन नियो हमान बर्गुक साहर थी उत्तरतो साकेश्री थी एम एम हुमाहिया थी पुनव हमहिम भी बहुतर पूनारी भी पत्री साहब थी संकट थी सुरूनक पाँ थी पुनवस्था थी से तर थी मारायपश्ची भी नवारतो थी अनीनाई आहुनी बगायु आप था जिलीरवार थी साहती यो पित्रक यो साम भी मीनाई आहुन वा मुनवेंग्रीम भी कार्य हमाहिया व्यक्ति स्वर्ग प्रेर हो। 1717 होने पहल करमा १५ मारतीय आसरकार स्टायस्थ प्रतिद हो परे थे। बहुत-से मीनोह हमोन पुनोह हार बये हु थे। आहे वस को यो सामित्र स्वर्ग हो कि मुक्त- स्विधित हो जायेगा किन्त सम्मव है औं रामसन्वर पश्चित विना जमानतके कर चार्वेगे । इसिन्ए कोच सहकपर बातरतापुर्वक पश्चितवीका स्थायत करलेके किए खडे थे। ठीक स्थारह बजे पश्चितवीको अवास्त्वमें साथा यथा । उनके वाते ही बदावत भारतीमेंसि

भर गई। सरकारी वकीकने मोतकल भाँगी जिससे प्रिटोरियासे की चैमने का सकें। भी गाँचीने

"मेरे मुक्तिकत चार विनसे जेकमें हैं। वे जमानतपर महीं सूटना चाहुसे। वे उपनिवेध फ्रोडकर जानेवासे नहीं हैं विका कानमके बनार्वत सजा मोर्गेवे। इससिए मक्समा बाब ही चक सकता है। प्रिटोरियासे बनाहोंकी आवस्यकता नहीं है। इतनेपर भी महि मुक्दमेकी स्विधित करना हो तो मुझे कोई बापत्ति नहीं। किन्तु मेरे संविकतको वर्गर बमानतके वर्गकी स्ताप्य करण हाया पुराकार कार्याय गहाराक्ष्य प्र सी जिल्लासीयर छोड विये जानेकी साजा हे सी जाने।

सरकारी वकीकने कहा कि बगैर बगानतके क्रोड़नके बारेमें मैं अपनी सम्मति नहीं है सक्या नर्योकि मुखे मामकेका ज्ञान नहीं है। की गांबीने कहा कि की पवितर भागनेवाले नहीं हैं। मार्गे बही तो सरकार चाहती है। फिर, ऐसे बाबगीके किए बमानत क्या हो सकती 🖺 की समाजके किए टान्सवासमें रहतेका अविकार जताता हो और इसकिए सरकारके निकासनेपर मी निकलनेवाका न डो ?

मबिल्टिने यह ब्लीक स्वीकार की और पश्चितनीको उनकी विस्मेदारीपर कोड़ दिना।

#### " 🗗 "धी भावास

पिखरजीके बाहर निकसरे ही हुएँकी बावाचके राज रोकर्जों क्रोगोंने उनका स्वास्ट किया। फुलाँकी वर्षा की गई जीर धवने हाव मिकाये। वादमें वस्तीमें छवा करनेका निस्वय किया गया इसकिए सक सनातन कर्न समाके अवनकी बोर कन विने।

धमामें यी काल बहावूर्योग्रह हाय प्रस्ताव किया जानेपर की मीक**नी** साहब सहम<sup>ह</sup> मक्त्यार सभापविके बासनगर विराजनात हुए। मेहमातोंको सभा मदतके बन्दर वैठाकर क्रिस्टनके लोग बाहर खड़े रहे। मीलबी साहबने भाषण बेते हुए कहा कि पण्डितवी बनाईने नाराया त्राप्त पार्य प्रकृति है त्राप्ता अध्यान नाया पर हुए ज्या कि पांचियन वार्य स्थाप है। अब ज्या नाइस है यह उन्होंने विद्व कर दिया है। अस सानेपर में स्वयं भी जेक सानेफी दैयार हूं। मोछिसमाँ मीर मर्मकृतमाँका कर्यन्य है कि ऐसे हुनको समय के ओम सामे वहाँ।

भी दमाम अन्युक्त कादिरने कहा कि रामसुन्तर पण्डितके उदाहरणसे सबको बहुत हिम्मट

बांधनी चाहिए।

भी ईमप मियाँगे कहा कि सरकारसे किसीको जरा भी बरना नहीं चाहिए।

को हिंदी निर्माण करूर के उपारण किया करता नह स्तार है। सी गांचीने कहा कि सभी हो कहांकी सुन्दात है। इसमें उन्हें बही बीह यह है कि हिन्दु-नुतक्यान एक होकर होरे समाबके सामके लिए कर रहे हैं। सी महमर मुकाबीने पण्डितनीकी तारीफ करते हुए बहा कि वे भी बात रहते पंजीवन सरी करवायें ने 1

भी मचित्रानि प्रिटौरिया हिन्तू वर्षे सभाधी ओरन जामार माना।

भी भन्दी नामहने कहा पश्चित्रजी जेल जार्थेये तथी घारा रंग जमेगा। उनके समान संदर्भ करना है।

थी बुबाहियात कहा हमें कोई डर नहीं है। सरकार पश्चितनीको कुछ करेगी यह गरी रिमार्ड रेवा।

भी महस्मद गाँचे कहा में स्वयं स्वयंशियत हूँ इश्लिए जिन्होंने स्वयश्यकता नाम क्या है जनपर मध गर्व है।

भी उमरबीने निम्न किस्तित मनरादी बीहा नहा

"है माँ तु शीन प्रकारके सोगोंको ही जन्म देना -- दाताको भन्तको या गुरको ।

नहीं तो तू परभ्या ही रहना। व्यर्थ ही अपना तेज नयीं साठी है ?"

इस मुक्तिक अनुसार पश्चित्रजीकी माँत गुर पश्चितजीको जन्म निया है।

भी बरपातन कहा भी पन्तितक उदाहरणते सबका समझना चाहिए कि प्रजीवन कार्यास्य

एक जानद गमान है। उसमें किसीको कैसना नहीं शाहिए। भी काछनियान परिवन्त्रीका साभार माना सौर कहा कि प्रिटोरियामें जिसने सीम सभ

है प कभी पत्रीकृत नहीं होंगे। भी अनीमार्ने कहा कि अवर बिटोरियामें कानमिया स्वयसेक्क वैदार नहीं होंये तो

व रदय बड्डी साम शीरसं जायेंग। थी स्थायन बताया कि पण्डिनजीकी हिम्मन गरी उत्तरी है। उन्हान प्रिटारियामें स्ट्रना

स्वीरार किया वा।

भी भाम बहादुर मिहन सब नजनगरा आमार भागा। भी पीनाने नामना ध्यक्त मा कि अब परिवासीके बाद मीनवी साहबकी बारी आये।

इसमें बाद भौतारी साहबने बोडी देर और आपण दकर सना समाप्त की। अन्तर गवका कते सन्तरेका नारता और पाय नेमीनड वर्परह दिया पया।

नुबगर्गाम |

इंडियन आफिनियन १६-११-१

# २८६ जोहानिसबगकी चिरठी

### पहान्द इजी भीर गांच ध्यापाचै

परोध द्वितारी बूर्गायपरा विवस्त इस बनम बुछ ना छत्र बुरा है। विस्तु पर रिस्सा राता महरुराये है कि में और भी अधिक विवरण दे गृह हैं। भी ही आमध्यस धौरमारा जिम्लानगार तुत्र तिसा है

प्रातिकात-निवयत निष्ठ भागमन मात्रम शीता है कि दास्मधान सरकारन मार्गीयोह रिप्त बाबी-जानी वा बातून बनाया है उसन सायन यह आर्माय नही में देव को नामाबावकी मरकार परवाना नहीं देवी। बन्नन र अनुवार पाने दिएकतार कोती। भी जल भवती। भीर भार लागान बादनव नामन न सबनवी प्रतिप्रा भी है इन्हिल बी-[रा प्रमान बचनद दिए हम आपरी मापनी आसापनता है। अप हमें सदार्थर रात्रा पार्टिक कारण हमारी दुरायन जिल मानदी भी जनवन पर शर आप मध्य पामत देवर में तथा बान मानेदी त्यम निम्बरदे ता र बना है।

. बद्धाः क्यते क्या कर्ताताः क्या व एट जी तर होते होता है हार के हार कर । व

इससे यह न समक्षे कि इसमें हमारा उद्देश्य कुछ और है। ईस्वर करे कि आपकी अव्यवस्थित स्थितिका परिणाम विजयपूर्ण निकले और समाधान हो बाये। उस हाक्तमें हुम चाहते हैं हुमारा भैशा स्थवहार चक्र रहा वा बड़ी फिरते सुरू हो बाये।

बापने हमें व्यापार तथा केनेबेनमें जो सन्तोध दिया है उनके किए हम बाधारी 🚺 यह पत्र विनयपूर्ण है। इसमें अपनातका मात्र नहीं है। फिर मी इसका धर्म यही है कि यदि दवी प्रवीदन न करनाये हो छन्धु साल जनार नहीं मिलेगा। इससे दवी चित्र नये है। वे बरपोक्त हात तो बरके मारे पंजीयन करणानका विचार करते. किन्तु बहुाहुर है इसिए जन्होंने बासनेटके मालके सारे नमूने उसके यहाँ फेंड दिये और २१ व्यक्तियोके इस्ताहरसे निम्नानसार पत्र किसा

निवदन है कि बापका गुवरातीमें किया हवा मोटिस हमें मिका। हम बत्सन्त सेरपुर्वक सुचित करते हैं कि बाब अर्थात शारीक ७ नवस्वर १९ ७ से हममें से कोई आपसे किसी की प्रकारका केनदेश नहीं करना चाहता। हम बापसे एक पेनीका भी मार्च महीं खरीदेने । कारण जह है कि हमते पंजीयन न करदानेकी खपव की है। हम उसे कितनी ही हानि क्यों न हो कभी तोड़ना नहीं चाहते। बापका की भी पैछा निकक्ता है, वह इस सुविधा होते ही चुका देंगे।

इसके माम्बेट नवहाये। महिकार मबनुतीके बना। उनकी हुकानपर यह वेबनेके किए एक बरनेवार बैठाया गया कि वदि उनकी हुकानके कोई आयमी कपड़ा केकर सीनेके किए दे तो वे वह काम केनेके भी इनकार कर दें। इसपर भी बाकडोटने बहुत जनुनम वितय की और निम्नानसार माफी गाँकी

इमने बंडेबी तका गुजरातीमें बफ्ने बाइकोके नाम को नोटिस मेका था एसका उन्होंने यह सब किया है कि इसने उन्हों पंजीयन करानेकी बीट यदि पंजीकत न हों दो केनम नक्द स्थवहार करनेको कहा है। इस प्रकारका वर्ष करके वे बिठ वसे है बीर हमाय बहिष्कार कर ये है।

हमें सायद यह कहनेकी बायदमकता नहीं है कि उनकी मावनाकी चौट पहुँचानेका हुमाय स्वजनें भी इंचवा नहीं था। हम समक्ष सकते हैं कि कामूनके सामने सुकनेके किए उनपर क्छ भी दनाव शका जाने तो उन्हें बुस्ता जा कानगा। ब्रिटिस राज्यमें धनको अपनी मनीके सनुसार चलनका अधिकार है। इसकिए हम अपना पत्र और अपनी माँग दिना धर्व वापस केते हैं और शासा करते हैं कि भारतीय समानकी भीत होनी भीर वर्षे ग्याय प्राप्त होगा। हमारी मानना सण्णी है वह दिखानेके किए. भीर हम अपने प्राहर्कोको चाहते हैं वह सावित करनेके किए हम सदाईमें सहायतार्व २५ पौड़का चेक मेज छहे हैं।

हमें आधा है कि बहिष्कार बन्त हो जावेगा। किन्तु वह तो केवक दाँजर्गीकी मर्वीपर निर्णेर है। बहिष्कारके समाध्य होनपर हम पहलेके समान स्यापार करक नुग हाने और उन्हें लुख करनेका प्रयाल करेत । किन्तु हमारे पत्रका इस बातत सम्बन्ध नहीं है। हमने जो मूल की है उसे गुपारनेक किए, बीर हमारा इसाम किसीको बोट पर्देवानका नहीं वा दर्शनए यह पत्र किया है। हमारा को पावना है वह हमें बाया है, समयानुनार चुकाया आवेगा।

मरी जानकारीमें एवा दामा-याजना पत्र कभी घोराकी बांस्य नहीं किका गया। मैं मानदा है कि यह विकेष्ट्रपूर्व और सम्वीध्यक्तक है। यह उचाहरूल दिवयोंका मान प्रवान करनासात्र है बीर सबके विद्या कर्ने योग्य है। घोरानि हम नहीं बरेंगे ता व माक बेना बन्द कर देंगे घो बात नहीं। क्या केंग्रे कर एकड़े हैं? क्या उन्हें पेठे नहीं चाहिए? मैंन यह मौ सूना है कि इस पेनीन विद्यक्त पाँच वर्षोंमें भारतीयोंके साथ ६ पाँडका व्यापार किया है बीर उसमें स सावतक केवल २३ पींड हो खाय है। मारतीयोंने प्रामाणिकता हानी दो माल पर बैट विकास ।

### मृता इस्माइस मियौँ

यी मृता इस्ताइल नियाँ हुन करने यथे हैं। मैं उन्हें बचाई देता हूँ। उनक बड़ भाई मौ देवर नियाँ बचानकों केवा करनका बच-नार्थ कर रहे हैं। इस्तिए वहा ना सकता है है दोनों मार्द इस्तोक और परमाककी सामना कर रहे हैं। य स्वा वर्गनिक रहें और कीमकी देवा करते रहें। आजी कमानेस यह कमाई अधिक बड़ी है।

चीर इगा ? पुना है कि भी लागेलाको कुकानमें युख करीकन पत्नीयन पत्र विश्व जाते हैं। ऐस पैनीमनक मी दिय जा चुके हैं। बर्जी नहीं की जाती परण्डु जिसन सर्जी हो हो उस पैनीमनक दिया जाता है।

#### कानूनं जान सी

एक कीमीने पंजीयनपत्र केनके बाद धर्मकं मार जात्महत्या कर की है। इसम त्रास कृष वर्गा है। बीनी सबके प्रमुख सी विकास सलवारोंमें निम्मानुसार पत्र किसा है

एक चौनी हाए बालहत्या की जानकी खबर बखदारसे छपी है। उस पहनेके पहने मेरे एक बादमीन मुझ एक पन दिया जा चौनी घाषामें सिखा हुना वा तथा वर्षपर बरनदासेके हुन्तालर थे। पत्रका बनुवाद इस प्रकार है

बाक नगाईकी जोरने बीनी समक अध्यक्षको १ नवाबर १० ७

में इस दुनियाको छोत्ननेवाका हूँ। इसिमए पेने बारसहस्ता क्यों की यह मोगोंकी मानकारीक निस्त प्रकट कर देशा चाहिए। नवक से वरित्र कार्किका बाया राम् नीकारक काम कर रहा हूँ। में हमाग्र करण केनके वर रहा है। मेरी बीची दूसरे चीनियाकी बोगोंने निककुक मित्र है। और मेरे देशकमुन्नोंक मान्य प्रवादन करानमें दूसकार है। मेरे सेठन पत्रीयन करा फेनकी मलाह से बी। पहुक नैन पत्रीयन करानमें दूसकार किया। तब मेरे मेठन पुस नीकरीस बरसान्य करानी पत्री है। नीकरी पुरनाव वर कथा प्रक्रिय पुसे नावारीम पत्रीयक कराना पत्रा। जिल्ल तवनक पुत क्यीयन करानछ होस्वामी वर्वारीको जानकारी गीं भी बादम यह एक बोसाने यादक पुत्र नारी वार्त प्रमास कीर कार्यकार गीं भी बादम पर एक बोसाने यादक पुत्र नारी वार्त प्रमास कीर कार्यकार गीं मान प्रमास मान प्रमास क्या हुआ कि मार्ग प्रमास करान्य है। ये गारी वार्त प्रमास नोत्र ना मेरे भीर मेरे देशकमुक्ताक निक्त करकरण है। ये गारी वार्त प्रमास नेतरण पहिस्त कार मानुक नहीं थी। जिल्ल कर रहान कर्म से बचार है। वै बचन देशमार संपत्री कीरो। सम्बूची योची बाह्यब

ţ इसक बाद भी क्रिक इसपर निम्नान्सार टीका करते हैं

इस पत्रको पहुनके बाद मुझ कितनी पीड़ा हुई हागी उसकी माप करनना का सकेंद्रे। तुरन्त ही मैने अखबार पढ़ा ता मानूम हुआ वा कि बाऊ क्वार्टन वैसा सह वा वैसा कर शोला। उसकी लागके किए गर सबने तुरस्त ही लगीं दी बौर वर्ग में जमकी रफ़त-किया करमें जा रहा हूँ। उस विधाक समय समयम ७ मीनी एउस

चपस्थित व । गर समाजक इस जादगीका घमको दी गई थी इस आरत्यको मैं विसकुस पस कहुता हूँ भीर उसे विश्वकुक सहत्त्व गद्दी पता। इस सदभनक बटनाका अर्थ क्या हुआ ी उस नुके मान कहनमें मुझ बरा भी नकाच गहीं है। एन जबसरपर मेरा सून गर हए दिना नहीं रहता। इमकिए में साथ-समप्रकर वह बाराप समाता है कि दान्यवा सरकारते निरमराज मनुष्यका जून करनके समान काम किया 🐉 और इसका कार केवस मही है कि वह एथियार या। एजियाई कानून थान हुआ ठवने हुम बड़ी उसमना पड़ समें है। और अब तो एधियाई कानुसने एक आदमीकी जान से छी है। सि कान्त्रम इतनी कुलवायी बटना को सकती है क्या अमे ट्रान्नवासक यार स्वायपूर्व। वसा सकेंग ? अववा क्या ट्राम्मवासक सांग अब भी कहूँन कि एशियाई कानून कामशा है द्वास्त्रवाकके गोर्गेकी रखाके किए आवस्त्रक है, और यदि एखिमाई एसा मान सेन हैं। प्रियाई नानुर्ने उनका अपनान होता है ता इसस हमारा क्या विनदा ? या स कोग एता नहीं वहेंगे? परिश्रमक कार्गोको हुम सभ्य मानत है बता वे एमा समझें यह इस की मान सकते हैं?

#### *प्राह्मी साह्य*

शाह्बी साहबन्दा मुक्दमा बुवधारको अदासनमें बाबा था। सकड़ा भारतीय उपस्थि थ । भी मुहम्मद गहाबुद्दीनने मुकदमा बापस केनका बहुत प्रमाल किया किन्तु बैमा ही नर्र मका। उन्होंने बयान देने हुए कहा कि अनका विचार परिवाद करनका नहीं है। बर्नर नगरन करने कारक पाइकी नाहबन नारा किन्तु वह उन भारको अपन बापकी नारक नमार सममता है। जदाननन बाहबी साहबको विवासनी देकर छाइ दिया।

# व्यास और वृत्तर घरनदार एकड्रे गय

भी मौरीप्रकर स्थान भी वक्तमन तथा भी शरफुद्दीन भरना देते हुए पनपु नम है दन मक्को दिना बमाननके छोड़ दिया गया है। उन्हाने अमानन देकर झूरनेन इपकार निर्मा मुक्समा १५ तारीलको होगा । त्रिगेरियामें भोरगुक्त अथा हुना है। तब जामसे है। उनी सिए वदाकि तार गये 🕻 ।

#### गार्चमे सम्बद्धी

वारामें अब शक्यको सबी हुई है। बुछ गारे संस्कारक पास मिस्टमकाल न जाता चारत है। विगय सबर बारमें देनकी आगा है।

#### भौगेसफ किए प्रतिनिधि

थी। र्नमा निर्योशी अध्यक्षतालें बुववारका ब्रिटिय भारतीय संबनी बैटर हुई दी । बहुतने मरस्य उरस्थित थ। भी फैमी भी कुवाहिमा भी काश्रीममा भी अल्पद सुमात्री भी मीतरी [मुजरातीमं]

इंडियन बोलिनियन १६-११-१९ ७

# २८७ इर्बनमें बीबाली-महोत्सव

पे रगैटमें यी बर्दुक करी कहे मकानमें धीवाकीका त्योहार मनानेक किए हिम्दुवीका एक सम्मतन हुमा। मकान बच्ची तरह रोजनीय सवासा पता वा मोर बारक हरणाहि मैं कुमो न वो में मुहुनेक बनुवार सरस्वती मुबन होनेके बार केपकाल महाराजने वीवाकी मेहान्य एकटर मुनाया। यो बनावाकाकमीने मार्वाक्यन के क्लेक मुनाय। उसके बार सम्मतन्ति स्वीतिक एक स्वात्त महाराजने वीवाकी मेहान्य एकटर मुनाया। यो बनावाकाकमीने मार्वाक्यने कि एनेसन प्रया। समम्मत सह सम्मतन्ति सीवाकी कार्य प्रात्त के स्वीत्त प्रयाप स्वात्त मान्य सह सम्मतन्ति सीवाकी मान्य सिद्धा प्रयाप सिद्या स्वर्या स्वर्य स्वर्या स्वर्य स्वर्या स्वर्य स्वर्

[पुनरावीम]

इंडियन मोपिनियन १६-११-१९ थ

# २८८. भाषण हमीबिया इस्लामिया अं**जु**मनर्मे

[बोह्यतिसर्वे नवस्वर १७ १९ व

इसके बाद यो बाबिनों कर्मनंत्रे प्राप्त भी हानी इसीरका उत्पाद हेनेताका पर पाँ बादमें नहींने बेकके बारेमें बक्तवार अंचनेनाकोठी हरुताबके बारेमें तथा प्रिटीरिया स्टारेबार्टिक मुक्तरेराक सक्तमके सम्बन्धने इक्तिक्त च्यारि आग उन्होंन कहा कि यो होन्दि की प्रिटीरियाकी समार्थे हमें सम्बन्धने किए जान में बाद सरकारको समझानेकी तबसी कर रहे हैं। नेताबक के के पीपल मुझ्मन इस ब्रह्मकर्स माप्त नहीं वा स्वर्धन भी पित मिकाक्त कहुत यन कर रहे हैं जब्दें व्यक्तिपार क्येंके किए बनुमति देनी चाहिए। नारायिन स्वर्धन कारिके किए थी फैक्टी चन्दा इक्टल कर रहे हैं स्वर्धक सन्वरनको चाहिए कि वर्षे स्व

स्थित बन्दा है। पश्चितिकों अनुक्रमों के बारेम भी स्मर्स फिरसे बाँच कर रहे हैं इस

स्तर्थ्य होता है कि शरकार कितनी वर गई है।
[पुजपतीतं]

इंडियन सोपिनियम २३-११-१९ क

२८९ पत्र भारतके वाहसरायको

कर्षम सबस्बर १८ १९

क्षेत्रामें भरमधेय्ठ बाहसराम महीतम [मास्त

परमध्यः बाह्यस्याम् महावयः । नासः भीमान् नार्डं महोत्यः |

हुम जानकी अनुमतिये हसके नान उन मस्तानों और तारकी प्रतियों नेज रहे हैं ' रामपुत्र र पित्रत नामके 'च्च दिन्द पुरोहितके प्रति सहाम्बुटि प्रकृष करते हुए क्रियेत-वर्ष रामपुत्र र पित्रत नामके 'च्च दिन्द पुरोहितके प्रति सहाम पात और स्वीद्रत क्रिये पूर्व हैं रामपुत्र र पित्रकों प्राम्मवाके विकास नगरमें तब एवियाई ब्यायीयों कराती एक मार्ग

हारी कैरकी नवा थी नहें है। इन जनिवोगका ग्याय-विरोधी कर लॉर्ड महोरयके सम्मृत प्रत्यक्ष है बोर सोडे महोदय ध्यक्तियन बहानुमृतिका विरमान रतते हुए इस सावर निवेदल करते हैं कि प्रारत सरके रिक्षित काफिकाके क्षिटिस मारतीयोंको यो तिरस्कृत और अपनानित किसे वा रहे हैं अपना संरक्षण और समर्थन है। हमें विश्वास है कि हमारे निवंदनपर ज्यान दिया वासेगा।

> बाएके आदि दावा उस्मान एम अगिस्टिया संमुक्त अमेरिमक मन्त्री कराज जारतीय कविम र

### [संस्रग्नपत्र]

मुख्यार, १४ जवस्यार, १९ ७ के सार्थ भटाक भारतीय कार्यश्रके तत्त्वावधानमें बायोजिद भारतीयोकी सार्वजनिक-समार्थे किस्स प्रस्ताव स्वीकृत किये वर्ष ।

नीयेके तारकी प्रति भी पाछ बौर स्वीकृत की गई। समार्गे तम किया गया कि इसकी प्रति महामहिम समार्क उपनिवेद-संबी बौर ट्रान्सवाकके माननीय उपनिवेद-संबिदको सेवी वार्षे।

प्रस्ताव सं १ — बळाबार ब्रिटिश मारतीयोंके प्रति ट्रान्तवालका विभान-सम्बन्ध यो बन्दाव और कठोरता बरता रहा है उसको सुनकर मेटालकी मारतीय बाबावीके प्रतिनिधि मारतीयोंकी इस समाको गहुर बुन्त हुवा है।

प्रलाव सं २ — यह क्षेत्र निरम्य करता है कि रामगुलर पनित्र और उनके परिवारको स्टान्तुरिके पन रामा तार सन्ने आये और अपने समानको साम्यारिक सावस्थरताओं प्रीतृतिक समिता समान तिया पुरीहितके अधिकार प्राप्त करनके जहस्यते जल्होंने यो वस समितार किया किया निर्मा करनके जहस्यते जल्होंने यो वस समितार किया है उत्तर उनको समाह दो नामो । सार्ग यह निरम्य सित्या साता है कि मेटाल-सर्दें पक दिन कारोबार बन्द रखा बाबे और इसको कार्यक्य देनेके लिए सानिवार, १६ तारीक्षके नव माराजीव दूकारों और स्थानवाधिक स्थान कमा रखे वाये ताकि इाल्यकां माराजीविक व्यार वो निर्माचनार्थ कथी है विकास सावाधिक करने वर्ष हो सर्दे । यह स्था सित्य करार वो निर्माचनार्थ कथी है विकास सावधिक नेता वीर मार्गचर्यकरे विचार तारिय निर्माचनार्थ करने एक आस्यारिक मेता वीर मार्गचर्यकरे विचार कर दिये वानेपर, हार्दिक विद्या कर स्था है कि कोई सरकार दिनुसांको वाधिक मार्ग-संबद्ध सीचित करके उनके वाधिक करनी होत तरिय निर्माचन करने हिन्द सावधिक स्था होता करने सावधिक करनी होता परित्य जननिवार क्षेत्र स्था करने हमस्याप करने कार्यक स्था हमार्गचर्यकर विद्या विद्या करने हमस्याप करने के सावधिक स्थावार हमार्गचर के स्था सावधिक स्थाविक स्थ

तार भटानके भारतीय रामगुलार पांचरतकी गिरण्यारी और गमाका साहर विरोध करते हैं। यह एक ब्रिटिम उपनिकामी विटिस भारतीयोंकी नित्री स्थतन्त्रता और उनके वर्ममें वर्षिण हरूसोप है। विटिस सरकारने गांकान्य-हिनने किए हरूसोपरी प्रार्थना है।

[मक्त्रीमे]

प्रदिया क्रोंपिन रेकर्यन जो ग्रेंड यी ५९८/८

रे मुच्ये इलाक्ष्र संबद्ध बाद बीदे दिवं को है ।

# २९० दान्सवालके भारतीयोंको सचना

*को हा नि* सबर्ग वार्षिस ६५२२

NEET 15, 15 W

संबके मौकवृष्टि<sup>1</sup> सभी भारतीयोंने वेशा होगा कि संबके पास इस समय बहुत कम <sup>ऐसा</sup> है और संबर्ध जबरवस्त है। यद्यपि बहुत-सा काम विमा बामके ही जाता है फिर भी 🖫 तो कर्च होना ही है और होता है। यार विने जाते हैं सैक्झें पत्र सिक्से जाते हैं बहुत-श टकनका काम होता है कुछ छपाई होती है बीर अववारोंमें अर्थ होता है। ये सारे वर्ष होते है फिर सी विचार करें तो कुछ मिछाकर काफी खर्च हो जाता है।

बहुत-से सहरोंमें योका-बहुत जन्मा हुवा है फिल्दु वह रकम संबको नहीं मेनी वर्ष जिनके पांच रकम इकट्ठी हुई हो उन्हें तथा इसरे भारतीयोंको भी वाहिए कि वैसे वर्ग वैसे जल्दी ही रकम संबक्तो चेन वें। यह हमारी प्रार्थना है। हरएकको वयस्तूर महेच धर्म कार्यपी : हम बाधा करते हैं कि इस विषयमें कोई डील नहीं होगी : यदि पैसा व्यक्तिक भी भेजा बगा को स्वीकार किया जागेगा। इतना ही।

ईसप मियाँ अध्यक्ष

कुवादिया सर्वाची सो क गांधी सर्वी

[गुजवडीसे] इंडियन मौपिनियन २३-११-१९ ७

२९१ पत्र मणिसाल गांबीको

जोड़ानिसवर्व नवस्बर २१ १९ !

प्रिय मधिकाल

मेरा लगान है। मैंने नुम्हें पहले कमी अंग्रेजीमें नहीं किया। बाज मुझे छापारी नुकरातीके बजाय अंत्रेजीमें भिन्तना पहला है। मैं बाज रामायन और मंगोबित गौता से रहा हूँ। राजाबच की विस्त ठीकने बँधवा को। ब्यान रही कि वह किर कराब न हो किनावीं और दूसरी चीजॉकी जो पुस्हारे पास हों तुम्हें साववानीने काममें काना सीवन चारिए । अमनी बार नहीं जानेगर सुन्हारी गरीसा केंबर संतीप प्राप्त करनेकी आगा रख

र दमिल परिचित्र छ ।

३ मुक्त मंत्रेजीमें की शुक्त काला है जगहा अने हीना लक्षणान कीनण वा लक्षणान कातण

हैं। पृथ्वें जैसनाके भगत जनाती याद होते चाहिए। जननवासकी काशिए कि वे एक अपने

४ वर गुरुकाने "नेजना शास्त्री" द्वीरोही द्वार वा व

सप्तमी वेदार करें। एवे काममें वदा-कदा बोड़ा समय कमा देनेमें कोई दिस्कद गड़ी होनी पाहिए। दुम उन्हें यह मुमाब दे सकते हो। यह पत्र उन्हें पड़कर मुना दी। रामायत्र का क्या उपयोग करनेका विभार है मो किनना। उसका वर्ष कीन बदायेगा वा तुम्हारा विभार कनोंकी दिना समझ पतनेका है?

> तुम्हारा ग्रुभविन्तर मोहनवास

मामीमीक इस्ताकरपुक्त टाइन की हुई मूल बंधेनी प्रति (शी बक्स्मू ८२) छे सीनन्य मुगीसानकन गांकी।

२९२ पत्र गो० फ० गोजसँको

बौहानिसवर्ग नवस्वर २२ १९ ७

प्रिय प्रोफसर गाळके

मैंने बापके नाम भी बमीक्ट्रीन कर्मचारके हाम एक पर्यो मेंबा है। भी कर्मचार इंग्लिबाकने एक प्रतिनिधिके क्यमें मृत्यु कावियमें नाम सेंबे। नमा मैं बाएका मान कृत बावकों भीर बार्वाद्य कर मुक्ता हुं कि हम यहां बिख संबंधने होकर गुनर रहे हैं उसके पीरामानस्कर हमन यह बनुमब किया है कि हम प्रार्थीय पहले हैं और हिन्दु, मुस्तमान सीमब पार्ची बादि रोखे। बार वह भी देखते कि हमारे सब प्रतिनिधि मुस्तमान है। मूने स्वय दस बादसे प्रयक्ता है। बीर यह बी ही सकता है कि बही कोचेस्स माम केनाबों के ऐसं बनुत्ये मुक्तमान हो बादमें बिकाने सम्बन्ध यदिक बारिकता रेखें मा माम में बादसे पूर बनुत्ये कर सकता हूं कि बार उनके सम्बन्ध दिक्का स्वर्ण को पर बनको पूरा बाराम सें? से बनुत्ये कर सकता हूं कि बार उनके सम्बन्ध दिक्का माम केनाबों से मन्त्रा है हिन्दु-मुक्तिम एकमा हक कारियको एक विशेषशाके क्यार्स सामने बारो। संवर्षके केर मामायर बार स्वार्णास्त्रीक सामने सी

> भापका ह्र्यमे मो०क गांधी

मानीबीके इस्ताक्षरमुक्त टाइप की हुई मूक बंडोणी प्रतिकी छोटी-नक्क (ची एक ११९) है।

<sup>े</sup> पूर मंद्रेवीन कहें वो कुछ याते हैं बनड़ा वर्त होंगा "द्वावारा व्यंक्त" :

<sup>%</sup> वेदिल **"दर नी ह∞ नीक्रमे**दी एड ३५० ।

# २९३ पत्र 'ट्रान्सवाल लीडर'को

[जौड्यानिसवर्ष श्वास्त्रद २३ १९ ± के पूर्व]

[सम्यादक ्ट्रान्सवास भीडर जोड्डानिसवर्ग

महोदव ]

मूने बपने वाली पुरोहिए रामपुल्यर परिवारि मृहयमेर्स उपस्थित होनेका वीमाम्य प्राठ हुना था। एक बदाल मेरे सिपावर्स लेरिस मात्रा कि दुगलवाक कानूनोर्स जरूर ही कीर सुनियासी सावर्थ है। बीवा कि वस हर कोर्स बानवा है, मेरे हमाय कमासीकी उत्त कार्र बास्ति विसे मेने कुरावरी हिरायको लिखाक उनका गुरुवा होकर उपको पीटा था। मूने एसर ५ पीट जुमलिको ना कैंबसी सका दी नहीं। एक वैद्युप्त होस्तर जो बसनी गायकार्य सबस्य नरनेको गेरा साथित बतावा है जूर्याना दे दिया और में लेकते वस पाता में किर मुहम्मस बहात्र्तिको पीटा विसर्ध सर्वात कार्य मेर्च दिया हिए उदले कम्मी कुरावर्ध क्यान वीही है और सह बहा कि उचकी पीटनेसें मेरा बतावर्ष वीदा ही पा बीच बायका सेटेके सिद्य होता है। एकिए मूले प्रावस्ता वसकार्य यह बेदावर्ग देकर छोड़ दिया कि

प्रमुख्य परिवर्तने बहाँचक में बानता हूँ और में उनके बारेमें कुछ बानता हूँ नधी फ्योंको नहीं पीटा फिर भी पत्रको एक महिनेको कैस्बी छवा है सी गई. स्वीहेंड उनके पात — एक बिटिए प्रमाने पात — कानका कह दूसका न वा निकृतें उनको एक बिटिए वसनिवेष्टों अपने देवधाश्योंकी वार्गिक बानसम्ब्राएँ पूरी करनेका अधिकार दिया रहा होता।

नीने हमेशा वैद्या पनका है उसके नृताबिक विद कोई बादमी बेकके कायक वा दो वह मैं ना और किर भी किरोके किया वह धानमा है। एका कि बहु मेरे किए उस वीवकी करिए के पांची किरोके किया पन बन कि प्रमानुकर परिकारिक क्षानियों हो रार एक महीने के विद्या कर नौमों के धंवनेचे जिनसे उन्हें हर रोज सिकनेची बादद वी कनमय दिककुक बकन कर दिया पना बीर उनके वाधिक कामये उनका धानमा होई दिया पना है र बात कर परिकार के प्रमान कर कर किया पना बीर उनके वाधिक कामये उनका धानमा होई दिया पना है र बात कर में कि कुक की पत्चा है। में बेकने हैं बीर प्रमानुकर परिवार बाता है। जुरा उनको किन और सिहम्स के है।

[जापका बावि मुहस्मव साह]

[बंधेनीसे]

इंडियन मीपिनियन २३-११-१९ ७

### २९४ पण्डिसजीकी वेश-सेवा

यही माना जायेगा कि रामभुन्द पण्डितन जरू आकर वो मेवा की है बैती रोबा जैसके गहर रजन्यान भारतीयोंने किर वे कियन ही जड़ नयों नहीं नहीं की।पण्डितजीने हुमारी रजन्यनाक दरजान मोल दिया है। उस रास्त्रीय हुम मत्र प्रवेश कर सार्त्र है। कौक्यके सम्पत्ता करूता है कि पण्डितनोंने जेल जाकर उस पवित्य कर सुरे हैं। है। निगर्न निरारायक सोच जेलमें जाने हैं उसे उत्तरा ही पवित्र करते हैं।

विष्यत्री और उनवे क्रूट्रक्को हुन नाम्यमानी समाने हैं। उनका नाम सान खारे रितन वास्त्रिमों वाया जा रहा है और आरखों भी गाया आयता। यह सक्की मेवाडी तातीर है। पंतिनत्रीम निवर होकर अपन जीवनका नुल देस-नेवापर स्पंछावर किया है। इसे हम

मण्यी नवा मानते है।

वब मनाव बया करेवा? इस प्रस्तका उत्तर पहा ही है। परिवनहोंको जस मनवरे बार मी भी म्यांनि गूरी बातूनके सामन सुनेगा उस इस प्रमुख्य मही बहु मनते। इसन वो बुढ़ एका है बहु त्यान नहीं है। यह कोई चारू-मानका कोर नहीं है। वो विवय प्राप्त करती है का नामूनी नहीं है। विजय के लियाबर्ग इस कर्य भी उठाना होता। सम्बागनों जहनक विचार मी हो नाना है इस बुढ़ है बाहरी दिखाबा नहीं कर रह है तबनक और उनन नामीको यम मोनाब दक्षा।

निर्वामित करनकी जी बाद सरकार कर रही थी बह शुद्ध है था इस सामध्ये प्रवट

दे। बदा है। इरे हुए आरमीयाकी यह बान अच्छी तरह व्यानमें रमनी चाहिए।

परिश्तनी है मामलेय गवा वहां लाग हमें यह दियार देता है कि हिन्दू-मूलनतात हानीं पीता वीच दूर एक्टना ही यह है। हुट स्पक्ति सबस गवा है कि यह बान हुन मारे पार्तानी के लिए है। इस कमादिश और इस बामलेवा वीच इसवा ही क्यारश माना जाप ता हुप उने राष्ट्री महाता है।

[युजरानीमे ]

इंडियन मीचिनियम २३-११-१ अ

# २९५ घरनेदारॉका मुक्तका

विशासियों विश्वपार निध गय न्ययोगकोर यूवरम्य हुन अवसेशिय विजय जिली है। गढ़े गाली भी व देनों गदली लगी आसा विशोकों नहीं थी। दनक अनुसर उन अवस्था नेवाली न्यान दी व्यवपार विधा कि मानवरण विशोक नाथ नहीं प्रदाया था। दन बुक देनों निज्ञ देशों है कि नावस्था वन विन्तुन शीन हो गया है। दन्तिन चह हावनांव बार हों। है कि सम्बद्धार उनार हुन को है।

्षरतासन् वा रिज्या रिमार्ट हे बागा है वैती ही हिम्बा दूसरे भी निमानेस । विकासन्ति ।

रविषय भौतिनिषय २१-११-१ अ

# २९३ पत्र 'ट्रान्सवाल सीडर'को

[बोह्यनिसमर्ग नवम्बर २३ १९ ७ के दुर्ग]

[सम्पादक |हान्सदाल खोडर जोडानिसवर्ग

महोदय ]

मूसे अपने वाली पूर्तिहेठ रामगुल्य परिवार मुख्यमें उपस्थित होनेठा रोमाण प्रार्थ हुना था। एक बनाल मेरे रियानमें बोरिसे लागा कि हामगाक के अनुनीनें जबर ही कोर्र वृत्तियारी वरणते हैं। बैदा कि वब हर कोर्र वालता है येने हमार कमाजीकों उस कोर्र वृत्तियारी वरणते हैं। येता कि वब हर कोर्र वालता है येने हमार कमाजीकों उस कोर्र व्यार विश्व के साहि तिये मेंने हुए एको हियानको विश्व का मूक्ति हमार होकर वक्की रोटा था। मूक्ति हमार के प्रार्थ कमाजीकों वा के विश्व के वि

प्रममुख्य परिकतने बहोठक में बातता हूं बीर मैं उनके बारेमें कुछ बातता हूं कमें दिखींको नहीं पीटा फिर भी बनको एक महिरोको कैस्बी सबा है दो गई, स्वोक्ति उनिर्देश पाठ — एक हिटिस मजाके पाट — कापका सह टुकड़ा न वा विद्यामें उनको एक विशेष उत्तरिकेसों सपने वैद्याहरोंकी बारिक बावस्थकताएँ पूरी करोका समिकार दिया पाप होता। मैंने होनेसा बैंका उनका है कथके मुताबिक सबि कोई बावशी बेकड़े कायक बा दो

नहु में वा बॉर जिर को नियोक्ते किए नहु सम्मन हो क्ला कि वहू मेरे किए तह वी बोर्च सरीय के वो उनकी नवारों मेरी बानानी थी वह कि रामकुलर परिवादको काविमी दोर्चर एक महीने किए उन कोगीने संबंधि नियो उन्हें हुर रोज विकासी बातत में कामार्थ दिनकुक समय कर दिया गया और उनके वार्मिक कामसे उनका सम्बन्ध दोड़ दिया यथा। इस समाच्छे में दिनकुक कांच उठता हूँ। में महसूस करता हूँ कि में बेक्से हूँ और राममुल्य पंचित सावाद है। कुछा उनकी की सार्थिक सम्बन्ध है।

> [सापका बावि मुहम्मद शाह]

[बंबेजीसे]

इंडियम बोदिनियन २३-११-१९ ७

# २९८ जोहानिसवर्गकी चिट्ठी

### रामतुन्दर पण्डितका भुकदमा

एक प्रस्त उठावा गया है कि यह मुक्त सा तथ कानून के सत्तगत बकाया यथा वा या पुरान के स्वर्णत किन्नु इतना हक सामानीय हो सकता है। उनके सम्मत्यमें ही तथ कानूनकी १७ वीं क्वांचा उनकेंद्र वा और यदि वह उपचारा कानू नहीं होगी तो पण्टितनी ना किन्नु कर विद्याल उनकेंद्र वा और यदि वह उपचारा कानू नहीं होगी तो पण्टितनी ना किन्नु के व्यवस्थाल कानून के स्वर्णत के भीवादी सनुमित्तव भी मही के छुटे। वह महान प्रस्त वा अपने बताया वा कि सथ कानून के सत्तवंद वे भीवादी सनुमित्तव भी मही के छुटे। वह भीव रामाने सह मुक्त कान्य के स्वर्णत वे भीवादी सनुमित्तव भी मही के छुटे। वह महान मही का मही है। वहा नहीं नहीं मह हमें बहु के उपनाम मी है। वहां मही मह हमें बहु के उपनाम मी है। वहां मही मह हमें बहु के उपनाम मी है। इसके स्वर्णत वहां में वहां हमें के इस कान्य के सामने सामने के सामने सामने हमान के हम प्रमान हमान हमाने हमान हमाने हमान हमाने हमाने

# पिटोरिया न्यूम् की टीका

इसपर टीका करते हुए ब्रिटोरिया स्यूच लिल्क्स है

पण्डितनीके बनुमतियमको निवाद न बहान तथा उसके बारा हिन्दुनोंको पनगुदने पश्चिक करनमें सरकारने कोई बुविमानी नहीं बत्ती। बारी दुक्किफको सेन्से हुए यहि यो सन्दुस अरली पनकीयो पूरा करना चाहते हों तो पारतीय सीमको साल बम पुत्रमाँकी सारन पड़नी। हुने स्वया है कि पहलारण सुक की है। सोगोको दुली राजा ठीक नहीं है। बाब यो पण्डिमको हुन। पाया हुन्य यहा वा सपता है। उनरा लयात है कि उन्होंने को किया है यह उचित है। उनने ननी नाई जनका स्वाप्त करते हैं। ऐसा करनेने सरकारको बना साम हुना यह हमारी धनममें नहीं बाता।

बर इसने देना है जि पिछताबीके मुक्तसम योगिकी महानुमृति भी भारतीयाणी ओर निषी है। पर मुख्यमा "मना महारमूच माना नया है कि यहाँक बन्धवारोन उस बहुत जयह मैं है।

# विदेष शहानुम्वि

यी फिलिया बोहानिगवर्गने प्रशिद्ध व्यक्ति है। वे स्वय पाइरी है और पाइरी सामाजक न्द्रुग है। उन्होंने बाराहारमें गर पक निरमा है। वह जानने योध्य है। उन्होंने आग्नीयोगी स्वयाया प्रजीवन करवावनी बातको स्वीवार स्थिता है और सरवारणे स्वीवार करनती निर्मारित की है। बहु यह हमन दूसरी जगह दिया है।

र् पुरुषंप्रनी टीका क्यू-११-१ ० के इंडियन जीविनियनमें प्रश्न की ग्रंथी। रे-परीकर्तीक्षा कालाहै।

### २९६ कांग्रेसके लिए प्रतिनिधि

ट्रान्सवाक विटिल कारतीय संवर्त [ माय्यीय राष्ट्रीय] कांब्रेसर्वे प्रांतिनिव सेवनेका को रिवर्षय किया है वह उपित है। बहुकि संवर्ष प्रसिद्ध व्यापरार्थ कांग्रेसर्थ कारू पुकार करेंगे उपका बच्चा प्रमान पढ़ें विना यह ही गड़ी सकता। इसके बकावा वह पुकार होगी में शि समयपर — यानी वह टाम्याक्सर्य बारत-से भारतीय जेकका मना कट की होने तह।

प्रतिनिध्वर्गेतर बकरतस्त निर्मेशारी है। उन्हें सारे भारतमें आशाब उठानी बाहिए। यौ बमीस्तृतित्तर, जो गर्होश सब कुछ देखकर जा रहे हैं सबसे बड़ी निर्मेशारी है। कांग्रेसका सविवेदन समान्त हो जानके बाद भी उन्हें बहुत काम करना है।

अगने जरुमें इस भी जमीरहीतका फोटी बेलेका विचार कर खे हैं।

[ब्बरावीसे]

इंडियन जोविनियन २३-११-१९ ७

# २९७ केपके भारतीय कब जागेंगे?

इम बार-बार कह चके हैं कि केपके जारतीयोंका चायना बहुत बकरी है। केपमें मारतीय परवानको रोकनेके किए कितनी तनबीज की का रही है उत्तका विवरण हमने पिछके जंकमें दिया था। उसके बाबारपर हम केपने भारतीयोधे एक बार फिर पुक्रते हैं कि बाप कर तक सेले पहुँचे? सभी कुछ ही समय पहले हमें कहना पड़ा वा कि कैपमें प्रवासी कानूनका सुस्य भारतीयोंकी स्वापत्वाहीके कारण हो रहा है। उसके काद वहां कुछ हतकस दिसार्द पढ़ी जो केरिन जान पढ़ता है जह फिर बन्च हो गई है। आवचनकी बीमारीका हकान बमी हवा ही नहीं वा कि परवानेकी जीमारी कूर-कूरकर देखने कवी है। हमें कहना पढ़ता है कि सर्वोच्च त्यायासमर्गे जानेका हक किस जमा उसकी विम्मेवारी भी बहत-कुछ भारतीयाँपर 🖁 । उसके बारेमें मटालकी हाकत वेशकार केपवाशोंको सक्त कवाई लड़गी चाहिए वी। फिल्तु वह नहीं हजा यह अकसीसकी बात है। कानून अब संसदमें वा तब परहें मीद बेरे खी। विकास साधिकाके मारतीयोंके सममें यह बात बैठ जानी चात्रित कि इस देसमें आकर नीदमें पढ़े रहनते काम महीं चलेगा। इस हविधार-तत्व फीअके बीच पढ़े हुए है। सभी स्रोप इमारे विकार है। इस वाकस्पर्ने पढ़े पहेच और वपने समाजको नहीं सँगालेग तो प्रविध्यर्ने हुमारा और हुमारे समायका बुरा हाल हो सकता है। इसकिए हम केपके माइयोश एक बार फिर कड़ते हैं कि वे बाजसे इस सम्बन्धमें सावजान हो जायें नहीं तो जो दरमन हर रोज जापको धठावा करते हैं तथा को बहमूकसे उसाइनेपर तके हैं वे जापको भी जैमा ट्राम्पनाक्षमें जान ही एक्ष है उस हाक्समें न पहुँचा वें।

[पुनराठीसे]

इंडियन सीपिनियन २३-११-१९ ७

मारतीय यह सिख दे कि बहु भारतस ट्रान्सवाक नापस नहीं जाना चाहता। यह बात कदक परेसान करनक सिए हैं। इसस प्रकट होता है कि चाहे जीना प्रयोगन देकर भारतीयित पंजीयन पत्र सिमाना है। जीर कोई जीर पत्र चल नहीं सकता। जेनापीजा-बेका पास न मिने को भारतीयों को पबहाना मही चाहिए। जिस भारत जाना होगा नह बुसरे सारत जा सकता है। किर भी इस सम्बन्धम कार्रवार्ट जारी है।

# <u> थून्सवास सीढर की समाह</u>

ड्राम्मवास सौडर न समह यी है कि सरवार भारतीय समाजके नतामात्र मिसे मीर वनम परावा करके कानुकते समस्यात्व हुक निकाक । वरि सरकार वह हम नहीं निरासेगी तो वादन पत्राना होया। पाठकोंकी याद रखना चाहिए कि सीडर ट्राम्सवाकना बहुत ही प्रभावतानी जनवार है।

### ्राह्मी साहयकी बहारुपी

परिक्रजीके जल जानेसे धाहकी साहको बहुत हो वर्ष हुआ है। इसिए उन्हान जगवारीने निम्मानसार पर्थ निका है

महौरय जपन आराजीय बनवुष्के युक्तमक समय म बंशास्त्रामें वा। उस समय मरे पनम यह विचार आया नि दालवालके कानृत दुख सीये हैं। बावेगाहे कारल मन समय कमालेको कुरातके फरमानका जननंत्रम करनेते नारण पीटा था। उत्तम मुता वक्त अववा ५ पोढाके नुर्मात की सना हुई थी। एक निरम मिनन म आपका गिय्य हुँ बहुकर जनरहस्तो ५ पीड जर दिया। इससे मुत्ते बक्त सीवनका मीटा नही मिना। दूसरी बार मन थी युक्तमा गाह्युद्दीमको बारा था। उसन बयान देते हुए स्वीकार दिया कि उनन पूरानकी शपप लोड़ी थी और हमीलिय् सरा मारना बैना ही था मैने बार मन कहा हहा लोड़ सम्बे स्वाम स्वायास्थम मुखे छोड़ दिया किन्तु स्वाबनी सैन सान एसा हका लो सना होगी।

सन बुष्टिन राममुक्तर परिवासी बेसार ही एक महीनकी छना थी गई है। म उन्हें पहचानता हूं। उन्होंने कभी निर्माणी करन नहीं दिया। वे विदिश्च प्रसा है और विदिश्य प्रतिनेताओं अपने सहयोगांकी सम्यन्यवरणी कामगढ़ करते हैं। यो व्यक्तिया राम्यनाकों रहतका एक कामका हक्या क होनक कारण जनमें शामा गया है।

पूरको एक कालको हुन्य ने हुनक कारच वनम बाल गिया है।

मूस में में मनान है कि वहि किसीय जेक ही जानी चाहिए तो वह स है।

हिए भी एक आहमान बीचमें आकर उवरदानी मैंने देकर मूल जल नहीं भोधन थी।

उदर भी रामनुत्रद परिवामधे एक महीनद लिए बन्द परक रना सामगा उनक पित्र
और नवनभी उनम नहीं मिल पाया और ब बन्दान्वर्णी वार्च मही वार गरम।

दनन मेंग हुएव चटना है। जस जेन ही और भी रामनुत्रद परिवाम मूल हो तो

दिनना मच्छा। नुद्रा मू उन्हें दिन्दुए मुनी उनना और हिम्मद देना।

### कंप टाउनस सहानुभृति

रेग राजनते आदियो जारतीय नवने [विरास भारतीय] नवके वाच नामनपूर्णका नार या है। उपसादको नाम सी एक नार मया है हि उस्ते हुस्सार करने भारतीयाता करने

#### समर्थे थांची शरूपव

इसके बच्चावा भी मैंकिटायरणे कीवर में किया है कि यहाँ इस मेंगुकिमोंकी छाप वो केवक मरम्पाबसीय हो भी जाती है। बीर यदि सरकार इस मेंबुकिमोंकी छापको बात छोड़ वे तो बसे हर वर्ष ५ पींबका काम होता। इस प्रकार चारों जोरते महद सिक्से कमी है। केवकमा पंत्रीयन कोकार हो भीर इस मेंबुकिमोंकी बात रह हो चासे तब तो मांगा हुवा पिछ कमा बारी माना चासेग्रा

14

### पिटोरियाफे धरनेहार्चेका मुक्कमा

इस मुरुरमेकी टीका करते हुए प्रिटोरिया मृज्य किसता है कि परि परिवर्शक मृज्योमें सरकारको मृज्योम हुना है तो फिर परिवर्शक मृज्योमें सरकारको मृज्योमें साफ कहा नमा है कि परिवर्शक मृज्योमें साफ कहा नमा है कि परिवर्शक किता है। ति से को में को परिवर्शक करता है। विकास में कि परिवर्शक करता है। विकास मा कि किता है। ति से कोई भारतीय काला मूंह करता है तो ति से मारतीय माना है। नहीं वा सकता।

#### हर्गा छ

पिश्वतीको बेक्की स्वा हो जानेके बाद ट्राण्याकमे सब बगह दुकारों वन पर्है। स्वेदाकोंने छेटी नहीं कमाहै। बक्कार बेन्दोवकोंने बक्कार बेन्दा कर रहा और पुरुधानकों परवाह नहीं की। मार्किकों कब्बार बेन्दोवकोंको हुएरे दिन कब्कार देनेट ट्रन्कार फिता। पाहक नायव हुए। बाकिर बक्कारपाकोंको बाहकोंक नाम विनयीपन किबता पर्हा और वह भी कठिनाई पूरी तपह हुक नहीं हुई। इस तप्छ बद एक बोर कोनेका बार पर्हा बाह कण ठक्कोंको तैयार हुना तर बाक्टकोंने और क्यानकों प्राप्त कर क्यापाटिंग सभी हुकान चुनी रखी। वेदे ही हाइडेक्कोंने भी बाटा भी बहुनियों कमश्हीन तमा भी बादम मामूबी पटेकों बच्छी-बचनी कुकाने चुनी रखी। इससे साय मार्क्सी पटेकों बचना बहु ही बच्च हुना है।

#### गहारीको सामासी

सी बसीया बीर उनके भाईनको नारेमें मुझे कड़वी वार्टी किश्वनी पड़ी है। इस बार उनकी मसंसा करनेका बनयर मिका है, इसकिए मुझे जुसी है। स्था कसीया बोर दूसरे एवं बोर्सोरी मिक्टी करने इस मुझे कार्टी करने हैं। या बारों कर की थी। दीर र्यंतर्पोर्स में सबसे देश हैं। या बार की स्था । इस बारों मकर होता है कि कन्द्री पीरपोर्थ पानी माही पटता। एक देसके कारमी एक्-तुरोके दिलकुक विरोधी वन वार्टी मह हमी नहीं हो सकता। स्वार्ट क्मी कहार पर क्या होता है से कि करने नहीं हो सकता। स्वार्ट क्मी कहार पर क्या होता है से की सहर पर करने कहार होता है कर की सहर पर करने कि स्वार्ट के स्वार्ट करने करने क्यों होता होता है उस की सी हमक्यों हुए दिना नहीं रहता।

### वैमनेके चीचछ

हुक कोगोरे अच्छा काम हो ही नहीं बादा । भी बेमलेकी इस सबय गेवी ही हाकत है। मिनी मी बहुत हुएँ परेशान करके वे माईताहब हमसे इंतीवलवन कियाना चाहते हैं। इसका नाम चीनक पह है कि अपने पीरीवीड जायके साथ क्योंकी व्यवस्था भी है कि निवांकी पोधान पत्र न किया हो पत्रें परेशान किया जाय। शोहीबीड साधिकसहतके कार्यक्रम में वह गीटित किए कामा गया है कि बेसानीमान्ये होकर मारत जानेवाके मारतीयोंको बेसागीमान्ये बातेका पास तमी नियम कर वह स्था गंबीसनपत्र कारावा। बीर यदि सवा गंबीसनपत्र न दिसाये ती नारतीय यह जिल है कि वह भारतन द्वालवाल वापम नहीं जाना चाहता। यह बात वचक पराम करनके जिए हैं। इसन प्रत्य होता है कि चाह जैया प्रकोसन हैकर मार्ग्डीयोग पत्रीयन वस निवास है। और कोई बाद पत्र नहीं सकता। डेलागीमान्देग पास न मिल ठो भारतीयोंको पवहाला नहीं चाहिए। विशे आरत जाना हामा चह दूसर रास्त या सकता है। किर भी इस सम्बद्धमें कार्रवाई जारी है।

### ट्रान्सवास सीहर की सलाह

टुम्मबान भीटर न गनाह वी है कि गरकार मारातीय यमानक नताबान मिल और उनने पापमा करके शानुनकी समस्याका हुई निकात । यदि सम्बार बहु हुन नहीं निवासमी ता बारवे पक्ताना हाथा। पाठकावा याद रमना चाहिए कि लीडर टुम्मबासवा बहुन ही प्रवास्थानी अनवार है।

# ्रशाहकी सा**हपकी बहा**षुरी

पण्डिनदोश केल जानन धाहती माहबको बहुठ ही वद हुआ है। इगिनिए उन्होंन क्षेत्रवारीमें निम्तानुसार पत्र किला है

महान्य अपने भारतीय वर्षगृतने मुण्डमक नयय म जहानतामें था। उम समय मेर मनसे यह दिशार आया कि द्वाल्यकामक बानून कुछ जीये हैं। जावेगक कारण मन समान कमानीको कुरानक फान्यानका उन्लंधन बरणक कारण पीटा था। उनसे मुझ मन अबना ५ पीडके जुलीन की मना हुई थी। एक निर्म्य मिनन म जानका गिय्य है बहुकर जबनकानी ५ पीड मा दिया। इसन मुझे जक मोयनना मीका नही मिला। इसरी बार मन भी मृहस्मद ग्रह्मवृत्तिको मारा था। उसने बयान बने हुए स्वीकार दिया कि उसन मुरानकी ग्राच काड़ी थी जीर इसीनिय् सरा मारना बेसा ही था मैन बार जबकका मारना है। इसन वयान स्वायान्यन मुग्न छोड़ दिया किन्तु बनावती सैन बार जबकका मारना है। इसन वयान स्वायान्यन मुग्न छोड़ दिया किन्तु बनावती सैन बार जबकका वारना हुआ। वा स्वा हाथी।

दान दुष्टिने प्रामनुकर परिवासी बकार ही एक महानवी सजा दी गई है। म महे पहचानता हूँ। उन्होंन कभी दिनीको क्ट नहीं दिखा। व बिटा प्रजा हू और विद्या उत्तर्वासी अपने महाने प्रचार के बनावासी को स्थान करते हैं। एने स्थानिका रोन्नाकों सुत्तर एक वायदवा टेक्स व हानके वारण जनमें हाना स्वा है।

मा तो नाता है कि बाद विभावी जब है। जानी चाहिए हो बहु में हुए भी एक बादमात बीचव जावर तबन्दानी चैन देवर मूंग जल तही जावत हो।
उप भी एममुन्द परिवादी एक महीतर निर्माण कर परमा जावता उनने मिथ भीर नावती उत्तव नहीं जिल पायम भीर वे पाने-मान्यारी चान तही चाम महरूर।
उत्तव नेता हुए चटना है। सम्म जल हो जीर भी गमपुत्र विराह नहा हो भी
विज्ञा करना। नाता मु उन्हें विल्कृत मुना पनमा बोर हिम्बन देना।

### ६४ टाउनम नहानुभृति

भेग सापनी बाजियी मारतीय तथन [बिहिस मारतीय] मयने ताव मराजुमतिका तार भेग है। प्रभावनका नाव भी तथ तार भेग है कि पार हरतकार बरवे भारतीय का करत १८२ समूर्ण गांची वास्थ्य

हूर करना चाहिए तथा थी रामसुचर पश्चितको चुकाना चाहिए। ऐसे दार कई चयहिए सामे हैं। बार मेवनेवाले सब कालोंके नाम सीर धारोका सार्यस अपसे सप्ताह देनेकी सामा करता हैं।

#### वमीस्वीनको वार

यी बमीक्हीनके साझी भी अम्बुक्त बफुरने उन्हें निम्नानुसार तार भवा है

आपकी विश्लेवारी नहीं है। सपना फर्न हिस्मतके छात्र निमास्ते। नापसे वर्गे आपा एक्टे हैं। आरतकी प्रविका सहीकी कड़ाईपर निर्मर है। बसतक हुम स्वक्रम महीं हो नाते और हमारे बाक-वण्योंकी स्वतन्त्रता सुरक्षित नहीं हो वाती त्वतक बाप ब्राटम न के।

पंजीयन कार्यो**छएके वे**कार प्रयस्त

प्रकारण काराक्षणका प्रकारण काराक्षणका कार्या प्रवस्त कार्या कर कार्याक्षणका विद्या ने स्वतंत्र के बारेग के बार्या दिया ना मक्त बनात देतके बसरावस्त निरस्तार किया गया गया। बारतवर्से मामका तो कुछ वा नहीं। इसकिए छोड़ दिवा प्रमा। किन्दु कछनत्त्रका मामका कराता है कि बो मास्त्रीय प्रविक्त होंगे वार्यमें वे बमने समावक्षण कार्यक्रिय कार्यक्रिय होंगे वार्यमें वे बमने समावक्षण कार्यक्रिय होंगे वार्यमें के समने समावक्षण मामका किया कर्यों के समने समावक्षण कार्यक्रिय होंगे वार्यों के विद्या है। बक्ता है। स्वर्थ में होंगे वार्यों के समने समावक्षण मामका किया उपकृष्ण वार्यक्रिय होंगे वार्यों है। स्वर्थ है।

[बुबरातीसे] इंडियन बोचिनिकन २३—११—१९ ७

२९९ माषम हमीबिया अनुमनकी सभामें

[ कोहानिसवर्ग

नवस्वर १४ १९ ७]

पी गांवीने प्रतिनिधवाँकी योखवाको क्यां की। उन्होंने कहा कि हारियरे प्राप्त करने वालं करने की विद्यान प्राप्त करने की बादसकता न होगी। ऐकिसे पंत्रीके कारक बित्र है हतनिय हत समय विषक क्या करने की वायसकता न होगी। ऐकिसे पंत्रीके कारक बीक कर प्रित्ति कारक प्रतिनिधवाँको मामबरची स्विधित खनी पहुंची। उसके विषयकों में मानिया की विद्यान की कार्य है। पंत्रीविधी की पर किला बायेना। यो गांधीने तुकीं के इह रहनकी समझ हो। उन्होंने कहा कि गोरीको समा हुई थी। उसके विषयकों बात पढ़ता है कि सालता धिविक हो गई है। यदि बारतीय समाव वृद्ध रहा तो सभी गीर हमारे प्रस्ती हो वार्योचे। गोरीका सिप्तमक्ष्य विद्यानस्यों नायेगा। मारतीय बाततक करें रहेंने सम्बर्ध सरकारों माने हैं। विद्यान करने करें रहेंने सम्बर्ध सरकारकों माने हैं। विद्यान करने करें रहेंने स्वर्त सरकार करने हैं। वहांने स्वर्तियाक सरने सार्वीयों में स्वर्ता पंत्रीय स्वर्ता करें हैं। के स्वर्त प्रस्ता करने हर स्वर्ति है। अहांने स्वर्तियाक सरने सारवार्यों में स्वर्ति स्वर्ति स्वर्तियाक सरने स्वर्ता की स्वर्तियान स्वर्ता स्वर्तियान स्वर्तिया

कोडी बादि उनको जनटा समझान है किन्तु है मानते नहीं। [भूजरानीसे]

इंडियन बोचिनियन व -११-१९ क

र मारतीन राग्दीन बांगेराके नांगिरकाड किर भूने को बांगिर्वाण ।

# ३०० प्रार्थनापत्र गायकवाडको<sup>9</sup>

[बाह्यनिसवत] नवस्वर २५,१९७

पहारिमय गायकसाट [सङ्गीरा]

के बार्वे

- १ सापठ प्राची महाविभवकी प्रजा है और ईमानदारीस कमान-वानक क्रिए ट्रान्सवाकम बाकर बन है।
- नगहा ।
   नगमवाक्षमं बापक प्रावियोगं स विकारक यह वह हित दौवपर वह है।
   कापक प्रावीं बाप सहाविश्वका प्यान टाल्पवाक संगर द्वारा पास किस यह एतियाई

जिल्ल मंगोधन अधिनियमको बार सावर खाकपित करत है।

- रुपूर नेपायन आयानस्था बार सादर जारास्त्र करते हूं। ४ आपक प्रार्थी जमा कि कदायित् महाविभवका विवित्त होगा राजित ब्रिटिश प्रजाक रुप्ते नामवामकं जन्य ब्रिटिंग प्रारातीयोकं साव मिष्कार, साम्राज्य सरकारका निवदन सज
- कि हैं। स्वापक प्राची त्मक मान उस प्राचीनायको एक प्रति सकत कर रह है को उद्धान
- पम्माननीय उपनिवस-सम्बोकी इस अधिनियमके सम्बन्धमें सवा है और जिसमें सब आपिसपेंका दिवरण दिया गया है। १ चैंकि साक्षास्थ-सम्बन्धम करनम स्पष्ट इनकार कर दिया है और चौंक
- ्षा प्राप्त शासायम् नकाल हुनकार चन्ना स्पष्ट इतकार कर दिया है जार चुक को कानून समामान करना विरस्कारणूर्व मीर स्थानावनार है, वचा चुकि प्रार्थी एक गर्मीर प्राप्त इस विश्वितकों ने मानवक सिए बेंग हुए हैं इससिए उन्हाल सनावानक प्रतिपादक प्राप्त जाल बर्मबुद्ध क्षर दिया है और अपन नक्तको वीचार को दिया है। स्वारीय मान्यान्ते वेस पतन निर्वामित करना सीर स्थान समागे देशकी प्रस्ति है। हिन्ते ने मनी आपक प्राप्तिक दिवासित करना सीर स्थान प्राप्ति के प्रस्ति है। स्वारी न मनी आपक
- सर्विशेष विश्वास्त्रं उत्तन स्विनियमक शूगकी तुलनामें सद्या और लक्त केन योग्य है। 

  अस्यक प्रतिवर्णकी निर्नात सम्मतिमें आप महाविश्वकी सहानुसूति और गर्किय

  रम्भावमें साम्रास्य सरकारका और सारत उत्तकारका भी वक्त नित्तमा तथा प्राविशोको सहुत

  रिम्मन वेस्सी:
- ८ इमिनए आरक प्रार्थी नादर विश्वाम करन है कि भीमान उनको निन्मौ भी बास्ट्रानीय निर्देश करना नरसक प्रदान करन और न्याय तथा दवार इन नार्यक किए प्रार्थी बर्नस्य बानकर मदा दुमा करण आदि ।

[अक्रजीमे ]

क्योंनिवक बाह्मिम रेकर्जन जी और २ १/१२२

रे पर "महादेशन नामदावरणी अन्तरायणमी श्रमा" श्रमा वा वॉर ३०-११-१९०० ह रैडियन मीतिनिवदये क्षान्तिक क्षित्र वया वा व्यापनित्यक्षी यह व्रति जो वक स्वयन् दिका २३ जिन्दर १९ ६। अभिराद-स्वरूपीकी मेनी वी।

१८९ छन्न ग्रंथी शक्तमन पूर करना माहिए तथा भी रामधुन्वर पश्चितको छुकाम चाहिए। ऐसे तार कई अगहोधे

दूर करना चाहिए तथा औं रामधुन्दर पश्चितको धृङ्गामा चाहिए। ऐसे तार कई अन्होंसे बाय है। तार मेजनेवाके सब कोनोंकि नाम बीर तारीका सारीस बगके सप्ताह देनेकी बाधा करता हैं।

# *ममीस्*रीनको सार

भी बनीदहीनके साझी भी अध्युक गफूरने उनहें निम्नानुसार तार भेजा है

बापडी जिम्मेदारी नहीं है। बपना फर्ने हिम्मतक साथ निमादमें। बापसे वनी बाचा एकटे हैं। माराकी प्रतिष्ठा यहाँकी कहाईपर निर्मर है। जबतक हम स्वतन्त्र नहीं हो जाते जीर हमारे बाक-बन्चोंकी स्वतन्त्रता पुरक्षित गहीं हो बाती स्वतन्त्र बार बाराम न में।

#### पंजीपण कार्यालयके बेकार प्रयक्त

लक्ष्मन नामक व्यक्तिका निवानं वर्णवारिक वारेसे बयान दिया या गकत बवान देनेके वररावम गिरस्तार किया बया था। वास्तवमँ मामका तो कुछ वा नहीं। इसकिए छोड़ दिया गया। किन्तु लक्ष्मनका नामका बताता है कि वो सारतीय प्रवीहत हो है जायों में क्षमने समावको कमितित करेंग वपनं माहयोंको यहमें ततारेंसे बीर हो यहता है कि स्वयं गें समावको कमितित करेंग

[गुजरावीसे]

इडियन मोपिनियन २३-११-१९ ७

### २९९ भाषण हमीविया अंजुममकी सभामें

[बोड्डानिसवर्षे नवस्वर २४ १९७]

सी सामोने प्रतिनिश्विंकों योध्यातांको चर्चा की। उन्होंने सहा कि करियम भारण करने राके बन्ध कीन है इरकिए इर समय जिनक व्यव करनेको जावरणकरा न होनी। देशको संगीक कारण जमिक प्रतिनिधिंकों नामजयां। स्वीत स्वानी प्रश्नी। समय भी कम है। पंजाबियों तीर एउनकि सम्बन्ध के कुछ कमने कीर सम्बन्धि पन किया सार्थमा। सी नांकीने तुकींनों दुक एउनको समह दी। उन्होंने कहा कि गोरांकी समा हुई सी। उसके विकासने बान पहंछा है कि सरकार सिमिन ही गई है। यदि भारतीय समान बुक रहा दो समी और हमारे समाने सो सोगी। गोरींका सिस्टामक्क दिस्यकरमें मार्थमा। प्रार्थीय नमतक बटे एहें दे स्वर्म सरकारको नमेह है। किन्तु भी क्षेत्रीने तकेपूर्वक समाना भी साहस्युक्त कीर रस्तारामां विस्ताद एककर प्रमाण करते हैं वे बक्तम सफल होते हैं। उन्होंने प्रियोशियांके परनेवारोंकी सीरकार्क सोमें बीकडे हुए कहा कि मेरा स्वृत्त समाने नहीं।

[संबद्धतीसे]

इंडियन मौर्वितियन ३ -११-१९ ७

र मारतीन राष्ट्रीय बांगेसके वर्षिक्षमके किए को या प्रतिनिधि ।

### ३०० प्रायनापत्र गायकवादको

[प्राक्तिसवर्ग] नवस्वर २५,१९ ७

सेवार्मे

महाविशव गायकवाकृ [बड़ीवा]

- १ बाएके प्रार्थी महाविमनकी प्रजा है और ईमानवारीसं कमाने-चानक किए ट्रान्सवाकर्में
- बाकर बत्त हैं। २ टान्सवासने आपके प्रावियोगे स अधिकतरक बड़े-बड़ हित वांबपर यह है:
- ३ आपकं प्राची आप महाविज्यका व्यान ट्रान्स्याक संसद द्वारा पास किये गय एसियाई कान्य संयोधन अधिनियमकी और सावर आकर्षित करते हैं।
- रापुर चरावन बाधानयनका कार दावर आकारण र यह है। ४ आपके प्रावीं जैसा कि कर्याचन प्रहावित्रवको विवित्र हामा परित्र वितिस प्रजाक रूपम द्वाप्यवासके अस्य विटिस मारहीयोक साथ पित्रकर, खाझाज्य सरकारको निवेदन सज
- पुर्व है। ५ जापके प्राची इसके साथ उस प्राचेनापवकी एक प्रति सकल कर रह है जो उन्हान परमगननीय उपनिवेस-मन्त्रीको इस जीवनियमकं सम्बन्धमें भेवा है और विसमें सब
- बारतियोश विवरण दिया गया है। ६ पूर्णि छात्राज्य-अरकार है क्या है और चूँकि 
  पूर्णि छात्राज्य-अरकारने हुस्तकार करनत स्पट इनकार कर दिया है और चूँकि
  उन्न इन्तृत बदासाय्य क्यार तिरस्कारपूर्ण और बरमागनन है तथा चूँकि राखीं एक सम्मीत पानन इस स्थिनियमको न माननके किए बैंचे हुए हैं इसकिए उन्होंन अनाकामक प्रतिरोचक पानने बात प्रसंद्ध कह दिया है और सपने सरकार तीवपर कहा दिया है। स्वानीय मरकारत
- नक मेनने निर्वाधित करन और अन्य सनाएँ शेनकी बमकी सी है जिनमें से छमी आपक श्रीवरोक दिवारमें उक्क अधिनियमकं बुएकी तुक्तामें साझ और सक कर सोम्स है। ७ आपके प्राविधोकी विनीत सम्मतिमें आप सहस्विधवकी सहानुमृति और मिक्स दिन्मोपन साम्राज्य सरकारका और बारत प्रस्कारका भी बक्क सिक्सा तथा प्राविधोकी बहुत
- हेणायान साझाज्य सरकारका मीर मारत सरकारका भी बेक मिकसा तथा प्रामियोको बहुत हिम्मत हैपारी। ८. इसिए ज्ञापक प्रापी सावर विरवास गण्ये हैं कि मीमान सनदी निजी मी बाम्सनीय तैरीरने माना सरस्य प्रदान करेंदे और स्थाय तथा स्थाक इस कार्यके दिए प्राची कर्नस्य

वानकर सदा दुआ करने आदि।

[अध्योम]

क्योतिबन ऑफिन रेकर्ड्स सी मी २ १/१२०

र पर स्मावित्य नगरपायकी सम्प्रतास्थानी नामों मध्यामा चीर ३ ११-१९ ० के रिवेयन जोत्तिनियनने जकाकिन किस गयाचा । तम जानेयचकती यह स्रति श्री एक सम्पन् रिफोर २३ किमर १९ ० का स्मानिक-स्वत्यमंत्रीको भेगी वी ।

# ३०१ प्रार्थनापत्र उच्चायुक्तको

[जोहानिसवर्ष सबस्बर २६, १९ ७ के पूर्व]

सेनागें

परमञ्जेष्ठ सम्बायुक्त **रविन वा**फिका

निम्नांचित इस्तासरफर्वासोंका प्राचेनापत

नम्न निवेदन है कि

१ आपके प्रार्थी पूराने भारतीय सैनिक है। इसमें ४३ पंचासी मुख्यमान १३ सिक देगा ५४ पठान है।

२० नाग है। २ बापके समी प्रार्थी विटिल प्रवादम है और जनमें से बिक्कांसको इस उपनिवेसमें गठ युद्धके समय परिवहन-क्लॅंकि रूपमें काया गया था। प्रापियोंके रक्षिण ब्राफ्किमों बानेपर उपके

अफ्सरोने उनसे कहा या कि युद्ध समाप्त होनपर बाप दक्षिण आस्क्रिकाके किसी जी मावर्मे वस सकेंगे जौर बापको इज्जबके साथ रोबगार मिकेदा।

३ जापके प्राविनोंने से कुछ विकासकी चढ़ाईने दौरा युक्ते और दूसरी सज़ादवेंने शिटिस सरकार की जोरके कड़े हैं। Y आपके प्राविकेंने से अधिकासके पांस सालि रक्ता बच्चादेस और १८८५ के कानृत १कें

र बारफ प्राविकास छ बावकाशक पांच धारत रक्षा बन्धावस बार १८८५ क कार्नूत क्र सनुद्वार कारी किये कृप बनुमधिपन तमा पंजीयन प्रमायपन है। प्रावी द्वास्थ्यासके युद्ध-पूर्व कावके साधिन्ये नहीं हैं बर्कि उनको ये बनुमधिपन उनके अपने-बपने अफसपैंचे मिस्से हुए विमुक्ति प्रयासपनिके बन्धेमों विधे पूर्व हैं।

 पुष्टको क्रोइकर इस समय हममें से समी बेरोबबार है। हसकी मनह स्थादासर एक्सिमाई पंजीवत कानूनके खिलाफ पंजनेवाका संपर्ध है। हुक्को समक मास्किनोंने पंजीवत न करानेकी बनहुत्ते नौकरित समा नर सिंगा है हुसरीके नौकरीकी वर्षी देशेपर समित कहा समा है कि

बार वे नमें बातूनक मुताबिक बपमा पंजीवन कपा में तो उनको लेकरी है। है। है आपके प्राविभोजी नाम राममें उनके लिए पृक्षियाई वानूनके प्राप्तने विर सुकाना मुगाबिन नहीं हैं स्पीकि इससे उनको हाला अधिक अपमान सहना रहता है, बिराबा अनुमन उनको भारतमें पहले कमी नहीं हुआ। भीर यह जनको एसी हाकतमें पूर्वचा देता है थी उनको स्वाप्तमान मीर सीतक मार्चिक मार्चिक में प्राप्त हुआ है।

७ बापफ तानी किसी भी अविकारीके सामने जिसे मुक्टेर किया जाने यह गनाही देनेकी होगर है कि उन्होंने राजमक्त बिटिस जनानतीके रूपमें साझान्यकी सेवा की है।

र बह माँनारव संपीमीने ११५ केवा-मित्राच करातीन विकर्मित्री मीरते च विक्रमर १९०० को कम्बासुकर्त यस क्लि करने रखे (यह ४ ९) शत कर्षे मेन विशा था। जी क्ल-वसन् रिको दिशक्त २३, १९०० मी रख्ती कह प्रतिकारमानाचित्र राज मेनी थी।

२. रद्यभने ।

३ १८९७-९८मे ।

| <b>१</b> २ व्यक्ति शरतार हुल्लि शंगीः वयान्ही                                                                     | tes                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| ८. मार्क प्राविधाश भारत तीरता और वर्ड जावर अपन                                                                    | मुतास्ता काई जिल्ला |
| गाउता सम्मव नरी है।                                                                                               |                     |
| मार रक्षिय जाकिशामें बड़ी भरवारक दिश्विक्यामी तथा उ<br>रिवरित त्या दिनारपूर्वक जावन रक्षा भावन जविवारका दावा क्या | i ĝ i               |
| <ol> <li>रमन्ति बायक प्राची विनयपूर्व निवेतन वस्त है कि परम</li> </ol>                                            | भाग्य सामासी गम     |
| मेराग्डी राष्ट्रण जिलाय जो लगी परिस्थितिमें सम्भव हा। और स्वाय<br>रिकासन                                          | तथा दयाश हम नावश    |
| ि यारी नोध्य मानकर, गण दुआ गरंग।                                                                                  |                     |
|                                                                                                                   | (भागरा आ<br>सदावरती |
|                                                                                                                   | फबले इनाही है       |
| [सहर्याम्]                                                                                                        |                     |
| कार्याच्या बादिस स्वाईन सी और १/१२२                                                                               |                     |
|                                                                                                                   |                     |
|                                                                                                                   |                     |
| २०२ पत्र अगिल भारतीय मुस्लिम सीगरे                                                                                | अध्यक्षरा           |
|                                                                                                                   | [ अहातिनवर्ग        |
| न्या ।<br>नवाव                                                                                                    | त्रं ६३९ ३ र दूर}   |
| ्रम्म<br>-                                                                                                        |                     |
| र्णातं मार्गाय मरित्रम सीव                                                                                        |                     |
| कारमा<br>मान्य 1                                                                                                  |                     |
| · ()-4 1                                                                                                          |                     |
|                                                                                                                   |                     |
|                                                                                                                   |                     |
|                                                                                                                   |                     |
|                                                                                                                   |                     |
|                                                                                                                   |                     |
|                                                                                                                   |                     |
|                                                                                                                   |                     |
|                                                                                                                   |                     |
|                                                                                                                   |                     |
|                                                                                                                   |                     |
|                                                                                                                   |                     |
|                                                                                                                   |                     |

सम्पूर्ण बांगी वादमन

100 मतः, मेरा अंकुमन इस मातका भरोसा करतेकी हिम्मत करता है कि बाप ट्रामसमाके

बिटिया भारतीयोंके एक इकमें सीमकी सहानुमृति हासिस करानेकी कृपा करेने।

विषयका सावि इमाम अञ्चल काहिए समीम बावबीर कार्यबाहरू सम्मस हमीविया इस्कामिया बजमन

जनजीते ]

इंडियन जोपिनियन ३०-११-१९ ७

# ३०३ चोहानिसवर्गकी चिट्ठी

[ मंबळवार, नवस्वर २६ १९ ७]

#### सक्का हिसाब

संबक्षा हिसाब सार्वजनिक सुचनावाँके साथ दिया गया है। उसकी और ट्रास्टवासक मार दीवोंका च्यान आकरित करता हैं। उससे मासूस होया कि अब संबद्ध पास केवल १४ पी १८ सिक्षित्र १ पैस बचा है। उसमें भी २५ पीड तो भी आक्षप्रदेके दिने हुए हैं। सबने मबरदस्त काम बठाया है किन्तु वस दिसायस पैसा कुछ भी गहीं है। इस संबक्ती तप्त कम प्राचींस किसी धूसरे संगठनका काम चम्रता हो सो हमें नहीं मासूग । उसका चासू वर्ष १ पीडकं अन्तर है। किन्तु जब तार आविका पर्च बढ़ेगा। किराया कुछ सगता मही है। कोई फासर खर्च नहीं है। खर्चका बहुत-कुछ बीहा बोहानिसवर्षपर है। रस्टेनवनका अनुकरम बुसरे शहर करें तो भी संबक्त कुछ गरब मिळ सकती है। एस्टेनबर्गस हासमें ही १५ पॉडकी सद्वायता प्राप्त हुई है। इससे इसरे शहरोंको सबक केंगा चाहिए।

#### वह इसं कैसे बेसती है

में बता चुका हूँ कि चैमने साहब पूरी व्यवस्था कर चुके हैं कि डेकागीमा-ने भागमें मारनीयोंको मुतीबर्जे हों। अब फोक्सरस्टपर मुसीबत बाई जान पहली है। मुना है कि जो भारतीय नेटाल होतर वाना वाहें जनके अनुमधिपश्रोकी जांच को स्वरस्ट या चार्स्सटाकनमें की भागमी चनके अँगूर्रीकी छाए ली बायेनी और तब उन्हें आने अकृते दिला जावमा । इसका उद्देश्य यह है कि समर्पके समयमें भारत जाननाओंका नाम बर्ज रह और जब ने नामस बार्ये तब उन्हें परेगान किया बाये। इस सम्बन्धमें मुझे मूचित करना है, कि ट्राम्मशक सीहरै नमय कोई भी अनुमनिषय बनकानक किए बेंबा हुआ मुद्री है। विलीको बेंबुटकी निर्धानी मी नहीं देती है। इन दोनें से एक भी बात जपराय नहीं है। किन्तू बार सरकार हैरान करना बाहे थी उमें जगवा मौका नहीं देशा है। ये सब सबाईके बीचके हंगामे हैं। इनिहर विगोको बरना नहीं चाहिए और न हमारे नामन थह सवास हो उठाना चाहिए कि अब नया द्वीना।

#### र देविक वरिन्दि छ ।

#### पद्मावरीका उदाहरण

यी मुहस्मर मूसा पारेल स्पूर्कीएकसे क्षित्रते हैं कि वे स्वयं लास ठौरस कानूनका विरोध करनेक सिए ही विसम्बरके सुरू होनेके पहले बॉकरस्ट्रममें बाकर बैंटेंगे। उन्होंने सह भी किसा है

ऐसं हवारों पत्रीयन-व्यक्तर कुर्वे तो भी क्या? विसन एक बार सच्चे दिससं सुवा बीर उसके रमूकको सत्य मानकर सपत्र सी हा वह हाँगज मुकामीका टीकरा मुद्री करा सकता।

मेरी कामना है कि यह बोच भी पारेख और सभी भारतीयों में अन्ततक रहे।

#### पशिषाई भी ननासप

पाठकोंको याद होगा कि इन मोबनाक्योंके नियमोंमें नवरपानिकाने यही तय किया था कि मैनेबर गोरा साकसी होना चाहिए। उत्तपर त्यमने कवी दी थी। अब सरकारने उत्तमें परिकर्तन करनेका बावेश विद्या है और उस नगरपानिकाने स्थीकार किया है।

#### करकीके जिसस

बहुत समयते बात बाह खूरी है कि ऐसा नियम बनाना बाहिए जिसस पहले बजेंडी जानी का बादमी न बैठ सक। बाद नारपालिकान ऐसा नियम पास कर दिया है। उसमें कर माने हैं। उसमें कर माने हैं। उसमें बुद कर माने कर कि काम वैरिट्टर जा बोक्टर उसमें के उस्ते पा बच्चे पासिक मसे कूर सा कि इस का बाद कर कि माने के प्रकार के पास के प्रकार के प्रकार के कि इस कि कि इस की इस कि इस की इ

#### स्<sup>प्र</sup>गरंके आरतीयांका प्रस्ताव

पमनुक्त पण्डितक जेक बातेके सम्बन्धमें कई बगह समार्थ हुई और प्रस्ताद पास किय ना है। वैसा हैं। ज्यारतें हुबा है। वी बातज मुहम्मद सीवत भी महत्तद मूना सेतर, वी मीदनाद चतुरमाई पटक तवा भी बहमद मीठाक हस्ताकरने बहुत्पृत्रिके प्रस्ताव संपक्ते मन हर है।

नमी दार मजनवाडा और प्रस्ताव पाम करनेवाओंडो संघ सामार पूचक गब नहीं मज वना क्योंक वह कामना कसमाय बा। स्वया जहीं नव कोच देशक करनेग उदिग्त ही तर्व बेना वर्डेच समाम कर कोई काम करते हीं वहीं उपचार मानवणी वकरना मी नहीं हीगा। वह समाम एक हुमरेक जुल मानेका मा उपचार मानवका गरी है। निये हुए वर्नच्या मान ही उपचार मानवा है।

#### खीसवाद महरता

भी मुनाम मुनाम बाबस बाबने निमाने हैं जि उन्हें २६ पीड १ जिन्य सिम है। व रन रणको महरीने किए। सनाम नारीडनकी नजबीज का गरे हैं। रिच्यु उन्होंन सिमा है कि राम दनती कम है कि उनसे अकाश सवान निकता मुस्तिक है। उन्हें न्यायन्त्र भी मुख्यानसमा भी जिला गया है।

### सानवाके क्षेत्रमें परवाध

बोहानिस्तरों सादि जगहाँगर स्वर्ण-नामुक्त अन्तर्गत सरकारने परवाने देनसे एमकार दिया वा बौर यह स्विति पैदा हो यह वौ कि मुक्तया कहना होगा। किन्तु वह फिर सरकारी जवाद वा नया है कि नवें कानूकती कहारिक कारण सरकार इस सन्त्रमाने कहार करणा नहीं बाहुदी और भी परवाना मीपेवा प्रदे दिया आयेगा। यह जवाद समझने योग्य है। ऐसा मुक्तमा सहनेगें सरकारको यहनामीका बर क्यता है। बया ७ जोनोको कैद करते हुए बहनामीका वर नहीं क्रमेथा?

#### कोकथियोंकी समा

मूद एव पृद्ध है या नहीं वह देखनेके किए विक्रके पिरवारको कॉक्निमरीकी एक स्वा हुई भी। इमीरिया इस्कामिया अंजुवनके समा प्रवन्ने यह एकत्र हुए थे। भी सावित्रम मूहन्मद एमार्के काय्यम से भी जानकुक गानिने करने प्राचम कहा वा कि के दरमं विक्रुवन कु एदें। विक्र स्यमको दिक्शामों ने दस्यं साविक से उन्ने वे तीकृत्रेवाल नहीं हैं। भी इस्मास्क सा भी सहावृद्दीन हसन भी हुएन नियाँ (क्योपुटेके) भी कम्मुक बकुर बादि सर्क्यमाने माएव दिये और स्वान्ते सक्ने यही एवं स्वक्ष की कि चाहे विकास कराई बातें किर सी जानूनकें सानने नहीं सुकार है। यह स्ववांक उठनेपर कि कुकानके हुए व्यक्तिको पंजीकृत होना चाहिए या कहीं यही तिमेन हुआ कि नैसा करानेको कोई वक्त्य नहीं है।

# कविसका चन्ना

[मार्कीय] राष्ट्रीय कांग्रेकके चलेमें यहाँ ५ पीक्से क्याया रकम इस्ट्ठी हुई है। और मी इस्ट्ठा होनकी सम्मानना है। सुची बनके सप्ताह मेर्चुचा। उपर्युक्त रकममें से बमी दो २५ पीठ मी बमीव्याकों मेर्ने गये हैं। बीट बसिक रकमकी बावस्थकता मासूस हुई तो ५० पीठ तक मेननेका निर्मय हुआ है। प्रतिनिधियोंक सम्बन्ध्य महासे भारतकों से समुद्री तार मेने परे हैं जनका बार्च भी हुआ है। यह हिसाब प्रकाधित किया बादेगा।

### हेकामीयान्द्रमें माखीबीकी चुस्ती

महाँके सक्तवारीं मानूम होता है कि बेकानोबानों के बारतीय यदि नहीं केंद्रेये दो जनका बूध हाल होगा। बहाँके स्थापार मस्बक (क्यार) ने शिरुवर किया है कि वह नारतीय समय मत नहीं से सकते। बहाँके मात्रीय यदि यह एक चूपवाप एहते हैंते रहेंचे दो बहुत ही बदनानी होगी। इसके मकावा वहाँ ट्रान्यवाकले व्याप्त्रकोत्रोत दम रुपत्रेची कवाँव मी की वा पृष्टि है। इसके सकावा वहाँ ट्रान्यवाकले क्यार्गवालोत देश रुपत्रकों ता वर्षोत्र मी की वा पृष्टि है। इसके सकावा वहाँ ट्रान्यवालये प्राप्ता ने वहाँ से इसके प्राप्ता वा वावे तो सक्या होना। बहाँके केंद्रेये सम्बक्त सभी मान्द्रीयोगकों हम बोरसि सकाव की है।

#### गायकवाडकी थाविका

महायवा भी समाजीयवकी पत्रकी प्रवाने तमे कानूनक वारेमें निम्तानुसार माधिका है। है। उसमें कनजून १५ इस्तासर हुए हैं।

#### र देक्टिर "तिवेदनरगः सम्बन्धनानको " प्रश्र १८३ ।

# शिसम्बर्से *क्या किया जाये?*

इस प्रवन्ता उत्तर पढ़नेके किए बहुतेरे पाठक उत्पुक होंगे। मेरी विद्ठीमें यह प्ररन बन्तिन रचा स्वा है किलु इसकी आवश्यकता पहुंची है। क्या किया जाये इसका विचार करोंके पहुंच क्या हो सकता इसपर विचार करें।

# क्या हो सकता है

इसने देखा कि सरकारको सरीरसं एकड़ कर निर्वाधित कन्नेकी सक्ता नहीं है। फिर केल प्रकार ही बाखी रहा। कानुनके बाठले खरको कनुसार हर भारतीमसं पुनिस नास पंजितनक मांग एकटी है। उसके न होनपर यह उसे मनिवर्टन सामने के बामगी बही हा नास पूषना में वापगी कि निर्वित्त कर्बाबके अल्पर देख कोड़ है। उस मनिवर्टक राखन न करनेपर उसे फिर एकड़ा बायेगा और उसे क महीने तक की जेककी स्वा सौ जा सकेगी। इस उपपास के बहुतार मुकरता चक्रमार बदास्त्रको बुगांना करनेका जिल्कार नहीं है। कानुनको पन्नदा गामम होवा कि बदासक पजीयनक विद्याबनी करने हुगम वं सक्ता है। इस प्रकार मुकरता न चमारक एकतार यह मुकरता जी बायर कर सक्ता है कि बर्दी को नहीं गई। बर्गीन देनेक वररायको सजा १ पाँच जुर्गाना या केल है। ऐसा व्यवहार सरकार प्रत्येक वर्षायोक्त भाव कर सकती है। मानी प्रत्यक भारतीयको वस्त्र सेव सम्तरी है। किन्तु कर स्वस्त्र और करनेम बहुत कलार है। सानी प्रत्यक भारतीयको वस्त्र सेव स्वर्थन सेव स्वर्थन स्वर्थन कर सन्तर्भी करनेम बहुत सन्तरी है। सानी प्रत्यक भारतीयको वस्त्र सेव स्वर्थन सेव स्वर्थन स्वर्थन स्वर्थन स्वर्थन स्वरूपन सानकर कोड़ देश हैं। किन्तु कुक भारतीयको तो जनर पहले से ।

### कड गिरफ्तारियाँ बाहर

मेरा बनुमान है कि पहुळ क्षपारेमें अधिकसे-जविक सीके करीब भारतीय पकड़े जायेंत्र।

#### कितना पानी 🕏 ?

बौर इसमें कितना पानी है यह वेबानके किए, सन्यब है सांक-गांबरे बोड़े मारतीय एक बायें। यदि एसा हो तो हमारी बढ़ाईका अन्त वाली होगा। यदि भौक-गांबरे गिर कोएं की बायें दो फिलीको बबकाना नहीं बाहिए। बैसा होगा दो थी क्यांके किए प्रत्येक बंद बाना मन्यव नहीं होगा और न उसके बात हो है। जो क्यांकि गिरफ्तार किया यदें काके सन्यक्तीं संख (बिबान) की जोश्लिषकर्य तार प्रदा बारे।

#### क्रमानवष्त्रे भवीं नश्री

पिरल्यार किय आनेवाक व्यक्तिको अमानतपर मही कृत्वा है। वकील भी नही करना है। जिस दिन जराकतमें पेख किया वार्षे उसे कहना चाहिए

र्थ कर्नुका दिरोजी हूँ में द्वारायाका राज्या निवासी हूँ। मेरे पास मज्या बनुप्रति-पर है। कानुनते हुमारी मन्द्र्यता जाती है। उससे हमारा वर्षे भी वास है। न्यसिए मै निक्क भागने नहीं मुद्देशा। हमारी सारों कीम उनके विकास है। यदि मरकार मुझे कहे भीका नीटिंग देशी हो वह भी भागा नहीं जायेगा। हमसिए मुझे औं सन्ना देशी हो वह वर्षे हैं सैनिय। भीर यदि मोटिंग देशा ही हो से विजये योगे समयका दिया जा मके क्यों हैं। सीन्य सीर सीट मोटिंग देशा ही हो से विजये योगे समयका दिया जा मके

राना क्यने-आप या इवाधियेकी मारफन कहा जाये।

सम्पूर्ण गाँगी पाक्सव

\*\*

## मौटिस भी मिषेगा

इसपर बहुत करके तो नोटिस ही सिकेमा । उसकी अविव समाप्त हो बानेपर में मकीककी जरूरत नहीं हैं। बविध समाप्त होने एक तो वह व्यक्ति स्वतन्त्र रहेगा। इस बीच उसे अपनी कुछ स्वयस्था करनी हो तो करें।

### मोटिस पूर्य होनेपर

मोटिय पूरा हो बातेके बाद नह फिट पकड़ा बायेगा। इस समय कुछ अभिक नमान नहीं देता है। केवल इतना कहना है कि मैंने पहले जो कहा है उससे जिल्हा मूझे कुछ नहीं अहना। उसके बाद जो स्वा मिले उसे मोबा बाये। जो लोग बाहर रहीं उनहें दवाले सम्बन्धों सुरन्त सार करना चाहिए। स्वा मान्त व्यक्तिके बाक-मण्ये हैं या नहीं वे कहीं है उसके परन-मोचका बीस स्वस व्यक्तिने समावपर बाला है या उसके पास पैसे हैं वर्षीय बारों तारों किली जायें।

दत्ता याद रक्षता चाहिए कि विश्वके बारेमें उचित मानूम होगा उसके बाक-वर्णोका मरण-पीयम वेकसे कुटते तक समाव करेया। वर्णकी बात दो यह है कि हर वसह कीन वर्णने वर्षमें बादमित्रींका बीक्ष उठा से बीत रामधुन्दर एपिकतके बात-वर्णोका बोस वर्मान्दक मार सीयोगे उठाया है। किन्तु बाद बेदा ग हो सके दो खेब दो व्यवस्था करेया हैं। यदि बोहानिस्वकृत विरस्तार नहीं किया गया और रोक-नेक व की गई दो भी बाबी

सबि मोहानिएकनेस विरक्षार नहीं किया गया और रोक्टनेक न सी गई दो सी नांधी तिना चूलकर नहां वार्येन बही जायदीय (उनके बिचासी) शिरखार किय गरे होने। उनका कियाना वित्त मह गांव से दो इससे उनकी योगा होगी किन्तु गरि बहुदि गाड़ी कियान न निसे दो संग सीर सी गांधी नहीं गुष्टेचें।

ने नार्गनार्थके व्यापारके बार्स कुछ कहाँकी बावस्थकता नहीं रहती। उठ व्यक्तिने वरने व्यापार नार्स पहुंचेत नार्थकर कर रखा होगा। उपकार विश्वीकी कुछानको नार्थ रही कर बन्दी। बुनाना स्कृत करने के विष्णु सह पान मोलान कर है जो मी नहीं होगा। एक ही कुछानके उसी व्यक्ति एक ही छाय पकड़ किये नार्य यह भी बहुद सम्बन्ध नहीं होचता। येक्सें बैटेनेंडे भी नह नार्थमी क्याने कामकी कुछ व्यवस्था कर सकता है, किसीको किछ सकता है मा समेदा पत्री जा सकता है।

## नाहरताहै क्या वर्ते !

एक या अधिक कोगोंको चेकसे प्रेतकप पुत्र है की उहुँ यह गरक चारता है। किन्दु इससे पबड़ाहर पैदा हो और हमें भी विरस्तार किया बायेवा इस बहुबतसे कोई पंत्रीयत क्यानेको दौर पड़े सी बहु देसका दुस्मन माना व्ययेवा और तसके हाय भारतीयोंके नामको बहु किनेता।

#### **ශ**් ඉතින්

वारी कड़ीटी इशीमें होगी कि नेतालिके जेकमें बक्ते जानेपर भी कीम बहरायें नहीं सिक बोर दिवायें और कानूनकों न मानें। इतना जब साफ वीरसे सादित हो जायेया तमी कानून पर होगा। यह हम जब बाद गर्ने।

### हो हित्तम्बरकी

रियन्तरकी २ तारीचको भारतीयांको सपने वरीमें यूगकर नहीं बैठना है। फेरीबार्गेको बर कर छेरो कर करनेक सबाय निर्मयतापूर्वक बाहर निक्क कर सपने क्यामें सपना चाहिए। एम दिन और उसके बावके विनोमें कुछ नहीं है यह समझकर हमेदाकी तरह काम करते एमा है। यह कहाई बाबारीके किए है। इस्पिन् क्यम-क्यमपर हिम्मयकी माक्स्यकता है। स्पेके पिना सक्क होना सम्मन नहीं है।

## इंस्के किर गुँह केए

यी हेमूने अपना मेह काका किया इसके किए उन्होंने मस्विक्सें माफी नांगी है बीर पंत्रीयक्की निम्नानुसार पर्श किसा है

मैं १२ अस्तुवरको शान्त अपना पंजीयनगर सावर वापन सेन रहा हूँ। म जानता है कि ऐसा करक में सबे कानुनार चुका उनार गड़ी एक्टवा फिर शी दिन परिम्निपियों में में हूँ उनमें जब से पंजीयन कराने बया तब मेरे मनमें एस्टर-दिरोबी सावनाएँ जोर कर रही जी। एक और दो मेरा केनदार मुझे कानुनके वापने सुकनके किए दिवस कर रहा वा जीर सिंद में न कुक तो से से साव कुक कर दनेकी बनको से रहा वा इपरी जोर कानुनके मामने सुकनेती मेरी बेचर्सका जयाक मुझ बा रहा था। मैंने वसमाचा दूर जनुमान नहीं कमाया और वसकीक बया हो गया। वद मैं देखता हूँ कि मेरी जीवन वकार हो गया है।

मेर देममाई बीर महबार्ग मुझे छोड़ रहे हैं। मरी बहुत बीर बन्य एगे-मानक्ती मेरा शिरक्तार करते हैं और कहते हैं कि मैरा बन्यों की हुई शरक लोगों है, इस्किए मैं बनने हुन्दमां एने शोक नहीं हूँ। मेरा बादबाद तो सायद मेरे पास रहेंगे। फिन्तु में देवता हूँ कि मरे एगे-मानक्त्री बीर देखवाड़ी माद दिए मुझे छोड़ देते हैं तो वह बायदार मेरे किए बोम क्या है। होगी। ३१ जुन्ताईको हिटोरियाम बाम छना हुई बी तब जिन मेमन कोगोंने पैसके मोहमें बचनों की हुई श्वय घर करके कानुनकी पुजानी स्वीकार की यी उनके विकास सकत बोकनेवामा वेचक में हो एक था। किन्तु बब दर्शी पैनेका कोम मुझे हुबा तब मैं भी फिनक थया। भी हो गया उने सो मिटाया गहाँ सा सकता। चिन्तु सह भंगीयव्यक्त बाएको वक्तर में मरन बापको कुछ इदनक निकासक करनका सन्यास साम केगा है।

बल्पमें में इतनी ही सामा करता हूँ कि मेरा जराहरण मेरे साइपान किए बतावनी चिक्त हो बासका। और जबतन आपके बराउनका काम नये नातृत्वर अजन करनाता रिमा तत्वतक के सामके बरनरकी और बेलेंगे मी नहीं।

स्पन्ने अनावा भी हेलने उपर्युक्त पत्र असवारोमें जैनने हुए यह भी किया है कि उनके रिपने बहुर देनेकी भी बान अनवारामें प्रवासित हुई है वह मुठ है।

रे युक्त भंदें की क्षत्र प्रस्तियक अधिर्याचयम का १०-१९-१९०० में प्रशासिक प्रकार था।

सम्पूर्ण भाषी पात्रमण

ı٤

## मोटिस ही मिक्रेगा

हरपर बहुत करके तो नोटिस ही मिलेया । उसकी बबाव समाप्त हो यानेपर की करिकको यहरात नहीं है। अवधि समाप्त होने तक तो वह व्यक्ति स्वतन्त्र रहेगा। इस वीक उसे अपनी कुछ स्वतन्त्र करती हो तो करे।

### मोटिस पुरा श्रीमेपर

मीटिए पूरा हो जानेके बाद बहू फिर पकड़ा बायेगा। इस समय कुछ अधिक बयान की हैना है। केनक दरमा कहना है जि "मैंने पहले जो कहा है उससे मिक मुझे कुछ नहीं कहना। उसके बाद जो सना मिले उसे मीगा जाने। जो लोग बाहर रहें उन्हें सनके सम्बन्धने सुरत्न तोर करना काहिए। सना मान्य व्यक्तिके बाक-कच्छे हैं या नहीं वे कही सम्बन्धने मराज-योगकका बोझ उस व्यक्तिने समानपर बाझा है या उसके पास पैसे हैं वनीय समेरा नाई तिमारी किसी कार्य

इतना बाद रखना चाहिए कि निष्यके बारेमें उचित मानूम होया उपले बास-वन्योंका मारण-पोरन चेक्टो कूटने तक समाब करेगा। बच्ची बात तो यह है कि हर बनह सोग क्यान-सपने बासिमांका बोध उठा से बीत पास्तृत्वर पिताब कास-वन्योंका बोध कासिन्यने नार सोगी स्वापन के प्रकार की स्वीपन स्वापन के स्वीपन स्वापन करेगा है।

दीमोंने उठाया है। किन्तु यदि वैद्यान हो उन्हें दो संव दो व्यवस्था करेमा ही। यदि बोहानिस्वर्यम निरम्तार नहीं किया यथा और रोक-टोक व की गई दो यी गांकी

सार्थ प्रोहातिस्त्रयंभ निरस्तार नहीं किया नमा और रोक-टोक न की गई दो थी गांच तिना मूलक मही बार्चेंसे कही भारतीय (उच्चे सविवासी) गिरस्तार किये गये होने। उनका किराया गरि वह गीन ये तो इससे उच्छी बोमा होगी किन्तु गरि वहीर नाड़ी किराया गरि कही स्त्रें नाड़ी किराया गरि कही स्त्रें की स्त्रें स्त्रीं की स्त्रें स्त्रें किराया गरि के तो संक्षेत्र स्त्री स्त्रीं स्त्रीं स्त्रीं की स्त्रें स्त्रें की स्त्रें स्त्रें की स्त्रें स्त्रें स्त्रें स्त्रें की स्त्रें स्त्रे

भी के जानेजानके व्यापारके जारेने कुछ कहनेकी जावस्थकता नहीं रहारी। यह व्यक्तिने बनने व्यापारके बारेमें पहलेखे बन्धोकता कर रखा होया। एकार किसीकी बुकानको बन्द नहीं कर एकती। जुर्माना बसूछ करनेके किए वह माक नीकाम कर वे सो भी नहीं होया। एक हैं बुकानके छनी व्यक्ति एक ही साथ पत्रक किसी नार्य यह भी बहुत सम्भव नहीं रोवता। वेचमें केरी में वह सायमी बपने कानकी कुछ व्यवस्था कर एकता है किसीको किस सन्धा है मा सम्बंध मेना जा सकता है।

#### बाहरकाके क्या करें!

एक या विषक कोलोंको खेकमें मेजकर बूधरे कैंद्रे खेँ यह घरस पास्ता है। किन्तु इससे पनझाहर पैदा हो और हमें भी विस्थतार किया बाबेचा इस बहुबतरे कोई पंत्रीयन रूपनेको दौड़ पड़े तो वह बेखका हुस्मन माना बावेचा और उसके हास मारतीयोंके नामको बड़ा करोगा।

#### सर्व कसीटी

बरी करीटी इसीमें होनी कि नेताबीके बेकमें बके वालेपर की मोग वबदायें नहीं बिक बोर दिवारों और कानुनको न सानें। इतना बब साफ तीरसे साबित हो वासेसा तभी कानुन रहे होता। यह हम जब याद रहें।

#### ही हिसम्बरको

विसम्बरको २ ठारीकको सारतोपाँको अपने वरोगें युग्कर नहीं बैठना है। छेरीवाधाँको वर कर छेरी बन करनेके बनाम निर्मयवापूर्वक बाहर निष्कृत कर अपने वन्येने समान वाहिए। एवं रिन और उसके बावके विनोगें गुरू नहीं है यह समझकर हमशाको सरह कमा करते रहा है। यह समझकर हमशाको सरह कमा करते रहा है। यह समझ जावायीके सिंग है। हससिंग कवनगर हिम्मतको बावस्थकता है। इन्हें दिना एक होना सम्बन्ध नहीं है।

## हेब्र्ने फिर ग्रैंह फेर

भी हेनुने बपना मूँह काका किया इसके लिए उन्होंने मस्त्रियमें माफी माँगी है और पैनीवडको तिस्तानुसार पत्र किका है

में १२ बक्नूवरको प्राप्त अपना पंत्रीयनपत्र सावर बायस में आहा हूँ। मैं जानता हूँ कि ऐसा करके में नये बानूनका जुबा उतार नहीं सकता किर भी जिन परिस्थितिमों में हूँ जनमें जब मैं पंत्रीयन कराने गया तब मेरे मनमें परस्थर-विरोधी मावनाएँ जोर कर रही वाँ। एक और तो मेरा केनबार मुखे कानूनके सावने सुकाने किए विकास कर रहा था। भीर मिस में न कुँ तो मेरा साक कुँ कर वनेकी वच्छे ये रहा वा बूसरे मेरा कानूनके सामने सुकाने मेरी बेसमींका खायाक मुख जा रहा था। मेन बेसमींका पूर जनुनके सामने सुकाने मेरा बेसमींका पूर जनुनके सामने सुकाने मेरा वसकीके बाद ही बचा। अब में देखता हूँ कि मेरा भीरन बेकार हा मुसा है।

कलमे में इतनी ही जामा करता हैं कि भेरा उपाइरण मेरे पाइरॉके किए घेटावरी स्वरूप ही जानेगा। और जबतक आपके वस्तरणा काम नये कानूनरर असल करवाना प्रेमा ठवतक के आपके रक्नरकी और वैवेंने भी नहीं।

रिके समावा भी हैकूने उपर्युक्त पत्र सलकारोंमें मेजने हुए यह मी लिला है कि उनक रिको बहुर रेनकी जो बाल सरवारोमें प्रवाधित हुई है वह मुठ है।

रे मुख्योजी एक इतिहास क्रोरिवियम हा १०-११-१९०० में महादिल हुआ था।

### इमीडिया इस्डामिया वंजुमनका पत्र अधिक भारतीय मस्जिम क्षीगके जन्मवाके नाम इस जंजभनने निम्नक्रिवित पत्र भवा है

मेरा बंबमन परिवाई काननकी और आपका ब्यान सीवता है। संबमनने भारतीय

मुखकमानोंको को पत्र किया है उसे बाप जानते ही होये। हमने राजकीय कियमोंमें चतरे दिना सभी प्रकारक संगठनोके सामने अपनी फरियाद पेस की है। इस विगर्वों मतभेद नहीं है। इससे हम बाहते हैं कि इस सम्बन्धमें सभी सगठनोंकी बोरसे एक स्वरते पुकार की बाये । इसकिए गेरा अनुमन बासा करता है कि अधिक माग्ठ मुस्थिम सीग इस सम्बन्धमें बाबाब जनायगी।

## गीरॅंकि विहमण्डकता क्या हुआ ?

कुछ पोरे सरकारके पास शिष्टमच्यक से बाना बाहते वे यह सबर मैं दे बुका हूँ। विष्ट मध्यक बनी तक पना नहीं इससे कुछ भारतीय बचीर हो गये है। मुझे कहना चाहिए कि यह अमीरता मीस्ताका कळाय है। विष्टमध्यक बाये तो बता और व बाये दो स्मा है हम तो अपनी हिम्मतपर निजेर हैं। इतनेपर भी गीक्सोंको हिम्मत देनेके किए में सबर देता हैं कि विष्टमण्डलके किए वैवारी हो रही है। वह केवक वह देवनेके किए बातुर है वि हमर्पे फिरना पानी है। विस्त्यारके पहले यह माकुम हो चानेकी सम्मादना नहीं है। इसकिए सिया मध्यक नहीं यमा । फिर भी को कोग बाइरकी नवदके बक्तपर ही टिके हुए हैं वे नरि निरास हो तो मारधर्म नही।

#### यक वरनेशास्त्र मामका

भी पी के नायबु एक बरना वेनेवाले स्वयंग्यक वे। उनकी एक महासीसे पंजीयनपवने सम्बन्धमें तकरार हो गई थी। महासीने पंजीयनपत्र के किया था इसकिए थी नायहने उसे पीटा था। थी नायक्के मुक्त्यमेकी भूनवाई (संबक्त्यारको) हुई। उनको १ पाँड जुमीना हवा। यह जुर्माता चनके मित्रोंने दे दिया। इस सम्बन्धमें महिस्मेटने टीका करते हुए यहा कि मह मामका पंजीयनके सम्बन्धमें है। इसकिए सब देशा आये तो ससे वर्मानके बजाय बेककी सर्वा दी बानी बाहिए। मुझे स्वय यो जी नायबुंठे कोई हमवर्षी नहीं है। ऐसे मामकोठ हमाय ही मुख्यान होता है। मारपीटकी बाठ दय कबारिंगें है ही नहीं। इसके अव्यादा बुर्माना देकर क्टूनको में बीर मी क्रांच मानदा हूँ। बुर्माना वसे-सम्बन्धियोंने दिया बहु उन क्षेपीके किए भी बदनामीकी बात है। जो भारपीट करने या दनान शककर कोगाँको पंजीकृत होतेसे रोकनेकी बाद सोचदे हैं वे इस मध्य-बामिक स्ववेश हिदकी कवादेको समझते ही नहीं।

#### वेकावियोच्ये पारचिका

प्रवावियोंने कॉर्ड शिखोर्नके पास भी शामिका गेजी है सरका बगुवाद निम्नानसार है हम पुराने मारतीय सैनिक है। हममें ४३ पंजाबी असकमान १३ सिख तथा ५४ पठान है। इस सब ब्रिटिश प्रवा है। हमें बोजर यह के समय बहाँ काया गया था।

् वर्षी परता करोड़ यात दिशा न्या है। तूर्ण गोवी सब्दे न्यूनावेडे कि देवैदर "दत्र : विक्रंग मार्टीच द्विका केम्बेर नव्यवदी" देविद कु १८५-८६ । २. यूक गोवी १९३ व्यूनावेड कि हेदिर "मार्चेनस्य कन्यसुकडी" वृद्ध, १८४-८५ ।

वब हम विश्वच वाधिकार्में बावे हमारे विकास्थिति कहा या कि कड़ाईके बाद बाप सीम ट्रान्सवाकर्में चाहे जिस हिस्सेमें यह सकेंग्रे ।

हमर्में ने कुछ छोग विकालको चेदाई, तीरा-मृहिम बौर दूसरी कहाइनोंमें बिटिस सरकारकी बारत कड़ है।

हमाँ म बहुत स्रोग एतियाई कातृत सम्बन्धी सवादि कारण अभी वेकार है। हुछ सोगोंको पंजीकृत म होनेके कारण नौकरीमें बन्नास्त हाना पड़ा है। हुछ होमसा यह कहा गया है कि नमें कातृतक अस्तात पंजीकृत हा जावा तो नौकरी मिक्सी।

किन्तु हुनारी नाज गयमें एधियाई वानूनके सामन सुकना हमारे किए असम्मव है। क्यांकि उस तरहका अपमान हमने कभी नहीं भोगा। हम सैनिक होकर अपनी क्यांन और नहीं क्यों सेक्स

मारत सीटना अव हमारे सिए सम्मव नही है।

इसकिए बादरपूरक निवदन करने हैं कि आप दक्षिण वाफिकामें बड़ी सरकारके न्यासीके समान है अस बापको हमें मंरक्षण देना चाडिए।

इससिए हम जाना करते हैं कि बाप इमें यवासम्मव मंरलच प्रदान करेंने।

चीनीकी मृत्यपर झीक सभा [बुभवार]

एक पीनीने जात्मवाद विद्या था। उसकी स्मृतिमें चीती सबने जात (जुनवारको) एक गया की भी। इस स्माको बेबनवाकेक मनम चीनियोंके प्रति सब्दिया का विद्या रहा है। इस स्माको बेबनवाकेक मनम चीनियोंके प्रति स्मृतिया जामे विना रह ही पूर्व भिन्नों हे तस स्माक्त की। बीचमें बरना तंत्रवाक व्यापक कह व । सस्याप पृत्रविद्या प्रति की पर चीनियोंक स्मृति की स्मृति की स्मृति हो स्म

#### विद्येरियामें मास्पीद

भी हाजी इचाहीम एक गहर है। उन्हें एक पठात भी बगुतवानिने मारा था। उस पठातरर मुस्त्या पढ़ छूद है। उसकी पूरी लबर जमी गही मिली है। विचार यह पढ़ता है कि पंजीयन पर छेता है। उसकी पूरी लबर जमी गही मिली है। विचार यह पढ़ता है कि पंजीयन पर छेता है के पर पर साम प्रत्या है। इस इस हाजी स्वाधित उस पढ़ा है। इस इस हाजी पत्रा पत्र पहुं है। वालानिने पूर्वे मिली है पर उसर माना पत्र प्रत्या कि स्वाधा वहुं है। वीड रूपी गई मी वर्षों है भी प्रत्या तक इस ही वी कि समा उन्हें भी बमला लाइ है। वीड रूपी गई मी व्यवस्था है। वीप प्रत्या के प्रत्या है। वीप पर समानत पत्र प्री कि समा उन्हें भी बमली है। वीड प्रमाण किया है और बहु रहम उसन व स्र रहे है।

सबिक पारतीय मुस्किम सीगर्क कथ्यवर्क नाम इस सब्गननने निम्मतिबिक पर्ने भेना है मेरा संसम्बद्धावाई कानुमकी कोर सापका प्यान सीपता है। संस्मानने प्रातीन मृग्वमानींकों नो पत्र तिकता है उसे साप नागर्त ही होंचे। हमने प्रातकी विस्तीनें उत्तरे विना सनी प्रकारके संगठनीके सामने क्याने फरियाद पेप की है। इस विस्तिनें मत्येद नहीं है। इससे हम चाहते हैं कि इस सम्बन्धमें सभी संगठनोंकों बोरते। एक इसरेस पुकार की नाये। इससिए गेरा संजुमन नामा करता है कि सबिक भारत मुस्मिन सीग इस प्रकल्यों जानक अस्तिनी।

## गोर्थेक शिव्रमण्डस्थ्य क्या हुआ !

हुछ गीरे एरकारके पांध क्रिक्टमण्डक के बाना चाहते ने यह बनर में दे चुका हूँ। क्रिक्ट मण्डक बमी तक गता गहीं दखी हुक बावतीय नवीर हो गये हूँ। मुझे कहना चाहिए कि यह भवीरता भीरताका करान है। पिट्नमण्डक बाये दो पांचा दोर पांचा दे तह यह दे दो बचनी हिम्मतपर निर्में दें। इतनेपर भी भीरवर्गको हिम्मत देनेके किए में बनर देता हूँ कि पिट्ममण्डको मिट्ट तैयारी हो गही है। वह केचक यह देवनेके किए बातुर है कि हमर्मे कितान गती है। दिख्यमण्डे पहले यह मासून हो बानेकी सम्मानना नहीं है। इसिस्ट बिट्ट मण्डक नहीं यम। फिर भी वो कोन बाहरकी मण्डके बक्यर ही टिके हुए हैं वे मेरि निरास हों वो बाहचनी मही।

### एक धरनेहारका भामका

### वैज्ञाचिवीकी व्याचिका

पर्यापियोंने कोई नेक्सोनीके पान जो याचिका जेजी है उसका अनुवार निम्नानुगार है हम पुगाने भारतीय सैनिक है। हमर्चे ४३ पंजाबी सुमलमान ११ निग तथा ५४ पडान है। हम गव विटिश त्रजा हैं। हमें बोजर मुखके समय यहाँ कामा पया गा।

र वर्षी परता सर्वाय मात्र दिया कहा है । कुछ अंग्रेज़ी वस्त्रे अनुसरके किर देविन "पन्न। स्वित्र सर्वाय सुनित्र क्षेत्रके सम्बद्धकों " देवित वृक्ष कृत्य-द्य ।

मुख भंदेशी पश्च अनुसारके कि केलि "सर्वशन्त अध्यापुरूको" एक ३८४-८५ ।

चव हम विक्रण आधिकार्ने आये हगारे जीवनारियोंने वहा वा कि सदाहिक बाद भाग कोग ट्रान्सवाकर्मे वाहे जिस हिस्सेर्ने यह सर्वेते ।

हमर्ने से कुछ कोग विकासकी वहाई, वीरा-मृहिम और बूसरी सहाइयोंने बिटिस सरकारकी जोरने सबे हैं।

हममें न बहुत कोन एतियाई कानून सम्बन्धी कहाईके कारण अभी नेकार है। इस भौगोको पंजीकृत न होनके कारण नीकरीत बरकास्त होना पड़ा है। कुछ भोगींत यह कहा पया है कि नय काननके अन्तर्गत पंजीकृत हो बाबो तो नौकरी मिस्मी।

किन्तु हमारी मञ्ज रायमें एधियाई कानुनके सामने झुकना हमारे किए असम्मव है। क्योंकि उस तरहका अपमान हमने कभी नहीं मोगा। हम सैनिक होकर अपनी दिवस और प्रजी क्यों सेंबाय ?

भारत सीटना सब हमारे किए सम्मन नहीं है।

इसकिए श्रावरपुरक निवंदन करते हैं कि जाप विश्वच जाकिकार्ने जड़ी सरकारके स्वासीके समान है जल आपको हुनें सरकाण देना चाहिए।

इसमिए हम जासा करते हैं कि बाप इसें यवासम्भव संरक्षण प्रदान करेंगे।

चीनीकी मस्यपर जीक सभा विश्वार

पानाका अनुसुष्य स्माक वर्षन विश्व विद्या है । विद्या कि स्वान कि स्वन कि स्वान कि स्वन कि स्वान कि स्

#### विद्योरियार्थं मारपीट

भी हाजी इवाहील एक नहार है। उन्हें एक पठान भी बनुतन्तरिने आरा था। उस पठानपर
पैराना चल पहा है। उनकी पूरी जबर जमी नहीं मिली है। दिलाई यह पहना है कि पनीयन
पर तेने और पपन दोहनके कारण बनुतन्तिनों हाजी इवाहीसकी कहती मारी। इसस हाजी
पर्मालने उसे प्राप्त है क्या और वह उसपर चल बैठा। बनुतन्तान कुटनक किए उसका गार्नी पिता बनुतनानकी जातान पहले हैं और रानी गई भी स्थानि भी पेनत सहर
पै मैं कि उसने उनहें भी बमकी यी भी। विन्यु जाना मुक्यमा हो जानपर जमानत ५ पीर
पी पी कि उसने उनहें भी बमकी यी भी। विन्यु जाना मुक्यमा हो जानपर जमानत ५ पीर
पर्मालने पर्मालने जमानकी जमानी किया है और नह एकम उमन है
पी है। अधिसन्दर्भ जमुतन्तिनको > पीट पुनीना किया है और नह एकम उमन है

### मविकास हैसाईका पत्र

प्रिक्षेत्रियां मुख्य भरतवार थी प्रतिकाल वेसार्की सकवारोंको पत्र सिखा है कि वरण वेनेवाके मारपीर विसक्त नहीं करते म वक-प्रयोग करते हैं। वे बहुत ही धीर और प्रेमसे कानुन्ती बार्येकियां समझते है तथा उससे होलवाकी वहचनीका वयान करते हैं।

विजयातीस 1

इंडियन जोविनियम ६ -११-१९ ७

३०४ भाषण चीनी संघर्में

[कोहानिसवर्ष नवस्वर २७ १९ ७]

प्रश्नोंने कहा कि ऐके सबसापर इस स्विनियनपर विचार करना वर्गस्थादताका रूपों कीत स्वास है। याजु दुविस सम्बन्धार एक ब्याहरण उपिस्ता कर दिया है, मुले उसका स्नुदार करना हो है। याजु दुविस सम्बन्धार कि स्वित उपिस्ता कर दिया है, मुले उसका स्नुदार करना हो है। स्वास होता हो से स्वीस करने हमा स्वित सम्बन्धार कि स्वास है। संने प्राप्य यह आसे चुना है कि सीनी स्नोप साम यह आसे चुना है कि सीनी सोग मानक-वीवनकी वैश्वी क्या नहीं करने सीनी कि सम्बन्धार के सी-मुख देश पूर्ण है हर हो गया है। स्वास अपराक्ष्म में से सी-मुख देश पहुरी हर हो गया है। स्वास अपराक्ष्म में से सी-मुख देश पहुरी हर हो गया है। स्वास क्षार का प्रवित साम करने हैं। मान हिमा है को से वही पीर पहुरी करना है कि सी पहुरी हर उपराक्ष मान करने सी साम हिमा है को है को से वही पीर पहुरी हर पहुरी है कहा है कि सी है। सेने सी-मुख सी-मुख है सी सी-मुख सी-मुख है। सी-मुख सी-

८ अमेनि अंधारोंडो वधिवर्ष बागून संबोधन अधिनक्तंत्र कोई वानेडा विरोध क्रफेड किय श्रीसाविध

শ্বিকাশা।

१ बाग कार्य नामक यह पोर्निने पंत्रीकरोड समाने शुक्रोंने बीक्सके व्यवसायका व्यक्तिय करके मार्ग-इस्य कर की थी। व्यक्ती प्रतियोग यह समा हुई। बीली श्रीवाह वायका जी स्थितने प्रयोगीको का स्पर्य-सायक केरेड क्या पार्गीक दिया था।

मसीबतने हमें इस संघर्षमें अजीव हम-बिस्तर बना दिया है। यह सर्ववा सत्य है कि इस रिविदिक्षे बावजूब ब्रिटिस भारतीय अब भी किसी-न-किसी प्रकार ब्रिटिस प्रजावासी भावना-से विपक्ष हुँ और जनता निवार है कि किसी-न-किसी तिन के इस स्वीक्षको फलीमूत करनें समर्व हो सार्यके। कहांतक इस बातका सम्बन्ध है चीती संवर्ध क्रिटिश भारतीय संवर्धक समय हा जायन। कहतिक इस कातका सम्बन्ध होना सक्व क्षिटियाँ भारतीय सम्पर्ध निम है परमु कहतिक इस काले कानुकले परिचार्यों सामान स्थानी सीमा विदिश्त नाम्मीयोंके सेवर्ष क्वार ही है जीर जूँकि यह कानुक बोनोंकी समान क्यारी पीसता है इसीक्य सेनों पत्तत कड़ प्हें है। यदि एसियार्ड अधिनियमके पर क्रिये जानके बारेंगे कोई अधिक्य सुंग जाये तो मेरी रायमें इसके वी ज्वाहरण विये जा सकते हैं। यहरूककी वृद्धिते निरम्प हैंग काये तो मेरी रायमें इसके वी ज्वाहरण विये जा सकते हैं। यहरूककी वृद्धिते निरम्प हैंग कुना है बाप बोनी जोटालोंके एक बेशनाईकी मृत्यू। आपके बेशनाईनी मित्रे स्था पत्ती वयस्ता वा जसके किए आस्प-कविवान किया है। यह विद्यानेका एक सुद्र प्रयत्न किया गया है कि उस भारमीने सन्य कारजेंसि सपनी जान वी। परान्तु यह स्पष्ट सध्य है कि उस जारमीने इत काले लुद्र एलियाई अधिनियमके कारण अपने प्राय दिये। दूसरा उदाहरण जिसका २२ ठाल भूत राग्याह आधानयमक कारण अयन प्राप्त विद्या हुसरा वराहरूप अस्तर । जन्दीनि उनके किया स्वयं (बक्ताके) अपने वैद्यानादार्थेण से एकका वा। [जन्दीने कहा] एक एसे आदमीको को लि पूचलाया निर्दोय चा और अपना विकल अपनी सक्तक अनुसार वर्षोत्तम इंगमें वितानका प्रयक्त कर रहा चा लचा अपने देशवासियोंकी आम्यासिक आवस्य क्यानोंकी दूर्ति कर रहा वा जेल भवा गया और वह आज भी साम इसी एमियाई असि नियमके कारण बोहानिसवर्यन अवहेसित है। सब तरहके अधियोग उसके विषय समाये गये है भी उन राजाहितमाक अनियोजीक किए राज्यान भी सबूत नहीं है। ये नेवक इतना ही कह चच्छा हूँ कि चौनी और विदिश्न भारतीय सदि वे अपने प्रति ईमानदार है अपने वैद वध्या है कि चाना स्थार बाहरा भारताय चान व स्वप्त अस्य क्यानशर ह जरूर कर ज्योतरीके प्रति ईमानदार है और जपने सम्मानको स्थ्य सारी चीजति भूस्यकान समप्तते है है, वे उस स्वितिययको को सभी ही उनपर इतनी क्यादसी वर चुका है, वसी तिर नहीं मुद्दा सकते। यह संपर्य एक नितक और पालिक संघर्ष है। बन्होंने बोताबॉकी स्मरन क्लिया कि कराचार सपना पारिसोयिक स्वयं है और कहा कि यदि यह यूरोपीयों और एप्रियासीके <sup>बरस्पर-विदीमी</sup> अधिकारोंका प्रान होता तो सरकारने को यस अक्तियार किया है वह मे हैंक्स तकता था। परन्तु मूजे विश्वास है कि यह पुरोपीयों और विश्वयाद्वयोंके बीचका संघर्ष चित्तिविक स्वयं है।

[बंदजीस]

इंडियन औषिनियम ७-१२-१९ ३

रे. नदी राजकुरत वर्ण्याम् लावर है। विंदर "राजकुण्य वर्ण्याच्या सुद्धारा " वृष्ट वृषद् अर् ।

## ३०५ हम विरोध क्यों करते हैं

पिछके पन्द्रह महीनोमें मुस्किससे ऐसा कोई सप्ताइ गुजरा होगा जब इन पृथ्ठीमें एसियाई कारून समोमन अविनियमक निरुत कोई वस्तव्य प्रकाशित न हुआ हो। बीर तब भी इस तस्परी इनकार मही किया जा सकता कि अधिकास यहातीय तथा अनुक भारतीय भी यह नहीं बड़ा सकेंने कि महत्र पंत्रीमन कानुनका इतना तीत तथा सतत निरीय नयों दिया जाना चाहिए। कुछ मौबोका कहना है कि विधिनियम इसकिए वापत्तिजनक है कि उसके बनुसार एशिजाइमी नौर तनके बाठ सामसे अपरको साम्बास बच्चोंको अपनी सँगुक्तियोके निधान देन पढ़ते हैं। अब कि कुछ बन्य सीपोंकी बापित इस बातपर बाबारित है कि यह एशियाइयोंको परेक्षान करनके मसीम अधिकार दे देता है। इस इस आपशियोंका महत्त्व कप नहीं बाँदते केकिन हमकी वह स्थीतार कानमें तनिक भी सकीच नहीं है कि अपने-आपमें य आपतियाँ नगण्य है जीर कनसे कम उस बिक्शनक योग्य तो गही ही हैं विसकी मारतीयोंने धपथ की है ।

तब यह औ-तोड़ संबर्ग किसकिए ? इसका उत्तर यह है कि यदि इस अवितियमको उन घटनाओं के सन्दर्भमें पड़ा जाने जो इसके पुत्र वटित हुई नीर निन्होंने इसको जस्म दिया सी कात होया कि मह एक येखा कानून है जो भारतीयोंको बादमी मानता हो नहीं है जब कि भारतीय भी जीवतकी सभी सारमन बार्सोंने उतन ही सम्ब होनेका बाबा करते है जितन कि स्वर्ग कानून-निर्माता । भइ अविनियम एक और तो द्वान्यवाख-सरकारको यह अविकार देता है कि यह मारतियोंके साम जनके विचारों और माननाजींकी कोई परवाह किये विना जैसा बाहे पैसा बरदाब कर सकती है। इसरी और लंग्कार इस बातस नकर बाती है कि उस ऐसा कोई सहज विविद्यार प्राप्त है। विशेषकर जम बसामें कव कि उसके किया-ककारोंका सम्बन्ध वैद्यानिक स्वतन्त्रताको कम करने कववा उसपर आवाद करनस हो।

यदि हमसे यह बनानको कहा जाये कि सरकारका एगा कोई मन्तुक्य या दावा अविनियमकी दिन बार्सस प्रकट होता है तो जपनेको मानुकताक आरोपका मानी बनाय जिला किसी एक विद्याप कारापर भेगूनी रलता धायव मुस्किक होगा। जिम प्रकार यह बताना सम्बद मुद्री है कि अफीमके किम लाख कलमें निप हैं उसी प्रकार, सायव वह बताना भी असरमव है कि व्यविनियममें यह किए कहाँ स्थाप्त है। फिल्मू किसी भी बारमाभिशानी एशियाईके किए पुराका-पूरा अधिनियम निजन्तिह निपस गरी हजा है और उत्पर बनाई हुई छोटी-छोटी बार्लीकी एक माथ मिलाकर देसनमे यह तथ्य विलङ्ग नाए ही जाता है। इस स्थितियसक सामान्य प्रधानको नेन्छ बन्धन निया जा शहता है, उमै चल्यामें व्यक्त शही किया जा सकता जौर इसीकिए जनताने जिस अयकर सामशका जनवाने ही जिल्हु सम्बन्ध नदा अनुवन जिसा उमकी प्रकट करनेके किए ग्रतीकॉका अपनीय किया है। इस अधिनियमक प्रमातनक किए किने गये प्रयत्नोंके निक्तिनेतें भौ-पूछ परित हुना - उत्तहरणार्व करीम बमासपुर व्यर्क ही मुक्तमा अभागा प्राविधीशी गुष्त जीव करना भारतीय पुत्रारीके मुक्तमने बॉका हैनेबास रहरयोद्द्यारत - वह भारतीय जनता हारा वपनाय गय वृष्टिकोचको धर्यहर रूपन वृष्ट क्याना है और उमें सर्वेदा अधिन ठारणना है।

अपर हमने वो कुछ कहा है उसके बाद यह दिखाना धायद अनावस्मक है कि इसमें मामिक आगत्ति कही है कियु एसकी अविक मार्रीकीश बीच करना धनमदा आदरपढ़ है क्योंक सद्भाव रहनवाले मिन्नीने भी यह प्रस्त किया है। उच्चतम दृष्टिकीचले एसकते हुए इन उस कारण रखीमस काम नहीं संग वो कुछ मुस्कमानों उच्चा बच्च युक्ट प्रवावनोंके बीच किया मानेशके मनमाने और होपजनक पोदमावके क्यार्थ हमें प्रान्त है किन्दू हुम धर्मारमा पुरुषोंके सामने बच्ची पक्षीक एक सीपे-धादे प्रकार कमार्थे रखेंगे यदि यह सब हो कि मार्गीय सोम सुद्ध बच्ची करने पह सामने है कि बालियाम उनको पोस्पहीन बनाता है उनको मिएता है उनको प्राप्त साम सामने पदा वे सा वो मनुत्याचे दबसे कम है वे कमी परमारमाने पूना कर सकते हैं। क्या वे मनुत्य को कानुत-विकोपके मतक परिवार्गोंको बच्ची उस्क वाति हुए मी उद मान स्वाचेपदा उच्च सामार्थिक स्वृद्धिक बृह्म उद्देश्योंक स्वीकार कर सते हैं कमी परमारमानी सेवा कर सकते हैं।

इस दृष्टिसे पंजनेपर यह साथ हा आता है कि यह संवर्ध अवयिक महत्त्वपूर्ण है। मूर्झ-गर कारगी भिनको बाग ठीरपर कोई खास बहुबुर नहीं समझ बाता अपनेसे अविक पिन्धामी और असीम सत्ता-सरकार परकारके विषक सर्व कर रहे हैं। समझ काममाव हैं। समझे हैं? हम जोर देकर कहते हैं "हां — वस्त्र के वें बेसा सवतक करते जाय हैं विभिन्न परिधानके अनुपातर ही महान अस्त्रित करनेको इच्चूक और प्रस्तुत हों।

[बग्रेबीसे ]

इंडियन जीपिनियन ३०-११-१९ ७

## ३०६ हम कानूनके विचद्ध क्यों हैं?

सेंग प्राप्तके उत्तरासे बाज बायह महीतींते कुक-न-कुछ विश्वा बाता यहा है। इत्या हीतपर मी हमें बर है कि लड़ाईकी बढ़ इतनी यहारी है कि हने-मिने बायतीय है। उन्ने ठीक तयहीं वानते हैं। वह आया की बा जनती है कि बन तक्ष्में खेलका प्रत्ये वा पहुँचा है। इत साम की बा जनती है कि बन तक्ष्में खेलका प्रत्ये वा पहुँचा है। इत उपमित है कि उत्तरार वरी हुई है तो मी जीत लगनग बायतीयगर हाम बातनी ही। मित बात तो हमें तक्ष्मुक बत होगा। भी कहान तमारी तीय वेच लगनग कमानिश हमि वा पाना नामें किए सी हम अपने कमानको ग्यामीयित ममाने हैं व वर्मों कहान तमाने हमें वा पाना नामें हमारी कमीतीय हमारी कमीती हमें पाना कर सामने हमारी कमीती। साम अपने तमाने हमें वा पाना हमें वहने भी। हमानित प्रत्य जान हमें वहने भी। हमानित प्रत्य जान मीत वहने पी। हमानित प्रत्य जान मीत वहने पी। हमानित प्रत्य जान सीत वहने प्रत्य प्रत्य ने प्रत्य के प्रत्य का प्रत्य जान हमें विश्व लीनने प्रत्य का प्रत्य वा प्रत्य का प्रत्य वा प्रत्य का अपने हिंगा की प्रत्य का प्

## ३०५ हम विरोभ क्यों करते हं

तम यह बी-दोड़ संबये किस्तिकर है इसका उत्तर यह है कि यदि इस अविनियमको उन पटनाबोंके सम्बयंनें पड़ा कार्य वो इसके हुए विटित हुई बीट जिन्होंने इसको बन्म दिया हो मार होंगा कि यह एक ऐसा कान्य क्षोंगे अन्य होंगे स्वय होनेका बाबा करते हैं जियने कि स्वयं मारणिय मी वीन्नक्षी सभी सारमूत कारोंने उन्तर हो सम्ब होनेका बाबा करते हैं जियने कि स्वयं कानून-निर्मात। यह अविनियम एक बोट सो दुम्स्याक-सरकारको यह अविकार देता है कि बहु मारणीयोंकी साम जनके विचारों बीट माननाबोंकी कोई परवाह किसे बिना बैदा बाहे बैचा बर्फाव कर स्वयंत्र है। हुएसी बोट सरकार इस बातसे युक्त बाती है कि उसे ऐसा कोई सहय बर्फाव कर स्वयंत्र है विदेशकर स्वयंत्र स्वयंत्र वरशे ही।

र देनिय प्रवासक्त राज्य क्षाप्तकार ।

बास्त्रकमें यह कानून एवियाई और पोरोंके बीचका युद्ध है। पोरे कहत है, इस एवियासपीको केवल यंक्के समान कपनी महा-मानूदों करवानिके किए ही रखेंगे। मारतीय क्षेप दाग्यवाकमें कानूनका विरोध करके कहते हूं सामान्य व्यवहारने वरावरोक्षाकिके कपने उद्धेने? बारवर्गे कानूनका मरामन यही है। ऐसी कहाईमें बक्बानते उनकर केकर जीतना कठिन और सरक दोनों है। कठिन स्त्रीक्ष्य कि यही प्रशिवत उत्पाति पढ़ती है। सरक हराकिए कि मनूष्य देशकी मकाईके किए, समानके कम्माकर किए कटर स्तर्शन स्वस्त मानवा

मैं बिना किसी हिस्सिक्सहरके कहूँगा कि वा मनुष्य यह प्रका करता है कि सम्मान बीर सब प्रवारते — करते सरीरते साध्यत समर्थ मोराक मुकाबकन मुद्दीनर भारतीय कैसे वैदिन उसको बुदानर पूरा मरोका नहीं है। हम कैसे मुक वार्षेये कि —

> चनन्या देमरका माट हिमद नहीं हारो समस्य के माकिक साथ रहम करनारो।

फिर, समर्व होनपर भी बड कोई बल्पाचार करता है तब क्या होता है यह हमें बताया स्था है

> कहा मनभूर चुदा में हुँ थूँ ही कहता था जासम को। समा सुक्ती पैं चड़नको तरा बुख्वार जीना है।।

इस नज़ाईमें हुनारी बीतके लिए एक ही वार्ज है जो यह कि हुनारी हिम्मत उन्की होनी काहिए। हुनारी मुझीबत उठानकी सक्तियों तकबार अक्क्सीकी नहीं बस्कि पानी की पीकार को होती बाहिए।

मुक्यादीसे 1

१६-५८। इ.स. इंक्सिन बोपिनियन ३ –११–१९ ७

## ३०७ हमारा परिशिष्ट

भी समीहित कहवारका स्वरंध कीन्तका प्रतंत्र सामा हशकिए [भारतीय राष्ट्रीय] वीहरके प्रतिनिधिकी बात चभी थी। भी समीवहीनने गुरूरी ही कानुनके खिलाफ प्रतिनिधिकी बात चभी थी। भी समीवहीनने गुरूरी ही कानुनके खिलाफ प्रतिनिधिकी मात्र किया है कि उनसे कुछ मिनोने प्राप्त कि वे स्वरंप प्रतिनिधि वर्गेने वा नहीं। भी समीवहीनन तुरूरत ही थीड़ा उठा किया। वे पह कर गये हैं कि सारतों पहला काम वे यही करेंगे। इस बार हम उनका चिन निर्माणन कर राज हैं।

भी बनीरहीनकी बायु छतीछ वर्ष है। उनके मातापिता बनीदार वं। दमीफिए उनका बालद कमदार है। के प्रशिद्ध बाटाम परिवारिक है। छन् १८८८ में पहुले-पहुन ट्रामावाक बारे तब बहुतर काशिम बनाव्हीनकी प्रतिक वेदीमें मुखीके प्रभा बहुत्त हुए। १८९५ छन्। रनके पहुन नीकरों करनेके बाद उन्होंने बरना बनायार गुरू किया। उनकी पहुंगका नाम है

सम्पूर्ण गांधी बादमब 396 दिसम्बरका सबसर हम अन्य मानते हैं। इरपौकोंको भी धन्यबाद देते 🕻। वर्षोकि इरते रह्तेपर ती देसके हितका खयाच करके उन्होंने पंजीयन करवाकर अपने नामपर बट्टा नहीं सबन दिया।

ऐसा हम किस हेत्रों किया रहे हैं ? भारतीय समाजपर ऐसा कीन-सा प्रारी काम वा पदा है ? कातृतका विरोध क्वों कर रहे है ? वब इन प्रकांकि प्रशासका विधार करें। व्युवेरे सीगोंका सवास है कि सहाई इसकिए चक रही है कि हमें वस अनुसिमोंकी निधानी देनेमें मापति है। कुछ कोगाँकी मापतिका केमल इसीमें समावेस ही जाता है कि उन्हें

नाराज वर्ग हुए नाराज्य नाराज्य जनाय द्वारा चमानव हा नाजा है। के उन्हें सा बोट हमा है कि पुनिस करनारमें बीक करे सो बोट स्वीका नाम बेना पहला है। किंदु कुछ कोपोंका नहना है कि पुनिस करनारमें बीक करेगी यह तककीकको बात है। यह भी खब है कि से सारी वार्त करनाजनक हैं। इस केंगुसियोकी निसानी केवक चोर ही बेते हैं। अपनाल करनेके हेतु पवित्र मोका नाम केनके किए कहनेपर कमरते तककारे निकल पढ़ी हैं। सदिगब समझकर पुनिसने किसीस गांव मौगा वो बपसामसे बक्ते-पूने उस मनुष्यका बूँसा पाकर पुनिसको बुक बाटमी पड़ी हैं। इतनेपर भी सर्वि कोई कर्तव्य करसे मही बरिक विनेकपूर्वक सेंगुकियोंकी नियानी वेनेके सिए कह बीर हम दें

तो उसमें विसेष हुन्स नहीं है। विस प्रकार मार्का फेरकर इंस्वर — नुराका नाम हमें मेठे हैं उसी प्रकार मुखी-सूची हम मौका नाम सेंगे। अतस्य यह कि उपर्युक्त बार्टे जपमान करनेके स्पारेष

वाविसकी नहीं है इसीकिए आपत्तिवनक है। मुक्त उनसे हमें बापित नहीं है। सभी पीके नार-ना नह २ राजान्य जानायनाक इत् गूक्त अगत हम सामात नहां है। अभी पीक समुद्रम पीकिमाके रोगी नहीं होते । परन्तु सावारनतमा बस्तिपंतर जैसे सरीरमें इस पीकारन हेत्रों तब हम मान को — उस क्रीरमें पीकिमाका रोग है। वैस पीकेपनका इकाज नहीं करेता बल्कि पीकिया रोगका इकान करेगा। त्व कानुन्म पौक्रिया कहाँ है वह देखना है। पीक्रापन देख किया । पौक्रिया तो यह है कि इस कानुनको बनाकर गोरे छोग यह बताना चाहते हैं कि एक्टिबाई कीन मनुष्य नहीं पहुं हैं स्वतन्त्र नहीं पुलाम है कोरोंकी बरावरीके नहीं उसके इसके इनके हैं उत्तरप्त की हुए हैं। वह राहुन रूपके सिए बन्ने हैं उन्हें किए राहुनेका — विरोध करनेका अविकार नहीं है वे सर्व नहीं नामर्व हैं। वैगुक्तियोंकी निश्वामी जावि छल्लाकी यह स्विति— पीक्षिया— नरुट हो रही है। कानून को-कुछ करबाना बाहता है वह बबरवस्ती करबाना बाहता है। वह ा पूर्व के हिए गाउँ हैं भीर खुरावा है। हमें भीर उद्युप्तर उद्युप्तर तथा हमारे रण्यों में भी भीर मान कर उनहें ख़्त्रीमतीय ठाउँकेत परेशान करता है और उनने दर पैसा करता है। हमारे देखने सामकों भेटें "होता बामा नह करकर नवपनते व्या देखें है वसी प्रकार उनेंद्र यहाँ भी क्यानें किए यह कारृत है। हमेंद्र भीर पूछे कि यह एक कारृत में छिए नायों

च्याना कांची हव चारे कानुकड़ी पहुनेबाका और समझनेबाका महें हो हो उसके रेगिट कहे हुए निता नहीं रहेंगे। यह मारतीमॉक्ट पानी जलार बेता है। कोर निता पानीकी तकनार कैंद्रे निकम्मी हो वाटी है कैंद्रे ही इस कानूनको स्वीकार करनेबाका मारतीम मंदनी मंत्रीचे निरुक्त खाड़ा है। सब कोई नहेता कि कांने-सब्दानी सायति क्या है? यह पुत्रकि मुख्यमार्गेसर बानू होता है बीर ईसास्मी दमा बहुदियोंको कोड़ देता है। इस बातको हम यक कोड़ वें परन्तु यह कानून यदि हमारा अपमान करलेबाका हो बीर हमें वानवरको मांति रक्तनेबाबा हो तो हम यह

है दो वह बताना कठिन हो जायेया। बतुरेके पूक देखकर कोई नहीं बता सकता कि उसमें बहुर किस अमह है। उसकी परीक्षा जैसे खानेपर होती है जसी प्रकार इस कानुनकी

सवास करते हैं कि क्या जानवर कभी जुवाको पहचानता है? नया नह वर्म समझता है?

बास्तवमें यह कानून परिवार्ध और योरोक बीचका युढ है। योरे कहते हैं. हम एरिवारपीको केवल यंगके समान वरागी गवा-मञ्जूदी करवानेके किए ही रखेंगे। भारतीय कोव दुनस्वाक्त कानूनका विरोध करके कहते हैं "हम पूर्वेंग दो स्वतंत्र मब्देंक कम्में जीर समाग्य व्यवहारों बरावरोकाकिक क्यारें पहुँचें। बास्तवमें कानूनका मस्तवन मही है। ऐसी क्यारिंग स्ववाराते टक्कर केकर बीठना कठिल और सरक दोनों हैं। कठिन स्विध्य कि मही मुसीवय उठानी पहुँची है। सरक इस्तिवय कि मनूब्य बेककी सक्याईके किए, समाजके कस्ताकके विषय कट उठानेगों सक्त मानदा है।

में विना किसी हिचकिचाहरके कहुँगा कि को मनुष्य यह प्रश्न करता है कि वसनान नीर सब प्रकारस — बनसे सारीरसे सहनसं सामये गोराक मुकाबसंग गुट्ठीभर मास्तीय कैसे वैसेंगे उसको सुदापर पूरा भरोसा नहीं है। इस कैसे मुख्य वार्येगे कि —-

> वनम्या ते मरवा माट हिंमत नहीं हारों समरव के मांकिक साव रहन करनारा।

फिर, समर्थ होनपर भी जब कोई अल्पाचार करता है तब क्या होता है यह हमें वेदाना बचा है

> कहा भनसूर कुवा में हूँ पूँदी कहता या सालम की। समा सुक्ती पै चढ़नको तेरा बुदबार भीना है।।

नवा पूजा न नक्षाका ठ० हुन्यार नाम ठूम इस स्वाहमें हुनारी बोटल किए एक ही घाउं हैं जो यह कि हमारी हिन्सद स्वच्छी होनी चाहिए। हमारी मुझीवड उठावकी सन्तिक्यी तक्षवार रूक्क्योको नहीं बस्कि पानी ची जीलाव की होनी चातिए।

[बुबचतीसे]

१९वयतास) इंक्सिन बोपिनियन ३ -११-१९ ७

## ३०७ हमारा परिक्रिप्ट

भी बनीदिन कहदारका स्वदेश मीटनेका प्रथम बाया दशकिए [प्रारतीय राष्ट्रीय] कादगढ़े प्रतिनिधिको बात वसी थी। भी अमीदिनिन गुरूने ही कानुनके निकार पुरतीन बीम बनाया था। दशकिए वस उनक स्वदेश जानकी बात हुई तब उनने कुछ निजीने दुष्ठा कि से स्वय प्रतिनिधि बनेंग या नही। श्री जमीदिनन गुण्य ही बीड़ा दठा विश्वा से दह कह कर नय है कि जारतमें गहुंगा काम से यही करेंचे। इस बार इस उनका चित्र कर्मातन कर नहे हैं।

भी बमीरहीनकी बायू छशीन वर्ष है। उनके मानापिता वर्गादार च। इनीतिए उनका बाग्य कबहार है। के प्रीवद प्रदास परिवारके हैं। वन् १८८८ में पहल्लाहर नामवास बाय यह सहमद नामिम कमरहीनकी प्रीवद वेड़ीम सुधीते ज्याने बहात हुए। १८९६ छन्न उनके यहां नीकरों करनके बाद उर्द्धान व्यवना स्थायार मुक्किया। उननी देहीका नाम है

#### शन्तर्वे गांनी नात्रयन

मुद्दम्मद हुएत कम्पती । बहुतेरे बीरोंने उन्हें भाक न बेनेका कर विकासर पंजीयन करफानेके किए प्रकोधन दिया। केविन उन्होंने अपनी एक ही टेक रखी।

[गुजरादीसे]

इंडियन बोपिनियल १ -११-१९ ७

## ३०८ जुनी कामून तथा उसके अन्तर्गत बनाये गये बिनियम

हम इस अपने नया कानून तथा उसके वास्ताय कान्ये नये विनियमीका वसेवी और गुवाराती क्यान्तर वे रहे हैं। इस गुवाराती वनुवार पहले भी वे चुके हैं!। इस बारफा बनुवार कुछ विद्यारित किया है। यब उपके साव-याज सामित क्या अव्यादेशके खाक भी विसे चा रहे हैं। इसके विचा इस अंकर्में कुएसे महत्त्वपूर्व बार्त में हैं। इस्तिए यह क्यान्ये के मारतीयको खानत पहना और समावकर एकना चाहिए। इस यह चानते हैं कि नया कानून बौर उसके विनियम ही कानूनके विरोचमें सर्वयोद्ध स्वीते हैं। इस्तिएय यह कानून तथा इसके विनियम इस पुल्तकके क्यामें मुक्तराती तथा अवेजीमें भी प्रकाशित कर रहे हैं। उसकी कोनत वे सेंट रखी गई हैं। इसे विश्वात है कि मारतामें भी बह बंक तथा इस कानूनकी पुल्लिका पर-बार्ट पुलियों।

- १ १८८५ का कानून १ निम्न परिवर्तनके धाव कायम रहेगा।
- २ एधियाई, वाती कोर्री भी मारतीय कुली अववा तुर्वीको मुक्तमान प्रजा। इसने मलापियों और विरामिटमें आये हुए चीनियोंका समावेश नहीं होता। (इसके जलावा वंजीयन अधिकारी आविकी व्यारवा थी गई है। उसे यहाँ मुझी दे रहे हैं।)
- समिकारी सारिकी स्थारना थी गई है। उसे यहाँ नहीं दे रहे है।) | हास्पनाक्षमें मैंस रूपने रहतेनाले प्रत्येक एथियाईको पंजीहरा हो जाना चाहिए। इसना
- कोई सुस्क नहीं लगवा। निन्न स्थलिन ट्रास्थवालमें वैध रुपस पहुनेवाल एसियाई माने जासेंगे।
  - (क) विस गिरियाईको अनुमतिगत कानुनके बल्लानंत बनुनाति मिली हा वधाने कि वण अनुमनिगत गोलीस अवचा नक्त बंधने प्राप्त शिक्षा वधा म हो। (मुद्दी अनुमतिगतीका समावेग इसमें नहीं होता।)
  - (स) प्रयोक प्रशिवादि को १९ २ के सई महीनेको ३१ वी सारीलका शास्त्रवासमें यहा हो।
  - (ग) बांद २क न महीनेकी वद थी नारीगर के परचात् ट्रान्सवासन बन्मा हो।
- प्रतांत गरिकार जी दम कानुकर अवनंत्र आतीता तारीमको त्राम्यवालमें मोतुद हो ज्यानिका मंदिर हागा निविद्य को वर्ग नारीमध्य एक्ट निवर्तित स्वात्तर निवर्तित कानुकर निवर्तित कानुकर निवर्तिक ज्यानिक निवर्तिक निवर्ति

र रेपिर "मद्य गुरी बागून" इत १९-२५ तथा "श्रूमी फानून" वृत्र छन्द ।

मन्तवत नया पंजीयनपत्र म किया हो तो पंजीयनके क्षिए अपना आवेदनपत्र प्रकिट्ट होनेक बाठ दिलके बल्लर श्रेव दे। परस्तु

- (क) इस भाराक अनुसार आठ वर्षसे कम उन्नक बासकक किए आवेदन करना बावस्यक मुद्री है।
- (च) बाठ वपस सोखह वर्ष तक के वासकके लिए उसका बनिमावक पंजीपनका भावेन्त्रक है। बीट अपर वैद्या आवेदक्षण न दिया गया हो तो सांकह वर्षकी भाव होनेके बाद वासक स्वयं है।
- ५ पंत्रीयक वैश्व त्र्युते त्र्युतेवाक्के एधियाईके बावेबनपर व्यान वेगा। पंत्रीयक उपर्युक्त एथियाईको तका विके वह मान्य करे एके एधियाईको पंत्रीयनपत्र वे।

भी प्रियार्ड काठ वर्षते नम आयुक्त किसी वास्त्रकता समिमायक हो उसे अपना मानेवनपत्र प्रते समय कानुनके अनुसार पंत्रीयन समिवारिको उस बास्त्रका वास्त्रका मानेवन स्वीहर किया यमा दो उसके पर्तीयपत्रपत्र कह विकरण और हिल्मा किसा विकास समितार पत्र विकरण और हिल्मा किसा विकास वास्त्री। किर, उस बास्त्रको आठ पर्पत्री उस हो जानपर एक वर्षके जन्मर पर्विहत करनके किए वह अपन विकास मानाविद्यक प्रारण्य वृद्धा अपनी वैशा स्वामार्थिक प्रारण्य वृद्धा अपनी विश्व स्वामार्थिक प्रारण्य स्वामार्थ स्वाम्य स्वामार्थ स

ट्रान्यतसम् जन्म हुए बातस्था एरियाई विस्थायक बातस्यकी बाठ वर्षकी आयु होनपर एक वर्षके जन्म उस पंजीकृत करनक तिस्य कर्यों है।

- (क) यदि समिमावक उक्त प्रकारस सावेग्न न दे तो पंत्रीयन समिकारी या स्यायाचीत को समय निर्देश करे उस नमय समिमावक सर्वी दे।
- ल्यापाणीय जो छमय निम्मण कर उन नयस आध्यावण वाजी है।

  (न) मेरि सिम्मावक सावेदन न दे अवदा आवदन दिया पास हो दिन्तु अस्तीहरू
  हो नया हो तो १६ वर्षकी आधु हो जानपर वह बायक स्वय एक छातक अन्दर सावेदन करे। विश्व व्याचानीयके पाछ ऐसा जावरनपर पर्नृत वह चन जावेदनके नाथ छानी कायन पंत्रीयकको भेन वै और यर्ग पंत्रीयक छोड़ नमम दा जावेदकको प्रतियन्त्रन वै थे।
- भिष्मापकने उपर्युक्त प्रशास्त्रे बात वर्षक बात्रका नाम और हृतिया यह न कराया है और बाद क्षेत्रे बाद बात्रका पत्रीयन्त्रक म निया हो तो १६ घरती उस ना मानगर बात्रक स्वय एक महीतके जन्मर बावरण करे। और पंत्रीयको अधित मन्य हो तो वह उनका पंत्रीयण कर है।

### समर्थ बांची वाकमव

८. इस कानूनके बनुसार यदि कोई स्थवित वपने या वासकके पंजीयनके सिए उपर्मुका बंगसे आवेदन मुद्दी देगा तो असपर १ पींड तक अपूर्णना होना और जुर्माना न देनेपर उस दीत महीने तक की कड़ी या धादी चैदकी सवा दी जामेगी।

Y٦

۲

का भी व्यक्ति ऐसे किसी सोसह वर्षसे कम बागुवासे एसियाईको हान्सवासर्गे सायया को यहाँका बैंव निवासी त हो और को व्यक्ति उस सहकेको तौकर रहेगा के धानों अपराक्षी समझे जार्वेंगे और उन्हें उपर्यक्त प्रकारसे सवा की जामेगी नीर ऐसे व्यक्ति पृक्तिमाई हुए तो उनका पत्रीयन चारित कर दिया नामेगा और छग्हें टात्सवास स्राट देनेका सावेस दिया वायेगा । यदि वे टान्सवास नही कोईंग तो उन्हें कारतके महाविक जर्माने या असकी सवा वी जायेगी और वान्ति-राता अस्मावेसके क्षाच्या ६. ७ और ८ उसपर आग होंगे।

धोकह वर्षेष्ठे ज्याचा उल्लब्सका को भी एथियाई उपनिवेश सचिव हाए निरिचत की यह अवधिके परवात टान्सवासमं विना पत्रीयनके पाया बायेना उसे ट्रान्सवास छोडतेका बावेस विवा कार्यमा और यदि यह दान्सवास नहीं छोडेमा हो उसे चुर्नाने सम्बा भेरकी सवा होता।

उपर्युक्त प्रकारसे पंजीयनरहित एसियाई पंजीयनका बाबेदन न देनेका त्यासासमको सन्तोपप्रद कारण बतायेगा हो असे न्यायाधीय बायेदन करनेके किए मोइक्त दे सकता है। भीर तस अविवर्गे विक वह पनीयन न कराये दो उसे फिर टान्सवाह कोकने मा समा मोवनेका कार्बेस किया आवेगा।

८. सोबह वर्षकी कार्यनाका जो-कोई दश्चिवाई ट्रान्सनाकमें प्रवेध करेगा अवदा रहता होना एसे कोई भी पुलिस का उपनिवेध-समित हारा बाहिय्ट व्यक्ति प्रजीवनपत्र विधानेके किए कह सकेगा और इस कानुनकी भाराओंके अनुसार निर्वारित विवरण तथा हिल्या गीय चकेगा।

सीलह वर्पते कम उछवाले एशिवाईका विभावक उस बायकका पंजीयनपत्र दिसाने भीर निवरण तथा हकिया प्रस्तुत करनेके किए उपर्युक्त प्रकारसे बाध्य है। जिस स्पन्तिक पास इस कालनके अनुसार प्राप्त किया हमा क्या पंजीवन-पत्र होयां उसे ताम्सभाकम रहते और प्रवेश करनका इक है। किला विसे सास्ति-रक्षा कमादेशके

बारह १ के अन्तर्गत हुनम मिका हो उसे यह इक नहीं है। जिस क्यक्तिको किसी बुसरे व्यक्तिका पंजीयगण जनका मियादी जनुमतिएन मिके उमै सारे बस्तावेज सरकास पंजीयकके पास मेज केन जाहिए। यदि बहु मही मेजेगा \* \* दो उसको ५ पाँड तक कर्मानेको अनवा एक महीनेकी कड़ी वा सादी चैडकी सवा

श्रीकायेगी। १२ जिस अमिनका एंजीबनएक को जाने उसे तुरुत नवे पंजीबनपत्रके किए अर्जी देनी चाहिए। उस अर्जीमें कानूनके मुताबिक सारा विवरण दिया जाने और उत्तपर पाँच

पंजीबनपर में विकास सबा मांगी हुई हकीरत व इक्तिया न दे है।

मिलियके टिक्ट समाये बायें। मबट में निर्वारित की गई शारीखके पश्चात् किसी भी पश्चिमाईको शाबस्य गा 13 नगरपाबिका कानुमके अनुसार तबनक परवाना नहीं विमा जायेना जबतक वह अपना

- ¥ किसी मी एखियाईकी जायुका प्रक्त खड़ा होनेपर गर्व वह प्रमानकि साथ और कोई बाय सिक्ट न कर सके दो पंजीयक द्वारा निश्चित की हुई बाय ही सही मानी षामेगी।
- 🦴 इस कानुनके अन्तर्गत को इसफनामा बना पहला उसपर टिकटकी व्यवस्यकता नहीं है। ५ जो स्पष्टि प्रजीयन प्रमाणपत्रके सम्बन्धमें कछ बोका देगा अणवा प्रठ बोसंगा अवना इसरे व्यक्तिको अठ बोकनक किए प्रांत्साहन देगा या सहायता करेमा अवना बासी पंजीयनपत्र काममें सायेगा अवका वैसा पंजीयनपत्र इसरोंकी काममें सानके लिए देगा उसपर ५ पीड एक वर्माना होगा अथवा दा वर्ग एक की कडी या सादी कैंदकी सजा होती।
  - ज्यितिके सिक्ष वयनी इच्छानुसार किसी सी एधियाईको मुद्दी अनुसतिपत्र द पक्ते हैं। उस अनुमतिपत्रका अविधि समाप्त 🙌 चानपर वह व्यक्ति विना सनुमति पनका माना जायेगा। फिर उसे विरफ्तार किया जा सकता है इसपर सान्ति रहा। कम्मादेशक इन्ड ७ ८ और ९ सागू होंसे और उस कानूनकी रूपे उसे उपनिवेश कोड़नेका हुक्स हो गया है ऐसा मातकर सवा दी बायेवी। बाबदक एसे बिदने भी बनमितियम दिये जा बके है उन शबपर यह कानन कान समक्षा आयेगा। नियादी नतुमितिपनवालको सरावको छट मिल सकती है। अकावा इसके विन एपियाइमीपर पह कानून काम नही होता उन्हें भी उपनिवेध-संविद शरावकी छट दे सकते है।
- र्दे पर्वर निम्न लिखित आयोके किए नियम बना सकते हैं (१) प्रवीयनपत्र किस प्रकारका रक्ता जाये।
- (२) पनीयनपत्रके लिए बार्नी फिस प्रकार की जाये किस क्यम की जाये ससमें वी बानेवासी हकीवर क्या हो हकियामें क्या-क्या किया वाये।
  - (३) पत्रीयत-प्रमाणपण किस प्रकारका क्रिया आये।
  - माठ वर्णसे कम बायवाके वासकता अभिभावक वह एसिमाई विससे खरह ९के बनुसार पंजीवनपत्र गाँगा जाये खोसे हुए पंजीयनपत्रकी प्रतिनिधि गाँगनवाना एधियाई तमा व्यापारिक परवालके किए अर्जी बेनेवाका कोई मी एसियाई क्या-क्या इकीकर्ते और कील-कीलसा हरिया दे।
  - (५) सम्ब १७ के अनुसार किस प्रकार अनुमतिपत्र विद्या जाये।
  - भग्येक एडियाई सबचा एशियाईक अभिमानकपर यदि वह अपने किए ऊपर निविद्ध
- भी गई बार्स तभी करता और यदि इसके किए कोई अन्य सना निर्वारित नारी की नेर्दे हैं १ पीड तक जुर्माना किया बायेगा अववा उसे दीन महीने तक का संपरिश्रम भी सादा काराकास किया जायगा। चीनिवाँसे सम्बन्धित नीकरीका कानृत [धाम बागात कम्पावेस्त] एशियाइयॉपर कान
- नहीं होया। १९ १८८५ के कानुनकी सारीकस पहले यदि किसी एसियाईन अपने नामपर अमीन करीही.
  - होनी यो उसके उत्तराधिकारीको वह बसीन पानका व्यवकार होता। <sup>२२</sup> नवतक सम्राट स्वीकृति न वें और वह स्वीहति यजन में प्रकाशित न हो जाय वंबतक यह कानज अमृत नहीं आयेगार्में।

- नपै कानुनमें उद्धिसित १९०३ के छान्ति-एहा अध्यादेशके कुछ सण्ड भो स्विक्त पंजीवन म हानेके कारण गिरफ्तार किया जावना उसे सीचे मजिस्ट्रेटके पास है जाया जाये । और यदि वह व्यक्ति उपनिवेशमें रहनका अपना हक सावित न कर सक तो उसे मिनस्ट अपनी भवीके मुताबिक निष्कित अवधिके भौतर उपनिवेश काइनेका नोटिस वे । परन्तु यदि बहु व्यक्ति यह बता सके कि उसके पास अनुमतिपन है किन्तु उसे प्रस्तुत नहीं कर सकता अववायह बता सके कि वह उस वर्षका व्यक्ति है विसे अनुमतिपन रसनेकी सावस्थकता नहीं है, तो बादमें अधिक प्रमान पेस करनेक किए मजिस्ट्रेट उसकी जमानत कंकर उसे छोड़ सकता है। यदि वह जमानतकी घर्ते वोह
- हो जमानतपत्रके मृताबिक उसका पैशा बस्त कर छिदा बायेगा। ७ जिस व्यक्तिको उपनिवेश कोक्नेका हुनम त्या क्या हो पर उसन उपनिवेश नहीं कोड़ा हो तो उसे तथा जिस व्यक्तिने उसकी जमानत की हो और जमानतकी पर्व उपर्यस्त बाराके अनुसार इट गई हो तो उसे भी विना बार्रटके निरफ्तार किया जा सकता है। गनाह सावित होनपर मजिस्ट्रेट उन्हें कमसे-कम एक महीने और अभिक्षे अविक ६ महीनेकी सक्त जबना सादी केंदकी सवा वे सकता है। साम ही वह उसे ५ नीड जुमीना कर सकता है। तथा जुमीना न देनपर ६ महीने तक की अतिरिक्त कैरकी धना दे धकता है।
  - ८. वपर्युक्त पाराक मुताबिक जेलकी सवा जोगकर क्टनेपर यदि कोई व्यक्ति ( उपनिवेस-समिन्दे विवित् नामा किये विका दिपनिवेखने ७ दिनसं अधिक रहेगा तो उत्पर फिरम मुक्तमा चलाया जायेगा और उसे कमसे-कम ६ महीने और अधिकते-अधिक १२ महीनेकी जलकी सबा देने अवना ५ थीड तक जुर्माना करन और यदि नहें न दे तो अविरिक्त ६ नहीन तक की चेलकी तथा देनेका मनिस्टेटको अभिकार है।
  - ु वो व्यक्ति
    - (१) भूठे तरीकेसे जनुमतिगत संया अथवा दूसरेको संनेमें मदद करणा
    - (२) और मुठे बंगस किये हुए अनुमनिपत्रका उपयोग करेगा अवना बुसरेसे करवामग (६) अवदा सुठे इंग्स मिले हुए अनुमनियमके सहारे, अवदा का अनुमतियम बाकापंग्र
    - नहीं मिला हो उसके सहारे वास्पित होता. जबदा दासिल करानका प्रयान करेगा उम मनुष्पको ५ भींड तक का जुमीना होगा जनवा २ वर्ष तक की जैसकी मबा ही जायगी वा दोनों शत्राएँ धिकेंगी।
  - कर शाजिक कारकोंने सेपिटनस्ट गर्करको सम्लोपजनक बदन इन बानका विस्ताम ही वायेना कि असक स्पत्ति उपनिवेधमें शानित अववा मुसासनदा सन्तर पहुँबानेवाला है तब बर उस स्पत्तिको निश्चित अवविके भीतर उपनिवेश कोइनेको हबस द सरवा और माँद गृशा स्वाक्ति अवधि बीगनेपर उपनिवेसमें देगा जायमा हो जमके विषय .. ऊपर बनाये नरे राज्य ७ और ८% मुताबिक मुक्तमा चन नरना है और प्रनके मुताबिक : उम बजा मिन सरनी है।

ह के ग्रम्प मंत्रेबी शामी माध्यप्तर आहे गये हैं।

### सूनी विनियम

यह कानून एक पुस्तिकाके आकारमें प्रकाशित हुआ है। कीमत है ६ पेनी अनक्तर्व साथा पेनी।

[बुबरातीसे]

इंडियन बौचिनियन १ -११-१९ ७

## ३०९ पत्र उच्चायुक्तके मिजी सचिवको

२१-२४ कोट धन्यस नुवकक रिसक व ऍडर्सन स्ट्रीट पो कॉ बॉक्स ६५२२ कोझानिसवर्ग विसम्बर ३ १९ ७

निजी सचित्र वरमयका उच्चायुक्त बोहानिसवर्ष महोत्रय

पी बिंदि पोणकन मुझे सभी भी होस्केनका एक सन्तेष दिया है जिएमें मूल मुझाया प्रमा है कि एतियाई कानून एक्कियन विश्वयक्के सम्बन्ध से गण्डीर स्थिति वस्त्र हो वर्ष है, उक्त दिख्यमें में परास्पेटले जिबी क्यों मिलूँ बौर उनके सम्मूल बहु तर रहूँ वो मरी वननने परिवार्ष कार्त्रवर्षको साम्य हो और साम हो सरकारके मुख्य व्हेस्पकों भी पूर्व करें।

में बब बो-हुछ इहने जा जा हूँ उसकी प्रस्तावनामें यह कहना भायन अकरी नहीं है कि इस सामध्ये मुद्र जो उस जननकी जावनकाना प्रतीत हुई है उसमें मेरी एका नितान जनन देखानिसंखी स्वा कानकी है उसने है उसने हैं से हिन्दी अपने के स्वाह के स्वा

नगरान्दा उद्देश पने प्रायेक भारतीयकी जो इस उपनिवेशमें ग्रहन और प्रवेश नगन्दा विस्ताति है सिमाना नगना है। मदी विनास सम्मित्ती यह उद्दाय प्रवासी-प्रतिकास विभिन्नियमें नगावन काके पूरा दिया जा सकता है। इस व्यवितियसपर सभी समाहती भिन्नियमें नगावन काके पूरा दिया जा सकता है। इसके बनावान स्वरूपमें उसे स्वीतृति

<sup>े</sup> स्पट बार सूनी बाराचीका क्वीरा चीर धीन दिये क्वे हैं। किनक किंक देखिए "सूनी कासून " 11 कंपर चीर वरिक्रिक ४ 1

सम्पर्ध गांची वाक्सव

Y t नहीं मिसेनी। येरी विनास सम्मतिर्ने स्वेच्छ्या पंजीयनका प्रस्ताव सान्ति रक्षा ब्राध्मावेसके रव हो बानेकी सम्भावनाको देखत हुए, विकि उपयोगी न होया स्वोकि को सी पंजीयन प्रमाणपत्र सिम वार्येव वे शान्ति रक्षा वस्यादेशके विना वेकार होगे। इसक्रिए मैं निम्न मनाव देनेका मात्रम करता है।

(क) सरकारी गण्ड में इस विविधमके अन्तर्गत पंजीयनके सम्बन्धमें प्रकारित

मूचनाएँ वापम से ली जायें (स) संसदके बगके अधिवेशनमें प्रवासी-प्रतिबन्दक अधिनियममें ऐसा सम्रोधन कर दिया बाये कि जो मारतीय उपनिवेसमें सान्ति-रखा सध्यादेशके मन्तर्गत रहते वा प्रदेश करनेके समिकारी हों या जिनके पास १८८५ के कानून ३ के बन्तर्गत तीन पाँगी पत्रीयन प्रधायपत्र हो और जो उनके सम्बाधमें जपना अविकार सिक्र कर सकें उनकी व्यविश्वाम-प्रमाणपत्र देनकी क्यवस्था हो जाय । अधिवास-प्रमाणपत्र पंजीयन प्रमाणपत्रका स्यान संये और उनमें पूरी चिनाका — हुसिया — नव होयी । इसमें अविवासी एवियाहमीके अवयस्क बच्चोंके प्रमाणपर्नोका समावेश नहीं होता. किन्तु किसी प्रकारकी जाली कार्रवार्ट म हो इसके किए उनके नाम और जायू जिल्लास प्रमालपत्रोंमें दे दिने पार्वेसे। प्रमुख ज्यादाने-ज्यादा जो भी हो लेकिन उपनिवेशमें एछियाई बच्चोंकी संस्थाने अवह बांडि कदापि नहीं हो मकती बल्कि सम्बद्ध स्वय-परिचय भी बहत योडे-से मामझॉर्मे होता और उसके विकस भी प्रवासी प्रतिबन्धक अविनियमक अन्तर्गत कही कार्रवाई की वा मक्ती है। संघोषनमें उन एवियाइयोंके किए भी जो विका-सम्बन्धी परीक्षा पास कर सर्देने अविवास प्रमाणपत्र केनेकी बात मामिल नहीं है। जैसी चपवारा इस समय है उसके अन्तर्गत यह परीक्षा काफी कड़ी है और इचकिए यह अपने-आपमें विनास्त्रका पुरा माबन प्रस्तृत कर देती है। संधायनसे एगियाई अविनियम भी रव हो बायना।

यह रेखते हुए कि पंजीयनके विना परतह महीने बीत वसे है कदाचित तीन सा चार महीने और बीतनेंसे काई अन्तर नहीं पहेंचा। किन्तु यदि सरकारका विचार इसरा हो वी साबर निवेदन है कि नुचनाएँ वापन सेनपर बहाँ जारतीय नमाजकी सरामयदाकी परीक्षा करनके लिए ही सही वर्गमान कामजोंकी जनह पंजीपन प्रमानपत्र कारी कर सकती है। वे प्रकामी-प्रतिवरवक अविनियममें समीवनके नसम अविनाम-प्रमाणपत्र मान सिदे या सकते हैं।

मेरी सम्मतिमें एनिवार्ड अधिनियमको स्वीष्टत कानका मुक्य पारम अहे पैमानेपर कारीने प्रदार करनका जारात था। चुँकि मैंन एकके बाद एक अनक अधिशारियोंके क्यीन प्रशिवार्ड विभावक सवासनको सदा निकटन केया है इससिए मुझे यह बात सुदा ही बहत सरको है। कप्पान काउनम जिन प्रमाणांके भाषारणर यह माना का कि बहुत कम मारतीय बारी-छिन जाने हैं उन्ही प्रमानींता प्रयान करके सी जैमनन प्रतिकत्त प्रतिकेशन दिया। मेरी मा भी विश्वास है कि भी जैसन जिस पदपर है उसके लिये ने सर्ववा अयोग्य है नयोशि उनमें प्रशासीको नुस्य कोच परनती पानुना योख्या विच्युत्त गडी है। बेरे मनमें व्यक्तिमा उनके दिस्त पुत्र नहीं है। वे सिन्द और नन्देशन परे हैं नित्तु दन पाना युवान चन अनिरिक्त मोगवारी नमी पूरी नहीं होती जो उन परके किए जिनपर वे हैं मनिवार्य है। इगसिए

र मुक्ते के क्षम रेवर्डका है।

मैं बोमान प्रमाणपर्वोक्त परिवर्शनके विकासके करमें यह मुझानका खाहुस करणा हूँ कि बोधी किए समेरके बारोपकी व्योक्त किए सर्वोच्च स्वायासम्बद्ध व्यायामीधको मा विटर्बाटसर्थंड विकेषे स्वस्थानाथीयको मा विटर्बाटसर्थंड विकेषे स्वस्थानाथीयको मा विटर्बाटसर्थंड विकेषे स्वस्थानाथीयको मा विटर्बाटसर्थंड विकेष विद्यासाधीयको मा विटर्बाटसर्थंड विटर्बाटस्थंड विटर्बाटस्थं

में पिताकाके तरीकाँकी जोव वरण और बेंगुलियोंके निवासके प्रस्तपर जातवृत्त कर नहीं रिवार कर रहा हूँ बसाईक वह एव गौल प्रस्त है। अधि एवियाई अधिनित्तकों रह करत जीर मार्गीय ममाबदा छहयोग केतका विवार सान किया जाये तो सूत्रे इमर्से वाई समेह मूर्त है कि जाय कटिलाइसों हुए की जा एकत्री हैं।

यरि सारस्वरता होतो हो में कानूनी भाषामें प्रवादी प्रतिवस्त्रक सविनियमके नदायनाको सन्तुत कराके निष् त्रेतार हूँ। मेरी विजय छन्यतिमें इतन एतियाई अधिनियमका उद्दास नरीक एतियाई अधिनियमका उद्दास नरीक एतियाई विवाद से विवाद से विवाद से विवाद से विवाद से विवाद सारतीयों में निष्का की पहुँची।

आपका आमाकारी समक

मो० क॰ गांधी

(अंग्रजीमें)

मार्काद्रस्य अरेंक राज्यवास गर्नर प्रिटारिया काइस ५३/११/१९ ३।

### ३१० महस्मव इशाकका मकदमा<sup>\*</sup>

(फोस्टरस्ट

विसम्बर ६ १९ ७]

भी पांचीने जो अवरायीके वर्शन में लोगा कि नामुनके महस्त्रेके अनिजयना उसके नैमीनमके अतिरस्त प्रभाव मही पहला चाहिए, और विशेषणर उस बसायें जब बहु विस्कार है और जनानतपर सुरसेके इनहार करता है। यदि उतक विषय चौर्य निर्मायन अवियोध गो नेनावर का करता को उसे सुरस्त रिहा भर दिया जाना चाहिए। सरकारके क्रिय

िहास्तर राजाह, ) रेटाने बाद बार्सों वा अपना वीतिसर क्रोस्कराओं रिजनान दिया तथा। नेता दूसन वरते वा इक्तवनाने बाद को रह चुका था। व्यक्तिराज बच्चतिक और १८८५ के बानून उक्ते स्व ित साद अनुस्तित्व और यह वेताचन सम्बन्धार दिया था वा। वह वीर्तिकक्षः स्वासद अन्तिकी में कियों प्राप्त पेट किया पा जीते काले सम्बन्धार हरियों तत्वाच दिया। वाला टार्नेटरेंक व्यक्तिला भी वेद का बचारीके विकास विकीस क्यारे बानेटेंक स्वेत विद्यानीक क्यारे कालेक ¥ 4

बसको पुन विरक्तार करनेका मार्गतव भी जला ग्रहेमा वर्वीकि जनके मुवक्किसको सह देश औरनेकी इच्छा नहीं है बरन् यहाँ वर्ने रहनेके अपने अविकारका बादा करनेकी है।

[मप्रेपीसे] बंबियन बौपिनियन १४-१२-१९ ७

३११ पत्र जपनिवेद्य-म<del>धिकको</del>

जीहानिसवर्य विसम्बर्ध १९७% पूर्व

सेवार्गे माननीय उपनिवेश सकित **पिटोरिया** महोदय 1

मेरे संबने मुझे निबंस दिया है कि मैं बापका ब्यान परिवहन-उपियमोंके उस संसोधनकी और बार्कियत कर्के यो कोहानिसवर्षं नयरपाक्तिकानं प्रवम सेवीकी वोडागाडिसोंके सम्बन्धनें पाग किया है। देवि छरकार इस संयोजनको स्वीकार कर केती है तो इससे ब्रिटिस आखीरों शारा प्रवस घेनीकी कोडागाडियोके उपयोगपर रोक कम जायेगी। मेरे संबक्ता निवेदन है कि इस प्रकारका मेदमान सर्वेषा अनावस्थक और क्रोमकारी होया।

कुछ विश्वेप वंजीमें क्रमे एसियाइसॉको को कुट दी वई है उससे तो समाजने अपमानका ही अनुभव किया है जीर कुछ नहीं। प्रसम्बद्ध मेरा संब जाएका स्थान इस तस्यकी जोर आकर्षित करता है कि जहाँ किसी उदात्त बंदेस करें स्त्रेस प्रवस सेनीकी दोड़ागादिकोंका

उपनीत कर सकते हैं जनकी परिनर्श तका उनके बच्चे स्पष्टत इस मुनिवासे वंचित है। मैरा संब वह विस्तास करनेका साहस करता है कि सरकार क्रमांकर उस समाजके साम जिल्ला मेरा संग प्रतिनिमित्त करता है ज्यास करलेके किए अन्त संगोजनको जस्बीकार

चर हेती।

विषका नावि ईसप मियाँ **THE** 

विटिश भारतीय संदर्भ

इंडियन बौपिनियन ७--१२--१९ ७

 और जाने कारक शह गांक्सेंड्रेंगे का गुरुक्कों बीबाब्सिक्त वास्ता केन विचा, किस्से क्षाने चौर हैरी न प्राप्त का प्रमुख्य कर प्राप्त कर प्राप्त कर प्रमुख्य कर प्रमुख्य कर प्रमुख्य कर प्रमुख्य कर प्रमुख्य कर प्र इस्त्री वा प्रमुख्य कर प्रम बोद्दानिक्तिमाँ वह प्रमुख्य कर्मा कुरूपार कर प्रमुख्य कर प बहामदानाम क नेतान का किस्ता है। मार्टीमीका सकता स्वा का का व (देखर " मार्टीमीका सकता तथा क्रिके कर्यात ५ दिसम्बद्धी ३० मार्टीमीका सकता स्वा का वा । (देखर " मार्टीमीका सकता त्रहर् (अन्तर )। जी क्लाहिची कुमर्से हे भी क्ली मकारकी थीं। हृष्टिचन जोविधिवयन १४-१९-१९-१९ को सम्ब पुत्र ४१६-२ ) । वा प्रवासिक जन्म विकास के प्रतिस्था का प्रवास के किये व्यवस राज्य है। वा विकास के प्रतिस्था के प्रतिस्था स्थान की । का संदर्भ करता. में बोरेजेर एक विच्यपूर्ण केंद्रमा स्वाता । कामें क्योंने वाकिता, मानाव्यक्रिकों का नाराजीकी गुर्ज व्यात्मा की किस्सु तर सम्बन्धे अन्यन्य था, चीर, कारायीजी रिवा कर दिया । कास्त्रक माराविति स्टास्टर पूरी भी । " a. क्षेत्रिक् "स्त् बोहानिसर्कं कारशक्तिको " पृष्ठ २ ९ ।

### ३१२ पत्र उच्चायुक्तको

[আহাসিদৰণ বিদদৰণ ৩.৫ ১ কাণুৰী

[ उच्चायुक्त प्रिटारिया

महादय ]

इस पषक मार्च में परमधंदर्क विवाधिय मान्य एक प्रावनापन भन्न छन हूँ। नगर बनाया नवादको बीर फब्मे इजाहीन उन भागोंकी बारन हम्मालर किय ह जिनका स प्रति विविक्त करते हैं। उन सावाक नाम भी प्रावेगायक संकल्प मुक्षीमें दिय गय है। यह प्रावना पत्र में उन पत्रावी बरान बीर मिलोंके अनुरायरर अन रहा हूँ जा शास्त्रवास निवासी विजिस प्रवासन है।

कम प्राचेनारकना सजन हुए मैं आनना हूँ कि यदि चराचिन् परमध्यक्त कम में हुन्नध्य किया भी ता वह बड़ी कठिमान्त हूँ। ऐसा करना स्वीकार करना। परन्तु य प्राची पूरान गितिक हैं में विनिय सरकारक निधा कर है और वसक बाद भी उसक किए और विनिय प्रांचक गौरे करनका तथार है। बहुनिक इनका सम्बन्ध है नुस यह राग्य करनाचे उकरन नहीं है रहकी निवति किरती गर्धार है। मधी नुष्का गर्मम यह बादस्थक है कि जित कप्लॉम ने दूबर रह है रहें दूर करनके तुक करन उद्याव वारों। उन्हें स्थानीय गरकार हारा बचवा गामान्य सम्बद्ध हारा मेरवल प्राप्त हाना चाहिए।

भीर हारती बादी क्लियानका काम वह हैं। बतार्यजनमें हाचयें किया था। पाननु मूत्र गया।
मेंदिय हुना कि दिन माम्राज्यम मारा मारा है उनके प्रशिक्ष है हैमियाने मारा यह जर्मव्य
देवित उनकी भावनाओंका उत्पूचन बनिव्यक्तित प्रवाद करूँ। उनसे में कुछ लान दिश्य बारिकारों
केरी समाद्क महौंच्या प्रतिविधिक माराज बार्य हुन्य व्यक्तिमान क्योर अनका कानूत य भीर क्या है। त्वापि मेरा उन्हें समझा दिया है कि यूनी प्राथना स्थीरकार हानकी कान् मेरा क्या है। हमझा कारण मा केबक प्रस्थवण्यान कामका बहुन कवित्व मारा है भीर सावस प्रतिविधा कारा गया आई प्रतिविधा क्या कार्यका क्योरिक थी है।

> ्शिषका क्रयादि मो० कः गांधी

[अप्रजीम]

र्देडियम ओविनियम अ-१२-१ अ

## ११३ रिचकी सेवाएँ

सी रिच विकासकों रहकर बारतीमोंके कामके किए जो अवक गरिसम कर रहें हैं
रवका वारे मारतीमोंको क्यांचित् ही पूर जनुमान होगा। अभी-आरी हुमदु वस्त्रीक सारतीमोंकों
सुमहु तस्त्रीक एक फोरी-सी पुरितकांकों कपमें प्रकाशित करके उन्होंने हमारे
स्वायका और भी अविक उपकार किया है। मरोक आरतीय जानता है कि भी रिचकी
सेवाका मुस्यांकन मही किया वा सकता। २६ पुळकी अवनेश्वी पुरितकांमें सारे विवयनका
समायेक कर दिया है और सन् १८८५ से पहनवांसी सारी विपर्वकां से सोराम वाही
स्वारीस मुस्या वर्जन किया है। किर हमें भी रिचके परिपायका ही साम मिकता हो से
बात नहीं उनकी प्रविक्ता जो साम मिकता है। अवंति रिच वैस १८ वर्ष पुराने मेरे
उपनिवेदवांसी मारतीमोंके प्रकार सकते हैं। इस बातका सोरोपर अविक प्रमाद पर सकते
हैं। और स्वी बारक उन्होंने यह बात पुरितकांसे प्रकारनामें बताई है। हतती क्रोटी
पुरितकांसे सीरित निस्त विचारत वातकारीका समायेक किया है उसते भी रिचका परिपाय
प्रवक्त होता है।

सन् १९ ३ में कोडे मिलनरने मारतीय तमाबको को वचन विसे से भी रिचने उनकी बाद दिलाई, यह ठीक किया। कोडे मिलनरने कहा वा

एक बार पंजीवन करका को जिससे किर कोई जापका नाम न से सके। और न आपको जिससे कभी पंजीवन करवाना पहें न बनुमतियम ही केने पहें। इस समय पंजीवन करवानसे आपका यही एतनेका अधिकार पक्का हो बायगा। इसके बार आप कोग आनेकाले अक्यार है।

सिनायें पत्नीवन और स्वेच्छ्या पत्नीपन शोनोंकी तुकना करके भी रिवर्न उनके बीचका सत्तर रिका रिया है। स्वेच्छ्या पंत्रीयनमें सिनपारेताका बंक नहीं खुटा। पोरोंकी नास मामोदे निर्देष्टि सिप्ट स्वेच्छ्या पत्नीयन करवानेत्री निष्क्य ही मास्त्रीय धनावको भवननत्राहरू मानी वायेयो सिमार्य पत्नीयन करवाना न्या तो भारतीयमें नीर साहिकोने से कुत नहीं रहता। विद तब अगहरक्ते आवार्यर पत्नीची उपनिषेची भी द्वारावाच्ये करनामर चन्ना तीचोंने । इसके सवादा सिनार्य क्यारे पंत्रीकृत होना पृष्क वस्तियोगें निकास दिये आनेके विद नीय सेनेके तमान हो तकता है।

भी रिक्ते मध्ये क्षेत्रमें कम्बी वक्षीकोंमें उत्तरके बदके गहत्वपूर्ण बटनावोंको बगह-व्यवहगर इतनी अच्छी तरह रखा है कि पाठक मारतीय क्ष्याकि अधिवयको स्वीकार किये किता नहीं यह एकता। अपनी पुरितकाके कनामें भी रिक्ते को बतामा है उसके अनुसार बुद्ध-पूर्व क्षण

१ देखिन परिदिक्क <।

<sup>1, 1</sup> fer me 3 12 320-74 1

भीर मुझोसर कासके नामक बीचका अस्पर यंद्रकर पता चछ जाता है कि सरकार किया प्रकार पोषमीस बात करनवासी है। इसके अस्ताना की रिचक कननानुसार

मनाविकार रहित कार्गाकी रक्षा करना ट्रान्सवाकन कराय्य है। इस बाउका छोड़ रें तो भी ट्रान्सवाकको बाहिए वह सार राज्यक हितकी बार्वोका पहला स्थान है। रुक्त बार्ट खालक अपभाग पोरीके किए बात-बुक्तकर तीन करोण मारतीय प्रवासे मोसार जपमान और मुशीकर्ज बराशानम बहा सन्कारके राज्य और कीर्तिको किनना

मोमीरर जपमान और मुखीवाँ बराशनम बड़ी सन्कारके राज्य और कीरिकी किना बहुत नगा है मिर इसी बायडा योरे केश विकास रन में दो कार्या होगा। भी रिकडी पुन्तिहास विकासनों और बस्पत्र गोरे काशके किए ट्रान्सवाकरी भारतीय नेमसाका ममाना बायान हाया और भारतीय ममानद किए वह बहुत ही नामरायह है।

इस प्रकार अवश्वस्त ट्रहर की जा पही है और जान पड़ना है कि समझीनकी वर्षों भी एक हुई है। इसकिए यह कहनकी जब सायद ही आवस्त्रफटा है कि सभी मान्त्रीय पुर कि जी सरकार क्वारा जो भी जाय विकास जाय उसन सनके रहतर वचड़क जम जानर कि दीवार रहना।

[मुजरातीस] इंडियन मोविनियम ७-१२-१९ ३

## ३१४ कानून स्वीकार करनेवास्त्रॉका क्या होगा?

इस प्रस्तका उत्तर हम ता अनेक बार वे चुक है। विज्य अब भी हिमन दिया है।
यो मिम प्रीमार्थ विरोधी मनक्ष्मक एवं निता है। उनके मिम हुए पत्तवा भागमां हमम दिया
है। बहु सबके पत्त प्राप्य है। भी हिम्प वहम है वि नया वासून हा स्मियाहर्योग्ने निवास
पार प्रन्ता बाममा मान है। वासून ता और भी बनात ही है। इसीता पर नासूनक
विरुद्ध साम्मीयोग्न वा महाई पृक्ष की है उत्तरक सावताव्यो गीया उत्तर वेता है। वर्षो
हें पासूनको पूरी गरून अनममें मानद एतियास्पर्योग्ने प्रधास बाद वर्षो प्राप्त के बाद
सें पासूनको पूरी गरून अनममें मानद एतियास्पर्योग्ने प्रधास बाद वर्षो प्रस्ता है। हि मद
रेप्त मानदान बाहम बाहम साम्मानम् सुम्य वह गहेगा है

[गुजगर्नाम]

इंडियन जीविनियन अ-१२-१ अ

## ६१५ रामसुन्दर पण्डित

हमारे पास रोगे पत्र आये हैं जिनमें पण्डिनजीके सम्बन्धमें कुछ प्रका पूछे सम है। उन पर्नोको हम प्रकाशित करना नहीं चाहते । बयाकि जनमें सेखकोंने बड़ी गुस्त्रपद्धमीछ नाम किया है। पत्रोंमें एक प्रश्न ऐसा बठा है जिसका हम यहाँ गुकामा करेंबे। रिसीन पूर्ण है कि परिवर्तनी मीयादी अनुमतिपनकी मीयात पूरी हो जानपर भी गई। रहे और जम नरे इसमें समाजका नया फायबा ? इस प्रस्तके पूछे जानेमें बढ़ी भक्त हुई है। सभी मीनादी जन्मति पत्रवासे पविद्वाबीके समान कर नहीं सकते वे । मीयाद बीन वानेपर वे टान्सवास प्राहरके तिए वंबे हुए थे। किन्तु पत्रबुषका काम करनेवाके मोहकत न मिलनेपर भी रह समते वे। इमलिए, और सनाबको माँग वी इमलिए, वे यहाँ रहे। उनके लिए जमिस्टनकी जमावने पत्र भी सिन्दा था। और उनपर को मुक्तसम चनाया गया बहु तथे कानुनकी १७ मीं पासके भाषारपर। हमारा काल भत है कि उनके मुख्यमेंने कीमको बहुत ही काम पहुँचा है। उनके जेस जानेंग्रे सबकी जोध या गया है। यह समय ऐसा है कि काननकी लड़ाईमें जो भी भारतीय जैस जायेगा उससे फायदा ही होगा। क्योंकि यह पहला अनुभव है। िन्यु परिवतनो जैसे स्मिन्त जेल लागें उसका क्सर बीर ही होगा बीर हुना है। इस कस्पे कारण ही खाइओ साइव नारि उनके पीलें जेल लानको लज्यदा रहे हैं इसीनिए लॉनस्टनमें पैकनों भारतीयोंकी समा भी हुई जिसमें पण्डितश्रीकी बहादूरीकी दारीफ की गई। कहना प्रवको बादा है किन्तु करना तो बक्तक पश्चिपनीको ही बादा है। इतमा काफी है कि उन्होंने कौमके हितमे अपना स्वार्थ स्वाय किया और बाहर निरुक्तनेक बाद और भी ज्यादा करनेको वैमार है।

[बुबरादीसे]

इंडियन बोचिनियन ७-१२-१९ ७

## ३१६ नेटासमें युद्ध-स्वयंसेवक

जुन्तेवर्से फिर काफिरोजी बनावत सुरू हो गई है। इसकिए गोरी छेनाके हुवारों बाद मिनोंकी मेक्स मदा है। एके छमवर्से मारणीय छमावको बात बाना चाहिए। बासे बहुवर्से विकार प्राप्त करनेपर गवर नहीं स्वारी चाहिए। उसमें हुमें केवल वह बातका विचार रबना चाहिए कि छाजका कर्सम्य क्या है। इक तो बादमें वगने-बार बाते हैं। यह छामान्य विभा बात पवता है। भारणीय समाव इस बार किर पिकके वर्षके छमान प्रस्तावर्ष करेगा तो ठीक ही होगा। इस छमाव ची कोग सुक्र-नव्यक्षक मही वने हैं उनसे प्रमुक कर केनके प्रमुक्त चक रही है। इस करका बीस केवल मारणीयोंचर ही पदेश। बीर उसना कर केनके बाद सी मारणीय एसमावकी प्रकारका है। स्या है कि सारतीय समानको फिरन महायताना प्रस्ताव नरमा चाहिए। हम मान कत हैं कि इस समय बैद्या करनक किए बहुत-से बारतीयोंमें तस्याह हाता। जो सोप पिछम वर्ष कार्समें गर्वे च वे फिरसे वा पकते हैं। वे बहुत कुछ प्रधितित हो चूक हैं और उन्हें कामको नानकारी हैं। हमें साला है कि यह काम गुरन्त ही हायमें के किया नाममा।

[मूमपतीस]

इंडियन ओपिनियन ७-१२-१९ ७

## ३१७ मोहानिसबगकी चिटठी

### विराट सार्वजनिक समा

भारतीयों की जाम सभाजाधा पार नहीं है। और वें समाएँ एकक बार एक ज्यादा सो होनी जा रही है। प्रिश्मीरवाम का निष्मी सभा हुई सी वह उसके पहलेकी समान क्यादा सी भी श्रीकारको जा समा नाहानित्रसम्य हुई उसने प्रिटोरियाकी समाको भी प्राप्त कर दिया — मोगोंने इनका जोता सा औड़ इतनी अधिक थी। जब समार्थ जगन-जान होनी ह जोर कोका उनकी हींस रहती है। किसी भी तरफ केशनी समाकी जाये यह उत्साह सोमार्से दिसाई है रहा है।

#### हो हमारसे ज्यादा

इन नमामें २ न ज्यादा कांग उपस्थित व । बहुन-न गोबीने प्रतिनिधि आय य । विज्ञारियाने करीब चाकील थे। पविषयन्त्रम क्षणप्रम सामञ्जू थे। इनी ठटह सब बगहान प्रतिनिध क्षाय व ।

### सरती मसमिक्फ प्रांगणम

मधा मूरती समित्रिके प्रोगमन हुई थी। समित्रिके बहुतरेसर, बांदरीपर एक्स्सर साथ रैर हुए थे। यहमा दिवार थी। ईत्रण नियक्ति गये महात्रमें पत्रा करनदा था। दिन्तु समाद त्रवर्षे परेर ही त्रक क्याया साथ सा गये कि उस परमें समा नहीं बके। इसकिए तुरस्त सुम्में रैस क्ष्मका दिवार क्रिया बया।

### ईसप मियौ

सम्प्रप्ता आनन की ईगर वियोज कण निया था वर्षात उन नमक्ती वृत्तिविवृत्ति है और आग्रानिमक्कत बहुत-अ लीव पूर नक्षत राष्ट्र ही रहे थे। आब हम प्रतिनिधिवाता भी ईमा वियोज स्थानन किया और चरनेदाराता उनक नामके लिए सावार माना।

### भन्य भाषणोत्रः तारीन

रिमादन सहीतमें बता हो नवना है त्यवा भी गाणीत गुमाना रिया और मासारी देवी हो मन्तुबुद्धि सम्बन्धे वर्षान्वित्वा वर्णम दिया आस्त्रीताव दिया पर समय स्वतन्त्र त्येता है स्त्रीत्तु वर्ष भी स्त्रीत नवारी और न दूर विकास सभी साम-सारको मना पन्नों और दन पुनेतन्ता दो भी बरण सार प्रेमे निर्मेशाहुमें सन्त्र वरे।

रे नम स्वयुक्तिस्तिः नगीर कीरेन्स्येन दुर्रे थी ।

YIY इमान कादिरन बताया कि ईमानदारोंथे लिए अरनका कोई कारन नहीं है। वे स्वरं

थमा हो के उस बोसको बहुत लगीसे होस लेंगे।

बरता बनेवाले हैं और यदि सरकारने सबसे पहले उन्हें पकता तो वे सक्ष होंगे। मी मिलमाई देगाई (प्रिटोरिया) बोले कि बरना देनेवालांको यदि पहले पिरपतार निमा

एक परनेवार कामनियाँग जिनका माम मुझे मालम नहीं है, कहा कि वे स्वयं विलक्ष्म नहीं वरेंगे।

यो बर्द्रक युनीन कहा कि इस कड़ाईमें लवाकी मदद है क्योंकि सड़ाई सुन्नी है।

क्रमें क्षेष्ठ जानेसे करा भी नहीं करना काहिए। यी नावहने टामिक भाषामें समझावा।

हबरत इमाम इसैनको जो इन्ह सहना पड़ा या उसका जिन्ह करते हरू औ बादजी साइपने

कहा कि रामसन्दर परिवरूपर को बीठा है वह भरूका मौकविवाकि साथ भी हो सकता है। हेसा सोचकर उनसे एका नहीं गया और वे पण्डितवीके पीछे जेन जानको तैयार हो परे। भी उमरबी धानेने कहा कि वे स्वयं जेलचे डरलेवाछे नहीं हैं।

भी क्वाडियाने कड़ा कि सरकार धुकानदारोंपर हाब शत और उन्हें बुबानें बन्द करनी पहें तो हवं नहीं। इससे और भी चल्दी कटकारा मिकेना।

भी स्रमंदनी बेलाई (कृपसँडॉर्प) में बताया कि काफिरोंको पास प्राप्त करलेमें कितनी कठिनाई होती है।

भी बम्हरू रहनान (पॉनेपस्ट्रम) ने नहां कि पॉनेपस्टम एकदम बोरमें है और सम क्रीत चेकमें वालेको तैयार है।

मी उत्पान स्टीफ (पॉनेपस्ट्रम) बोखे कि वे भी अपने ल्वी-बच्चोंको छोड़कर चैन

भानेको वैवार है। थी निवन (बीनी संबके सध्यक्त) ने जंडेबीये कहा कि बढ़ कहाई एशिवाहबॉको मुस्ति

विकारिकाकी है। सारे जीती शृत्यपर्यन्त सहनेको सैमार है। भी इबाड़ीम अस्वानने कहा कि महि साध्यीय समाज इस समय जीरण छोड़ हे और अरके

मार पत्रीयम करवा के तो उसे जुनाके बच्चारमें जात्महत्या करनेवासे चीनीको बदाब देना होया । स्मापि उस्त चीनीने मांग्डीबोसे पाये हुए जलाहके कारन ही बचनी जान कहाई बी ! यो नदावजाने कहा कि समावके कस्यानके किए और वर्षके किए हर माध्यीयका

अन्तवक करना वर्तम्य है। भी हात्री हरीदने अपने भाषचर्में मेमन लोगोंने जो पंजीवन करनावा है उसके किए खेद

अमस्य किया और सलाह थी कि जोच कावन रखा जाये। भी पोकरून कहा कि करा समय कह जानेवाका है। भी गांवीके चेक वसे वासेके बाद

उन्हें जिल्हा भी करना चाहिए असमें वे नहीं चुकेने।

कुछ प्रवर्तेकि उत्तरमें थी गांबीने कहा कि यदि किसीको निरफ्तार किया जाये और जेक्से इस अंग्रिक्टॉकी शिक्तानी माँगी नाये तो यह वे वी भागे । यह कड़ाई वस नेंयुक्टिटॉकी निसानीकी नहीं मुकामीरे क्टनेकी है। वस अमुक्तियोंकी काप वेनेका कानून जेकमें सवपर कान् होता है। हमें उसका विरोध नहीं करना है। किना बैंबमें नदि कोई पंजीयन करानेको करे तो वह नहीं कराना चाहिए। यदि स्वयं मुझे पिरफ्तार किया गया हो भी भोतक दार

वर्षेष्ठ् भेजनका सब कास कर सकेंग। कियाँ भी व्यक्तिका गया पत्रीयनपत्र म समने कारण विस्तार किया जाये हो उस वकीक नहीं करना चाहिए।

भी मनत्री साहाती (शिटारिया) ने कहा कि कुछ कावान ता काड़ी [कीड़ी] नसी कुछ जावान चैतने [चिमनी]का युक्षी सिधा फिल्युव स्वयं शिनारी प्रस वन जाये पंत्रीयनगत्र नहीं क्यें।

भी कांखनियाने कहा कि नता कोण तत्वर रहें या न रहें किन्तुओं कांग मूक्तामी नहीं चाहन व ता जसते ही रहेंग।

रासबोक सीहर के सम्पारक भी कारपाइर मनाका पता चक जानग गाम ठीग्से रेनतफ किए का गए थे। उन्हें पारतीयान बहुत ही छहानुमूति है। व बहुत प्रसिद्ध स्थानन है बीर तुर भी छन्न स्था निकाले कारण जक भीग चुने हैं। वे तुद बहुत जायकक भीति है, और एक्का बचाव कराने करनवास नहीं है।

### राममुन्दर पण्डितका समोद्रा

मोमसारका विश्वेच अनुमति करूर भी बायी भी रामपुन्तर पण्डितन मिन । गर्नरका इम मा कि बातचीन अंध्योमें नी जाये इमिन्स् सारी बातचीन मुख्य सन्तरीके सामन अग्रयीमें हरें। पण्डित्योन बहुन-भी बातें की । उनमें से केवल आवस्यक बातें यहाँ देता हैं

सबदा लबद बीजिए कि में यहां मुली हूं। यदि धरकार वड़ी घटा दठी वा विपक्त बच्छा होला। पुरतनेव बाद म नमाजक विए फिरी लेलमें जानका दैवार हूं। प्रकार में ने बन्धान्यन्यों सभी स्विमार्ग पढ़ी है। उन काम्यदि मुल बहुन उत्पान निका है। भी महत्ताववी कर्मनामोका ध्यार सर सन्तर अविक पड़ा है। मूने आगा है करूम पुरत्यार इन विकासको पुन्नेक प्रत्येक हायम वर्ग्या। पिमाबर कम पचा है कि भी समीतक पुनर भारतीय वर्षों नहीं पकड़ सप ? पकड़ बायम उर्था हमें मूनि निकारी। सदन कहिए कि जेवल कुछ सी कच्छ नहीं है। मैं दा जनके रिवर्षोंका मैं रनता हूँ। सरी बोर्ड विकास करें। मैं क्यान-बायका सर्वामें देश हुबा मानना हूँ। बाहना इनना है। है कि कीई भारतीय वानुसको स्वीकार न करें। सबनेन और मध्य मनने प्रदेश को कि कर गयों है।

राम जन-सवार्यो कविनासींके बाग्य परिश्तशीका कवत देन समय मूल नवाद हुआ रि तिन्तु उन्होंने त्या बाग्यर बहुत जार प्रामा त्यांतिए कर्ज गमाहरू मेन यह तथ्या रिचा है। दिन्तु इस्ता कोई यह अर्थ न निशान कि उन्हों देखना कोरिनियन से गाम रिनारे आर्थामा विका स्वार्थ है। यह अर्थकात बी मुगीव्यम जयागित हाता है और रिनारे आर्थामा विका स्वार्थ है। यह अर्थकात बी मुगीव्यम जयागित हाता है और रामें साम वरतवान लाग आज भी त्यांग नाम नहीं क्या यह है जा वह हुए गिन्तींसे सा बहुत

#### वंजावियोक क्रांकायक

िए र मन्तर सैन प्रशास्त्राके प्रापंतारक्षण सनकार दिया था। उसके साथ थी। साथीय निम्मानितन कहें संस्थानेक साथ निमा है।

रे पाद पाद किर रक्षिर "पर जनगणुरुदा" पुर ४ ९ । शुक्राणी बनुस्पर्धे पारा पर । बनुस्पर्ध वेत्र किरा कर ।

सम्पूर्ण गांधी वाष्ट्रमध

# नवम्बर महीन्त्रं प्रका देखार्थे शिक्षेत्रणां केला

YZE

जनकर महीनमं परणा वेजवावीन प्रिटोरियामं जोहानिवायंक तमान ही काम किया। उनकी मार्चपारीय बहुत ही क्य मारावीय पंजीकृत हुए थे। जीर प्रिटोरियासे तो एक में ही हुमा एता माना जा सकता है। किया जानिकास हुक्कुक क्षेम जा गये। रमवें हुमहरूक क्षेम जार यो जह मिरावी कार्य है। किया जो पूर्व-निवादी क्षावित कार्य में तो है। तमक जाय यो जह मार्च है। किया जो पूर्व-निवादी क्षावित कार्य में कार्य क्षावित कार्य क्षावित कार्य क्षावित कार्य क्षावित हुजा जो पर जोर जावित स्वावित कार्य मार्च है। प्राचित कार्य का

जन्म पहारोंने गरीज महानी और कनकरिया कोर्योका गताबेच हो बादा है। उनका कोई प्रमाद नहीं है। उसकी कोई प्रमाद नहीं है। उसकी के एक्प्र जनननी हैं और गुकारों-जैदी स्थितियें रह रहे हैं। इसकिए तनकर सहिनमें पत्रीवन जारी रखनके किए कुछ नदानोंकी सोगकी जो बाद निक्की की सु में पहुंची एक्स्र चारित हुई है।

र्चंडे टाइम्त '

सड़े टाग्म्म में बहु टीका है कि विदे पहलेक अनुसतितक अधिकारी टिस्कटकोट नहीं होते दो एग्कारको नवा कानून काना नहीं पहला। अर्थान् उससे यह सिक्क होता है कि सरकार अपने अनिहास्तिके अपन्यके लिए आरतीन समावका नवा है रही है।

कुपरे अवस्थारं । या केल बात है उनसे हुँगी बातों है। सभी बातहार नाफ सिन प्रें है कि यह नहीं रिपार रेगा कि नरकार जिमीको अनमें बल्क करेती। स्टार तो साक कहता है कि उपन कर कमाओं अन्यता नहीं है। मिक परान रोककर समाजित के करके पीरे पीरे पर्वाचनान सेनगर मजहुर कर बने। रुगार ताफ कहार है कि नर्दानरूक सामने रिनी भारतीयको गांध क्या जावास तो वहाँ भी जेककी सजा देनके बजाय मनिस्ट्रेट तरे पर्वाचन कमाने किए नवस रेगा। स्टार का केल सरकार नेरिन जान पहना है इसकिए सभी नारतीय दीन नाफ गांचवान हों।

### ताक्थान परी

पानकरण पहा समिन्द्रके गामनं तर होनेवाल मारतीय यदि वर आयेंगे को ठीक नहीं होता। वेने मारतीयकी देश-निवारिश गीटिंग दनेकी भीता मनिन्दे पंजीयनकी कर्जी देनेके किए पिछरिप करेगा। यदि सरकार इस प्रकार आक्षमं फसाना चाहती हो तो मारतीयांका सम्मान पहना चाहिए। एक नहीं खरीस रोगॉका हूर कच्चा है। देशा नहीं ही मूंहर निक्का चाहिए। यह सरकारकी निकंकताकी सीमा नहीं रही। सरकारको उसका वास्त्रिम पना ही हरा रहा है। कहीं गई चनरक स्मरहसकी बमकी ? कहीं गया उपका सेप-निकासा? परकार हरनी कमकोरी दिखाती है, फिर गी हुक मारतीय सो करते ही रहते हैं।

# बूसरी चैवावनी

किनी मी भारतीयके पास किना पोसाकके बासूस बाकर नथा बनुमितपत्र मोगे सा इनान कर करनेको कहे तो मारतीयको उसकी बात नहीं माननी चाहिए। बामूस हानक वहने कोई दूसरा ही बावसी था सकता है।

### चमझीतेके छिए हुछचछ

बहुत-से प्रसिद्ध गोरे सुनन्नोठिके किए ह्राक्चक कर रहे हैं। सर पर्सी फिट्र्बरेट्रिक तथा हुनरे समिति मुक्तात हाती रहती है। सभी तो समय एस दिवाही ये रहे हैं कि सरकार किसीका ग्री पक्षणी और एंटे ही समझीता हो सायेगा। वित रहेवा हो तो उसका यस प्रमुक्त संप्रदान और सात्यवाद करनेवाल भीतीको मिकेगा। उस बटनारी सबका यम छूर गया है और एसितास्त्रीको जोच पड़ा है। जो-जो वार्च हो रही है उनकी हुकीकर परिका सभी समय ग्री बावा है हस्तिए काचार होकर यहीं बन्द करता है। सभी सखबार अब किसने सम है कि सरकार हस कानुको समझन नहीं काययी। सनसरीमें हुक-न-कुछ करेगी। इस प्रकार वह संतीन-र-मीड्री उसता वा रही है। सब काके हा या बीरे, एंटी बाद तो कोई गर्दी करते कि सरकार सभी कोचोका सकता सब कर सकती है।

### ठीक इमा।

हुँछ हरूहिया तथा महाथी फोस्मरस्टकी सारत बहाब सानेक कारण सपदा गोहरी परी बावती हम प्रदेश प्रश्नीहर हुए, हिन्तु सन में गौकरी सो बैठे हैं। उनकी गीनर्टी सुरन्दान परान्य मासम नहीं पड़ा। हिन्तु सोग प्रेसकी सूनका दिरोक करोपर थी नहीं दस हरू पेट सानन सायक बात है। में सब सहुठ पत्रशात हैं। गौकरी भी पर्द भीर साम भी पैसी। एउ उगहुएस तीर भी मुझे निका है। एक-वो यारधीय दसकिए पत्रीहर हुए हि उनहें मोत परीन्द्र निक प्राथम। उन्होंने सब सपने सहीकात (मास देनवाके) स्थापार्टका तींप दिये हैं। गुपको दूरता कोई बात नहीं एकका।

## एक कांकणी भगमामामक प्रतिरोधी

भी मुहम्मद इसाक नामक कोंकणीके पाम पुरान पत्नीयनरक नया अनुमनितन है। फिर भी
नेन में कानूनके अल्लेख नेटालने प्रोक्षमण्ड माने हुन एकड़ा पाम है और उनन मानानना
दूरने दनकार किया है। भी पाणीने मन्कारी क्योंकलो तार मन्ना है कि उन नारपीको परदा
पी ना गक्या। किल्लु महि विमा मुक्सा नामी नहीं पूरणा तो के क्ये उनका क्याव
करेंगे। स्म नारपीतर मुक्सा नहीं बक सक्या क्याकि वह सभी हाममें ही द्वामसासन
नेपान संपान क्याव है। उस माठ दिन नक गिरक्यार करनका अधिकार नरकारको नहीं

है। इस मुक्यभमें एंसा ही बचान किया जाना चाहिए। व्योक्ति बाहरसे बानवास बारपीकों इस प्रकार बाट विन सुके रहनका गौका निकता चाहिए। इस स्थितिमें मुक्यमा जाइतिस्वर्षने ही चम सस्ता है और इससे बनाकामक प्रतिरोधकों वस निक्षमा। यह बनाकामक प्रतिरोधी कोंकभी है रस्तिए में सब कोंकिनियोंको बमाई देशा हूँ। मुक्यमा जुमके दन कम्मा। प्रतिस्हेरी १ पीडको बयानत तम की है। किया किसी वे सामत नहीं दी। कोस्सरण्ये तार बाता है। तससे कहा चया है कि भी मुक्स्मर इसाक बहुत ही द्विमायवाका और महारूर है।

### समझीतके बरिमें

सममीतिकी बात बीत बक्ती एहती है। जोगोंने बोस हतना ज्यासा है कि वे बर्ष स्वेचकमा प्रवीपनते भी भूतत होना बाहते हैं जोर कह रहे हैं कि सफारते कर दिवसुक कोर्र समझीता न करके बज़ाई ही बढ़ की बावें और को कागब मिले हैं उन्हें देना कर रहे। एहा बाह बोद बहुत ही मर्चतानीय है। स्वावके किए जब बहुत समझारीय बननेका सब्द बासा है। समझीतेके किए को बाते काज बार्ड्स महीत्रते कही जा रही है उन्हें बात्स गर्दी किसा वा सकता। बुक्तराफो हमीदिया समायत्त्रमें स्था हुई थी। किन्तु उस समाय बहुत स्थाता मुक्तराफो हमीदिया समायत्त्रमें स्था हुई थी। किन्तु उस समाय पंत्रीयन न कर बातें। मुझे बात्सा है कि बच कोनोंका बहु बोस स्वत्र वारोग तब देवे होनेयर वे दिर विवेकपूर्व मीन करेंगे। कानूनके ट्रनेकों में महान विवय मानता है। और पदि काग एक्टर एहमें तो कानून होगा है। किन्तु क्षिके साथ हमें यह भी बताना होगा कि हम ठीके एसप्टेसर क्लेनोकों और व्यवका किनाइस्वाने हैं। बीदे हम की हुई स्वयक्त दोहना वर्स एसप्टेसर क्लेनोकों और व्यवका किनाइस्वाने हैं। बीदे हम की हुई स्वयक्त दोहना वर्स एसप्टेसर क्लेनोकों और व्यवका वेवस्वान वर्षक देवर दवसे मुकलों भी सो है।

### रक्षिकारको समा

फिरसे विचार करनेके किए रविवारको समा होनेवाकी है। बल्टम समाब समझ्यारीहें काम केवा यो यह बोस की बीक रहा है कुम कक्का माना बायेगा।

### पश्चितवारी

भी राममुन्दर परिवार तारीख १३ को संबेरे ९ वजे बोहासिसवर्ग घोलसे कुटनवार्छ है। बाता है वह समय जोहासिकवरिक बहुतन्त्रे जायतीय सरका स्वापत करतेके लिए उपस्थित होते। उनका स्वामस करतेके बाद सभा करतेका विचार है। बुपरे शहरके स्रोमोक लिए उपित होना कि वे बचारिक तथा ऐसे तार मेर्ने बिनने कहा गया हो कि धायस्वकरा प्रमार्थ ने दिन योक जानेकी बहुत्तुर्ति सिकासी।

#### र्वजानी

एक पोरंते नोंदें छेल्लोनेंको किया है कि वे पनाबी मादि कोरोंको चून-बहाईमें तौकरी हैं। बॉर्ड छेल्लोनेंने प्रवासियोंके प्रार्थनापणका यह जवाब दिया है कि वह प्रार्थनापन स्नातीर्थे छुरकारको जेव विभा क्या है।

्**१ देश्चिर "रामकुबर वन्तिय" १६** ४६९ ।

### मूख मुघार

मैन पिछले सप्ताह जब पत्र लिखा तब कायसके प्रतिनिधियोंके सिए वेवल २५ पौड प्रनिक्ती बात थी। किन्तु बावर्गे ३५ पौड प्रजनका फैसला हुआ या इससिए ३५ पौडकी (गै. थी. अभोरहीनका सब थी गई है।

[मूबरातीस]

इंडियन सोपिनियन ७-१२-१९ अ

# ३१८ भारतीर्योका मुकदमा<sup>\*</sup>

[फोक्सरस्ट] विसम्बर ११७

बिर्मुमें प्रशास्त्र स्वीकार किया कि एसियाइयों डारा पेत्र फिया पर्ये अनुमानित्त्र स्वतस्त्र के निर्देशके अनुसार उन्हें प्रवेश और पुनः प्रवेशका अधिकार देनके सिद्ध प्रयोज्य साने स्वर्ध है। येते मुद्दी सामान चा कि पुनः प्रवेश अनुमानित्त्रकों अनुसार वा था शान्ति-स्वा अध्यासके मनुवार। उत्तम एसियाइयोंको पुनः प्रवेश करने दिया। वर्षोक्ति उसे ऐसा ही निर्देश विना चा।

[गामीजी] आरपको अन्त क्या निकादिय गय 🕻 ?

[यसर् ] मुसे य निरुद्ध दिस गय है कि १६ वर्षते स्थिप नायुके तर प्रियार्ड दुर्योको से प्रियार्थ स्थितियसक अस्तरत वंशीयन प्रयायक्ष या ऐसे सरकायी न्ययराप्त की। न कर करें निरुद्ध उनको पून प्रवेशको अनुभति प्राप्त होती ही रोक निया कार्य और गिरक्तार कर क्या नार्थ।

रवा में निक्रम सेने पुणियाच्यावर मी लागू हात है जिनके बारेमें बाप जानने हो कि वे प्रान्त मेंचियामी है जिल्हान अनुमतियत्र विस्ताय होंगे और हाल ही में उपनिवेस छोडा होगा ?

ही क्वोंकि इस निवेतीके अनुसार नेपा बर्नाव्य वही है। यदि प्रतिवर्धा सबे अधिनियनके बन्दर्भन अधिकारका प्रातृत नहीं कर सबते तो यहाँ उब सबको विको नेपनाकरे जिला विपनार करना है।

सम्मर्गे गाँची बाजमन

x भावे प्रस्त करनेपर सार्वेन्द्र मैन्सकीरहर्ने अनमतिपत्र और पंत्रीयन प्रमानपत्र प्रस्तुन स्मि

और बहा कि ये १८८५ के कानून ३ के अन्तर्वत किये वये हैं। इसके साथ सरकारी पननी कारवाई समाप्त हो गई।

भी यांचीन जोर देकर कहा कि सरकारी थवाहने उनके मुवक्किनोंका पत्र सिड <sup>कर</sup> विधा है। स्यायाबीक्षके सम्मृक्त जो प्रश्न है वह विश्वक कपसे यह है कि उनके मुवदिक्तोंके पत सान्ति-रका सम्यावेषके अन्तर्गत कारी किये गये अनुमतियत्र है या नहीं । य अनुमतियत्र सार्वेत्र धेन्यप्रोप्रस्थ प्रस्तत किय और यह स्वीकार किया कि वे निपित्त हैं।

भी हो विकिथतं : तब आपका तक यह है कि प्रश्न विश्वक कानुनी बहुतका है?

[सी वापी] हाँ यीशान, विकक्त वही।

तब भी मेंकन बहुस की कि इन सीगोंके पात को अनुनतिपन है उनमें केवल उपनिवेदने सले और रहनेका सचिकार दिया गया है, किन्तु क्यनिवैज्ञते वाने और किर बादस मानेक नहीं। उन्होंन यह तर्क विया कि वब एक बार ये और उपनिवेशने वसे पर्य तब उनके सनमञ्जान रह हो सब हैं।

थी पांचीने उत्तरमें कहा कि प्रक्ष फिर बाक्स आनेका भी नहीं है। स्थानावीसकी बारोपपत्रको मर्यादाके भीतर रहना है। इसमें उनके मवक्किसॉपर ब्रान्ति-रक्ता सम्मादेशके क्षांत्र ५ के बत्तर्गत विना बनुविदिणमधे प्रवेश करनका जारीप खणाया यया है। स्थानावीयने सम्मूख जो सत्त्वी है चत्तते निविगार कमते तिह होता है कि अवैध करनेपर धनके गत बस्तुतः अनके जनुमतिपत्र थे । इसके अतिरिक्त वे शत १८८५ के कानून ३ के अन्तर्पत ३ पॉर दे बके हैं। सरकारी बक्रीसका तर्क जी विचन्न नहीं माना जा सकता। सर्वोज्य स्थायकमने माना बनाम ताचके नुकरमेर्से यह निर्मय विमा ना कि वर्गनिवेशमें आनेके बनुमदिपत्रमें उन्हों बाने और बारत बानेकी जनुनति जी तम्मिक्ति होती है। उस मानकेमें न्यावमूर्ति जिल्होरण करीय-करीय इन्हों बालोंका प्रयोग किया है। इसकिए बाहे जिस प्रकारते इस मुक्तमेपर विचार किया बार्च उनके पुर्वाचक वरी होनेके अविकारी है। श्यामानीकको विनिः विभावके निर्देशेंसि या उत्तरे सान्ति-रक्ता बच्चादेशके खब्द ५ की को व्यावदा की है उत्तरे कोई सरीकार नहीं है। मेरी सम्मतिमें निश्चम ही उचित्र मार्ग यह होता कि मरि यतके मुनविक्तोंने नये अविनियमका अस्त्रीयन किया का को एकियाई विभाग बनपर पर्यक् सनार्वत सकरना चलाता।<sup>1</sup>

[अंग्रेमीस ]

देखित मौदिनिवय १४-१२-१९ ७

र नामानीको वर्षिनीने ठाउँको साम विमा और मध्यानोंको नरी कर दिया । ठम नम्म १७ म्पर्कि मानाकाने करे को: फिटा करतारी नारीर का किरा का।।

## इ१९ पत्र 'इडियन कोपिनियन'को

जोहानिसबय विसम्बर १० १९ ७

षेत्रामें नेम्पादक \*डिवन कोपिनियन

गडोदन महोदन

मायर बाप मुझे बपने पप हारा जननाका स्थान भारतीयोरू उन ३८ मुरुरमोरि मिननवारे पाउनी बोर बार्ट्याप्ट रूपनेकी मुख्या बेंच वो बेरनमें गासित रक्षा कम्पादेगके बस्तर्गत चनाय बानपर भी बास्तवमें एतियाई पत्रीयन बार्थिनयपके अनुसार चनाय गये हैं।

पार यह मिलना है कि एपियाई बचनरकी कॉर्यवाहियाँ एकसमें पूज हुना करती है। इस बारना पना पुनियाकी निरक्ताकित बका कि गके ही मारदीय कियरी अपन बैच काने व्यक्तियमें प्रकेश कराने हुकबार पनियंकि साथ हाँ स्वय वन औरनीके पास अनुमनियम है होगार वनकी गिरक्तादिकी वैक्यान्ती आजारों भी यह भी।

पर बारह वर्षने सहरेको विरम्पानीते ही यह पना चना कि इस बानकी मुख्य तथा भैर पन्नी दिवायों जारी जी नहें भी कि अवोध चन्नीते पात अनय अनुमतिगय होने चारिए। यह बान परितन राममुक्तरके जेल जालेले साचुन हुई कि एरियाउमीके चिलाक नार्गी

कान कानके मिए गरिवार्श र करायर माधारण तथा स्वेसीरित निषय सामू नहीं होने । बन्तमें यह राज्योत्वारत ब्रानीस मामतीयोक्षी निरम्मारी और उनकी दोन बार निन कर मिरानिक है हा कि ग्रियारो स्थानत मामतीयोक्षी निरमारि से उत्तर कर की दोन का रितारिक निर्माण कर दिरानिक हो है। एसियारो स्थानिक स्थान कराये किये हुए कमूमित्यकों नी सीमार्थ अनिक्षेत्र मामतीयों उत्तर सामार्थ कराये का अनुसारिकों नी सीमार्थ अनिक्षेत्र मामतीयों उत्तर सामार्थ कराये स्थान कराये है। कानूनकी सीमार्थ अनिक्षेत्र में स्थान मामतीयों उत्तर कराये निम्मार्थ कराये सीमार्थ कराये सीमार्थ कराये मामतीयों उत्तर सामार्थ कराये प्रत्ये की सीमार्थ कराये सुक्तमा अन्तर कराये सीमार्थ कराये सामार्थ कराये सीमार्थ कराये

भीर रनतार भी भी निर्देश शिहें बरीन होतर बाएन सरिक सावसारी हाती पिछा का पहला हूँ तम सावको नावतेला करने हिम्म दिना कि उस बातरा की आर गीर केंद्र भी हो नारका है क्यी जानाबीत चारी-फिले पूरा आरकी बालें काले हैं।

मनारामक प्रतिरोधी जनमनरा निर्माण नामार निर्माण नामा है तरित सुगर से जम मारा सात नराम मुजन नक ना भी के जान ग्राह नहत्यमें गीछ हरनवार नहीं है। इस

रे. सीहर लक्ष्मकृत् क्षात्रका सुकारका लग्न ४००८ तथा विकास सीति ।

र में ए नवर अधिका कार्यनेतन को न वस देश न्य ।

Y33

बावसे इमकार गड़ी किया जा सकता कि जनके कन्टसहुमसे उपनिवेशके कुछ मेताबाँको बन्टरें सोचना पड़ा है। स्था में उनसे और अजीतक भारतीय बरिटकोणकी तपेका करनवाले हुनरे कोमींसे पूक्त सकता हूँ कि क्या भारतीयोंका यह परित्र कर्तव्य नहीं है कि वे एक ऐसे वर्षि नियमके सामने सिर सुकानसे इनकार कर वें जो एक अकसे जावमीके हावमें ऐसे निर्पुष निमनार देखा है कि वह सुफिमा तौरसे पुक्रताक करता है अफिमा तौरसे हिदायतें वापे करता है और नोर्नोकी बाते सुने बिना ही उन्हें सजा दे बेता है। मधिप कर्नन मैक्नीनी जुमलैंडमें जेनी कान्तरकी चौपनाके जलार्यत तिर्विवाद कपसे पूरे अधिकार मिल नवे हैं तर्वाप बीतूमूलूको<sup>र</sup> भी जिसपर किलोही इरादाँका सल्वेह 📗 केवल सल्वेहपट, उसकी सुत्वाई विमे निना सना नहीं दी गई। तब भारतीयोंसे यह आसा नयों की आये कि वे निना विकासन किसे संगठित बाकी प्रवेशके नकत इस्वासको सहसे रहें और इस देशमें रहनके अपने नीं कारके बारेमें एकियाई अधिनियमके अन्तर्गत गैर सवासती जावको मान सें? बगर उनके इस नारोपका अध्यन करना जोजना होता तो क्या वे बार-बार सारे मामकेनी सुनी अरास्त्री जॉनकी मांध करनेके बजाय मुद्र पशन्त न करते कि उसे बजा दिया जाये है

> जापका कावि भी० क० गांधी

[अंग्रेजीसे [

इंडियन बोपिनियन २१-१२-१९ ७

# ३२० स्वर्गीय आराध्न

पिछने हुरनेको काक्स सी बाराब्वको सोकजनक मृत्यूका तमाबार प्राप्त हुना है मी जारापूनने पूर्व आरत संघके अवैतानक संजीक अपमें उसकी कई वर्ष तक नवाईके मान भीर भनी मांति सेवा की थी। 'एपियाटिक वदार्रेसी रिष्यु' के सम्पारकके रूपमें उनर नेवामोंका उन समीको पना है जिनका जारतके साम कुछ भी सम्बन्ध है। मिरिन वैतिषे माफिराके पारतीयोक्ष बीच बनका नाम नवसे ब्रियण इनकिए है कि उनके ब्रिन भी बारायुनकी बहुत प्रयाश हमस्यी थी और नाब ही जिल लंबसे उन्होंने अपनेको इतना एकनप कर दिसी मा उसके गायोंके मिलामिलेमें के बंशिय आहिन्हाबानी भारतीयोंके प्रदेशमें बरावर रिलयरपी मैंने में। वे इस प्रश्नको लखके और सबके ब्राग जविकारियोंके स्मानमें सानेवा मौरा वामी नहीं चूनने थे। पिछने नाम उन्होंन पिन्टमन्डमकी आमे हार्रिक महयोग हाया बहुन मूल्यवान नरायता नौ भी। रूम भी आराजुनके परिवारके प्रति सपनी ननवेदना प्रनट गरते हैं।

# (अवेजीय )

दंदियन मोलिनियम १४-१२-१ ७

१ कह वर्षे प्रकार (मिहाली) किने १८८८ में वेजुनावर्त्त्वका आपूर्ण लिपूर्ण रिपा ग्या था । २. जुरूचोंका यह तुनिक्क, निवार प्रश्तिक वह कालनी विद्रोवने व्यक्तिक विनेत्र महोतार तुकरता काला

# ३२१ फोक्सरस्टके मुक्तवमे

फेम्प्परस्टमें यी मृह्मार इयाक तथा बुधरे मारतीयोंके को गुक्कमें थर्क वे बहुत जानने मेंच है। उन मुक्तमीकी सरकार पहुके तो नये कानुको कलकता ककाना वाहती सी किन्तु बातिर वह दन रहे बीर वे सालित-यहा संध्यादेशके अलगता कसाये गये। 'माम भी मृहम्मार रेगार सबसे बात रहे इसिकार हुगर सारतीय भी बनुसरण कर नह । उन्होंने कॉक्टिमोंका गान रक किना है और यदि कोक्टियागर कोर्ं करके आगत है तो बह बब टिक नहीं क्या राजिस्टेंग तिर्मय दिया है कि दो हसाकको उनको अनुसरितकों आगारर रहनका है है बीर इस तथा उनके दिवारी सामकर छोड़ दिया है।

रण मुख्यमंत्रि सोगॉसी हिस्मत अधिक प्रकट हुई है। बमाननपर नहीं क्ट्रें यह ठीक हैंगा। भीग गिरफ्तार क्रिय जानेवाओं में कई कीमोंक साम है यह भी टीक हुवा।

यह मुख्यमा धरकारको बहुत बड़ी बमबोरी प्रकट करता है। वरकार हिम्मत हार गई है। ह्या करना चाहिए, यह उसे नहीं यूसता। उसकी हाकत कोबसे पायक स्पन्तिके ममान है। यदि एसे मुक्तसे और चलाय जायें तो हमारा प्रसम्बा ही है।

नि सर्पेत्रमें सक्ता वक होता हो जह उन भारतीयोंको पकरती यो झानजनमें पर है भीर निरोध कर रहे हैं। किन्तु हो हो सम्बाद कर नहीं सक्ती। इसिंगर बाहरने अन्तरामोंको रिक्तका व्यर्थ प्रयास कर रही है। किन्तु उसमें सरकार विना हारे नहीं रह निर्मी। ब्योंकि तथ बानत्रम जबरदरन गुआहम रह गई है।

[पुनरातीम]

इंडिनन सोपिनियन १४-१२-१ **७** 

## ३२२ भेटास परवाना अधिनियम

हम स्वितियमके अल्लेक मार्चाम गये वण्ड बताये हैं। उनमें शीन वण्ड यानन याय है। एक हो यह कि इसके बाद बह परवानकी सर्वीय विकार मार्चापनम प्रकाशित होता है। हि इसके बाद बह परवानकी सर्वीय विकार मार्चापनम प्रकाशित होता है। हि इसके अग्रेम पर निर्माण कि ना स्वीय होता है। है की अग्रेम मार्चापनम है। है विकार परवाण साम है कि नाम है। है विकार परवाण साम है कि नाम है कि साम विकार में स्वाय परवाण स्वाय है। है। एका नाही स्थायत कि भागवाण्यकों विकार कि देवां है। एका नाही स्थायत कि भागवाण्यकों वाल सिकारिकी मार्चीय है। उपयोग परवाण साम हो अपने केंद्र है। उपयोग परवाण साम हो अपने केंद्र है। पर्वित्य परवाण स्वाय है। अपने केंद्र है। उपयोग परवाण साम हो अपने केंद्र है। उपयोग परवाण साम हो अपने केंद्र है। इस स्थाय स्वाय स्थाय के स्थाय केंद्र है। इस स्थाय स्थाय केंद्र है। इस स्थाय है।

ग्यायाध्य इसे सर्वेच करार देया। सही मागें यह है कि इस कानुनकी परवाह न करके हरण विरोध किया बायें। बहुँ सामृहिक क्यंसे परवारी न दिये बायें बहुँ मासके विक्वेडी परवाह क करके दिना परवानेके व्यापार किया बाये। एसे कप्पीके किए सनाव्यसक प्रतिरोध सर्वोचय स्थाय है।

[मुबरातीमे] इंडियन मौपिनियम १४-१२-१९ ७

# ३२१ स्वर्गीय नवाब मोहसीन-उल-मुल्क

नवाद मोइसीन-उक-मुक्कि जमातनशीन होनेकी कदर हुन पहले हे नुते है। इं संकर्त उनका संक्षिण बीवन-मृताल वे रहे हैं। उन्होंने रिखाके क्षेत्रमें जो सेवा की है वह अर्थक मारतीयके किए, जोर विशेषण अर्थक मुख्यमानके किए, जाकर पर बोग्य है। उन्होंने रिखाको परमीतिक मृत्याको पहला स्थान विथा। यह वृष्टिकोच बहुत हव तक बीर विशेषक उनके समस्य अर्था है। यह विशेषक स्थान किए जीवनकी सीवक रिके शाय-साम मिनती है बहुतिक समाव बहुत नाम उठा सकता है। केकिन उच्च आयरण तथा उच्च मैरिकतोच समावस्य विश्व सम्य है। यह वैश्व ही वेची विना वादकी वेच-भी स्थान है। यह वैश्व ही वेची विना वादकी वेच-भी स्थान स्

[गुमरावीसे]

इंडियन जीपिनियन १४-१२-१९ ७

# ३२४ जर्मन पूर्व आफ्रिका साइन

बावकल वन कि बारावीयों में मान-मर्शवाकी हुया वह रही है वह भी गीरत मुहम्मवर्य जो बाव नुवरी है यह जानने पीठी है। वन्होंने उपर्युक्त करवाकि नुरोपको मोर बानेवाने बहुरका पहुंचे वर्गेका किल्ट मीया वा मी उन्हें नहीं विकाश हो हम बहुट वरमानवनक मारते हैं। यह राज बर्गन करमानेको धोमा देवाकी नहीं है। वह मारावीय मानेवाने बहुठ बड़ी क्यारे होती है। किल्टु इसका बराक न करके बारावीय याची पहुंचे वर्गेका किल्ट मीनते हैं हो उन्हें देनीरे इलकार किया जाता है। यह हमारी विद्युक्त कर वर्गे इसिंग् कप्तानी हमारी जीवन-निक्कित पार्थिका है। इस एवं कीय नहीं वो हुख कर वर्गे इसिंग् वह हमारी बराना करती है। बीरे यावितांके साथ ऐसा बरताब करनेको उसके दिश्य नहीं होनी। इसके दोन उसाय हो। से सीन क्याय एक साथ किये जाने गाहिए

(१) करानीको संबद पत्र किया नागे।

(२) उनके एवँट भी उत्पान जहनद कम्पनीको गूचना हैं कि वृंदा करलमें कम्पनीको नुकसान पहुँचेगा।

(३) और माधियोंको उसमें यात्रा करनेसे रोका जाये।

#### र सर्वे वर्ग दिने को है।

होत्तरी बात सबंद उत्तम है और बहु की बा सके तभी बहुकी वा बातें योगा देंगी। इपरें तो ताकत बादें है। उसे हमें हर बीजमें बाबमाना बाहिए। ट्रान्सवाकके कानूनका विरोध कर सेना काफी तहीं है। उसे तो बचने कामना केवल प्रारम्भ समझना बाहिए।

बागतना उदाहरल क्रीजिए। स्वाभिमान का जानपर वह जाति वयनी चिका स्मापार नावस मदस्य कवाल रलाने क्रमी है। हमारा भी क्यूमुकी विकाम द्वीतर चाहिए।

[प्रयोगीमि]

इंडिमन बोपिनियम १४ १२-२९ ७

# ३२५ मारतीयॉपर हमला

## चार्येट मेन्सफीहरूकी गुणाही

मैं इन आरोपिको भिरक्पार किया। क्योंकि मुझ एवे सारपीपिनी निरकार इनका प्रिनेरिकाने सारेख हैं। इन कोगोंके पास वधना-वधना बनुमारिपन था किन्तु ऐनु कौन्दर नानका हुवस नहीं हैं। इनके पास नय कामूनके अनुसार सनुमानिपर नहीं है इनकिए सिएलार किया।

#### जिला

प्र — इन सोबीके बनुमितियशोकी जापने जाँच की?

इं जॉच कण्नपर मृक्त शासूच कृता कि बनके वेंगूरेकी निधानियाँ मिकती है।

र वर कर करवार्षिकीं साथ मन्तारिक हुन। नाः "वेदायणे दानस्थाय जाने हुर उँदीन क्लिक्ट

स्यामानय इसे अवैध करार देवा। सही मार्ग यह है नि इस कानूनको परवाह न करके हरूप निरोध किया जाये। नहीं सामृहिक रूपसे परवाने म दिये जायें वहाँ मामके किकनेची परवाई न करके विना परवानीके व्यापार किया जाये। ऐसे कप्टोंके बिए सनाकामक प्रतिरोध सर्वोतन रुपम है।

[गुजरातीसे ]

इंडियन बौपिनियम १४-१२-१९ ७

## ३२३ स्वर्गीय नवाब भोहसीन-उल-मुस्क

मनाव मोहरीम-उक्त-मुल्लके बन्नवरुषीन होनेजी खनर हुए पहुंच हे पूर्व है। एत अंकले उनका प्रसिद्ध जीवल-मुक्तान्त र रहे हैं। उन्होंने विकास दोक्रम जो ऐसा को है रहे अपनेक मार्टीकिक निकास जो किया है रहे अपनेक मार्टीकिक निकास के पहुंच मुख्यमान के किया, बनुकरण करने मोंग्य है। उन्होंने विकास रे प्रमाणिक मुक्ताक पहुंच स्थाप वह पृथ्यिक कुछ हर कर और सियोकर उनके एमनमें सामाने ही था। बहु किया स्थाप पहुंच निकास की प्रमाणिक किया की प्रमाणिक का निकास जीवनकी जीवक अपनेक मिल्ली है नहींका समान बहुत साम जठा सकता है। बेहिन उनके समानक वाचरण तथा उनके सिक्ता की बेहिन जो सिक्ता की किया मार्टीकिक्ता के सामानक विकास प्रमाण की है। यह बेटी ही है बेटी दिना बाइकी बेहिन की उनके सामानक विकास की सिक्ता की किया निकास की समानक विकास की स्थाप है। विकास की है।

[मुजरातीसे] इंडियर मोनिनियन १४-१२-१ ७

## ३२४ धर्मन पूर्व आफ्रिका लाइन

सायकस वह कि प्राध्योगीने मान-गर्याशको हुन। यह खुी है तह भी पीएन पूहान्यदर। को बात गुन्दी है यह जानने जीती हैं। इन्होंने अपर्युक्त कम्मलेके बूरोपकी सोट साम्बेदन बहुउनमा पहले करेंना दिकट मोगा का भी अपूर्व नहीं निक्का। वह हम बहुउ जरमाजाने मानते हैं। यह बात जर्मन कम्मलोकी धोगा देनेसाली नहीं है। उद्दे बात जर्मन कम्मलोकी धोगा देनेसाली नहीं है। उद्दे बात जर्मन कम्मलोकी धोगा देनेसाली नहीं होती है। किन्तु इतका जराम न कम्मले भारतीय यात्री पहले बन्देंसा दिक्ट मांगते हैं तो उन्हें देनीये कन्मार किया जाता है। तह हमारे किए कम्मलाजन है। इं कम्मली हमारी जीवन-विकित परिचित्त है। हम ऐसे मोन नहीं वो कुछ कर सर्के हमानित यह हमार जनमान करती है। योरे मानियों के साथ ऐसा बराब करती उपको दिस्पर मही होती। स्वके योज ज्याव है। ये तीन त्याव एक साथ किसे बाते पारिश्

(१) करातीको सक्त पत्र सिमा बाते।

 (२) उसके एवँट भी जस्मान बहुमद कल्लानको सूचना दें कि ऐसा करनसे कम्पनीक नुक्तान पहुँचेगा ।

(३) और मात्रियोंको उसमें बाबा करलेने रोका जाये।

#### र सर्वे वर्ग स्थित के है।

थी मुहुम्मद इसान और बूधरे मारतीयोंने जमानतपर सुटनेस इनकार कर दिया। इसिए सबको एस ही छोड़ बिया गया था। इन मुकदमेंकि कारण न्यामासयर्ने सरकारकी हेंसी हई।

[ युवरातीस ]

इंडियन सोविनियम १४-१२-१९ w

# इ२६ मेटासमें परवाना सम्बाधी अर्जीके विनियम

नेटाल 'यबट'में नये परवानके किए खपवा परवानके नवीनीकरण (प्रतिवर्ष अमे करवाने) के किए कववा परवानके हस्तान्तरगढ़ लिए अर्जी देन और अपीक करनचे सम्बन्धित विनियम मराधित हुए है। उनमें से सब उपयोगी सच्छाका सारांच नीचे दिया जा रहा है

२ वर्की निश्चित फामके बनसार निर्वारित न्यामाधीस अवदा नगर-कार्यासमर्गे दी जाये तवा बाबदक उस अपन क्षेत्रके लिए समाचारपवर्ने प्रति चप्ताह कममे-कम एक दिनके

हिसाबमं दो सप्ताह प्रकाशित कराये। ४ वर्डी मिळनके बाव उसमें बताये गये मकानके सम्बन्धमें परवाना अभिकारीको स्वास्प्य बिकारी अवदा सफाई निरीक्षकमें स्वास्थ्य विभागकी रिपार्ट प्राप्त करनका विकार होगा।

५ भावस्यक हो हो बर्जवार स्वयं परवाना व्यवकारीक पान उपस्थित हो और उसे दिसाय कि नह अंप्रजीमें बहीसाते रसन सम्बन्धी ७वी वाराकी गर्वे पूरी करनकी याग्यना रनता है। इस सम्बन्धमें सन्तीय करबानके किए वह परवाना अविकारीको अपन बडीनाते व्यवा जन्य जावरमञ् कामजन्मत्र भी विकासे।

 प्रत्येक अवींकी स्वीकृति या अस्वीकृति सम्बन्धी निर्वय परवाना अधिकारी प्रत्यक सर्वीपर किस्त है।

८. बदरक आवत्यक टिकट न लगाये आये अवका उनके बदर्भमें पूर्व न बमा किय बार्वे तदनक परवाना नही दिया जायगा।

परवाना सविकारी जिम वर्जवारम बाह्या उसस परवाना देने समय हस्ताक्षर. विवया सेंगुटकी निधानी अधवा अंगुलियोंकी निधानियों के शक्या।

#### भपीसंक विशिवस

परवाना व्यविकारी क्षारा निर्मय त्रिया जानेक परवान वो सफाहके अन्दर वर्षील करने नम्बन्धी ज्ञान हरादेशी निकास या नगर-गरियदके ननार्कको सूधना दी बास। परवान सम्बन्धी अर्थानकी अविके साथ निषायके सन्त्योंने अर्थके निर्धाश्च पाँड १ शिमिस क्याईके पास क्रमा करत होंगे। अर्वेदारांची संख्या एकमें अधिक होगी तो अपीत-निकायरा सम क्रिमेटे अनुनार आयमा।

११ जरीचोंको मृतवाईको सारीलको मृत्रका और अधीलाको नृत्री स्यायासय जनवा स्थर नार्योज्यके बरवाज्यर निरिचन निर्मित कमगे-कम गाँच दिन गहके चिरवार जायगी।

va c

१३ कोवोंकी आनकारीके किए निकास अब्के कपमें मुकबसेकी सुनवाई करेगा।

१६ मर्जवारको और गर्जीये सम्बन्ध रसलेबाके व्यक्तिको ग्रेसे प्रतिनिधिके द्वारा निधे स्पितिपत सपना किस्तित रूपसे सकिनार दिया थया हो सबत देश करनेका समिकार है। मंगिका विरोध करनवासेको सी वैमे ही अधिकार है।

[गबरातीसे]

वैक्रियम औषिनिधम १४-१२-१९ ७

# ३२७ जोहानिसबर्गकी चिठ्ठी

## वंजावियोंकी वासिका

इस माचिकाके जनावके बारेमें सरकार जमी विचार कर रही है। किन्तु हुनिमाने इसका बचाब दे दिया है। इससे बहुत बंग्नेसोका यन पंचाबी सैनिकोंके पक्षामें उत्तवित हो उठा है। मीर सब बच्ची कर रहे हैं कि उनके साथ स्थाय किया जाना पाहिए। बसी इस याचिकाकी बात चलती ही रहती है। विकायतके 'बली पाफिक'में इस सम्बन्धमें सक्त टीका की नई मी। इसका इस उल्लेख कर मके हैं।

#### वापस 🗣 सेता 🧗

भी पारेलके जोल-े बारेमें में किज चुका हूँ। केकिन में देखता है कि बढ़ जस्बीमें किया गमाभा इसकिए उसे बायस रे लेता हैं। यब वह सेन्ड किया गमा तब यौ पारेस स्मूर्करिकमें व । अपने समय नहीं होंचे या नहीं यह कहा नहीं वा सकता। किन्तु मैने उन्हें बाद रूपसे पूरोंने छानिल करके उवाहरण विशा वा कि वृत्तरे छोद उनका बनुसरक करे. किन्तु उसमें मूल हो गई। सुर वह है जो पहले रजमें यह। थी पारेस कमी ट्रान्स्वाटके बाहर हैं। इसिंगर मेरे लेखसे की बड़ माथ निकलता ना कि वे इस सबसे विसेव बड़ाबर है यह सब नहीं उता।

## चचत्तर श्रुठ

भी हसन बहमद काळाने सार्वजनिक रूपसे यह नहा ना कि पंजीयनकी अर्जी देकर में स्वय पक्ष्यार्थ 🖁 और उसे बापस सेना चाहते हैं। फिल्टू मुझे माकुस हुआ है कि जिस दित अर्थी बापस नेनेके विचारके सम्बन्धने उन्होंने पन निका पसी बिन उन्होत नपने पार्र-वंदीकी ऐंसा मी बातनी पत्र क्रिका कि उन्हें करवीते मुकामीके पट्टे निक बार्से तो बच्छा हो। उन मोनोको इतने दिन तक पट्टे नहीं मिकं उचके किए उन्होंने विन्ता व्यक्त की। इसारे बीव ऐसी बार्जे न हों इस बिटिशे में इस झठको क्वांच्य शमझकर प्रकट कर रहा है। मुझे खब है कि भी काका पीरसंबर्धमें बन्तेदार रहे हैं। इसकिए श्री चैमनेको वह कहतेका मौका मिका है कि भरतेशारीने जी पंजीयनके किए नर्जी से है।

## भ्येष्ट्रधा पंजीयण पानी क्या ?

इस सम्भवनें इस बखबारमें कई बार वर्णों हो चुकी है फिर भी मैं रेचता हूँ कि बान भी सब भारतीय उसका मर्च नहीं समझते। वैसे गोरे तबतक नहीं ,समझते वे कि नमा

१ देखिर "-रोशसिमानारी निरी " वह ३८० ।

कानून क्या है जबतक कि समय नहीं आया वैसाही हाळ हमारा है। स्वेच्छ्या पत्रीयन वौर कानूनके बनुवार पत्रीयममं मुक्य अन्तर यह है कि कानून गुकाम बनाता है और स्वेज्यमा पंजीयम मनुष्य बनाता है। सरकारके ववावके कारण पंजीकृत होना गमकी सवारी है, जब कि स्वेज्यमा पत्रीयत हात्रीकी सवारी है। स्वेच्छ्या पंजीयवर्षे भक्ष ही जनिवार्य पंजीयवक्ष जिल्ला ही बात क्रिमती पर्दे फिर भी उसे स्थीकार किया जा सकता है। परन्तु जिलवार्य पंजीधनकी पुक्तमी सम्बन्धी कोई लास बात छोड़ बनेस गुकामी समाप्त नहीं होती। कानून बहुत कड़ा है। इसीसिए स्थानीय सरकार उससे जॉकके समान चिपती हुई है। और इसीसिए हम पन्तह महींगे हो गये उसे चिपटनं नहीं दे रहे हैं। इसका गतकन यह हुना कि हम मोरेकि सान एक सरासम्पर रहाता चाहते हैं और गोरे हम भीचे उठारणा चाहते हैं। कानूनको स्तीकार करणे भग्न दुट्टी है और हमक्षके लिए काका टीका क्याचा है। कार्म पूर्व करवा है कि संक्ष्मपूर्वक भी हम बपन पंत्रीसनपत्र क्यों बदकायें ? इसका उठार बहुत ही चरक और छीपा है

(१) जिस्र प्रकार कानुनका विधाय करनेकी हमने सपय की है उसी प्रकार इस्तावेजको सम्बापूर्वक वरक्यानेकी बात भी हम कहते जाये हैं। सब यदि अब हम वैद्या मही करते तो हमारी टेक बाती 👢 बीर हम मुठे ठहरत है।

(२) भारतीय समाजपर यह आरोप है कि उसके बहुत-से लीग सूठ अनुमतिपत्रीके हारा सबका विना भनुमविपनाके प्रविष्ट हुए है। यह बारोप सकेव है। इस हस स्वन्छ्या पत्रीयनकं द्वारा सिद्ध कर सकते 🖒 बीर वैसा सिद्ध करना कर्तव्य है। और चुँकि इस सित करनेको वैवार है, इसीकिए दुनियाकी सहानुमृति अपनी और कीच सके है।

(१) त्रेष्टमा पंत्रीयनते इत्तकार करनका सवस्त्र यह स्थीकार करता है कि हम झूट है। (४) हमन बिवती प्रविच्या प्राप्त की है स्थेष्टमा पंत्रीयनत हम वत्तव खबिक प्रक्रिया प्राप्त कर सक्ते हैं। हमें यह नियम माद रजना चाहिए कि अब स्रोग बपने-बाप कोई काम नहीं करते सर्पात् कमनोरी बताते हैं सभी वानून बीचमें आकर वह काम करते के किए सबसूर करता है। बहुतेरे काफिर बरने-बार शारत पीनते नहीं स्कटे इसकिए नहीं रोकना करते बात पहता है वहां कानून बीचमें आकर दिवस करके रोकता है। वो आदमी क्टीब्स समझकर नहीं बहिक कानूनक बरवनके कारण ही चराव नहीं पीता वह गुणी नहीं कहा जाता. जो जपने-आप मही पीता वह बुली भागा जाता है। इसी प्रकार वनिवार्य और स्वच्छ्या पंजीयनक बारेमें समझा जाय।

(५) स्वेच्छ्या पंजीयनसं हम सदा लुक्ते रह संकृष है। वर्वोक्ति उसमें इस जिनना बंबना वाहें तमस ज्यादा हमें कोई बीच नहीं सकता । स्वयसक्क-मिपाहीका अच्छा सपता वमी बह लड़ाईमें जाता है और भूलका भारा बतनमोगी निराष्ट्री हमया सदाई करनेके सिए बँगा हुआ है।

प्ती प्रकार स्वेच्छमा प्रजीवनक सीर भी बहुत-ने प्रावद बनाये जा सक्त है। फिसहास त्राने वाको है। अंतुनी आदिको बारोका समावेग हमते गही होता। वसोकि वह हमाये प्रश्नीय रामे वाको है। अंतुनी आदिको बारोका समावेग हमते गही होता। वसोकि वह हमाये प्रश्नीय बात है। किन्तु दम अंतुनी और वो अंतुर्शिक बीच बैआतिक बुस्टिने बया अस्ता है नगरर असक प्रभाह विचार करेंच। असी तो स्वेच्छ्या पत्रीयन वया है यह तीक तरान्य तमसना है।

## एक *भापचि*

जब किसी भी समय समझौता हो जाये इस्किए संको स्वेक्ष्यमा पंजीयनिव बारेंगे वर्ष सूक की है। उसार कुछ सम्जानित सह जायित की है कि सबकी स्वाह स्था नहीं सी जाती। यह बार ठीक सही है। यी स्वाह अक्ष्य स्था नहीं सी जाती। यह बार ठीक सही है। यी स्थान्य स्थानित कर सही है। यी स्थान्य स्थानित स्थानित स्थान है विनिध्य समझें प्रतिनिधियों से स्थान्य स्थानित स्थान है विनिध्य समझें स्थानित स्थान स्थान स्थान्य स्थानित स्थान स्थानित स्

## गरीझालक नुकरमा क्यों व बसाया वाये!

कुछ कोत्र कापसमें पूछलाओं कर रहे हैं कि हम नय कानूनके सम्बन्धमें परीक्षासक सक्त्रमा नर्भों न सावर करें। उसके वारेमें मैंने अपना जो विक्क गठ आहिर किया है उसके यो कारण है

एक तो वह कि हुनाये कड़ाई मुक्यमा कड़नेकी नहीं बल्कि बेल बाकर बरमा वक रिकानेकी है। बारसक्कले उमान बुक्ति कोई चीव नहीं है। यह निर्मादक मुक्यमा कमाया जावे तो उपने हुमारी कड़ाई विषक जायमी और हुमारी हैंची होती। बोरे तुरस्त कड़ने कमेरे कि बंक बानेबाके कहीं या? इशिक्ष परीकारमक मुक्यमा छड़ना बरमी कमनाये रिकानेके समान है।

परीक्षात्मक मुक्त्रमेके विनोस सरकार किसीको परेक्षान नहीं करेगी सा बाद नहीं है। उस कर्तावमें कानून बन्द नहीं रह सकता। *क्रमीकिया कैसमनकी समा* 

#### इनाक्षा जनुनगम राजा

#### हें साता माने की बीन स्थिति

मीननी साहब हेकामोजा-बेसे बाबर कार्य है कि जब सारे बक्षिण आफिकामें प्रारतीय समान बाग गया है और इन्डवक किए जड़ रहा है तब दकागोजा-बक नदा सा रह है। बहुँकी सरकार उन्हें कितना बारधी है बतना सब न चुण्चाप सन्न करते हैं। कारोको स्न्यतकी परवाह नहीं है। व तो वही समझते हैं कि पत्ना विचा तो परसंस्तर सिक गया। बीर सरकारक सामन तो जी-तुन्हीं करते हैं। इस बीन स्थितिसे क्या डमापोजा-बके भारधीय उन्हें नहीं?

#### भारतीयीका बीर

YI1

## चेषकी विभय

पहले वर्षकी बन्धीमें भारतीमीको न बैठने देनेके शन्यत्वमें नगरपाकिकाने नियम बनावा या। भी दिएर मिवनि उसके विकास पर्ण किशा था। यह राजकीको याद होगा। जब स्मस्त शाह्य मिलते हैं कि सरकार वह नियम मंतूर नहीं करेगी। नथा स्मद्रम शाह्य मी बदके हैं? इससे प्रकट होता हैं कि भारतीम समाजक बोरशे कान ही होता हैं।

#### पासपोर्ट गर्मी मिसेने

यो गुमा इस्माइक मियाँ तथा श्री बादशीको पायपार्ग न मिकनेते उन्होंने उन्ह सम्बन्ध काँड स्वयोगिको सर्वी सी भी। काँड रेस्मोगिने उन्होंन वजाव स्वयान हिन्स है कि यदि सम्बन्ध पायपोर्ग दे देती है तो इस्ता कई इसने बच्चा होगा कि दोनों मारावीय पंत्रीकृत नहीं हुए, किए मी सम्बन्ध उन्हों का स्वाध स्वयान सही होगी। श्री मांचीन जिए काँड रेस्नोगिको एक जिल्हा है कि यदि उन्होंका स्वता मही होगी। श्री मांचीन जिए काँड रेस्नोगिको एक जिल्हा है कि यदि उन्होंका स्वताम एक वो सह सार्वित होगा कि मारावीय स्वताम एक वो सह सार्वित होगा कि मारावीय समार्थ स्वता सिककुक नहीं है। यदि ऐसा हो तो वह भी सन्दाम है। इसने हमारावी समार्थको विशव वस मिलना है।

नसे कानूनकी एक बान्य नसे कानूनकी एक वरणारा स्वर्गीय थी अवुक्रकार उत्तरिकारिक लिए जामंत्रम मानी बाठी थी। उच्चर कॉर्ड तेक्सोर्न मीर नीर्ड यूविन चक्के जोर दिया था। अब शहू भी उड़ वह है। उच उपकारक अव्यक्ति कामीन उत्तरिकारिक नाम्यर करनेका प्रयत्न किया पता दो स्माद्य डाइनर्न जासीन की और कहा कि शहू उत्तराय इस केवसे बानू नहीं होती क्योंकि वसीन दो गोरीके नाम्यर ही चड़ी हुई है। अराक्यने इस बात्याविको माम की अद क्या है क्यारिक उच्चे वहतुन्त्रीत व्यक्त की है। कियु वह च्छानुन्ति किउ काम की अद कानूनकी एक बारा मी अभी दो सेकार हो वह है। यह बात भी स्वनंदर ही समाद्य हो बायोगी सो नहीं। उत्तरप्रविकारियोका विकार हो वह है। यह बात भी स्वनंदर ही समाद्य हो इस बीच इस मानक्का विकास निर्माण कार्य बढ़कर व्याप मान्य करनेका है। कियु इस बीच इस मानक्का विकास निर्माण कुछ हो वह है है

#### कानका विकार

भवा बानून ऐंडा काल-रूप है कि हमेशा संबंध छेता खुशा है। बाधीयोंका खूम इत एसएको प्रित्य है। कई हुन्यूरिये मे-पोबनार होकर मैठे हैं। मबदुरिक पास काम नहीं है। इस्पाहिनोंकी पुकार हरने चुन ही की है। वह यो गोहरकका कोशीयर वा महोते है। भी मोहरकाब बोसी मिटोपिया न्यागाव्यमें कच्छे बेतनपर पुगायियोंकी नौकरी करत है। पानीयल न करवानिके कारल बरकारण जालूँ कार्य-मिरण कर दिया है। वह बुक्स कम नहीं है। उनके बाल-वच्चे हैं किए मी भी मोशीन देशके बाहिए नौकरीको परवाह मुझी की। परवु जुन्यूनों करती और स्वाजकी सावक रही हसके किए में वन्हें बचार देशा है। इस प्रकार कोरोजगार होनेसालोंको नौकरी देशा मासीयोंका काम है। किन जासीवाको मेडीको बहरता हो उनसे मेरी विश्वंच प्रावंचा है कि वे भी जोशी तथा उसी ररह बेरोजगार होने मोहे सोरोकी काम वें।

१ देखिर "दमः वदन्तिक तक्तिको" १६ ४०८ । २. च्या कालम् कर्ति है ।

#### स्रोक

यहाँके प्रसिद्ध व्यापारी भी नाहामाईको स्वदेशसे लगर निशी है कि उनके वह सहकेका प्रमण्डे बेहान्त हो गया। इससे वे अन्यन्त घोष-प्रस्त हो गय है। उन्हें बहुठ-से लोगोंकी बारसे समवेदना प्राप्त हुई है। उनमें में भी बानिक होता हैं।

# मुह्म्मद् इष्ट्रायका मुक्दमा

यह मुक्समा कुम्बारको थी जोईनकी अदासतम पेस हुआ जा। सैतीय मार्योगांपर जो मार्योग समा पा वहाँ थी मुह्मम कुसाकपर भी काममा गया। थी कैमने भी उपिक्त जा। उनके दिस्क बयान देनशके अधिकारीन वैसा ही बयान दिया थीं। सीरीस भाविमांके मुक्तम्ब दिया जा। थी गांचान थी मुह्म्यद इस्राकको दिना बयान किये छोड़ देनकी थांम की। भी जोईनन अपने तनुनितपसम्ब आपा पी जोईनन अपने तनुनितपसम्ब आपा पर द्वारका पूर्व हुक् कि सी मुह्म्यद इस्राकको अपने तनुनितपसम्ब आपा पर द्वारका पूर्व हुक् है। स्वालि-एका अध्यापित के आयाप्त उन्हें विकाहक निर्वासित मही किया जा सकता। इस्रविद्य उन्हें निर्वास मानर छोड़ दिया यया।

### र्लि**ड्**भेका भाषण

यो जिड्डो प्रमुमियोल बलके एक मेटा हैं। उन्होंने भाषण केते हुए कहा कि सरकार कार्योगियर कोई सक्ती नहा अरोती। प्रवाधी कानून उनके विकास करियाल किय जातक किए नहीं कार्या पाया है। भारतीयोकों निकासनेका रही रास्ता है कि उनके राजकार वन्त किये जात। यह काम जनकरी अहीनसे किया जा सनेगा। किन्तु इस संस्कों में बहजास समाता है। पहनी बात जेकको थी। किर वेय-निकासकी चली। अब परवानेपर आये हैं। यह यदि मारतीय समात अन्तरीय सहित्य केति एकतारी यहां से कानून सरने-आप सी जाता।

## [भूजपनीम]

इंडियन ओविनियन १४-१२-१९ ७

१ मेपिर "सुक्तार वणकता सुकामा" वह ४ ०-८ १

## ३२८ पत्र उपनिवेश-सभिवको

[आहानिसवर्ग विसम्बर १४ १९ ७]

[सेवामे माननीय उपनिवेध-समिव प्रिटोरिया महोदय ]

निषेदन है कि कक मैं लोक्सानियारों जेनके छोड़ दिना यथा। मुझे एतियार्क काइन एकंचिन न सिनियम तथा वाणि रहा व्याप्तिक स्वाप्ति के स्वप्ति के एकंचिन कार्याव हिना या स्मिनिक एकं तीय रिवानमार्थ बाद भी थो मेरे बनुमित्रियलों हम ब्रामिक सिनिक रिता रिता से सै व्यक्तिकेची पाना मेरे एतियाई पत्तीयककी दृष्ट साप्ताका कि मैं उपनिवेचित सा कार्या कार्या कर सिन्दा के स्वाप्ति केचा कार्या कि से उपनिवेचित सा कार्या कि स्मिन कार्या कि स्वाप्ति कार्या कार्य कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्य कार्या कार्य कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्य कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्य कार्या कार्य कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्य कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्य कार्या कार्या कार्य कार्या कार्या कार्या कार्या कार्य कार्या कार्य कार्या कार्य का

से बानवा हूँ कि यदि मैं कारावास्त्रस्य वचना चाहवा हूँ को उपनिवेशके कानुगरे अनुसार सूझे सात विरोध कायर उपनिवेश छोड़ देशा चाहिए। एएन्ट्र उपनिवेशके कारुनोरे भी उपनव्यत्त एक क्ष्य का नानुनोर स्वाद्य पर कार्य पर कार्य का

इन सम्बन्धमें मैं यह निवेशन किये बिना नहीं यह गाला कि जिन बारोपीका द्रमाश एसिसाइसीके प्रश्नीपत्तरी किया था और जिनकी बिनागर मेरे अनुस्तिगककी अवस्थि पहानेसे रनार दिया नया है जनार अवन्य मुग्न कोर्न सान मही है। व्यक्तिक मैंन उनार अनु मान स्मा है के निरामार से। यदि मेरे विकंत कोर्न आगण हो। तो निरी प्रार्थना है कि के नुबद्ध वन निम्न जान और भूगणर सुण्डवा कलाया जान और यदि से अपन सिनी में नामनें अन्त करीने जैंगा कि मैं उमे समाना हूँ जनार प्रशिक्षा कर क्यान किन पता होई की से। मूने नुम्न और उन्होंने कार्यास्त नेता की स्वीधित यदि मुक्तर लगान मर्ने बारोर इन बनान्द्र है जिनके बारपर नानुनन मुगायर मुग्नवा नहीं काराया जा स्वका सो भी जै एय रिजी निरुप्त नातृत्री प्रधिक्षण प्राप्त स्वास्तिके सामन विश्व सरकारण साम इसी कामक लिए तिपुत्त किया हा उनका जवाब बनका तथार हूँ। यह वसमन्त्रम है, जो म एक सम्य भीर सिष्ट सरकारस मौतकती सूच्यता कर सकता हूँ।

[भाषना मादि रामसुन्दर पश्चित]

[मप्रेजीम] इंडियम ब्रोविनियम २१-१२-१९ ७

## ३२९ पत्र उपनिवेश-सचिवको

बीहानिमबग डिसम्बर १८ १९ ७

माननीय उपनिका-लिब [प्रिटोरिया] महाद्य

[ वस्त्रीत ]

संदर्भ स्वर्गीय अव्यवस्य आसर [वी] जायराण

नेता कि नाकारणो मानज है जीवार्य कानून नामायन स्थितियारणो पारा १० दर्गावार होता की सामायन स्थापन कानून नामायन स्थितियारणो पारा कि न १०३ वर्ष स्थित द्वारामाय जिले नामाय स्थापन के न १०३ वर्ष स्थित द्वारामायणी द्वाराय जिले नामीय स्थापन स्यापन स्थापन स्थापन

पा भारि

মীঃ ৰঃ যাখী

इंडियन ऑस्टिनियन १=2=9 /

रे. विना दर कविद्यारियोंने कलीहरू दर दिसा वा

## ३३० पत्र म० द० आ० रेखनेके महाप्रदम्मकको

[बोहानिसक्के] विसम्बर, २: १९ ७

महाप्रवन्तक स व का रेसके फोहानिसवर्ग

महोस्य

सम्य बीसन बास्किका रेकवेरों गौकारी करतनाके स्टैबर्टनके भारतीयोंके बिस मामकेक

सम्य बीसन बास्किका रेकवेरों गौकारी करतनाके स्टैबर्टनके भारतीयोंके बिस मामकेक

महत्त्वपूर्य रिसकार देश है। कक्त भेरे संबक्त पह क्लिक होगा कि उस प्रयत्पपूर्वक सार्वे

अतिक स्वाचार तथा बावश्यकता पढ़नेपर, कानृनके प्रकारे क्यमें उसका समावान हुई। मेरिक मैरा यह कानृती संबर्धको टाकनेके किए बायबिक स्वयत्वे क्यमें उसका समावान हुई। मेरिक मैरा यह कानृती संबर्धको टाकनेके किए बायबिक स्वयत्वे का सार्वका वेतन वे वें। मेरी मझ समाविन दुन कोरोंको कास्टे-कम ब्रागी-वी सुनवार्षका हुक बकर है। बायब मुझे यह भी बराबा देश बारिए कि मेरी स्टेबर्टनकी समितिको सार अंगकर उन बायबिन्टीको सह समाव वी है कि ने एक माहके मीटिकडे बवकेसे मम्बर्टीका सारा करनेका बयवा विश्वार सुर्वित

वापका आदि

मो क गांधी

अवैद्यानक मनी

किटिका भारतीय संव

[बन्नेनीसे] इंडियन जीपिनियल २८-१२-१९ ७

#### ३३१ अधीरता

हम देखते हैं कि दान्यवालके कुछ मारवीय अब सहाईता अन्य देखतेके निए उताबसे हो पढ़े हैं। शिन्त असी सहाईना अना जरा दूर दिलाई देता है। यह यह काम गरागर नहीं बन जाने। बरिक आधिकामें नज जनह गढ़ मोप नमझन है कि यह सहाई भारतीयोंकी प्रतिप्रा रातनके किए है। इस सब एक प्रजा है हमें इक मिनन चारिए, इस स्वतन्त्र है

मह मब बार्ने दिलाना इस करार्नमें निहित है। इतनी बडी विश्वय प्राप्त करनेरे किए उताबनी करनन क्या होगा? बहत-में जेल जाकर जाने-बाएका वहेंगे और वाकी सांग प्रदम खेंगे वमी स्निरा स्थातः

हमारी इस बारकी जाहानिसबर्यको चिट्ठीन मासून होया हि स्मट्स साहब अभीतक हिमें नहीं हैं। इसमें प्रकट होना है कि उनके पान अब भी खिपी गबर है कि भारताब मन्तम हार बायग् । परवालीं रा रकाव सभी उनके पास है जा बावमाना बाकी है। सारी बाने बाबमाय विना व भारतीयोंका परेशान करना वयों छोड़ वें ? सड़ार्ट्स सैनिक विरण हो बानपर ही माम्ममर्गम करने हैं। हमारी लड़ाईमें पून-गराबी नहीं होती और मध्य पाया बारदश उपयोग नहीं किया जाता हमनिए कोई यह न नवा ने कि यह सदार्र नहीं है।

है को इमारी भी क्यार्ट हो। जलार पंचल रचना है कि इस लग्नाईमें हमारी भीर संख् है।

इनिता परिनाम एक ही हा शहना है। विस्तृ यदि हम सपीर बर्नेग ता गमप मीजिए ि नत्य उतना ही रूम हा आयमा। और अब मत्यका जीतना है ता वह पीरे-पीरे ही जीता या गुरुता है। बारतवर्में वह जीत बहुत ही कम समयमें मिली यही माना जायगा। रिन्त कार जार देखनम हमें आमान होता रहता है कि उनमें हमें उतार समय समता है। बी भागा सबनुस बनिनान करनको नैपार है तथा अपनी साथ और प्रतिपादी प्राचक गुमान

ग्धा बारते हैं उन्हें समय जानेन कुछ सीना है ही नहीं।

विजन्तर्गामे 1

इंडियन ओदिनियन २१-११-१ अ





#### सन्पूर्णे बांची पारमध

W

योषकर मुझे से नाम धार्यवानिक धौरमे प्रकट करने पड़े हैं। इनके सद्याना बोबा नेकसी क्सबजी पमा कोबा मननी केशनबीके नाम भी बेलता हूँ। हुधरे नाम जी मेरे पास पहिं हैं केफिन उन्हें बाधमें दूँगा। विधय धौरसे उनकेशनीय नाम ही इस समय से रहा हूँ।

#### गहारोंचे विनदी और उन्हें चलाड

दुनियाका रिवाज कुचोंकी मूळ वालंका है। इधिकार में माल केता हूँ कि ककते गृहारोक काले कारतारों हम मूळ वालंगे। उनका जरपाय समानके निरुद्ध है। फिर भी वें मारदीय हैं इस बावको हम बाव रखेगे। यदि नहीं सच्ची बार्य आई हो और वें समानका अध्या आहें हों तो बावकी में कुछ है। रदमाना केते समा बावकों हों तो बावकी में कुछ है। रदमाना केते सम बावकों मारदीयों-चैचा हुचा उत्पन्न हो वोचा । यदि वे बहु पट्टा न दिवारों दो वहाँ पट्टा मिल जें केते पट्टा कि कि मारदीयों-चैचा हुचा उत्पन्न हो के सह पट्टा न दिवारों दो वहाँ पट्टा मार्थ हो वें इस प्रकार कर नकते हैं और मैं बावा करता हूँ कि ऐसी हिम्मतवाले कुछ दो निरुक्तों ही।

#### चनवरीमें क्या होगा !

वर्पर्नेस्य समाह हेते समय जनवरीका प्रश्न तुरन्त वठ खड़ा होता है। जिस प्रकार प्रभूति चलाह वत समाप जनवराजा प्रकार वक्कपोका मी करण है। हाता है। तिस्वार के रिक्ताल किया दिना वती प्रकार कक्कपोका मी करण है। विस्वार के उत्तर देवार ते हैं। विस्वर के रिक्ताल है। विस्वर के रिक्ताल किया है। विस्वर के उत्तर ते से प्रकार के सूर्व के माना मही का उन्हार का लिए विस्वर के उत्तर के उत्तर के प्रकार के उत्तर के प्रकार के उत्तर के प्रकार के उत्तर के उत्तर के उत्तर के प्रकार के उत्तर के उत्त सम्बन्धमें व बहुना या दूसरोंका जुनीना नही देंग।

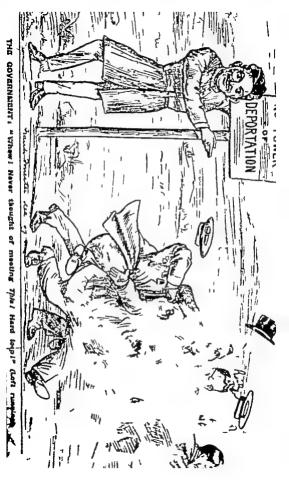

# The Desperado and the Passive Resister.



DESPIRADO: --Prepare to meet your end! Parsive resister (Mr. Candhi):--Ves., brother Emuts, I am prepared. Pray do your worst. DESPERADO:--Heavens, mas! DesY say that. The blooming gen won't work!

still gradured by hind perteins of the Roal .

हार् और सत्यापही

हार जानत निगतिया हो जा। नायपति (शिरापी) ही भैदा त्व संजै नैयार हैं। बुधानर वार्टियमा बारी न रा। जर नातन बान परी वांसबस्य दिलीन चनती ही नहीं।

#### त्तमज्ञीता कहाँ गया !

वनवरीका विकार बताया हमिनए साधारण मशास गह उठना है कि मनामैना कहाँ क्या ? उनके मुनामक किए नहना है कि मैंने तो पानी आनके पहुछ बीच बीचा है। मम मीनेशी बात तो चम ही रहा है। किन्तु भ देगना हूँ कि सरकारके हाममें वनवरीमें जो हिंग्यार बतनवरास है उनले आजनावार हुए दिना सम्मतित नहीं होगा। रन बीच मार रायोंका जार बहुत वह भया है यह ता किसीको भी विचाई से मनना है। सागके मार रायोंका जार बहुत वह भया है यह ता किसीको भी विचाई से मनना है। सागके मार सिंद केरेंद्र रेस वाच किन्तु केर गोरोंक प्रवस्त सिंद केरेंद्र से बाद कहता तो उचका मजाक उद्याग बाता था। किन्तु सेन गोरोंक स्वयस्त सिंद केरेंद्र से बाद के हैं तो प्रवस्त मार विचार केरेंद्र से सागकि कर वे उत्ती प्रवस्त पानि क्या है। क्या कर वे उत्ती प्रवस्त सागकि केरेंद्र सागकि कर है। सामानेश केरेंद्र स्वयस्त मार होंग तक समित कर है। सामानेश केरेंद्र सामानेश कर है। सामानेश कर से सामानेश केरेंद्र सामानेश कर से सामानेश कर सामानेश सामानेश कर सामानेश सामानेश कर सा

#### क्रिटिक ' में स्वायित्र

क्रिटेट' में इस बार हैंगत योग्य प्रायमित्र जाया है। एक तरफ एक भारतीय काड़ा रिमाना हुआ नह रहा है कि बायरो निर्वामित करनकी मता गई। है दूसरी और जनरफ मोना ब्रॉप उनने मती जाग रह है। इसको सिवाकर अनाकायक प्रतिराज सन्वर्गों हुन सैन स्थापिक निकल कड़े हैं।

# सरकारकी मिह

मान्त्रम हाना है कि सबझोता करनवार्णको स्महन गाहकन दक्षान्या जवाब क्या है। के बहुत है कि बानून रह करन था मोनिम बायम जनरा उनका काई हुएया नहीं है। स्महन माहकटे एवं नवनन विजीको करना नहीं चाहिए। उन्हें तो बोचनेकी बारन गड़ी हुँ है। यह कानूनों असमयें नार्धने तब गहा कर आयेका।

#### ज्टानेक [युटनद्वेग] से सहायता

बृटनियके भारतीयोंग कड़ानि को मध्य किसी है उनके दिए संयने बनरा बानरर माना है। सुझे झागा है कि दूसरे लाय भी उनका धनुकरण करेंन। पार्ट परिवासयक मारतीयान चन्दा त्कट्टा किया हा ता बहु [संयक्ते] क्षेत्र बेना चाहिए।

#### इ० भाव विव वाव समितिको महर

पनिष्ण्यमे भी रनेश्वी समगीरामणी बारवन जहारे शिनुसीणी साम्य १६ बीड ८ जिन्ह सीर ६ वेस नवा भी नाम्यी भूतारी अपनी भागी ५ वीड दिवस सामिता तिहा । समगीरा निर्मित शिल कि है। रसी प्रकार दूसरे आनामोशी साम्य भी मन्य विकास पर भी गमिति सामये अहसर नहीं सामगी। शास्त्र भीनती निर्मित नक्त सीमारीक साम्य भी गिल्मी सी समझ पर पार्ट है बहु मनितिक नीमी दिवस गया है यह सहसो भार गया ।

#### भीरका नारण

रम स्पांतिको बारेले कुछ बात निर्मा या बको है। यन भी हत लेलाहे याने औहर या। इसे जब बात ही नावालात हुना है। इतन बातो जर्जीको स्तीह सबका प्रज नी है। स्वयं भारत पका गया है परन्तु नुकारीका पटटा केने नहीं गया। इसकी गहारिये इतके एप-सन्वरूपी एवं दलनित हो गये के और वे इसके शाव बदना व्यवहार बन्द करनेवाके दें। किन्तु जब यह स्वयंस वाचा गया है, इसकिए माल्यन होता है कि वे मान्त हो गये हैं। इस व्याहनको प्रकट होता है कि "पराचीना एपनहें मुख नाहीं। प्राण वह पामा पमा है कि गोरीकी दिन्न नोकरी करनेवें स्वामितान काम हो बाता है। यह मादमी भी लेखके मही कपने कोनेवी नीकरी करना था।

## पिटोरिवाफी मचित्रवर्गे विशाही

प्रिटोपियाकी मधनिवसमें बन्तुकान और हावी स्वाहीमवाकी बन्ना हो जानेके बार समझा न हो प्राफ्त हर कुकवारको पुनिस्त बाती है। इस प्रकार पुनिस्त बातीस कीमकी बरुगारी होणी है। और यह मधनिवको मुजबाध्याकी कमबोरी प्राणी बाती है। मुझे बाधा है नि स्व सम्बन्धों यदि कुछ भी उनाय न किया यदा हो तो वह भुरत्य करके मुदबस्ती पुनिस्ता साना बन्त कुछ सेंग।

#### क्ये मारतीय क्वीस

भी नॉर्न गॉडक्टों १३ ठारीकड़ो एसँच्या स्वापाकमर्थे स्वापायक्षिक क्यमें प्रवेध किया है। सहुत करने ने बोह्यमित्वर्यम प्रकारक करेते। मैं उन्हें मुखारकनारी देश हूँ। भी नॉर्न मंत्रीके निकास्त्र भी मुमान गॉडक्टे टीन नड़की निकायकों शिक्षा प्राप्त की है। नव भीनेड़ा वॉक्टप्रेक सिए प्रवेनकडी ठवलीन की आ पूरी है।

#### यशियाई स्तर्यास्य

भी वर्षेषको ३१ जनवरी [१९ ८]से क्ट्टी वे वी वई है। इसी प्रकार मिटोरियार्में सीन कारफुनोंको स्ट्टी मिली है। (उनके नाम बादम देशा)।

## क्रोग्रेसके प्रतिनिधि

भी अमीस्रीन क्षत्रेद्वारका वार भागा है कि वे १७ वारीयको चट्टुबक बम्बई पहुँच मंगे।

# आहानिसर्वाका गौरा व्यापारी संप

सा सबकी बैठड दम उप्पाह हुई थी। उसमें स्म प्रदारका प्रभाव किया पया कि सानुषको समझसे अनने नवकी सरकारकी मदद काणी चाहिए और उसे प्रोत्माहन देना बाहिए। एन क्यान कहा कि नहीं सरकारकी ओरसे दम सम्बन्धी बड़ा दसाय शासा वा एग है। रामिण जोगानिनवर्षने लोगोंकी सदद काणी चाहिए।

#### पशियाई कार्याक्षय

एतियाई वार्यानवर्षे यो वर्षेगके बन्धवा जिन वारकनोंको कार्य-मूक्त शिया नवा है वे हैं भी कोतनन भी बारकर भी कारक और भी स्थीर ।

#### [ধুরতগান]

इंडियन ओसिनियन २१-१२-१९ ७

# ३३६ पत्र म० ४० आ० रेखवेके महाप्रवस्थकको

[जोहानिसवग] विसम्बर २१ १९ ७

महाप्रवासक संद आः गेसके जोहानिसक्यं महोदय

वाद प्राप्त काल सुक्ते स्टैंडर्नेलडी स्वानीय भारतीय निमित्तिका पत्र मिका विसका स्वतन्त्र सन्दाद तीच दिया था रहा है

रेलने कर्मचारियोंको महीनेके मुण्ये वो भूगक वी गई वी उसका साराका-साथ जरिमण माम कल (इस मासको २९ सारीको) उनमें के किया गया और दिन क्सरोमें ने रहते में उनकी कर्षे हुट वी गई। क्मिन्य ने कसी यहाँ जा गये हैं। विभिन्ने उनके स्वनका प्रवन्त नर दिया है। उन्होंने कक बोगहर तक काम किया पा केंकिन उनको ककका कुछ सी पारिकायिक नहीं दिया प्रया । उन्होंने प्राप्त की कि उनकी निवासकान तकास करने और वास्त्र करने स्वी-बन्चांको के बातेके सिक जानेकी मानकी सनुमति वी बावे मुण्य बन्चों तक को बाहर निकाक दिया गया है।

सापन कुपायुक्त मुझे यह आस्त्रावन दिया वा बीर स्वपायाराजोंके नाम आपकी विजितनों मी मैन मुझे बारबासन देवा है कि बायका महक्त्मा दिसी प्रकार सक्तीसे कार्य गर्दी करना वा दिसी क्याने अपने अपिकारोका कावता उठाना शही बाहुता । इसकिए अगर जर्दीक पुनरातपाल के सि सम्बाद की वो जो अधिकारी हिरायवापर अमक कर रहे प वे स्टिप्टन मारा उपने कर्यक्रप्याच्या हो गय है। क्या आप इसके बारेमें आवस्मक जोच करके मून पृचित करनेका प्रवास करते हैं।

आपका आदि मी॰ क॰ गोधी अवैद्यासकार सम्बद्धी

[मग्रेजीसे ]

वैदियम स्रोपितिसन २/-१२-१९ ७

# ३३७ भाषण हमीविया इस्लामिया अशुमनमें

 जोडानिसवर्ग विसम्बद २२, १९ ७]

हमें इस विजयके कारण फक नहीं जाना चाहिए।" बुद्धके विनोंमें उप कोनोंने गईले मैरान छोड़ मानरेका बॉग रचा बादमें वे बग्नेबॉपर टूट पहें। उसी प्रकार सरकार सामव पहले यह विकाये कि वह हार नहीं है और वाने चककर बार कर बैठे। इसकिए हमें ठाँ ऐसा समझना चाडिए कि हमाच संबर्ध जान ही सरू हवा है। भगर सरकार परवाने न वे दो इस कोम जिना परवानके ही ज्यापार करते रहे और गिरफ्तार हो जानेपर जुर्माना अधा न करे जब सक्त जसे जाये। इसके विधित्तत हमें एक एकता-सवसका निर्मान सबस्य करना चाहिए। यह काम दहत बाढ़ बनसे हो आयेचा। उसके द्वारा हम ऐसे भारतीयोंकी की वेरोजपार हो गये हैं काम वे चकते हैं। परवानोंके बारेमें जो स्विति है उसे सोगोंकी समझानेके किए फिर एक सार्वेजनिक सभा करनी चाहिए।

चूंकि मौक्की मुक्त्यार साहबके परवानेकी नियाद समाप्त हो रही है इसक्तिय भी बाबीने उसके सम्बन्धित कुछ बार्टीकी चर्चा की और फिर संबर्धि बारेमें बताया।

युजयतीसे 1 इंडियन कोपिनियन २८-१२-१९ अ

# ३३८ भाषम हमीविया इस्लामिया अञ्चननमें

**की बडोंपें** 

विसम्बर २७ १९ ७ ।

भी गांधीने चहा: जब मेने जाज आठ फाल प्रवासी प्रतिबन्धक कथिनिक्य सम्बन्धी मौरामा पढ़ी तब पहली बात को नपने-बाप मेरी खबानपर आई यह थी कि लॉर्ड एसविनन नारतीमींकी राजनित्तपर अनुचित जार बाल दिया है। चारतके मृतपूर्व बाइसराय ताँके प्तिगित जारतीय परम्पराजींको विश्वकुक्त मूक क्ये हूँ । वे महालक्ष्मि सभावको इस कानूवपर मंजूरी देनेकी सकाह देते समय यह बात विरुद्धक जुल यमें कि वे भारतके साखी सीपॉर्क न्याती है। वे विश्वकृत मूल मर्चे कि जारत एक ऐंदे नार्यपर यद रखनेवाला है जो नारहीय इतिहासमें असात है। भारत कभी कारितकारी नहीं रहा। किन्तु नाम हम देखते हैं कि कुछ भारतीयोंके मस्तिव्योंन कान्तिकारी भागमा प्रविध्य ही गई है। जिस बिन भारतमें तीव

१. यांचा आने रामकुन्दर वांच्यको विद्यारका मिक करने दुव वर्गीरिया वस्पानियां अञ्चयनमें स्वयम दिवा था। हेरित "रामानुदर वरित्रतः वश्व ४३८ और ३९ मी ।

२. हमीरिया रश्यमिया में हुमनोड महनमें योगीमीने सामका वड भरी समामें मानव दिया । अही दिन नुसर करों देशकोन क्राप्त दानुसानक दार्मशहर शुन्ति भाषुक्त भी यम अर्थन भी विकासका छरेश क्रिक ( सन्य परदेशाः बोधानिकानः), पी. क. शावा ( पानेशाः, बीधानियानः), श्री एम. पित्ने समागाः स्थापारी कान्तिकारी आवना पर्यापा चढ़ पकड़ केंगी वह दिन जारतके किए एक बुरा दिन होगा; किन्तु में यह कहे विना नहीं रह सकता कि नॉर्ड एक निनने उसका बीज को दिया है। यदि यह बीज जान-जनत तक ही शीमित होता तो कवाचित् जायतीय भूमिमें कवापि न पनपता । किन्तु में आब देखता हूं कि व्यासारी जो अंग्रेजीका एक जब्द नहीं जानता एसियाई काननके सम्बन्धमें नई माबनामें सराबोर है। मुझे इस बतापर पर्व है कि मैने इस मामकेमें इतना नान निना है। किन्तु इसके सायम इतना और कहता हूँ कि मेरे विचार कौंपीके विचार हैं और पनको प्रकट करते समय मेंने सगर कुछ किया है तो नरमी बरती है। इस कारफोर ही मैंने यह भावता व्यक्त की है कि काँडे एकपिनने इस प्रवासी-प्रतिकत्मक अधिनियमको मंजूर करके मारतीयोंकी राजसक्तिपर अनुचित भार डाला है। मेरे विचारसे यह पिचान एक वर्षर विद्यान है। यह एक सम्य सरकारका को अपने आपको ईंसाई सरकार कहनेकी क्रिस्स्त करती है चंदली कानून है। यदि हैसा कोहानिसवर्ष और त्रिवीरियामें आप और कनरल कोबा जनरक स्मदल और समय कोमंकि ध्रवसींको ठटोकें तो गेरा क्याक है कि वर्ग्डे कोई सकीब दैताइयतकी बाबनाके सर्वेवा विपरीत, बात निकेशी।" चन्होंने वाये कहा "म मानटा हें कि इस कानुसके अनुसार कार्रवाई करनेके किए कनरण स्मव्सने किनको चुना है वे बाले-माने जीग है और परीब कोगोंपर हाच नहीं बाका है। मुखे इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है कि मदि उन सोनोंको किन्हें न्यायाचीत्रके सामने येक होना है चैक्सी या देश-निकासकी समाएँ वी वई तो बाको लोग जो पीछ रहये पंचीयन अविनियमका विरोध बुक्ताले करेंगे। किन्दु इस प्रवीधन अविनियमते ऐसे अधिकार मिलने है जिनसे वेजारे पतियोंपर बहुत सक्द वार्येने। पतको अपने परिवारीसे प्रवक्त किया का शकता है। हम भी नायकुके जो सारे मान्दोक्षनमें खुद चनके हैं नामकेका उदाहरण ही जें। उनके परेनी और पाँच दक्ते हैं भी उपनिवेक्स पाँच सामसे एक रहे हैं। यदि भी नायक्को वेश-निकाका वे दिया क्या हो क्या होमा ? उनकी पत्नी और उनके बच्चोंकी वेखकाक सीन करेगा ? मझे कानमर्गे एक मी ऐसी बारा नहीं मिल सबी है जिल्ली निर्वासिलोंक परिवारींकी रका होती हो। सरकार करना नया बाहती है ? उत्तम जारतीयोंसे इतना कहनेको ईमानवारी क्यों नहीं है कि वेद्यमें क्तको बावस्थकता नहीं है ? वह अपने अविकारोंको लाग करनेके लिए वह अप्रत्यक तरीका क्यों कामनें कासी है ? मेरे कानगढ़ी कुछ वाराजींको अंगली और केवल एक असम्य सरकारके वीम्य क्षप्ता है। यदि इस अविकारीका इस प्रकार प्रयोग किया वार्थ बीर इस सबको निर्वासित

YYE

या भेद कर दिया जाये ती यह हमारे लिए सम्मानकी वात है। हमारे लिए सम्मानदमक यह नहीं होता कि इस अपने पुनीत कर्तम्योंको स्थान वें और अपने जनुम्यत्व मौर मात्म सम्मानको तिस्रोजित वे वें -- केवळ इसलिए कि इस कुछ तुच्छ पेंस या चाँड कमा रहे हैं। मेने आपको को सकता की है उसपर मस कभी कर श होना। आपन वह अकाई को १५ महीनेसे चाल है अच्छी तरहते सड़ी है। यह एक ऐसा कानून है जिसको कोई भी जात्म-सम्मानी राष्ट्र या व्यक्ति स्वीकार नहीं कर सकता--सी इसके नियमेंकि कारण नहीं करिक दस कारण कि यह निकासतम बंगका वर्तीय कालन है जिलका बाबार है समावके प्रति सराहर अविद्यालका मान और निराकार दोबारोपन। अपने लॉर्ड सेस्बोर्न और बनरह स्तरसंखे बड़ा है कि इन आरोपोंको एक निकास न्यायास्त्रपर्के सम्मस सिद्ध किया बाना कार्रिए। में ऐसे व्यक्ति हारा कगाने वर्गे हैं को पक्षपातमें दवा हुना है भीर तच्यको परस सकतेत असमर्थ है। सरकार यह बात न्यों नहीं मान रही है कि उन्हें को कमसे-कम दिना का सकता है बड़ है निकास जांच। "भी गांधीने इस सम्मक्त सम्बन्धमें कुछ नहीं बढ़ा कि भारतीयोंको कोई प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है: किन्तु उन्होंने यह वर्षा अवस्य की कि सरकार यस लोगोंको भावनाजेंकि सम्बन्धमें इतनी कठोर वर्षों है जिनका कीई प्रतिनिवित्व नहीं है। (जन्होंने बाद करा ) " यह यह नामभ होता है कि अब हमारे असन-बद्धण होनेका बस्त सा तदा है। यदि सामाज्य सरकार भारतके कोबॉपर संगीनकी शोकके वस गर्मी बन्कि वनके प्रेमके बस अपना आधिपाय बनाये रक्षणा चाइती है तो बसकी सिसकता चाहिए। ईम्लक्की भारत और प्रपतिचेस बोलॉर्ने हैं। एकको चलता पह सठता है। सम्बच है। येसा मान वा क्रम म बरमा पढ़े जिल्ल मेरा ब्याल है कि लॉर्ड एलपिनके कार्यसे इसके बीच विश्व हो तमें है। मैने बढ एशिवाई अविनियममें प्रवासी अविनियम क्रयरसे कोडा हुआ देखा तब नर्म ब्रह्म करना या सपनी आलोकनाको संयमित करना मेरे लिए सम्मव नहीं रहा। एक बहाती है कि महामार और चनके वी जनमायी एक बड़ी सब-सेना हारा पीका किया चानेपर एक मदामें जायद में को थे। उनके साबी निराध डोकर पुक्रने समें कि इतने वह सैन्य-बसके सकाबके हम तीन बंधा कर तकने । महस्मदने कहा : " तुम कहते ही अम तीन हैं; में कहता हैं हम चार है क्योंकि ईंडवर हमारे तान है, जीर उसके हमारी जोर होनते हम बोलेंगे।" द्वीपर हमारे लाव है भीर जनतक हमारा उद्देश्य अच्छा है तनतक हम यह जवाल तनिक भी नहीं करते कि सरकारको क्या अधिकार दिये वाले हैं या वे अधिकार कितनी वर्वरतासे प्रयोगमें आये जाते हैं। मैं तो तम भी यही तकाह बँगा को मैंने विग्रने १५ महीनेसे देनेशी हिम्मत की है।

[अवजीते ] इंडियन औषिनियन ४-१-१ ८

१ वर मेरौ निपनर १९०६ में भारत्न किया क्या था। देरिए श्रान्ट ५ वृक्ष ४९८३४ ।

६. क्य तीत है ।

मन्त्रमें सौन्त्रमिति वह बलाव क्या किया क्या कियों व्यक्ती-विविध्यक अधिनवादा विशेष दिवा नवा वा और जिनही बदन उचनापुरुष्टी मारचन सामाज्य-सरहमको केवी वालेपांकी वी ।

## ३३९ डेलागोबा-वेके भारतीय

हम जन्मच उन उल्लेखनीय भियमोंका<sup>र</sup> पूर्ण पाठ प्रका**धित कर रहे हैं जिल्हें बमापोजा** बेडी स्वानीय सरकारन पछियाहयोंके आवजनपर प्रतिवन्त्र सगागेके किए बनाया है। से नियम तीन प्रकारके प्रवासियों अवना यों कहिए कि एशियाई पर्यटकोंके बारेम है (१) डेका सामा-बेको छोड्कर जानेशास्त्रीके बारेस (२) बनागीआ-बेर्से बाइरी जिस्तीय बानुबासीके बारेमें (१) एक्सियाकी पूर्वभाख बस्तियाँसे बातंबाछे एक्सियाई कोगाँक बारेमें। इन नियमीमें नवस्य ही टान्सवासकी यन्त्र है। गवर्गर बनरकके पास बंधागांबा-बके को एशियाई गय जनसे कहा गया कि ये निवय इस्तिए बाबस्यक हैं कि प्रान्तपर बासपासके उपनिवेसोंसे प्रशियार प्रवाधियोंकी मारी भीवन आनंका करुए है और ये नियम केवल बस्थायी है। हमकी विस्तास है कि यहर्नर जनरसके इस स्पष्टीकरणसे वैकायांबा वैके बारतीय सन्तुष्ट होकर नहीं कैठ वायेन । नास्त्रमा पूर्वेयाकी इकाकेमें टाल्सवाकसे कोई मीड नहीं जाती और यहि जाती मी हो दो उस प्रान्तमें पहलसे वसे इए ब्रिटिंग भारतीयोंकी तंत करनेमें कीई जीवित्य नहीं है। उदाहरणार्व ने बाहर जानेके किए अपने पास एक विश्वय अनुमतिपत्र क्यों रखें? हम मासम हमा है कि उनको स्वायी बन्दावैज पहले ही दिवें का चुके हैं। फिट, मारतीय कोन परनातोके दिना अधना इस बातका प्रभाव दिये जिना कि वे म सी अपराधी है और न दिवाछिए, इंकागोआ-बेस नयों नहीं का सकते ? यह हो सकता है कि एक सास परि स्यितिम इस प्रकारकी हुरन्येशी सन्त्रवत सार्वजनिक स्थायकी बृध्दिसे स्वित हो किन्त एथिमाइमीने अपराच तथा दिवालियपनका ठेवा तो नहीं के किया है। यूरोपीय विना सह पाबित किये कि उन्होंने न तो अपरामीके कपमं कान्नीको तोड़ा है और न दिवालिये वन है बकामीबा-वसे चाहे जितनी बार बा-जा सकते हैं। इन कठोर नियमीका एकमाब बच्चा पहल यह है कि पूर्तवास सरकारने उन एडियाइबॉर्से भेवकी विभावक रेला सीमना वरूपै समझा है को उसकी अपनी प्रका है तका जो उसकी बपनी प्रका नही है। सन्य क्पनिवेसोंकी ब्रिटिस सरकारोंने ऐसा नहीं किया है। हमारा विश्वास है कि बेकामीआ-सेके एक विवेधी राज्य होतेक कारण लाँडे एकपिन हम परेधान करनेवासी पानित्वांस करकारा विरातिका कोई-त-कोई सरीका स्रात निकासेने।

[मप्रेमीसे]

इंडियम बोपिमियन २८-१२-१९ उ

र नहीं प्रचारित नहीं दिने गरे र देकानीमा नेके मारतीय" वृक्ष ४५ मी एकिए, र

# ३४० बेरोजगार छोगोंका क्या किया आये?

हमारे इस बारक शक्से पाठक वैबोंने कि स्टैक्ट्रेंग तथा बाबबेकवर्यमें रेक्स्सेमें बाम करने भासे मारतीय बेरोजगार हो गये हैं। और उसका कारण यह है कि उन्होंने सभी कामनके सामने सकनसे इनकार किया है। इस प्रकार वृद्धि बहतसे स्रोग वेरोजगार हो जामें हो क्या किया जाये यह विचार हर मारतीयको करना चाहिए। हम कई बार कह चके 🛊 कि वेल बानसे को बार्षिक नुकसान हो नह जेल बानेवाकेको स्वयं वदस्ति कर केना बाहिए। उसमें समाच सबय नहीं कर सकता। किना अब सैकड़ों कोच मजों सरने अमें तब हम कुछ विचार म करें तो यह नहीं कुरता होती। इसके मध्यामा हमने पढ़ा है कि पेट करामे नेपार, पेट हाजा नजहारे। पेटके किए भारतमें मकानगरत कोच नपने बच्चोंको नेच हेते हैं। तह इस पापी पेटके किए क्रोग पंजीयनपत्र सेनेको तैयार हो बाय तो उसमें बनोबी बाद नहीं होगी। मानी यदि बहुत-चे क्रोग बेरोजवार हो कार्ये तो उनकी भदद करना विकन्नक जरूरी ही कारोगा । इस विचारको समझकर हर मारतीयको जितनी हो सके उत्तरी सहावता संबक्ते नाम क्रोत्रानिसदर्ग मेजनी चाहिए। पैसा प्राप्त होनेके बाद क्या किया चाये यह इसरा प्रस्त है जिसपर हमें सोधना है। यदि कोबोंको बिना कुछ काम किये रोबाना पैसा या मत्ता दिना बाता रहे तो उपने पाप बढ़गा और इतना निविचत है कि उसका सपर पैसा मा मता क्रनेदासपर बुरा होगा। इस्ट्रिक्ट इस मानते हैं किसी-न-किसी सार्वविषक कामसे उनकी सदद स्वश्य की बाने। भी गामीने एक वहा समा-भवन बनानेका सुखाव एका है। यह काम बदा है करने यांग्य है और अधिकांस माग्वीय मक्क करें तो शहन ही हो सकता है। इससे ठीन काम बनते हैं। टान्सवाकर्ने कीमको सबकीय शामेंकि क्रिय एक बड़ा सबन निक आयेमा बेरोबगार भारतीयोंका पोषण होगा और नैसा घवन बनानेसे भारतीय सदाईको जबर हरत विकापन मिकेमा । यदि हान्सवासके मारतीय समा-मवन बनवार्ये तो उसका काम उन्हें ही होया यह समझकर टाल्सवालस बाहरके जारतीय हाबपर-हाब बरे न बैठे रहें। समा-भवत बन या न बने बेरोजवार श्रीगांकी काम तो देना ही होगा। इसलिए हर बारतीयकी इस बातका क्यान रकता चाक्रिए । यदि समा-अवन बनाया चाता है तो बहत-सा क्रवे दात्सवासके

[गुक्यतीसे]

र्गुच-पंतरता इंडियन कोपिनियम २८–१२–१९ ७

भारतीयाँको स्वय ही चठाना होगा।

# ३४१ वहादुर स्त्रियी

रंजीवसी रिजयोंने हुए कर बी है। भारतीय समावकी कवाई जब ट्राल्यसके कृती सातृपके विसाध युक हुई तब एंजीवकी रिवयोंकी मार्गाविकारकी सकाईको बके कई सहीम मैदा पूर्व था उन रिजयोंकी सवाई बागों जासू है और वे बरा भी वकी नहीं है। उसके वहाँदुरी बीर सीरवके सामन ट्राल्यसकके भारतीयोंकी स्वाई कुछ भी नहीं है। उसके जकाबा रंजीवकी रिजयोंको तो बहुत-सी रिवयोंकी संबंध बहुत स्थास है। इतमा होनेपर भी वे मुटले साठी रिवयोंक न नहीं मान रही है। रोजन नगत के विसानी कोट साठी है उनकी तास्त्र उदनी ही स्थिक बढ़ती जाती है। उनमें से बहुत-सी बेंक जा पूकी हैं। पृत्रित सीर नमसे महीकी काकरों बीर प्रस्ताकों मार ये रिवयों का पूकी हैं। रिकडे करवाह एता पा कि उन्होंन बरनी सड़ाईको सीर जी स्थापक बनानेका निर्णय किया है। रिवयों मा उनके परियोंको सरकारको सकार सात्रिक कई बर देने होते हैं। यदि कर न वें तो उनका माल गीवान किया का सक्ता है और जोक मी जाना पड़ता है। अब रिवयोंन निर्णय किया है। किया है। किया सात्र मीवान किया का सक्ता है और जोक मी जाना पड़ता है। अब रिवयोंन निर्णय किया है कि "वस्त्रक हमें बरने विकार नहीं सिक्यों तत्रकर हम कर बन्दा नहीं वी वस्त्रक सपना माळ गीकाम हमें वरने विकार नहीं सिक्यों तत्रकर हम कर बन्दा नहीं वी संब्र स्थान माळ गीकाम हमें वें सी जीर जोक कारोंगी।

[पुनरावीसे ]

इंडियन मौपिनियम २८-१२-१९ ७

र देविर "र्यन्तिको नहातुर मारी" पुत्र द५ ।

## ३४२ डेलागोबा-चेके भारतीय

देवापोबान्सेमें मार्गीबीको रोकनेके िएए बनाये क्य सारे कानून इस ककसे छाए पें हैं। इसकी बाराएं बहुत ही बूधे हैं। बान पड़ता है इस सम्बन्धने माराधीय कोन समर्गेखें गित चुके हैं। परन्तु इसका कोई स्थोपनकक उत्तर नहीं मिका। यह कानून परि कान्य पूरा तो प्रतिप्तित प्रार्गियोंको भी बोधालोकान बारो समय सम्भी तालीप्लाका समूमित्यक् रहना पड़ेगा। ट्रान्स्वाकस बानवाके व्यक्तिको स्थी बनुमित्यक विद्या जाता है जब नह् सावित हो बारे कि उसे बागस ट्रान्स्वाक बीटनेका बांबकान है। यह सारा पावस्य प्रियोग्याने देश हुआ है। किसी मारागिकान यदि सक्कि किए बेकानोबान के बिहुता है। तो भी नह बिना बनुमित्यक नहीं कोई सक्ता। कोई समी सन्दर्भ है वह सह सावित कार है कि उसन स्वां कभी सपराय नहीं किया और यह विवाक्ति गरी है। वह एक मीर सवा बचा प्रसाद बुरमका श्रीमक्त माना बायेगा। इस कानूनसे प्राराकी पुरागांकी प्रमाद प्रकार प्रकार के बुरमका श्रीमक्त माना बायेगा। इस कानूनसे प्राराकी पुरागांकी

क्यां वेकापोला-वेक माळीच एंड कानूबचे डामने शुकेंने रिजीक्यी छाहूब श्रहमद मुक्तार वह देलागोला-वेडे तीने वसूनि वहाँके बाळीविन बाक्त्य बीर छापरवाहीका बढ़िया विव सीचा चा। यदि देलागोला-वेडा बाळीच समाव बच भी बाकस्य नहीं छोड़ेगा और जावस्यक

कार्रवाई नहीं करेवा तो वह सार भारतीयोंके तिरस्कारका पात्र कन आवेचा।

[गुबरातीस]

इंडिक्स बोपिनियम २८-१२-१९ ७

## ३४२ वाउव मृहस्मदको बघाई

थी बाउर मूह्म्मरको काशी आगावीबीका विवाह उनके यहीने यो नृताम हुवेतने मान हुया। इसरा प्रस्थित विवास विवास विवास के स्वाह दे कुके हैं। अब हुय उनके समुद्रान स्वाह दे कुके हैं। अब हुय उनके समुद्रान हुया उनके स्वाह दे ते हैं जीर चानना करते हैं कि क्यानी यूटी और विधाइ हूँ। किन्तु नक्की क्यां हो भी बाउस मूहम्बदन विवाह त्रे तथा देव छावकी काम किस और तो प्रार्थित विवास उनके किए वी बाती चाहिए। वर्गक कावारण विवासों काम क्यान उनके में पूर्णी हा करते हैं शाववीका पासन किया वा पानना है और बकार त्रवास विवास व्यापन क्या वा पानना है। भी बाउस मूहम्बदन विवाह परिमान क्याना किया। निर्माश कावार वह हमा कि हम विवास व्यापन क्या वा पानना है। भी बाउस पहुस्तकरों विवाह परिमान क्याना किया। निर्माश कावारण विवास के स्वाह कर क्यान किया। निर्माश कावारण विवास के स्वाह कर कावारण कावारण कावार

मालकी बसा

Y-1

ी मानते हैं। यदि इसी प्रकार सद करन कवें तो विभिन्न वासिक या रावकीय संगठनोंकी (सकी जी हंगी होती है वह नहीं भागनी पढ़ेगी !

[युवधतीम]

इंडियन मोविनियन २८-१२-१९ =

## ३४४ कुछ अग्रेनी धम्ब

स्वरेधाविमानकी एक धावा यह भी है कि इस अपनी माणवा मान रसें उस ठीक विभाग तीने और उससे विदेशी भाषाक स्वयंग्य उसपाय स्वामन्त्रव कम हैं। मून्यमीके कोई अबसे पाद हुने मही मूने एसीक्य इस कुछ बंधवीक धान वेसके तीन काममें मान रही है। उससे स तिम्मीकित हुक पात्र हुप पाठकीके सामन पर करत है। बानोई उनके सिए अक्ष्य पात्र कामों अपने इसके प्रकार किया नामन पर करत है। बानोई उनके सिए अक्ष्य पात्र कामों को प्रमान हमाने प्रमान की सामित की है। उसके समानिक की मानिक समानिक की मानिक स्वामन की सामित की सामित की स्वामन की सामित की

पैमित रेडिस्टन्स पैमित रेडिस्टर कार्ट्स निविक टिसमाविडिएस्स ।

प्रश्निक प्रश्निक उपराद्ध करून निष्यं विचार करेंगा। उपयुक्त समजी प्रमाणक स्वाचन करेंगा। उपयुक्त समजी मन्त्राच्य मन्त्राचा हम शत्राच नहीं बनका सामर्थ बाहुत है। यह बाव पान्क व्यापन रखें। सक्त्र निष्यान निष्के हुए हो या वहीं के काम बायगे।

[बुबयनीय]

इंडियन बोधिनियन २८-१२-१९ अ

## ३४५ भारतकी बदाा

नोगतिमनवदार थी नातामानि वड लड़करी मृत्युक गंमाचारम हमारे मनमें पनमें राज्य विचार प्राप्त हैं। बारपी गंनी मृत्युले हर वर्ष लामीरी नावसार्थ हाती है। प्राप्ती पोक्टनतीय बजड यस हैं। बुटुमनो हुटुम राष्ट्र हा गय हैं। सी-बार और बर्डण — नचीर नगातीन राज्य हा जानके समाचार बहुधा हमारे पहनने बाला वार्ण हो।

और उपरांत भी बहाआरी होती है हिन्तु बनी भारत विनवा नाम तही बच्छी। हिरा नाम बा है? यर बान हर भारत-शिक्युट मनमें आये दिना नाम प्रांत होता। हिरा नाम बा है? यर बान हर भारत-शिक्युट मनमें आये दिना नाम रि अस्त होता। है। अस्त वाला नाम शिक्युट कर प्रांत है। अस्त वाला है हिन्तु उत्तर देना कठिन है। और उत्तर देश युनववाशाश भ्रमायान कर देश और ती मुस्तिक है।

Y43

फिर मी कुछ हरतक उत्तर देनेका प्रयत्न करना ठीक समझकर उत्तर दे रहा है। कई पहलबोरे विचार करके वेखनेपर मालून होता कि मारतमें ब्रह्मानारी भूसमरी वर्षेया वेड पर्व है। इसका कारण आरतीय प्रमाना पाप है। यदि कोई कहे कि राज्यकर्ताओंका पाप है तो यह बात हमें मान्य है। जनके पापके कारण प्रथा कवी होती है. यह सदाका अनुमन है। फिल्तु बाद रखने बोल्य बात शह है कि पापी सरकार पापी प्रजाको ही मिस्ती है। इसक बनावा सकता नियम यह है कि वसरोंको दोव देनेके बबसे जवने दोगोंकी कानकीन करना अधिक सामप्रव होता है।

हिन्दू-मुस्तत्तमानके बीच पूट और कटता पाप है। किन्तू ये अस्तर्थ पाप नहीं हैं। पूट मिट जायें और दोनों कीमें मिलकर रहने सन तो निवेशी सामन हट जायगा अवता उसकी नौतिमे परिवर्षम होगा। किन्तु उपसे प्लेग और अकाल भी भिट ही बार्वेमे ऐसा माननेका कोई कारण नदी।

मुक्स पाप को भारतीय प्रजाका असरय है। महामारीके समय हम सरकारको दवा मंपने मापको भीचा बेते हैं। कमरले सफाई एकनेका दिवाशा करते हैं किन्तु सच्ची स्थच्यता गर्ही रति। वरको बुनो देकर सुद्ध करना हो तो उसका केवल विस्ताना किया पाता है। निर् राध्या न परण चुना कर पूर्व प्राप्त हुए या उठका प्रकार क्षित्र हो दो यह देकर हम उठके दिना पर्ण करका हो विधाहनांको रिश्व दो या पत्ररी हो दो यह देकर हम सावस्यक कामांखे यय जाते हैं। यह रोग वयपनते ही यस्त्रा रहता है। वाकार्गे एक बाद दिखाई बाती है। यहाँ यच्चा हो कह देता है। यर बातेपर उन्नेट उक्तरा हैं। बरवता है। वैद्या करनेमें माता-पिका सम्मत रहते हैं। स्वच्छ्वा रखनी चाहिए वा नहीं इस सम्बन्धमाँ नियम बनावे जाते हैं। किन्तु जनका पानन किया बावे वा नहीं इस बातको हम सारुपर रन देते हैं। उसके बारमें सत्त्रोव शक्षे हो किन्तु यहाँ वो बात सिक करना नाहता हूँ सो यह है कि इस असल्यका सदारा केते हैं। बहुतेरी बातों में हम केवल जाडम्बर करते हैं। हूं था पहुँ चुं एक दूर नव्यवका कहार जा यूर हुए या विश्व है । इसके हमारे बच्च बौते पढ़ बात हैं हमारा कुन पापकी नव्यक्ति विकार वाता है कीर हुए तर्द्युके कीटामुकीर पदार्थे हो बाता है। वेपनेमें बाता है कि बमुक क्योंको नहामारी कीरह नहीं होती। इसका नारण यह है कि वे स्वच्छताका या और किमी प्रकारका बाडम्बर नहीं करते बरित 🖩 नैसे है नैसे ही विसर्व है। उन्हें बाडन्वर करनेवालॉकी अनेसा उस हद तक हम क्रेंबा समझवे हैं। उपर्युक्त कवनका मतलब यह नहीं कि सभी इसी वरह करते हैं। कैंकिन मधिकतर वैद्या होता है।

क्यर्प्ता पारमें स एक बूसरी कर पैदा हुई है और वह सभी बर्बोंन है और मंगानक बहु है विपन-मोमपता - स्पनिवार । इस विपनमें संसपमें ही किया जा सकता है। सामान्यन इसकी चर्चा करने हुए कोच हिचकते हैं हम भी हिचकते हैं। फिर भी अपने परकारे सामने यह निवार रसना हम जारता कर्ज समझते हैं। पर-स्त्री संग ही वेचक मानिचार गही है। स्व-न्त्री ननमें भी व्यक्तिचार है। बहु सब वर्षोकी विधा है। स्त्री-मंत्र मैचन प्रवा बनाम करनक सिंगु ही ठीउ है। सामान्यन केन्निम आता है कि स्वीमवार भारतान संग दिया जाता है और उसके चरित्राव्हासका पन्तान उत्पन्न होती है। हम मानते है दि भारतको दमा दलती नकाब है कि इस समय बहुत ही कम चलान उत्पत्ति होती भारिए। स्पत्त मनलन बहु हुआ कि यशि सम् हो तो बहु बहुत-दुछ व्यक्तिपारमें ही गानिल शेगा ।

यदि यह मान्यता ठीक हो तो समझनार भारतीयका कर्तव्य है कि या तो वह विसन्दुस मारी न करे और यदि वह उसके काली बात न हो तो स्त्री-संग करनेने मुक्त रहे। यह गव कटिन काम है फिर भी बिना किय छनकारा नहीं है।

नहीं तो पार्यमास्य प्रशाना अनुकारण नरना होगा। पार्यमास्य प्रशा राहामी उपाय अन्तकर यनाम-निरोध करनी है। यह युद्धमें बहुठ भोशाका नाग हान देती है और ईरक्टफर में सान्या छोड़कर बुनिवाई मुगोंमें ही रबी-यभी खुरेकी ठबकीश्व करती है। इस उन्न करके सान्यों भी उनकी ही तरह महामारी आधिने मुक्त रह फक्ते है। फिन्तु हम मानते हैं कि भारतमें परिषमका राहामी रंस प्रवेश नहीं कर गरना।

यानी भारत या था गुरा — 'क्वर — की आर एक नवर रगकर पागमुक्त हाला और मुगी रहेता या सवा मुकामीमें रहकर, जनामा बनरर, मीतन करने हुए, महामारी वर्गरह विमारियामें सककर विना मीन मरता खेगा।

य विचार किसीको आवस्यंजनक तिनीका हास्यास्यर किसीको जजानपूर्व सामून रिंग। कि भी हम बेपहर जिला रहे हैं और गनसवार पारतीयिन प्रांतन करते हैं कि है जनार पूरी तरह विचार करें। शासनानक हा या राजांचे में विचार नेगकन जन गहर बनुमबंदे जायरपर जिला है। इनके जनुमार जावन्य करनेन मुक्तान तो हाना ही नहीं। गयफ नेमन और बह्याच्यरे पासनन किसीको नुकतान नहीं हाता। वोई यह भी न मान कि एक हा स्मीलयोंके पास्तेन प्रजातन क्यां काम होगा। गैया बहुतवार स्मीतको नावान ममतना बोहिए।

[पूजरातीमे] इंडियत बोचितियम २८-१२-११ अ

## ३४६ अरबी नान

के पेचर लहुबक्क क्षत्रण क्षत्र १४ और - हुव बम्मवागाण क्षा ५६ । के भी दिरे अ प्रदर्लोक्ष बुक्तिक विकित्तकों अभित की त्रेमध्या किलाकिस स्था है। प्पप्त एक्ष्में वालाय

है जो स्वास्त अपने सम्मानको अञ्चल नहीं रखता और नेखर्ग होकर बीता है, उसका
जीवन स्वर्ष है और उसे इस जीवनमें शुक्ष नहीं मिलता।" बावरणके नियममें कहा है कि
जो मनुष्य सम्पुत्रमें गीतिवान नहीं है, जह बार्तक नहीं कहा जा सकता। बातके दिवरमें
मिलते हुए कहा है, जिस प्रकार किया हिनाएं के पिर पुत्रम समाय है जाता है जी
प्रकार समायल मनुष्य दिना विचारके निकम्मा होता है। "स्वा मनुष्पीर राज्य करते हैं।
बुद्धिमान ननुष्य स्वावीयर। 'बुद्धिमान मनुष्य स्वती केता सही स्वता।

बहु नहीं जो पहुंसे क्षेपमें पड़कर बावमें उससे निकलनेका रास्ता बुंबता है। सामके विपयमें कहा है कि विश्व मनुष्पका मन साफ नहीं है उसका कोई वर्ग नहीं है और जिसकी वाणी निवास पढ़ी है उसका हुवर सम्बन्ध नहीं है।" जो ममान पढ़ता है और रोजा एकता है पर सामना पढ़िया है। यह सामना करना है और रोजा एकता है पर सामना करना हो जो एकता है पर सामना करना निवास हमें पहुंच है। उसका करना निवास हमें पहुंच हो। "इस कोरी-जी पुरिस्तकों एसे स्वर्ण-जन समाने हुए हैं। जो अंग्रेजी समझ सामने हुए हैं। जो अंग्रेजी समझ समझ है है से सामना करने के सामने करने सामने हुए हैं।

[पुजरातीसे] इंडियन मोविनियन, २८-१२-१९ ७

# ३४७ मोहानिसधर्गकी चिद्ठी

#### तार्वेश्वनिक समा

बुबबार, बनवरी १ को भार बजेंडे सुर्खी पश्चिवके सामने कार्यायोंको एक सार्वप्रकार समा होगी। उसमें अनवरी तथा उसके बावकी परवाने बादि सम्बन्धी सङ्ग्रही कावड दिवार किया जायेगा। बाखा है हुए अगहके प्राय्वीय बाकर उसमें दामिक होंगे।

# परवानेके बार्स विचार

तिर इस तरर बचनवी मनाट में नहीं दे गवना। मेरी नमाह है कि परिवालीने अनुसार

हर मारतीयको परशानेकी कर्मी देनी चाहिए। उसके लिए वकीसका खर्च उठानकी बरूरत नहीं है। बर्जी देकर, पैसे घर देनेका बादा करके बैठे रहना चाहिए।

#### मीसवी ताइव

गीसवी साहब बहुमद पुक्तारका गीमाधी बनुमिणियत विस्तवर ३१ का समाप्त हो रहा है। इसिए उन्होंने भीपाय बहुतके किए बार्मी थी है। मैं आधा करता हूँ कि मीमाद मही विशेषी और भीवती साहब जनवरी महीकार्य जनमें विरावनाग होंग। किन्तु मेरी यह आधा स्पर्य रिकाई देती है। सरकारमें दक्ता बम नहीं है। समय एंसा है कि वह मीमाद दे भी दे बीर न वे तब भी स्वनन्त्र पटने देती।

#### पण्डिवसीको सवाब

स्मर्म लाह्य पण्डित्यीचे पण्डा बचाव वे चुके हैं। उन्होंने किया है कि पण्डित्यीको मैनुमिरिपम नहीं दिया वा सकता। इसने सिमा और कुछ नहीं किया। इसका अर्थ मैं यह करता है कि बनुमरिपम भी नहीं वेंगे बौर पकड़ेंगे भी नहीं।

#### स्टैंबर्टक्के मान्तीय

स्वैदर्गमें रेडवेमें काम करनेवाले जबकुर्यने पेथीयन नहीं करवाया इस्तिय् उन्हें कार्यमुक्त कर रिमा मार्थ है। वे कामम र व्यक्ति हुमें। वन्हें नीटिंड मही रिया क्या है। सी प्रेचे किन्दी हैं कि बिन्त पित उन्हें सक्य किया गया यह रिवास देवन नहीं रिया गया। गर्डे एक महीनेका खर्च दिया नया है। विज्ञा बचा वह रेडवेबाले के गये। और स्त्ती बच्चोंके क्रिय तिवारे मबहुर निक्तर करते रहे, किर भी उन्हें उद्यो दिन क्रॉम्प्ट्रेमेंडि निकासने किए प्रणा उतार किसे पर्ये। इस सम्बन्धी महामन्त्रका पत-व्यवहार चय पहुँ। महामन्त्रका कर्म स्ता महीनेके क्यायक का बेचन चुकानेका दुष्म दिया है। स्वत्त वर्षा सहान वे देवनमा मार्योयान क्री है। यह मामका हर नाय्यीयका नृत वीकानवाका है। स्वत्त वर्षा दक्तवान मार्योयान प्रशास उद्यो है इस्तिया गरीवांको अराठी है। यह यो बुक्तकी हद हो गई। म परिव कर्मुर व्याप्तार्थों और ऐसे ही दुसरे प्रमुख गर्योवीक करते है बेटोबस्य हो गये हैं। सत्त वह मिर बालियी वड़ीमें वही व्यापारी और नेवा पत्तिहम्मन हो वामेंगे और वरूप मार्यानके इस्ते कुकामी ल्लीकार कर केंगे वो उन्हें वरीव बारतीयों और उनक

### हाइडेस्टर्गमें भारतीय भनदर

हारहेकवर्गने भारतीय मजबूरींको कराकर मिकान्टरने मामने के यस थे। तर बरुवाह एंची कि बही उन्होंने पत्रीयक करवानकी हच्या स्मान की है। हमपर पण्डितशो और भी नायह वहीं पुरेत । कोगोंते निके। उन सागोंका सन्वार कमुत नामक एक पठान है। उनन बहुत हिमान दिनाई भीर कहा कि एक भी स्मानित पत्रीयन नहीं होगा। किर पण्डितमो और नायह फोल्यू पें। बारी रामने भी मोगिस्याके पर रहे और खाने काम पूक्त कि मार पैरक पूस कर मान्तीयोंको कानुकत्री खानवारी थी। वहीं नहीं उन्हें की नाम प्रकार पर करने पृश्न वह पट देखा। एक नजूरोंको भी कार्यमुक्त किया वायेगा या किया आ चुना होगा। विभाग सम्पूर्ण गांधी वास्त्रव

समाचार वसके सप्ताइ भिसनकी सम्भावना है। इस प्रकार जेससे सूटनेने बाद पन्तियानी एक मही मेरार नहीं बैठे।

### 'संके टाइम्स में इयग्य-चित्र

संबे टाइन्स हमारी अकाईका बहुत प्रचार कर रहा है। उसमें बी साधीका स्वज पीर्वकस कानून और यी स्मद्सके बारेमें स्थाय किया गया है। विश्रॉमें एक स्मद्सका भी है। वे बोनों कुड़नियाँ मेजपर रख सिरसे हान लगाकर निम्नानुसार निनार कर रहे हैं

> "रजिस्द्रेशन" मारी क्या "रेजिस्टेम्स" है उससे बड़ी; सी बी॰ बुक्ता लंग किये हैं गोबीने पागक बना किया ।

इस प्रकार स्मट्स बड़बड़ा रहे हैं। सी. बी. धानी कैम्बेक बैनरमैन इंग्लैडके प्रधानमंत्री। दूसरे विजर्में भी गांबीको कवच पहुंगाया यदा है। कवचमें सब जगह नुकीकी कीश्रिमी सर्वी हुई है। विजयर नोटिस विपका हुआ। है कि सूझे छड़त मतः और नीचे सही है। मैं हैं नापका दीन (पैछिनसी) गांधी। कहनेका वास्त्रम् यह है कि कही भी स्पर्ध करनेपर नर कार चुनत है तब बीन कहकर वही करनेचे क्या मतकव? सतसव मह कि सनावामक प्रतिरोप रूपी काँटीके चुनते ही कानुनका जोर एकवम संस्थ हो जाना है।

# समिस्टमके भारतीयॉपर बाह्यप

वर्षित्तको नगरपाकिकाने सभा की थी। उसमें उसने बारवीयोंको मार्केट स्लेवरमें व्यविकार न देनेके प्रस्तावपर विचार दिया है। यी प्रैडीने उसका विरोध किया है। येप सदस्य जिनमें भी द्वाइट मुख्य है हरू बरके पशमें बासे।

#### गदार्थकी सुची '

पिछने सप्ताह मैन जो सूची देनेका बादा किया वा शीचे दे रहा हैं। वहाँ दिने गर्ने नाम यहाँ दुवारा दिये जा रह है। ये नाम १९ अवनवरके बावके पत्रीहरा सामाँके हैं। उनके परे भी भेरे पाग है। एवं है कि बनकी कमर्सवराएँ सासून नहीं हैं। किलु बनकी चर्मरत भी नरी है स्वाकि सूची प्रामालिक हैं। इसम जड़ास और कसकताके ओगकि नाम नहीं हैं मेकिन बनकी सन्दानहरू नम् है।

त्रिटोरियाके बहार [ नमके बान ८४ नामोची एक नुवी है ] बोहानिसबमक [ १ ] पीरमंबर्पेड [३५] सूर शिवारेंडेः [८] हार्द्मवाल्एका [१] विरिचयानाके [२] पीवपरहुन के [११] रंप्रेंग्यर [५] मिहेसवर्षके [८] अरमीजीका [१] मीवनवर्षर [२] marnent (c):

चेंगसियां और चेंग्रदेनं भेड इन नम्प्रपर्धे मेने बादम जिल्लाना कहा था। इनकिए अब किएका हूँ। भारतमें अपूर्वेता क्षापीन वीवानी नामार्थे बहुन हाता है। विश्वयार्थे तो क्षतार वीवान चल बढ़ा है। बीरन

१. रत रहहोत्सही सामग्री मूच ग्रम्पालीक बंधेनी बसुनम्हो सी वर्ष है क् इतिर " क्षेत्रानिवर्तको विद्वी " वृक्ष प्रद्वः ।

भारतमं जैनु देशी निधानी भेजते हैं। पैंसन पानवाले आि कांगति स्मीवार जैनुहेजी निधानी की बाती है। मैटानस वो नोटं पर बेंगूज कांगतन दिवान हो गया है। इस उच्छे मैंगूठ मातत यह उदस्य है कि उनमें भनुत्यवी पहचान पुन्त की बा सनती है। एक मैंगूठ मातत यह उदस्य है कि उनमें भनुत्यवी पहचान पुनत की बा सनती है। एक मैंगूठ मातत यह उदस्य है कि उनि एक मैंगूट वस्तक न उठ्य हो या उमकी निधानी पिन यह हो सवस्य और कोई दोय हो तो हुनरे मैंगूठकी निधानी काम क मकी पिनानी पिन यह हो सवस्य और कोई दोय होती हुनरे मैंगूठकी निधानी काम क मकी पिनानी सम्पर्धियों में साती है। क्यांति क्षायों स्थापी पहचान कराया नहीं बाहरे। वे सिणकर प्रदान चान है। क्यांति क्षायों स्थापी काम के स्थापी में साती है। क्यांति क्षायों स्थापी काम के स्थापी पहचान कराया नहीं बाहरे। वे सिणकर प्रदान चान है। हिम्म की उमें भैंगिनवीं कामाराप पहचाना वा सकता है। क्यांति कामाराप वा सकता है। क्यांति कामाराप काम करता है। इस उद्योग काम करता है। क्यांति काम करता है। क्यांति कामाराप काम करता है। क्यांति होनके नाने दस मैंगूनिवर्षिक कोणकर्य कामाराप परच्या पढ़ा हमरा अप यह हमा कि बारापी होनके नाने दस मैंगूनिवर्षिक लिएनकों की लियांती कामी होनके नाने दस मैंगूनिवर्षिक लियांति की सामारापी काम पर्य है। इसरा अप यह हमा कि बारापी होनके नाने दस मैंगूनिवर्षिक लियांति की लियांती कामी वार्ती है।

पार्शीमां हो ता अपनी पहचान घरणाना है। यदि ने स्वय अपनी गिनाकन न येंच वा में "म मुम्प्से रह नहीं नक्ष्मे। इमिल्य उनरा लम्मा स्वाप इमीय है दि ने बाता नहीं नाम न पता है। यदि उनरा ताम पुल्तियाने नहीं होया वा न इस दाम पह नहीं माने। इसिंगा नेन दम में मैतूनियों काणाता नेवार है। यह वसीन इनती मनवृत्त है कि इसे आति साम स्वाप्त समय गिद्ध किया वा नक्ता है दि इस मेंगूनियों क्यायाना नगर और निरम्मा एवं है। यह विश्वान की नक्ता है। इसिंगा नामुक्त मामान हा नानने वाद मी सम्मान्य रम मेंगूनियों। नामान्यमंत्र वय विद्या जा नरवा है और उन्यों मानी स्वाप्ती नामानी नो मानी नामां। दा मेंगुड़ार्ट बारीने यह दसीन नहीं की जा गरली। इह नहार्द सहस्त्रमूर्थ सारार होना चारिन नहीं वो लोगमन हमारे विद्या है। बायगा।

#### एक जापानी सज्जन

यो मारामून नामक एक बायानी माय हुए हैं। वे विद्यानन विद्यार्थी हैं। उनके यान नीई एमिनना पद बा। किर भी अनुसनियद अधिकारीने उन्हें सम्पोक की थी। व नारी पुनियार्थ मानोपी जांच वरने हैं। उन। थी पोनवची मनावान हुई। उत्तार विदास वदाने दिया गदा है। उत्तर वना है कि बे आसी गरदारको सूनी कानूनन बारेसें नार्थ का बनावक।

### शंदांग्यम

ण्यः नेप्पनन् मूचना नी है हि शिक्षणी नार्षपनितः गमाम विद्यारियागे भी इसे अपनी भीग समन अमोजी आप से । उनके नाम नहीं दिर गप च । व अच नेपा हैं ।

#### विषयक्षी ।

र्राह्मन बोलिनियन २८-१२-१ अ

ि धरिषणी बीह्र का को क्ट्रपंट वालेक. सन्दर फे. बंदी नदी जिस सन्दर्भ

# ३४८. चाहामिसवगर्ने मुकरमा

[जोद्यानिसवर्ग विसम्बद्धाः २८, १९ ७]

ात तामिनारको ठीक १ वज लवेरे ओहानितवर्गने लगी व्यक्ति वी. चीकारी बदाकत भी एव एव चोडंनके दक्तकार्त्र हार्बिर हुए। अधीकक बरातेमने जनते पूक कि क्या उनके पास १९ ७ के कानून २ के अन्तर्भत वालावता कारी हिन्ने पासे र्याचित

प्रमामपन है। उनसे नवास्त्रवा उत्तर निकानपर, वे सब तुरस्त निरस्तार कर सिन्ने परे और जनपर १९ ७ के जीवनियम २ वच्छ ८, उत्तरपुर २ के जनपत कमियोग समाया परा कि वे कमिनियमने प्रास्त्रत कारी किया यह पंचीयन प्रमामपनके विना हास्त्रमानम है। जातीन कपाकन भरी वो और एक नामप हो देखा चान पहला का कि बीमा हट कामगा।

चपत्त्वच नरा चा नार एक समय तः एवा चान पहुता चा कि चपता पूर नारामः चपत्त्वित व्यक्तियाँने सी चाँवं गाँवके, वाँ एक ए पेरेरा विकान वीपिनिवनके

सम्पादक और प्रमिनुकाँकि श्वार कार्क कि एवं एवं पूर्व प्राप्त वा

ठानको जोरसे जी पी चे शूरनेमने सुक्यमा पैस्न किमा। अमियुक्तोंमें सबसे पहुके इनट टेप्यमके वैरिस्टर जीर दुम्सवस्य सायदीय संबद्धे नर्वतिक

मन्त्री म्यापनासी औं मी क पांचीका सामका पेस हुआ। ही ही पी विमावते अवीक्षक पी वरनॉनने पिएक्तारीके वारेने बवान विमा। कहींने

कहा कि समित्रका १६ वर्षीय जीवक जायुका प्रतिसादि है और हाल्यवानमं पहता है। वे पत विन मताबाक १ वर्षीय जीवक जायुका प्रतिसादि है और हाल्यवानमं पहता है। वे पत विन मताबाक १ वर्षी भी मांचीके रही गये और धनसे करना प्रवीवन मान्यवान विकास

कहा। किन्तु ने क्विया गहीं छन्ने और कहा कि जनने पत्त प्रमाणनम गहीं है। जी गांत्रीमें जोई प्रमाण नहीं पुष्टा और वस्त्राव्य वेश्वते छ्यारीने कटनरेंगे याये। उन्होंने कहा कि में बी हुड़ कहने चा रहा हूँ वह बयाल गहीं है किन्तु इस जरामत्त्रा एक कर्मवारी होनेने बत्ते में आखा करता है कि जयावार करमायार जुने तत्त्वाहै कम्मे कुड़ कम्म क्यूनेनी अनुमति प्रवास करेगी। में यह बताला वाहता है कि मेने इस सम्बेदकी

वर्षों नहीं माना। भी चीडेंगः जै नहीं समझता कि सामलेसे इसका कीई सम्बन्ध है। राजून है बीर

इ. आपने वर्षे तीकृष्टिं। ने यहाँ किसी तरहका राज्यतिक शत्य मही बाहता।
श्री गार्थी में कीर राज्यतिक सायक स्था केस पालता।

तिरस बलेबा महेश" धीर्रवरी इंडियम जोपिनियगर्गे ऋतीका हुना था ।

ना गाना । न कार उपयाशिक मार्थम गानु बना मानुवा। भी मोर्डेन : सम्बन्ध यह है कि आपने मंत्रीयन कराया है ता नहीं। यदि जापने पंजीयन कर्मी कराया है सी सामका जल है। ये को बेलवा अमारे का स्वार्ट से साम से परिकार

नहीं करावा है ही मानका खत्म है। ये को बैतका शुनाने का रहा हूँ यदि जायको उत्तके १ भराकाने संगीतीय करना का का का सुकारत वा। का निराम "वी संगीतो सन्तकालो वारेसें दया-पाचनाके कमनें कुछ कहना हो तो बात सकत है। चानून मौजूद है जो द्रास्तवान विवास सम्बक्त द्वारा पास किया जा चुका है और साधान्य-सरकार द्वारा स्वीहन हो चुका है। मुझे चो नुष्ठ करना चाहिए और स चो कुछ कर तकता हूँ वह केवल द्वारा है कि कमून करता भी हो जो असममें काई।

भी पांचीने कहा कि से सफाईके किहानसे कोई नयान नहीं देना चाहता। में बानता हूँ कि कानुनके मतादिक में कोई बयान नहीं दे ककता।

धी बोर्डन मुप्ते सिर्फ कानूनी बयानसे सरोकार है। येरे कयाससे आप यहां कहना बाहरे हैं कि आरको यह कानून नायसद है और आय-अपनी आरबाटे आमारपर इसका विरोध करते हैं।

भी गांभी यह विस्कुल ठीक है।

भी कोईन: यदि बाप यह कहें कि कापको वास्पिक आपति है ती में बयान से शूँग। भी पांचीने कताया कि वे दुश्यवास्त्रम कब साथे वे बीर यह भी कहा वे विदिस भारतीय संपन्ने सन्त्री है। इसपर भी बोर्डनने कहा भेरी समझयें नहीं बाता कि इससे मुक्तमेमें बया प्रकट पहता है।

भी गाभी सह तो में पहले कह चुका हूँ। मैंने बराकतमे केवल पाँच मिनटकी बर्गुकम्या चाही थी।

भी कोईन: मै नहीं समकता कि यह कोई ऐसा मामला है जिसमें अंशमत रियायन है। सावने कानून तीड़ा है।

यी याभी बहुत सच्छा यीमान तक मुझे और कुछ नही कहना है।

भी शुरमनने पृथित किया अभियुक्तको और दूसरे सब युनियाइनौको पंत्रीयन कराने हैं एए पर्याप्त सनय दिया गया था। जान पड़ता है अनियुक्त वंत्रीयन गर्ही कराना चाहता भीर द्वासिए म नहीं समझता कि वसे देशने बाँगे बालेंके तिरुए कोई अन्या वक्त दिया बार्य। धरु निवेदन करना मेरा वर्त्राय है कि अभियक्तको ४८ घंटके जीतर देश छोड़नेका हैंग दिया बार्य।

भी बोर्डनने अपना निर्मय देते हुए नहाः सरकार आध्यन्त नरन रही है और किर मी बान पहता है कि इन नौर्मित ने किनीने पंजीयन नहीं नराया। उपनिवेशक निर्मान पंजीयन नहीं नराया। उपनिवेशक निर्मान पंजीयन नहीं नराया। उपनिवेशक निर्मान में प्राप्त पंजीयन कि स्थान में प्राप्त पंजीयन कि स्थान में प्राप्त पंजीयन कि स्थान में प्राप्त पंजीय के स्थान में प्राप्त प्राप्त में प्राप्त पंजीय के स्थान में प्राप्त प्राप्त प्राप्त प्राप्त प्राप्त में प्राप्त प्राप्त में में प्राप्त में प्राप

पासन न किया जाये तो कमले-कथ शवा एक गहीनकी सादा या सक्त करको है; सीर वर्षि स्पराधी उस सवाके काय होनेक सात दिन काद किर उपनिवेदाये निकता है तो कमले-कम सावा ए गहीनेकी है। कुने यह आजा जकर है कि इस नामकों को सो सावस्थार रिवार्ड कायेंगी उपनिवेदाके एविवार्ड यह समझ सा बा प्रस्त से सरकार के ताव कि सरकार में सि स्पत्ति प्राप्त कायेंगी उपनिवेदाके एविवार्ड यह समझ सा आपणा कि यदि कोई व्यक्ति राज्यको इन्यक्ते विरोध में होनेकी कुरबात करता है तो व्यक्ति अविका सर्विक स्वित्त सात्र होनेके कारक शति राज्यकी नहीं व्यक्तिको होती है।

भी वांकी व्यावार्थीयाओं बातके बीवार्म कहा कि वे ४८ घंटेंकी जाजा वे और परि यह सर्वित सात्र की कम को बात के तो उन्हें अविका सत्त्रीय होगा को बौर परि यह सर्वित होने के कथ थी वा तके तो उन्हें अविका सत्त्रीय होगा को बौर्वित स्वत्री की कथ की बात के तो उन्हें अविका सत्त्रीय होगा अवस्थान कर विवार्ष यह स्वत्री के सरका के सात्र है।

[सर्वेवीर]

इंडियन कोचिनियन ४-१-१९ ८

३४९ भी पी० के० नायह और अन्य लोगोंका मुकदमा'

सम्पूर्ण वांशी वाक्रमव

[भाषीती] क्या आग विटिख प्रजा €?

नगढः भी डाँ।

Yt

[बोहानिसवर्ष विसम्बर २८, १९०७]

नयां बाप क्यादित पहले ट्रान्सनाकमें वे ? वी हाँ १८८८ से हूँ। स्था बापने क्या सरकारको ३ पींट कर दिया ना ? सेने क्या कर्यों किए।

मेंने कुछ नहीं विधा। आपने कानूनके जनार्वेश पंजीयन-प्रमाणपण नहीं किया है?

नहीं किसी भी कानूनके अन्तर्गत नहीं। क्यो नहीं किया ?

लक्स्मोंकी । रूप महित्रकाँने सबसे बढ़ने भी नी के जलबसे फिल की भी नी ।

भेरे ब्रयालमें उस कानूनके जनार्थत जनुमित्यन तेना गेरे तिए वितत नहीं था। यह मेरे किए जरूपन अपनानवनक होता ।

मेरे लिए जायाता अपमानजनक होता ।
र प्रभानिने करने काल क्रांसिन हैं जो भी (देखिक विकास संभित), जीर विर समा वास्त्वार्थिक

भी जोईन दर्गे?

यदि अधिनियम मेरे सम्मुल होता तो भै उसमें कुछ प्रविधियाँ बताता जिनको स्थीकार ला मेरे कयाकते विदिश्व प्रजाके किए उचित नहीं। कानुवर्ग स्थव्ट कहा नया है कि हम गरी दाते अंगुलियोंके नियान में और किर अपनी आठ अँगुलियोंके नियान जकम-सक्त्य में गा उनके अधिरिक्त अँगुठेकि नियान भी। किर हम अपने मी-बाप और बच्चोंके नाम भी शोने पत्रों है

मी सूरमेन द्वारा जिएह आप गहीं अवसे है?

१८८८ से। १८९९ के १८ अस्तुवरको में बका यदा या और १९ २ में बाबस आर या। में नेटाल यदा और कुमाई १९०७ में कीदा।

बापने इस अविनियमके सम्बन्धमें सभाएँ भी है

मेरे सौडनेके बाद समाएँ की वह वीं।

क्या आपने भारतीयोंसे पंजीयन न करानेका जायह किया?

मैने प्रयम की कि वंजीयन न कराकेंगा।

सपम कहाँ सी?

मंदि में भूत्रता नहीं तो शपन वर्गर्सटॉर्पके इन्डिपटेंट स्कूलकी सदामें भी बी।

माप पंजीयन कराना नहीं चाहते?

नहीं।

मी बोर्डन डेग्सें आलेडे किए आपके पास अनुसतिपत्र था?

नहीं मेरे पास एडिएएई-वंबीयकका अधिकारपत्र चा।

भी सूर्यनेनन बहु अधिकारपण वेक्षणेको गाँवा विशे भी कोईनले पंजूर कर किया। भी नवावजी और समन्वरक्षकि शुक्रपते के जनवारिके कियु स्थितित कर दिये परे

क्पेंकि कोई दुमाविया नहीं था। इसके बार भी सी एम विक्रकेका मुक्तमा किया कमा। उन्होंने कहा में दुरस्वकारू रेटरेवे में जाया था और कहाईत यहके एक्षिमाई वार्ते और प्रयानका निरीक्तक था। क्योंकि रिकोर्स में रसद विकासने एक जविकारी और व्यायकारका स्टिकारक भी था।

भी याची आप पंजीयन क्यों नहीं कराते?

मेरा सपाल है कि कोई जी स्वाणियानी व्यक्ति अधिनिध्यको बाराबॉका पाइन नहीं वरेपा क्योंकि उनसे हमारी स्वतन्त्रता पूर्वता प्रतियाई पंत्रीयकडे, को वेरी दिनक तम्मतिमें इंड पढ़े लिए प्रयुक्त और जीवत व्यक्ति गहीं है, हावमें कती जाती है

ग्यायाबीराने यही डोका और कहा ने ऐसी बेतुकी बाते नहीं घुनना चाहता। मेरा क्यास है कि कोई व्यक्ति यहीं जायें और इस प्रकार एक सरकारी अधिकारीको यानियाँ है. यह नितास बुक्बता है। में इस प्रकार अरना समय नक्ष्य करना और ग्यायान्यको मेरिका क्यासा नहीं चाहूता। यह अय्यन्त अपुनित है।

भी गांबीने बद्धाः म अभिगुनतके कननके सनीचित्रको सन्त्रन्थले न्यायाधीयारे सहमत हूं और भेरा इरावा वंत्रीयक-महके किए वंत्रीयकानी जायोग्यताके सम्बन्धले गवाही कराता नहीं है ! Yq.५ छन्**ये** गांनी कस्तान

(ब्रिमिनुस्तरें) बापती वापति विभिन्नारोते निक्य है या अधिनियमके निक्य है मुक्सतः विकित्समके निक्य ।

सरकारी वकीलकी प्रार्वनावर वैसा ही आवेज विया गया।

सभी नायकूने कहा राजीयनपर जागीत इसिन्छ है कि वह मुझे कांकरसे भी नीचे सर्वेंग रख देता है और यह मेरे बार्फ विकड है। में विवाहित हूँ और मेरे पाँच बच्चे हैं। सनमें सबसे बड़ा तेरह चर्चका है और सबसे छोटा बेड़ वर्षका। में माळ हुगाकि ठेडोंका सब्बाय करता हैं।

भी बोबीने प्रार्थना की कि व्यक्तिपुष्तको केवल जङ्गालीय बंदेका नीतिस वे दिना बाले । वह बस स्क्री चाहता है

यो बोर्डनने कहा प्रका यह नहीं है कि अनियुवन क्या काहता है वित्क यह है कि मैं क्या बाहता हूँ। जनियुक्त व्यवसायों है और मुहक्तको मियाद बौदह दिन निरिक्त की बायेगी।

करवाने कहा मैं ड्रान्सवानमं १८८८ से हूँ। मैं कहाकि विनोप सैनिक विनायका हेक्यर वा बौर सर वार्षि क्षावच्छे साव केबीसियवर्ग जुला था। में ड्रान्सवानमं एक वीतिक वस्तेके साव हैरीसियकर रास्ते अविका हुवा था। मेंगे १८८५ के कानून १ के बनानंत एक पंजीयन प्रमायप्यप्यर मात्र अपने एक मेंकुटेका निकान क्याचा था। में सँयुक्तिमंक्ति निकान केसेंग्र इस्तिम्य इनकार करता हुँ कि वह मेरे वनकि विचाह है

न्यामानीकः किना आयमे एक विकास कराया है।

स्रात्मुक्त (विरोक्तवक्य व्यक्त हाव हिलाते हुए): एक निवाल देना ठीक है; किन्तु यह निवाल देना मेरे वर्तक विकक्ष है। (हैंबी)

वक्ष गास्त्रात वना सर्थ चनक विश्वस्त हा (हमा) ग्यायाचीस्त्रा वनतवर्षे मेरे स्वयाकते स्तर वत निस्नात वेले हैं या वीच इलकी आय कोई परमञ्ज नहीं करते । जानते स्वयंके निस्य क्लान-सर चाडिए।

बहुते चौनी मनियुक्त एम हैस्तर्गने कहा में हैर्सकरिकाणी बिदिश प्रचा हूँ। में म्यूर्ग सदासि यहले चा और मैंने प्रमाचनको लिए उच घरकारको है पीड कर दिया था। में एक हुकानतें सहस्यक्या काम करता हूँ। में पंजीयनको निका हसलिए आतीत करता हूँ कि वह सरामा प्रसाचना में में वर्गने विश्वक है। मेरे वर्गने सामोचारमं में हिसान होनेसी मनु-सित नहीं है। उपको ४८ स्टेडें जीतर नेज क्षोड़ हैनेसी माला हो गई।

चीनी संपन्ने अध्यक्ष भी किश्रंप विचान कहा में विशिष्य प्रचा नहीं हूँ किन्तु में हुन्त्याक्षम १८९६ में साथ चा और मैंने देख सरकारते अनुमिरण्य किया चा ११९ हमें में बार्ति मेंने देख सरकारते अनुमिरण्य किया चा ११९ हमें में बार्ति मेंने अनुमीरण्य नेतृत्व के अस्ति जानुमिरण्य के स्वार्य का वा वा जा हम हो चो अस्ता । में हुन्तान्य हूँ। मेंने बतुमिरण्य नहीं किया व्यविष्य वह एक ऐसा कानुन है चो में किया और मेरी जातिक लिए अस्तानात्यक है। मेने अपने वैध्यमात्विण किए इस कानुनका अनुमार किया हुई। मुझे ४८ अर्डक कोनिस्ता हमा है जीए में ऐसे मुक्तियों मिरा सा व्यवस्थ करता हुई। मुझे ४८ अर्डक कोनिस्ता हमा है जीए में मेरी मेरी अपनी हुएते संसारी कर को है ।

स्यायाधीक्षने विश्वनको भी १४ विनका नौडिस खैसा उन्होंने भारतीय हुकानवारको विया वा वेनेपर और दिया।

स्वाहों के कदमर में बातोबाके व्यक्ति व व्यक्ति व वॉन कीलोंपन। उन्होंने कहा में इन्स्यवासमें लड़ाईसे १६ वर्ष पहुसेसे पहता हूँ में अपने वाव्यके साव कुरपनमें ही माना वा। में नहीं बातता कि शेरे बावा कहाँ हैं और म मुझे मुद्दी सात है कि मेरे माता-पिठा वीचित है या नहीं। में खान हूँ और कंप कॉनोनीले (हुम्लैनाडॉर्फ मारा विजत) हैनी हास्टर नमुमने मानी माना हूँ। वहीं में १९ ४ से हूँ। में वीव्यक्त आधिकांको मपना वर माना हूँ मीर चीनमें किसीको नहीं बानता। में पंजीयन प्रमाणपन केमा नहीं बाहता, नमीक बहु मेरे वेब और सामानके ब्रिम्ट् अपनाजजनक हैं। मेरी आयु ए१ वर्ष हैं।

भी ताबीने कहा यह बदाकरके सम्मुक कुछ कहनका पेरा अंग्लिम जकार होगा।
में कुछ सामाग्य बातें कहना काहता हैं। येने अपन मुविक्कांको बान-मुमकर यह सफाह दी
है कि वे अपने-जारको निर्मोद करायें ताकि जदाकर त्यां उन्होंकी बुवानी उनको बौनुका
हुना है जुन सके। उन सतीने अंगुक्तियोठ निज्ञानीड प्रकाशीक सम्बन्धने बौहा-बहुत कहा
है। न्यायाचीस इह दिवारको अगते निकाल वे कि ये कीम क्या कर ऐहे हैं यह नहीं बातते।
में बातता हूँ कि हा बौ-कुछ कहने का रहा हूँ कसते न्यायायीक्षके निर्मयर कोई प्रमाव
रही पढ़ सकता। किन्तु सेने यह स्थावीकरण देना अपने प्रति और कपने मुविक्कांकि प्रति
अपना कर्यव्य समझ है। इस संसारमें कुछ ऐसी बातें है विकाको काय व्यापन करते हैं किन्तु व्यारत
रहीं वर सक बातृनामें भी कुछ ऐसी बाते हैं विकाको कोय व्यापन करते हैं किन्तु व्यारत
रहीं कर सकते। में व्याप्तियोक निवास वेशेको प्रमानकि सावन्यन करते हैं किन्तु व्यारत
रहीं कर सकते। में व्याप्तियोक निवास वेशेको प्रमानकि सावन्यन में अध्यक्तियोक निवास वेशेको प्रमानकि सावन्यनी मावनाभी सावनाभीको सम्मान सावार्यीस स्मृत्वयपर छोड़ता हैं

YTY

भागे उन्होंने प्रान्ति-एका मध्यादेशके बन्तर्गत बारी प्रवाका उन्हेस किया बीर बीर देकर कहा यदि प्रश्नोंने पस समय बेंग्डेकी निवातीके विवद्ध आपत्ति की होती तो पत्तकी रिवर्ति आब क्यांवा मक्कृत होती। चनकी विनास्तका एकमात्र तरीका पंजीयन प्रमानपत्र है जिसपर बेंगठेकी निकासी बावस्थक होती है। ऐसा पिक्की सरकार हारा वारी किये मय पीले पासंकि दिनोंमें भी होता वा किन्तु जब एशिवाहयोंको नये क्यमें पंजीयन कराना वहा तब वे अकरमान कानुनको सीबी चनौती वे वेठे। यो गांधीको बानुना चाहिए कि शान्तवातमें सान्ति-रक्षा जम्मादेशके जन्तर्यत भेरा अनुभव जन्म सब स्थायात्रीसोंसे विवेक है। वौर भी वांबीको यह मी सालम होना चाहिए कि तब पीछे प्रशासपत्रोंकी अनवित विकी वह बीरोंते क्स पढ़ी की बिससे प्रमाणपक्के सत्तती भाकिकका पता संगाना कठिन हो गया था और बहुत परेखानी और सर्च उठाना पड़ा था। उसके बाद न्यायाबीसन न्यायाक्यमें पेल पुषकके मासकेपर बापस बाले हुए यह आका दी कि वह उपनिवेशसे सात विनके जीतर चका बाये।

भी पांचीने संबोपने कतार देते हुए कहा कि पूराने अनुमतिपत्रवर वी गई अँबुटेकी निसानी और नये कातूनके जन्तर्गत थी कानेवाकी व्यवस्थिति निसानियोंमें सदा बन्तर रिका गया है। एक जतिवार्ध है और दूसरा स्वेच्छाचीन था। न्यायाबीझ मसी भांति बानते है वि किन मामकॉम में पुटेकी साफ निमाली भी काली वी धनमें मामभीको पहचाना का सकता का और अनमदिपत्रोंकी नासायस विकी असम्बन हो गई थी।

क्लोंने न्यायाचीस सरकारी वकील और पुलिसको मक्नमेने विकार गई बिम्प्यताके लिए बन्धवाद विद्या ।

विद्यासी है

इंडियन ऑपिनियम ४-१-१९ ८

३५० भाषण सरकारी चौकमें

विद्यानिसवर्षे

विसम्बद्दर ८ । ७ ।

मझपर वा बुसरॉनर काड़े जो भी बीते इन सड़ाई बरावर जारी रहाँवे। मे अपने विचार हरिएक नहीं वरर्नुया और एशियाई सनुवायेंसे अनुरोध करता हैं कि वे पंजीयन समितिसभक्ते विरोधमें जपना संबर्ध जारी रखें चाहे इसके किए उन्हें देखते निर्वासित ही बर्सो ल होना पड़े। हो सकता है भी बरावर गलतीपर ही होऊँ। यह जी सरनव है कि आजे चलकर जाप तब मुझे कोतें। परस्तु अभी तो नै अपन उन्हों विचारींपर युद्ध हैं को सैने बतायें हैं। यदि ईश्वरकी तरकों मुझ एता संकेत मिका कि मैने जूल की है तो में अपनी

१ सदरमेदी सुनदर्म सवाचा डॉमेक्ट यांनीवीने स्टबली वींदर्म मतरीवों वीक्रियों और दरोबीबॉब्टी यक किराब संवाने मालन दिया या। वाके विमुक्तानीमें बीक्ते हुए क्वोंने तुवसमेदी वार्तनावींव वारेने काला। क्षा करान् करान पान है। यह स्थान करा है। यह रिक्षेट सामाने कर संक्ष्य है जो क्यांने ब्रोपीन बोहालींड किर संग्रेत्रीमें विदा या ।

[भद्रजीत] इंडियन मीतिनियम ४-१-१ ८

३५१ पत्र 'स्टार'को'

कारानिग**र**ा

सन्दर्भ गांगी नाज्यस m

कार इम्राजिए विश्व यथे हैं कि खरकार भारतीयोंको बपती मुजीक मुताबिक मुका छके उन्हें बपने बन्त करणके विश्व काम करनेपर सबबूर कर छके छोड़ोपमें इनका बहेदम है एक बातक प्रमुद्द करके मारतीबोंकी पूंधलाहीन बना देश विश्वये के उसके हावोंमें भोग जैसे दनकर रह बार्ये। नमा उपनिवेशी जानदे हैं कि प्रवासी विचित्रमके अन्तर्गत होनेवाका निर्वासन साजारण

निर्वासनकी अपेक्षा बहुत बुद्ध है ? यदि में हत्या करूँ और मुझे बाजन्म निर्वासनकी सवा मिले तो में एक ऐसे स्वापको मेना बाऊना यहाँ नुझे रहनेका घर बीर खानेको बाने निकेंगे भैसी सुविवा नेटामसे सेंट हेक्नाको भेवे नये त्रीहे-से बतनी नित्रोहियोंको भी वी जाती है। किय वाध भुवना नटालक प्रकृषणांका जब नव वाहन वाधा निवासिक मा यो जाया है। है। यदि स्मित मुझ्लिक कि सिवा बार्व यो उत्तव का सिवी मानको सिर न बुद्धा और फलत मुझ्लि विवासिक कर सिवा बार्व यो उत्तव का वे यह होणा कि मुझ्ले विना एक पाईके शीमा-गार कर विशा बार्यमा और कर के मेरे पाड क्यानिकाय उत्तवीत नहीं हो यो कराये वेदैन ने वैदे निवासिक स्वयं कुछानेका प्रवन्त कराये हो स्वयं कराये का स्वयं कुछानेका प्रवन्त कराये का स्वयं कराये का स्वयं होणा स्वयं होणा स्वयं कराये हो स्वयं हो स् बीतेगी जिम्होंने श्रीविकोपार्वनकी वृष्टिसे ट्रान्सवाकको अपना वर और मारतको विदेश मान सिमा है। मिरफ्तार किये नये मारतीयोंमें से कुछ पन्त्रह वर्ष पूराने व्यापारी है। उनकी परिचर्म विश्वन जाकिकामें जन्मी है और ट्रान्सवाबमें यह रही है। एक बीती है वा विस्कृत सुटपतमें ही विशिष आफिका आया जीर चीनका नाम-गर जानता है। वह पारचात्व रीति रिवाजीके बीच चरना जीर बस्तपर उपर्युक्त तरीहेले देश-निकाका भी दिया जा सकता है। म नहीं बहता कि जो लोग काननका नहीं मानते जाहे ऐसा वे अपनी बारभाकी पुकारपर ही करते हों उन्हें विसक्तम सवा हो नहीं मिलनी चाहिए केकिन मैं यह अकर कहुँया कि जब सवा अमेंके अनुपार्टमें नहीं दवा हुं । नहुं । नहुं। नहुं। नहुं। नहुं । नहुं हुं। दो उठाई बहुं कमार्थ हुं । नहुं । वर्षाका एक नागरिक (काहे मार्गावकार होना है। सही) माराह है सार्व मार्गिक मार्गिक मार्गिक स्थानिक स्थान करनके किए अपनामा गया जनावासक प्रतिरोजका नार्य सबसे स्त्रक्त और निरायद है नमोकि सर्दि प्रतिरोशियों हा पत सच्या नही हाना तो इनका फल उन्हें और कैनल उन्हें ही जीवना पहुंगा। में नहें भनी मानि जानना हूं कि एक ऐसे देवार्जे जहीं असमान करते किएसिन

सरेक बार्तियाँ रहती है किसी हैमानदार नामरिक द्वार्थ नहीं के जनूनका निरोध करनेकी एकाह दिने बारिने गुराधनको बचा सबते हैं। किन्यु, मैं यह नहीं मानदा कि निधामकिस मनती हो ही नहीं सकती। मेरा विश्वास के कि प्रतिनिधित विद्यान बगोंके साथ व्यवहार करनेमें से सता उदार या कमानेकमा न्यार्थ्य प्रावनासे गी परिचालिक नहीं होते। म यह कहांकों सता उदार या कमानेकमा न्यार्थ्य प्रावनासे गी परिचालिक नहीं होते। म यह कहांकों साह करना हूँ कि मित्र बनाकानक प्रतिरोधकी नीति बाम ठौरपर स्वीकार कर की बारे को हमारे विवासकोंकी मूर्वतापूर्व मूकके कारण बजनी क्षोमिक मैंगे को देनपर (वो बसन्यन नहीं है) गयानक मृत्यु-सवर्ष बीर रचवपायका वो बातरा रहता है वह सवाके किए दक्ष वा सकता है।

यह कहा पया है कि जिन कोनोंको कानून पदान न हो थे देश छोड़कर बाहर जा पत्रने हैं। महीरार कुर्णियर बैठकर यह शव कह देना बहुत सहब है, सेक्षिन छोनोंके किए न यो यह एक मह दे और न घोमतीय ही कि अपने विकट यने कुछ बानूनीको न माननके कारल के बपने करने को यो यह है और न घोमतीय ही कि अपने विकट यो गोरी कानूनके सकत होनेको पिछायतको भी तब उनते भी यह कहा या ना कि यदि कानून पत्रन नहीं है तो वे देश छोड़कर या एकत हैं ने कि या प्रतिकार के स्वाप्त कानून पत्रन नहीं है तो वे देश छोड़कर या एकत है नेकिन उन्होंने न बाना ही बैहुनर एकहा विकास प्रतिकार कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कारण कार्य कार्य

नहीं सीनन्, यदि नेता वस चन्ने तो तस्यक्ति विचा और कोई शक्ति मार्योगीको इस विचे ह्या नहीं पक्ती। मार्गारका यह कोई कांच नहीं दे कि बचने उत्तर कारे पये कानुतींका वह बीन पुंचर पावन करे। बीर यदि यरे दे देवतावियाँका देवता तरिया काराने बीरावादियाँका देवता तरिया के सितावादी की प्रके मिरियन इक्काशिक तवा बाराना वालावादी काराने विद्या विद्या कर मिरियन काराने विद्या के सितावादी हो उत्तर के सितावादी के उत्तर के सितावादी काराने प्रकार काराने काराने काराने प्रकार काराने काराने प्रकार काराने कार

मापका नावि मो क० गोधी

[मंद्रेजीरे ]

HTC \$ -- 27-28 0

### ३५२ भाषण धीनी संघर्ने'

[जोहानिसवर्ग दिसम्बर ३ः १९७]

को बोग समझते हा कि यह सहाई पर्यकी सहाई गहीं है या इसमें वर्म गहीं है, वे गहीं बानते कि वर्षका बया अर्थ है। येरा विश्वसा है कि मंत्रे बहुतनी पार्तिक सम्बन्ध मुंग लन्द्रुख सान प्राप्त किया है। हर वर्षकों यह किसा है कि वर्ष कोई मानुका ऐसा हुए करात है जिससे उपास्ता है उसम विश्वसा रकता है, तो उसमें व्याह वहनेमें बया भी संकोव नहीं कि इम्प्यवासमें कुछ पीत या नेक पानेके किए कपने-आपको गिराना सर्वया प्रवासिक हुएत है। ऐसा करते हुए भी हम यह तो स्वीकार करने कि यह ठीक, उचित और त्यायपुत्त नहीं है। अपर इत है। की स्वामाई सोच क्या करके अपने में सालोव रोड का आपने की हो ने से सेशास्त्र हिन है से अविनियमको स्वीकार कर में तो मेरे विचारसे दे इस बानुनके पात्र है। इससिए किसिक्ती कुनी स्वयं हमारे अपने हायोग है। अपर हमें सम्म देव को सिक्त विश्वसा है और हम मानते है कि इस आगे वह रहे हैं तो परवाह नहीं कि आगे गया होने बाता है। करता स्वयः सात्र अपने सक्त को वाहें करते रहें और साझाल-सरकार की महासाहित ने सात्र किया बातने किया वाहे मंत्री पार्ति के सात्र प्रवास प्रवास निक्त सात्र के स्व

डुग्लबसास्त्रे अविवासी पृथ्वियाइर्वोको सरकार सीआसे बाह्र निकास सकेवी इसमें मूर्व हो बड़ा सम्बेह है परन्तु जब डुग्लबासके सक्से बड़े बच्चोकके पूस्तिपुक्त मतने मेरा कपना सत और भी पुष्प हो गया है।

परम्पुरकवार फिर में बायदे बतुरोग करता हूँ कि बाप भी कियोगार्वकी एमका भवता किसी बत्य कार्ती एमका भरीता न करें। इत बनावें विवयर बार बरनी मद्रा केरियर कर उन्दे हैं तम्मक्ता कहि केला बारके बरनी विवेककी एम बीर रसाराताल जात है। बरर बापने बन्य किसीका परीका किया हो वह मानुकी गीठका स्वाण केना होता।

[मंग्रेभी है ]

इंक्सिम बोपिनियम ४-१-१९ ८

<sup>्</sup>रमुम्प्रसम्मे प्रियानार्योग्य नारी सुटीन्स्रोरे वांगीनीये काठी तो देतारें बी वीं काठ किर क्यों कावार देनेड देत कर दामा मानीतिय हुएँ वी र स्वार्ध कल्य मेरीकी करितीर्त्ता कम्प्राप्त ें जानी जितही बीजी करितर्त ने १ वीजी वेलेड करित्राहर क्यान्त्र सी वे ज्या नेंची सुत्रेत स्वारति ने १

५ वे रूपम् विगोराहे

### ३५३ मेंट रायटरको

[भोशानिसवर्ग दिसम्बर १ १९७]

चिनाक्यके आपकेमें भारतीयाँने सरकारको बराबर शहायता शेनेका प्रत्ताव किया परन्तु सरकारने उनको सहायताके अस्तायोंकी ज्येका की। मारतीय सबंब इस बातसे सहस्त रहे हैं कि दुरमाबाकको प्राची प्रवासके नियमन और नियमक्यका अविकार क्या उनके जन मारतीयोंकी स्थितिके वारेगे हैं को यह दालवाकके कैंच नियासी है।

सी वांसीने इस आरोपको जान्योकार किया कि वारतीयोंने वरकारके जानिनिमानेका सरकत तत्ताराजनक अर्थ लमाकर सरकारका अध्यान किया है। वे हुवस्से इस बातका स्वायत करेंगे कि जनका मानका साखान्यीय सम्मेनसमें स्वया बाये। उन्हें विकास है कि इसका परिवास एक मानसीय सम्वोधनाक व्यवस्थाने कमते होगा विस्ता वीमों वस पाड़क करो। वी योमीने सिकायत को कि अनाक्याक अस्टिरिवायिक साथ पेस आपके किए सरकारको मनती-मतिकायक अधिनिमाने हारा सन्धानिक अधिकार है स्थि वये हैं। उनके बागलने स्वय-एको बेबते हुए यह अधिकार तर्वण असंगत को कि अपकार कार्यों के स्वया कार्यों के स्वया करानिक स्वयानने स्वयान स्वर्णीयोंने पंजीयन करानेते हमकार किया है उनके बागारिक वरवार हम कमारोको सम्बन्ध है कमने । इसका परिचास का नोका कि वे किया परवानेके ब्यायार कारी रखेंगे।

भी पांचीने क्या कि व्यक्ति भारतीमाँको भारतीम राष्ट्रीय कांग्रेसके सुरत निर्मेक्षत भीर सन्य क्षेत्रीस सञ्चालन्ति और सङ्गास्ताके तार निक्ते हैं। — रासटर।

[वंग्रेजीते] वॅनिया ३~१~१९ ८

<sup>े</sup> प्रोतिकों का आ एक देना केवते जुगारीजर रीका करते हुए वी थी। इस रेलंड केवले करहाने इसा यह तरिने वह "पहुल दूर" को भी है। सम्मान्त करते हुए स्टार्टिनीची सम्मानंत्री "तेवा थी है भी सार्टिनीची महस्तात्री करियानां करते कार्टिनीची स्वाप्त कियाने कियान करिये कार्टिनीची सम्मानंत्री है। असी उन्होंने कर्याटिका पुरत्त दिवा। सार्टिनीची चाहित कि है "मिर्तिन कंग" से सिम्मान करिये करिये कार्टिनीची सार्टिनी कर्याटिका स्वाप्त दिवा। सर्टिनीची चाहित कि है मिर्टिनीची स्वाप्त कर्याटिका करियानिका करिया

# ३५४ बोहानिसवर्गकी चिट्ठी

[विसम्बर ३१ १९ ७] मंग्रहवाद

### एक साथ बर-क्कब्

प्रिटोरिया पीटर्जवर्ग बोह्यनिष्ठवर्ग वीर बमिस्टनमें एरकारने विस्तार बाजी नहीं कोहा । प्रिटोरियार्ग १२, बोह्यनिष्ठवर्ग वे श्रीटर्जवर्ग वे स्थार विस्तरन में इसार्ट निकार परि । प्रिटोरियार्ग वी गुरुवान पूज की ए एम काळ्किया की वर्षसर वेन की बीएंकर स्थार भी पूजाम सूक्ष्मन रखीव की इस्तारक चुना भी त्यूवर की वी चुनीकाल शेठ भी दुक्ती थी पंतारीन तवा की मण्डिक बेहाई बोह्यनिश्ववर्ग की पांची की बन्दी नावडू की श्री एम सिक्क की नावा की बी पांचीर की कहना की विक्त भी स्थान मार्ट्स की सी फोर्टेम्स पीटर्जवर्ग की मोहनकाल कोडिए सी मार्ट्स वीवक कीर भी वन्नामार्थ तथा विस्तरनमें एमस्टबर्ग पीचत के नाम बार्टर निकाक वर्ष के। इसमें भी प्यत्तरकी मार्प बाहर होनेके नात्म निर्माण कि एस्टार नहीं हुए । भी काळ्किया बनर निक्त हो बनने कामकी कपूर कोडकर सम्मनने स्वागतक किए कोडस्टरस्थ विटीरिया बीहे वसे वन तर प्रमुक्तर नाम गया। यी चुनीकाल बीर दुक्तिने चुक्ता स्विपित करवाया।

प्रमानुबारकी कहानी बवाना बावस्थक है। युक्तारको सब पुक्ति समिरकारको हुनगा नाहि वह उस्त माई साहब भी संबोधिक कार्यक्रमयें मंत्रद से और उन्होंने कहा या कि वे सिनारा कांक्रम ने उपलिश्य हो है। बार्यने । विकित बािरकार साहब कहींने बान्ते का कि वे सिनारा कांक्रम ने उपलिश्य हो है। बार्यने । विकार विकार के कहाने बान के सिनार माई कर पार्यने । स्वाप्त के स्वरं वर्षका माई कर पार्यने । स्वाप्त के स्वरं वर्षका माई कर पार्यने । स्वाप्त हो गया था इस्तिरम् किनीर्का मानकर नौरीको क्वार सिने विकार प्रमुख्य पर प्रमार हो गया था इस्तिरम् किनीर मानकर नौरीको क्वार सिने विकार के सिनारा के सिनारा

इसके कंजिरिस्त और सब को वृद्ध वैश्वत हैं। तिरस्तार होतेवालों ग्राय: सभी वाधियों का बातों हैं। वर्षात् कार सुरती मुस्कमान एक शंसन को पतान एक पारती एक ब्राह्मन पीन बनिये एक कलकाएक। हिन्तु, एक विश्वत को ईसाई, एक लहावा तीन नगरी दिन्ने भीर तीन कौनी इस प्रकार मिलक पत्रेन एथियाई परस्तार हुए हैं। दनमें से भी दून में देसाई, भी स्थान की बोहीरणा भी नायहू इस सबके बाल-वर्णने ट्रास्थालमें हैं। इसमें कई स्थानारी हैं कई नीकर हैं। इस प्रकार प्रत्येक कीनके किए सम्बद्ध होनेकी बात है।

## व्यापारी अधिक क्यों नहीं गिरफ्तार हुए।

सह प्रस्त दठा है। मेरा स्वयान है कि सरकारको परवानके सम्बन्धों स्यापारियोंको स्वाह है, इसिक्य स्वयाव श्री हंपर मियाँ जाहिको दिकहास कोड़ दिया है। फिर उनहें कोड़ देनेका यह कारफ मी हो सकता है कि कुछ स्थापारियोंक तरकारको किन्ता है कि विदे तरिवार बादि उपाहनी कांच हट लायें तो ने कानूनके अनीन होनेको तैयार है। इस कारण उनको मिरस्तार नहीं किया गया ऐसा जान परवा है। कुछ एसोंको परवा है कारण उनको मिरस्तार नहीं किया गया ऐसा जान परवा है। कुछ एसोंको परवा है। उसके कारण जोननकी इस समय मूस आवस्यकता मही पीलती।

## प्रवासी कानूनपर इस्ताक्षर क्यीं हुए!

पर एकड़ हो जाने के कारण प्रवादी कानून संबूद होनकी बात कुछ पीछे पढ़ यह है। बीर उठके बारेंसे कोगोंक। बर काफूर हो बया है। उच कानूनपर हराजसर होने का कारण हम स्वर्च हैं ऐसा में मानदा हूँ। बेचा कि मैं करद बता चुका हूँ कह स्थापारियानों पत्र किबा है कि मीर हुछ स्वर्तिक हट बार्च तो के कानूनके सभीन हो अस्पेंगे। किर और कोई पंत्रीपकटे पात्र किसीओं से-बार बार्च कह बाता है। यह तब बहा-जाकर कोर्च एकमिनके पात्र पहुँचाई बात्री हैं कि मीर अबाबी कानून पात्र हो जाये तो उपी कोग पंत्रीयन करते केंगे। पेसी बार्च और एकमिनके पात्र पहुँचों और कानूनपर हस्ताकर हो बाय तो स्वर्म गम मारवर्ष ? उप्तायको बात यह है कि प्राच्यीय कीम कानूनको बकार गई बीनसी है।

### कुछ डरशेफ

किर भी कुछ बरनोक निकल नाने हैं। इनमें थे कुछ बोड़ेश नेमन पीटर्सबर्म नानी रह मने ने उनसेंट कुछकी बोरशे जनी गहुँच गई है कि वे बन मुकलके किए दैवार है। में दो ऐसा है मार्चुमा कि क्यों-व्यों करट बड़ेगा त्यों-व्यो इस प्रकारका कुझ ब्हेट्टा बायेगा और जी कहा करें ऐसा वह बस्स सोना खोगा। वे हो कीमकी नावको वनस्याहरूप रहेम्सी। वो किहाबनें मारे पुर बनने हैं किए कामकी बरपोक है ने दिक पार्येने ऐसा माननेका कोई कारण नहीं है।

#### मय क्यमें है।

परन्तु ऐसा मस बकारण है। हवारों बायमियोंको वेस-निकाला होनेवाला नहीं है। बौर पर्मी पोरे मानने हैं कि इस कानवकी माननेवालोंकी दाल्यवालमें वरी गत होती।

### प्रवासी कानुनके विनिधम

स्प क्रिमियमके कमार्यत की विनियम वनकर प्रकारित हुए है उनका अनुवाद सान्यादक स्वाद दोना। इस समय तो सब सिनियमको एक ही अनीकी बातकी वाले कर रहा है। उसके क्ष्मार्यत को अनुसनियम पार इस्कारि निकानी को सिनियम कोरे-काले मानवर सान होते हैं। विकायमी जानवाले कोरे नीकरित पाप इस प्रवाद कर सान होते हैं। विकायमी जानवाले कोरे नीकरित पाप इस प्रवाद पाप होता तो के हालवालों आ सबने। वस मही-मही लगमस बा सबने पार प्रवाद कर सान होते होता होते हैं। विकायमी जानवाली हैं। विकाय सान कर साम कर सान कर सान कर सान कर साम कर साम

YV9

हमारे किए बेकार है। को सीम लगी काननके नभीन हुए हैं वे ही उसका उपयोग कर सकते हैं। इस क्षीनोंका तो इसके निर्वातनवाक खब्दते ही सम्बन्ध है। क्षेत्रिन ऊपरकी गाँउ म्मान देने यौम्प है। जैएकियोंकी बात हटा वी जाये तो भी खनी कानन हम मंजर कर ही नहीं सकते। यह कानम ही कियं रूप है। उसकी तकता और काननोंके साथ हो ही नहीं सकती १

### गांधीकी अनुपरिचतिमें कीच !

भी गांबोकी जनपरिवृतिमें काम करनेवाकेके बारेमें सवास सठा है। मेरी मान्यता है कि थी पोलक्ते मारतीय कीमको अपना जीवन अर्पन कर दिया है। उन्हें इस प्रस्तकी मन्द्री जानकारी हो पई है। वे कुलीन व्यक्ति हैं। जनकी सेखनीमें तेब है। उनकी बंधनी बहुट बच्छी है। वे बहत से बंधेजेंकि सम्मर्कों जा पुके हैं। बीर हर भारतीय उन्हें बानता है। की बार्जोमें उनसे सहायका मिछ सक्ती है इसमें कोई एक नहीं। इक्किए ब्रिटिस मास्तीम संपर्के नाम जो प्रशादि बार्वेचे उनकी व्यवस्था श्री वे कर सक्त्रेंने। यह अधिक ठीक होना कि जहाँ वर्ग सन्दें पश अंशेथी में किसे आयें।

#### व्यक्तिसम्बद्ध प्रतिरोधका प्रकार

मारतीय मनदर्शेका विकास धमाचरपर्शोमें बहत वा रक्षा है और शैख पहता है कि हरएक मनवारका कर पूरी तर्वांत हमारे पक्षमें है। बहुत-हे वोरे तो बद बनरक स्मृतके कारण व्यक्तिया हो रहे हैं। ट्रान्यवाक औडर ने इन नवें मुक्तमोंको बकानेपर मास्तीपिक पदार्ने सहात्रविचार्ग आकोचना की है।

#### शक क्या शामाव है।

वान पटता है अब कड़ा<sup>6</sup>टा अन्त जल्दी ही आनेवाका है। जो जिरल्लार किये धर्मे हैं उनके अनिरिक्त दिलहाड़ बीरोंको विस्तार किया वायेया ऐसा नही बीनता। परवाण सम्मन्दी बहचर्ने एवं भी यांची और बुखरांकी अनुचरिवतिन उत्तप्त प्रवादको करकार परावती बौर इसरर मी नगर कील बनिक्तर इंड रही ही जान पहला है मार्च महीनमें निकटाण हो नार्यना। इसका भारत शारोमदार प्रायप है।

### क्षात्रा राखे साहियों !

जनरम स्महमने आरतीयोंके किए जी आम विकास था उसे इटाना पड़ा है। बाने (मंदरबारके) प्राय चान की नावड की पिल्ले की ईंग्टन की बहुबा तवा की नांची पेस-महत्तर्में पंचारने गा रे में । परस्य कम बजेने परने हैंनीफोन जाया कि खदाकन जानेकी विस्तृत करूरत नहीं है। जब नोटिम मिने तब जगलनमें हाजिर हों। इनकिए इस समय तो ऊपर बताये हए मार् तीय जनाम काराबानक मुनदार क्योर नामें के पापिये। इसमें पूरू नहीं बाना चारिए। सर्वे तो सभी सारतीय नमार तय हांने कि संघर वरित होता। खेल को खाना ही पहला इसमें क्छ मा<sup>र्चन</sup> नहीं है। जिनको अभीतक गिरकार नहीं किया है उनको आय असक्द किरक्ता<sup>र</sup> शिया नायेगा लेका ही मानवा चाहिए।

बर तो गमीको बाने हरियार गँमालकर तैवार होकर प्रतीक्षा करनी है। यनरर्ज न्द्रेश और उन्हों और एक बार चौदीमों में<sup>2</sup> कमार गुरुवार तैवार दश करती मी

वैद्या ही हुएँ करता है। विरश्तार मही किये जायेंगे यह बदर सानपर कोम जीतमें वा सर्घे भी पोभीश कार्योक्ष्य विर गया। जायण हुए। इसी बीक एस्तेपर यह सभा हुई। रेटपर विष्याहोंने साकर पूक्ता दी कि नगरपरियरकों क्यावडके सिना प्रतिप्तेपर काम मही करती पाहिए। इसके सब दिवस गये। इस समस को सभी मारतीयोंनें जोस दीग पहता है।

### हेए।-निका**र्ककी मा**क्षका **की नहीं**

प्रवादी कातृनके अलगत दिये जानेवाले देश-निकालेगर थी कनाईने को राम दी है, पूर्ण तर्वा हमारे पत्तमें है और उबसे काहिए होता है कि मारतीयोंको हरिपव देश-निकाला नहीं दिया वा करेगा। देनेका विकार किया थया तो कहेंग। बारतीय वसीर न होकर वार्षे वासकर हैंटे रहूँचे और जा हानि होगी उसे सहन कर खेंगे तो सब-मुख टीन हा पाला।

### इस्किनकी सङ्गनुमृति

मंगलवारको थी हाँस्केन विगय करने भी वांसीके कार्यानवर्गे साथे और उन्होंने यह गर होतर करनी महत्त्रपूरि प्रकट की। वे सभी नामि नमस गय ह कि हमारी नमार्ग पानिक है। बनक नामान्त्र गोरे बारानमें एसी ही चर्चा कर रहे हैं। बच तो प्राय धनी मारे हिदयी विन्या कानेको ही कह रहे हैं।

### घीसेवाम मासीव

है कि सोनो सन्ते राजद बाई है कि वो नटेरे मारणीय द्रान्यदासन हमागोवान्ते सर्थ है। वें कोरोंने हहने हैं कि प्रति व्यक्ति १२ पींह १ जिसिन विश्व तो वे बी चैनन के हमागोवान्ते पर्थ है। वें चैं किया हमा हो। दें वें किया हमा हो। पी चैनने इस प्रसार कमी पत्रीपत नहीं कर सकते। मैं प्रतिक सामागित वार्य व्यक्तियोंने नगर्छ रहनकी मिट्टारिय राज्य है। ये कोर बनुमित्रक स्वी दिस्ता नवते और त्या प्रकारके मनुष्य कीमकी स्वार्य का प्रतिक स्वार्य कीमकी स्व

#### दर्भगर्मे सरकारकी हमाचासी

#### वार्ट एसिमापेय

में शिक्तारेको सबने २५ पौरवी गणाण विश्वित सारवीय सबको सबी है।  $^{\rm T}$ र गरकार सीमृत की जाती है।

#### माप्तीपोंकी समा

पुक्रमारकी सामको हमीविया भवनमें एक विश्वाल समा हुई। करीब १ बावमी उपस्थित थे। कोनोंमें बड़ा उत्साह था। प्रवासी कागूनकी निन्ताका प्रस्ताव पास किया यवा भीर तार बारा विकासक सेवा गया।

#### चीमियोकी भागा

उद्यो साम भीतियोंकी त्या हुई। भी निवनने अपने देव-निकाकेची छन्माननार्के कारण अपनी ममक्रीके स्थानाथा अध्यक्षके रूपमें भी पोक्षकको निमुक्त करनेका प्रस्ताव किया। को स्वीहन हो बया। भी पोक्षको जायन दिया। छनके-सब बाहससे भरे हुए व और छमीके मनोंगें अन्तरक करनका उत्पाह का।

#### षषिक चमापै

जोहानिसनर्वमें जयह-अपह समार्ष हुई हैं। सोमचारकी खानको चौनियोंकी समा हुई इसके बाद महावी कोचोंकी स्वया ची। दोनों समायोंका बासदल चोच और हीसकेंद्रे नय हुवा था। जी पांची स्वयंत्रित को। सोमबारकी एकको मायतीयोंकी एक विचान समा हुई। सम्बंदित कोची प्रतिनिधि स्वयंत्रित को। जी हिए मियाँक व्यावकात दिया विसमें सन्देति सोपोंकी इक एको बीर नेताबोंकी चणाह मरनेकी सिकारिक की।

#### पिटोरियामें समा

इस समामें ज्यावा आदमी नहीं थे वह बात कोरे श्रवाशासोंकी निगाहते कूटी नहीं बीकती।

#### पिटोरियामें बावेका मुक्तामा

भी एतनमें सक्तमें किए एसियाई वाजानमें बाईके पहुँके वारते जर्जी वी नई भी। वरके उत्तरमें टाउन क्वार्कने कहकाया है कि पार्जी पंजीकृत व होनेके कारण ट्रान्सवाकरा

जवक जारान टाउन नगावन कहानामा है कि आनो पंजीहता न होगक कारण ट्रान्सनाकका र क्षा कराको निव परण है जो की तारीकोड हुविकन अरिपियनक भौती नियामी दिया परा है। उन्हें विकास अनुसार नी विकास जानी जानुसीकारिने एक बार्यवाच नामदावी निवस्तियों सीमार्थ

करते कुत बटावा कि भी वर्ग पता पत्र- वीलक संग्रेड अन्दैवनिक सकाहकार निर्मात किने को है।

वर्षक निवासी माना जायेगा। इस प्रकार सरकार एक्सियाई कामूनका विरोध करमेवार्सीको विषक तंग करना चाहरी हैं। ये सब इसारी अवस्थाके कक्सन हैं। और इसे समझकर ट्रान्सवारके मारतीय अपना सन्यन तोकृषेके किए अधिक बुढ़ हुए विना नहीं रहेंथे।

#### फैन्डक्या पत्र

थीं जॉर्डनने ऐनला देते हुए जो बाकोचना की थी उत्तरे उत्तरमें भी कैनडकरें बीडर में पत्र किला है कि पहले भारतीयोंने एक बेंगून क्याया वा — बीर वह स्वेच्छाए। इस सम्म १८ तिसान माने बाते हैं बीर खा जी बानेवार्य न्यते। इसे बारतीय सच्चूच वामिक बापित पान सकते हैं। सच्चा मुराकाल कभी अपनी सभी वेंगुकियों नहीं क्यायेगा ऐसा करना मूर्ति विकित करनेके समान होगा और इस बालकी मसकमानी भावकर्षों समाजी है।

[ब्बयवीसे]

इंडियन बोधिनियम ४-१-१९ ८

### ३५५ पत्र एशियाई-पंजीयकको

[जोहानिसवर्ग] दिसम्बर ३१ १९ ७

ष्ठेवार्में एषियाई पंचीयक [प्रिटोरिया महोदय]

मुमें बेबागोबा-वेशे बमी-बमी एक पत्र मिका है। उससे बात हुवा है कि ट्रान्सवासके कोई से मार्ट्याय इस समय बेबाबोबा-वेमें कोयोंको बरफ्ता रहे हैं। उत्तका कहना है कि यो बार्ट्याय ट्रान्सवासमें प्रवेसका अनुमारियन पानेके हत्क्कुक हैं वे यदि उत्तको प्रति व्यक्ति १२ पीड रै सिक्सिय हैं हो बाप उन्हें ब्रक्कागोबा-वेसें ही बन्दानियन बेनेको प्रायो हो बार्टी

मूल बहुता न होगा कि मैं जपपूँतत करनेकों जहाँदक आपका उपलब्ध है अपमानजनक मानता हैं। परानु वह निरिच्छ है कि उसरा जारतीय एवं प्रकारकों बान गीमें नाते के लिए तैं करने परान विकास करानेके किए ही कहते रहे हैं। वतपन करा मैं बाराय वह प्रार्थना कर एकता है कि बाप तिकार करानेके किए ही कहते रहे हैं। वतपन अमें विरिध्य मारतियोंको पुनित्त कर दें कि बेए एवं किन्ही भी जोगोंकी बात उस न मानें। यह भी बता वें कि अनुनतियम वा मनास्थम केसक दिटोरियामों आपके कार्याक्रमयें ही मारत किये या उसते हैं। अपनी तरफों मैंन इदियम जोरियितन के स्तरमों तथा अस्य वरियोंन जोगोंकी शावधान करकाई पूरी घोरीया की है।

्थापका जारि मो॰क गांधीो

[बंदबीसे ]

इंडियन बोचिनियन ४-१-१९ ८

#### परिक्रिक

### परिशिष्ट १

### एक्रियाई कामून सक्षीयन अधिनियम

१८८५ के कलन ३ में संशोधनार्थ

(१२ शर्चे १९ ७ क्ट्री सिक्ट)

रू<del>म्प्रनाम सरक्रार शारा महाक्रित गुरा वश्चित यात्र नीने दिशा वाता है</del> मदानदिम समाद क्षारा द्वानसमात्र विकास परिषद और विकास समानी सम्बद्ध और अनुस्रकिते निर्माणिका कालन कराना काला है।

#### विरस्य

- र संस्वतंत्र प्रतानों द्वारा १२ जनका १८८६ की करा १४१९ और १६ मई १८९ की करा १२४ में संबोधित सन् १८८५ के कानून ३ की पारा २ का अपन्य (य) कांद्र कारा रह किया कांग्र है।

#### परिभाषाज्ञ

- २. स्था निर्मित्यामी व्यक्तक व्या पूर्व नाम्ये नर्गया व हो।
- " परिवार " का भर्म होगा १८८५ के कारत । की पारा रहने स्तापा यहा तक, यो प्रकार में र रवित्य जारिकाला मिली तिरिद्ध करवितेषा था गरिका प्रोत्तवा धरिकाली स ही बीट व ही १९ प्रेषे स्व मामार-बच्चारेक्के करायेत करा करा कांग्रेस करना भीती शामिक शरायरकी देवाने निस्तंत कोर्रे वाकिक्सी हो।
- "परिचार रेपिया" (एक्टिए चोड़ गर्मब्यातिस) का वर्ष होगा का गर्मिया को का बातका कर्यांग
- रिक्कियों काई में विकित रही नारेपी। " रंबील्ड का बर्न होता का परिवारी में। जनरेंर शारा ग्रहिनके रंबिका रक्ष्मेंड किर विश्वक किस बने
- बीर देश कीई भी व्यक्ति की बालुक्के क्युशार कर करका बार्व करन बरे
- " बाह्यको म्बाहारिय " मैं सहातक जानासी बाह्यानीत भी समितित होनाः
- " विकास " वा वर्ष द्वीत का नामिनकाके सन्त जडावहुके नामाँत प्रमाना करा बोई सी विकास निरम्भक्ष का कर्ने होन्द्र सोच्य कोरी कम शाक्त्री पहिलाली पिता-साहा करना कोई इसरा व्यक्ति किसे भेरकम वा निर्मानको देशा पश्चिमार्थ का समय राहण होहे का कवि देशा कोई काफि व हो तो देशे परिवर्तना सरीका
- " वंबीयन प्रार्थनावर " या वर्ष होगा वेहा वर्षनावर थी। विकास वंबीयाने राता व्यवेश्व, वा विनिवस हारा कार्य पाँ विभिन्ने और पितित करों विका कारेना और कारोब साथ तत अविशिक्ता वा विकास प्रशा विकास uit farmek fann iffi.
- न मार्ची " का को होना का व्यक्ति, जी वक्ती ओरसे वंजीवकता मार्जवारक तेला है वा विकास ओरसे प्रस्ता संस्था अनेक्स कि है।
  - वंबीत्तर प्रमान्तर " का वर्ने बोगा का अधिनिवर्गक अनुगाँध विशिवर्गों बादा विविध कर्ने वंबीतकार प्रमानका वैत्र पारक विसी पंजीवन अमानवाके सन्तरको महत्त्वा अभीते वह व्यक्ति होता विस्ता पंजीवन करोह हाए समार्थिक विका कहा है।

- त्रकाने सम येथ अभियामी वृद्धियाक्ष्योंका पैनीयल आस्कृषक
- (१) उन्हें राह रिवे को बारमारीको छोज्यर प्रापेक यदिवाई को रह उन्हेंनिक्का वैद गणिनहीं है, परिनाई वीत्रकारी पंजीहरू होगा कीर उन्हेंक मानाएसर पंजीवन प्रमाणन प्रतिका मान्यारी होंगा की उन्हों हक मिन्टिनेक्का काल पहारों की वह अन्यारक मिन्टिएक एवं पंजीवनका का पंजीवन प्रमाणारका कीई सुक्त नहीं निया अवेशा ।
- (२) निम्न व्यक्ति हुए विश्वितमधी क्ट्रेस्ट्रूकिक क्यि हुए क्युनिकेटक वैत्र पश्चिमई अध्यक्ति छन्छ। वस्त्रीत (एक) होते भी अधिताई किछे १९ २ अधितात और छान्छ-एक। वस्त्रीत अधितम्ब्रा क्यां के प्राप्ति क्यां एक क्रिया छोन्छ।
  - (कर) बोर्ड मी प्रमुल्त में नेता र १ व ब्रोलिंड जो स्वानित पांच जानकार वा एकड किया की स्वानित में मान करता दिने को रहताते के कार का कारिकेडमें आने जो र सकेब विकास का को के प्रमोधी कारीका मान करता है। या किन्द्री र तिकल्प र जो र व्यक्ति कार्यक्षित कार्य कि में प्रमोधी कारीका वीचन कार्यक्षित कार्यक्षित कार्यकार के कार्यकार कार्यकार मान किया कार्यकार कार्यकार मान किया कार्यकार कार्यकार मान कार्यकार कार्यक
    - (के) कोई मी यदिनाई वो का उटनेनेवाने एका हो चीर दर नहीं १९ १को मन्छ वहाँ मीजूद हो। (तिन) दर पहिंद नेत करना कोई यो यदिनाई, को का कानिकाम १९ ४के नम जानक जन्मदेखें भारतीय करने नहें दियों जनिकामी कराव न हो।

#### स्पद्रवींकी विक्कित समयके भीतर पंत्रीयणका जानेत्व देशा जानस्वक

- (१) समेत परिवर्त, वो स्त कालिकाने का गरिकायने कम् होनेक दिन पाना हो, का ग्राटिका वा का गरिकास क्षाप्त कर कर काल वा का लागीये और ता अर्थात वा का व्यक्तिकों समुख किन्द्रा का किन्द्रा निर्मा का निर्मा कर निर्मा का मिला निर्मा कर कालिका का मिला निर्मा करिय करियो करिया गरिवाल के वा मिला निर्मा कर निर्म कर निर्मा कर निर्म कर निर्मा कर निर्म कर निर्मा कर निर्म कर निर्मा कर निर्म कर निर्म कर निर्मा कर निर्म कर निर्
- (२) मलेक परिवार्ड, वी ६० कपनिकारने हार मानिकारक कर्णू होनेकी वारीबाध राज मारिड हो माँत भो एक मानिकारक करणों प्रमें क्षेत्रित में हुगा हो, एवं व्यक्तियां मोड करमेरर बात दिवक प्रीट्र मार्टिड मानिकानी माँति मानिकार कामार (नीकार क्षेत्र मानेकारक है। वहतें कि का बाब सम्बद्ध मार्टिड मिने प्रतानेक कर्णांग प्राधिक में हुगा हो।
  - प्यस्ता दी बाती है हि
  - (६) जिस तारीख एक पंजीवनका गर्भनारण दिना आध्य है कराडी स्थारिकर चित्री यहिनाई रुप्येक्षी मसु बाढ़ वर्षित क्षम हो हो हर खण्या कराईत करूब किए पंजीवन ग्रम्नारण देवेडी बागरवारण वर्षी होगी:
  - (क) उस रहिताई रुप्लेंड मामोनी, मी का कारियां एमाणिया माम मर्वता हो; किन्तु होम्ब्र मंदि इस मानुदा हो ऐसा प्रारंतमात कर रुप्लेंसा मोनो करता सेवक्ट हेया; माँद बाँद का मदाद प्रभावतत निष्ठमा करें हो सेव्य वर्तित मालु पूरी होनेड नाम, एक प्रतिकेत मोतद कर रुपलेंडों कर्दा किया होगा ।

नीनक मंत्रुर करेगा तो मार्कियोंकी पंत्रीकृत करना बीर शार्मजुर

### मोची शास्त्रमं गोदिस दगा

(1) वंदीलड हान फिक्के कुल्यक कल्मीत वंदीलतक प्रकेष प्रार्थनात्वर विचार कोचा और प्रकेष प्रतिकृति में का क्षेत्रियुक्त केव अधिकारी ही या किन्द्रम प्रार्थनात्वर काने पंत्रप्त किया है, पंत्रीक्षय कोचा चौर देते प्रतिकृत प्रतिकृति प्रति प्रतिकृति प्रति प्रति प्रतिकृति प्रतिकृति प्रतिकृति प्रति प्रतिकृति प्रतिकृति प्रतिकृति प्रतिकृति प्रतिकृति प्रतिकृति प्रतिकृति प्रति प्रतिकृति प्रतिकृति प्रतिकृति प्रति प्रतिकृति प्रतिकृति प्रति प

सम्पर्ने वांची वाक्सन YOU

(२) वदि वंगीनक्की का महीर हो कि कोई वार्थी इस व्यक्तियका वैत वाक्तिश्री क्याँ है, ही का व्यक्ति र्वभीतृत करनेते रतकार कर सकता है। भीर वनकारीकी शकतमें आर्थीकी बाख सोबब सान्दी य क्याता बोनेकर एउटो प्रानेशनकर विवे को बरेसे बाब बारा त्रवदारीकी सम्बद्ध सिज्यानेका और म स्वयनको एक प्रतिकिति जिस विकेश का प्रार्थभागा किया गया था कर विकेश मानानीको कार्यानने सुक्त हरसर विश्वा हो व्यक्तेया नीर पंजीवक रहा सुक्ता हारा मार्लीको क्रिकेट बावारी नामानीको एनपुर प्रश्नी निर्वारित किने को समस्तर को इस स्कूकाड़ी सारीक्से कारो-कम चौदा दिन गर होगा रुपरिचा होने और का कालेका निर्मेश हैगा कि जनको कर काफीकरे करे वारोकी गर्मी क्वों व दी बाते। और वृद्धि प्राणी क्या सुकारामें दिने गते समकार क्यानिक व हो, वा क्वीक होनेस्ट भागानी व्यानानीकको पह छन्तीन व विका सके कि प्रार्थी क्यांनीकका नेन नानिनारी है हो मामानी म्यानानीक चारि प्राणी सोवव साथ या तससे व्यक्ति शासका हो. विवित्त मात्रा देशर स्त्रे विर्देश अवस्थि करार अभिवेदारे को बानेचा मारेस हैगा । या कारता छा। रोची कि वर्ष स नामेख अभीकी जनश्रवितिये विना वाने हो अन्यानका भारत्य काको वानेस विक्रमेकी हारीक्से होता. जीर का जाता १९ ३ के कारिए-एका जन्मारेक्ट कन्य प्रत्येत करायेत ही को स्थानी कोणी और क्स भव्यक्रेप्रके पूर्व सार और बाद मी क्सी महार बाग होंगे । बद व्यवस्था मी बी बारी है है वर्ष जानहीं मानानीयको प्रार्थिक अधिकेशका वैथ जविकासी होनेका विस्तास ही सनेका हो क्य पंजीबदादी प्रश्लीका पंजीबन करते और क्ये पंजीबन प्रधानपत्र वेलेक्ट लाग्नेस है हैगा ।

### संस्थाओं हाता विकास हेने और प्रार्थनायक नेक्सेकी स्थानका

- (१) दोई भी शक्तिकों को काढ़ करेंगे कम भारतें किसी गरिवाई रच्चेका संख्या हो, करनी मोरंगे पंत्रीमनदा मार्चनात्त्र देवेपर निकाने मनुसार राजेका निवरण और विजानको निवास देगा और यदि संस्कृत कर्न पंजीहरू है सी करने हारा निया कहा पूर्वपत्ति किरण करनानी वस्ते पंजित्ति वर्ष कर किया भारता और संस्कृत करनेत्री वास कहा लोकी होतेने वार एक वर्षक मोदर करी विकास विकेट भागारी भागानीकांद्र कार्यांकारी कर क्लोकी बोरसे वंजीवनका प्रार्थवारण हैया।
  - (६) सा वर्षितमाने कानू होनेही ठारीक्षके नार कानिरेक्षमें वैदा हुए बलेस्ट प्रीवन्त्र क्लेस्ट स्टिक्स क्लेको अलु नात करेडी होतेक राह एक कवि बीटर काबी बोहरे काने निराह्ये जिनेक मानारी मामानीक्टेर कार्यकारे पंजीवनका प्रजीवनक केए।

च्याच्या की कही है कि

- (फ) क्यों कोई संरक्षक किसी पश्चिमार्ग कन्नेकी कोरोन जिल्हा का संरक्षक है. असक द्वारा निर्वारिक समयक मीतर वंशीकारक मार्गमानत करों हेता. क्यों कर तरकाव वंशीमक वा किसी मानासी स्थानीय प्राप्त मंत्रि कालेक्ट किसी कालबी तारीकार्व कर वार्यकान केना
  - (U) वर बीर्ड प्रार्थेगाया. में) का खण्डीर जनगीर यह वहिनाई वश्वार संस्कृत (OC) दिना माना चाहिए. वहीं तिमा क्या है जा वन देखा मार्चमाया अवस्थित वह दिया बाध है स्व वंजीवना मार्गनारत ऐसं रक्तियाँ वर्णनेको सोच्य वर्गनी अल्ल होनेके नात व्यक्त अल्ला औरत करने निमाले लिये शहरी सम्बद्धीय प्राचीनको क्रिय प्राचीन ।

पा नमानी नामानीस जिल्हे कार्यांच्यों का करते करतेत कोई वर्तनस्य दिया करा है *प*र मार्थनापाठ बागमा और कांग समस्या सर दलादेश वंशीकाडी विकार देशा को कांग्रे निवस्तान होनेंद्र समानमें सम्बोध कर केनेसर बार्मीका वीतीवन कर देया. और असदी वा कान्द्र संस्थापकी रंगीरम प्रसन्तात करी करा देखा ।

परिविद्य ४

क्ति पृत्तिपद्धयंकि संरक्षक विवरण गर्ही हे सके हैं उनके इसा

सोस्य पर्वेती जास होनेपर प्रार्थनापत्र

### मार्चनारक न देनेपर इच्छ

- (4) বা অনিত ভিন্না হছিলছা বছৰাই বছৰাই কাৰ্যনি কাৰ্যনি কাৰ্যনি বা তত্ব বছৰাই টেক্কেক্ক কৰ্মী হত কৰিবিকাশক সকলৈৈ মানবাৰে ন ইলা আৰু কাৰ্যনি তিক্ৰ ক্লিক কৰিবিকাশক্ষিক তাঁ বিজ প্ৰদিশক কৰিব দ নিকাশ ক্ষিত্ৰমানবিক্ৰ তাই মানবাৰ্কক তাই বা কাৰ্যনিক্ৰম ক্ষাৰ্যনিক্ত কৰিব লোক নিয়া।
  - (२) मो व्यक्ति हर करिनेकाने शोल्य करिए कम बाहुके केरे परिकार करोगा को बहुँचा दे वे निकारी न हो, जीर को केरे परनेको किरी न्यागर या न्यस्थानने निकुत्त करेगा वह बानरानी होन्य जीर कररान छिद्ध होनेश्य बीचे क्लिके वर्णोंक्य वाच्न करोगा
    - (s) स्ट करोड काक्क (t) म काने पने स्वॉन्ड और
    - (व) गरि एठ मारिक्त वेशीयन-समागल माम हो हो वेशीयक छड़के वंशीवक्त एए कर छहत्त्व, छत्तर प्राणिक-छन्न कराई मारिक्तिक क्षेत्र मारिक्त वेशिया है। वही मान्ना छन् १९ ३ क प्राप्त-पन्ना मानिक्त क्षात्र के छन्न छन्। वार्ति हो वह नाम छन्न वेशिया छन्न वेशिया छन्न विकास छन्न विकास छन्न हों।
  - (3) टोक्ट र-दि वरिक गाइका कोई यो परिवार्त जो क्यांतरक-वरिक हाए गढ़ में बोरिय ही ब्यं गरिय है नह क्यांतिक में मान कोई तो तीर कार्य में वाचित हों कर कार्य के बात कार्य के बात कार्य के कार्य कार्य

क्यन्तिको कान्त हारा कापित पुष्टिस वर्क विसी भी स्त्राल या क्यन्तिकस-स्वीव हारा विवाह स्वाह विसी वसरे व्यक्तिको मौंगर करना पंजीवन अमानवाव निस्ता का वैध वारक है, विकालेगा भीर वैसे ही मौंग्लेस विक्रियम स्टाने राते विसरण और जिलाकाके निकास देगा । सीव्य करेरी क्षम जातक अलेक परिचार्र क्लांका संस्थाक पाने को को अनुसार सींच बरवेपर वंजीवन प्रमानार क्रिया कर रूपना हैन पारक है, अबक्र करेका और इस अविकिताके असरात का देशे रूपकेड सम्बन्धी स्थाने को निवनक जनसार भारतबाद विकास और विवासक विद्याल केता । ध्वीचव असल्यानिक समान्य प्रतेख प्रवीवन ममान्यम स्वांत्र वस वस्त्रक विशंतासम्बद्ध महाव महाना बालेमा कि स्टब्स केंच परस १९ ३ के प्रास्ति-एका नवासंस्थे नार्ट विश्वी शतक गलश्त का व्यक्तिस्था नाले और रहलेख इस्टार है। एस अवना वह सेनी कि वह सम्बं कर कोगोंनर कागू व होना किनको १९ १ वा शासि-सहा अव्यक्तिके प्रस्त इसके धनार्यात तपतिसेवस्य को कालेकी नामा की का धनी हो । सीये इए पेडीक्न प्रमान्त्रक प्रशेषाकेका कर्तेम ११ जिस आविदाही कोई पंजीवन प्रमाणका ना नाम कोई मनुपतित्व शिके, जी बाला समझ कि नामांग निकास ren को और किया कर मेंग पारक म हो, कर काड़ी स्वाहतमध्य और प्रतिस्वतं वंजीवार, द्वितीरियारी है ऐस् वा बास्ते सक्य देगा । को भारता का प्रकार काराम कार्रवाई कामेने वासार्व रोजा, का वकार्य किया होनेनर अधिकास स्थाप पाँच अर्जने का क्रमांना न केनेपर अविकास कर मासके सके का स्वारंगम कारावासके राज्यका पात्र बीमा । दंशीयल प्रक्रामध्य क्षीबे वा सह रोलेक व्यवस्था १५. वरि करी दिसीन्त वंत्रीका स्थालक की गांग या का हो वाले ही करके मेंच करकहो द्वारत की

सम्पर्भ यांची वाक्रमन

सोन्द्र का या उठते भक्ति बाह्यका प्रत्येक पश्चिमार्थं, को एस क्यक्तिकों प्रवेश करता वा परता 🕏

¥ć

पंजीवल प्रसामक सौरानेक वेश किया जाते

करोड अमेनहराँडे धन्मिन्य निकामी पूर्ति को कोलर, जीर प्रैन विक्रिंग हुम्ब दिना कोलर, वह अमानाको त्या वह रेप १ एक हुम्ब अमेनास्तर एक्स विक्र नगबर दिएला कोलप १ और वह विक्रसर वर्ष मार्गतानको केलावा व्योक्तरी हुद्दर गण रेपा ।

यितास्वीकी प्रसानस्य परा करनेपर व्यापाहिक प्रथम विसे कार्यो अन्यवा नहीं १३ क्पीनेश-प्रीम द्वारा गाउँ में वानित की गई रातीयज्ञ नार विशी पनिष्यंत्री १९०५ के प्राम प्रपान अन्यकेश मा दक्त दिशी पंतिक मा कारपतिकार्य कार्य विशे क्षित्रपत्र कन्यंत्र प्रधारिक एताना राज्य-स दिया मेनेसा अन्यक कर वन प्रथमें दी वेनेक किए निष्ठण व्यक्तिक द्वार्यक नवा वेन प्रयोजन प्रसानस्य सन्दान म कीमा और निम्माने वालों को निष्ठण व्यक्ति विस्तान वे गा।

क्या करतेक किए पंजीवकको प्रार्थनारक देना चादिय और पंजीवक, वेशे व्यक्ति शारा पंजीवन प्रमानपर्वाकी को

र्शित्तारों की जातुका प्रमाल १४ जा कमी सा सर्वित्ताय ज्यांने विशो हारावर्षे वा विशो कारेजांसे विशो पांत्रवंदी बलुदा प्रमा के. ११ वर कमी सा सर्वित ज्यांने कमी जातु ज्यांना निवा व कर वे वाहें तरावह की सहाद्र प्रमा करेया जि १ नेवस्त्रे नाने कस विशे को सिंगी प्रमालयाये नाम जात्रो क्यांत्रे क्यां वाहें वाह्या वाह्य प्रमाणिय दी ही।

६भीरको नको हार। दिने को तिभी अमानकार्य काओ नक्को अस्त्रहा अस्त्रह आस्त्रह मार्गिका की हैं सारवंपन या राज्यपूर्वक की गई घोषणा विनिधम हाका स्टेसवंब्यको सुक्त

सारायाचे या सरपार्यक की गई बीचना विशिष्य हास स्टाप्तकारी छुन्न १५. विभिन्नक ब्लार्जि मिनी न्यस्तिक, ते करनी कील किया किसी बन्न विश्वति केलि इंक्सिन झालस्त्रकी इसेंबार देश हैं की क्रम्बर देश ही वा क्यार्ट्स क्रम्बर इसी ही ती वे क्रम्यक्त स्ट्रेस हम्म

### भीपनके मार्चनापत्री और पंडोबन प्रसामपत्रीसे सम्बन्धित अपराव

### १६ काई बी व्यक्ति की

- (१) पैमीननक मानेतास्पक ब्योदस्यो या उन्नक एननन्यो वा पंनीचन प्रमाणना प्राप्त करोते बहुत्त्रस्ये कोई बम्ब्याभीका क्या करणा है वा कोई सुरा क्यान देता है वा कीई सुझ कराना करणा है वा कियों करीनकी यह काम वा वदान वा बहुत्येक किय करोजिय करणा उद्यानका देता वा भीरित करणा है
- (२) क्षेत्रे आणी वंशीवन प्रमाणका बनाता 🖏
- (३) किमी वंबीकर प्रमाणकारको, निरुक्त व्या वैच चरक नहीं है या किसी वार्का पंजीवन प्रमाणकारको नाम प्रमाणकारको व्यापे काला वा काममें कालेका प्रवृत्त करता है

### वपनिपत्तमें पृतिपाद्रपीको सीमित काक तक खनेक परवाने देनेका जविकार

- (द. (१) एन् ११ १ के झालिन्छ। जन्मतेसके विकी भी विचानक शत्यक्त जानिक्समें मतस्य परवाना रेता न हेना सूरी एए अमिनेक्स धीवनके लिबेन्स होत्र श्रि हिमा नवा है कि बिनेसमों इता काले का कमिने विचान काले होता है जो काल इता होता होती परिवानके जितनेसके नवा बता ना ते रायतेसे काले विचान के मिनेक्स होता होता है जो काले कर होता होता काले मिनेक्स होता होता है जिल अमिनेक्स होता जातिकारी काले कि मानेक्स होता होता है जो अमिनेक्स होता होता है जो अमिनेक्स होता होता है जह अमिनेक्स होता होता है जह अमिनेक्स होता होता है जो अमिनेक्स होता होता है जो अमिनेक्स होता है जो अमिनेक्स होता है जो अमिनेक्स होता है जो अमिनेक्स होता है जी क्षा होता है जो अमिनेक्स होता है जो अमिनेक्स होता है जो अमिनेक्स होता है जो अमिनेक्स होता है जिस होता है जो अमिनेक्स होता है जो अमिनेक्स होता काले होता है जिस होता है जो अमिनेक्स होता है जा स्थान होता है जिस होता है जो अमिन होता है जी होता है जा अमिनेक्स होता होता है जा है जा है जिस होता है जो अमिन होता है जी होता है जा अमिनेक्स होता है जिस होता है जिस होता है जो स्थान होता है जी होता है जो स्थान होता है जिस होता है जिस होता है जी स्थान होता है जो स्थान होता है जो स्थान होता है जो स्थान है जा है जो स्थान होता है जो स्थान होता है जो स्थान है जो स्थान है जा है जो स्थान होता है जो स्थान है जा है जो स्थान है जो है जो स्थान है जो स्थान है जो स्थान है जो है जो स्थान है जो है जो स्थान है जो स्
  - पर पानको सन्ता दो पर को लोट कई कहा सन्ताको परिचा स्थापन करने पहि हो स्थापन कराने पर हो है। (२) असे सम्बादिकोड दाया सीका विकास स्थापन करने सिंद हो सब सामानीका सामा होता ।
  - (4) स्त्र व्यक्तिसम्बद्ध क्ष्मू बोनेडी करिकते प्रस्त दियां बीटपाईडो कृतिपृत्ति और शास्त्रि-क्ष्म जन्माच्य र २ वा क्योड दियो मंद्योक्तिक क्ष्मानित भी प्रदानश दिया नवा वो और क्षिप्ते करा क्ष्मिक्सिक बन्त क दिश्लिक स्वयक्तक राजका व्यक्तिक क्यावा गया दि, वर एग राज्येक क्ष्माच्या दिया क्या क्षम्बद्धा स्थापा अध्येक्षा
  - (4) वर्गनात लगा अलग निर्मेणने भागा व नातमा है कि यह म्हांग किने पर सर्व्य क्रमणंत्र (ते रुवे परकोश वर्गनेत क्रमणेत्र (ते रुवे परकोश वर्गनेत्र वर्गनेत्र क्रमणेत्र (ते रुवे परकोश वर्गनेत्र क्रमणेत्र (ते रुवे परकोश क्रमणेत्र क्रमणेत्र
  - () जरितरा-प्रदेश हैं भा भाग अभी निर्देश जरूर की वर्ष है है है लिए सी प्राणित स्थरलय निरुक्त महाने हैं वा प्रदेशके असरिया की बोर को स्थानिक स्थरलय कराने हैं सन्दर्भ हों।

### रिनियम बनासका मधिकार

ेट नारियां नातेर सं सं भिन्ने को कियों भी अपोक्तक किर सम्मनगरण विकास बना सामा है जाये पिक्त यह समान है और समझ हा कर समझ है

सम्पूर्ण गांगी वासमय YES

> (२) वेबीमतब किए को प्राचनायन दिया कानेगा, करावी विधि और करावा कर और दिसी मार्च का प्राथमिक संस्थानक कारण ऐसे प्राथमिकारों को समेरी मा असके सम्बन्धी को विकास का दिनासार्थ टिन्द्राम विशे कारोंने सम्बद्धा निवन्त्रम करोनेक क्रिया

(१) का अभिनियमक अस्तान रखी व्यनेशाकी पॅनिकाका कर निर्मेश करनेक किया

- (६) रंबीकन प्रमाणसम्बद्धा एम निर्देश कालक किया
- (४) का निर्वारिक परपेके किए कि निरूप व्यक्तियों हारा करने विवरण और विनालक विवर केरे विने बलगे।
  - (व) हर अधिनयमक क्रम्ब का के फलारित बाठ वरिते क्रम जानक प्रिक्षण करनेके 600% इत्ता-
  - (a) कर जॉबरिक्समंद्र सन्त्र भीमें चिक्किस मीनार किसी विश्वको समा:
  - (त) बिसी परिनर्श हार। निस्ते करने बीन हर या नह इच वेडीबन प्रयत्नकानो तना बरतेन
  - किय प्राचीतरण विद्या होत (a) फिसी परिचार्क धारा विकास व्यासारिक प्रत्यानेक किय प्रार्थकारक दिया हो।

# (५) इस विशिवसम्बद्ध क्रमा सम्बद्धके क्यानीत विशे वामेगाने प्रश्कतेका कर विशिवत करमेके किए ।

### ममान्य स्पर

 कोई सी स्तिकाई वा किसी परिवर्णका संरक्षक, को पस अधिकानकी विक्री कर्तको यहा करों? करमार्थ रहा हो, बढ़ी रूप विश्वल है करके परे, भगरानी दिस हीमंत्रर विश्वस्त्रम सी रॉब समस्थित वा समी स क्रिक्ट व्यक्तिका तील मार्चक साथे या स्वरित्रम कारानासक रूक्या पास शीमा ।

# ga संदा सम्बन्धी कर्तनामंत्रि अन्तर्गत नामे **ह**ए

पशिपाद्ववंकि सम्बन्धने स्वक्या

एन १९ ४ क सम-भागात भागामेको में मी पार्चे दी वर्ष हैं अनक प्रस्कार देश किसी भी प्रक्रियांकी Backs पास केम क्षेत्रीलन प्रमाणका है जीर थी वस क्यानिक्का केंच व्यक्तिसी है पत्र किसे प्रका समावेत्रकी शारीकरो पहले बनिया परवानेक अनुसार अनेकची जनुमति वी गई है, वसकिए वर्णानेकसी औरत बरने वा राजे था करने वाले बानसे म रीका व्यक्ता कि का देशा सकती सर्तनानेके करार्गत को है और असे अस अवस्थान द्रव्य अपने परिचीत सर्वमान वर्ग दिना है।

#### अच्छा स्वयंत्रिके स्वासित्यक सम्बन्धी स्वयस्था

श्वर संस्था १२ मन्स्य १८८६ के मकामधी पाए। १४१९ क्षारा संस्थित स्वयं १८८५ क्षान्त ३ वी बारा डीच (Q) क्यान्यमें में को किसी मी शरुके शलकर, १स क्यान्टिसमें किसी परिवारीने कर कानके कार होनेसे बहुके की भी जनक संपत्ति के की है. जीर निस्का पंत्रीपन कर परमूनक करा, होनेके बहुके वर की का परिवर्धक कम ही चुटा है जह सम्पत्ति का परिवर्ध हमा कुछा परिवर्धको स्त्रीकालानेसे वा सन क्रमार्शिकारक करते इकाम्प्रति औ का साली है ।

### माम और छहा होनेकी समीप

१२. वर मचितिनम् एर मनीकार्विक क्लिट कियाई कानून संबोधना मधितिनम् १९०० वर्गा वा सम्रता है और बार तरनाड करा न होता करना तमनेर नाकर में नह बोलना न कर कि स्वामाहित समार साही अस्पीहर बरना नहीं भारते। और साथे बार बर सर सर सरशिएको मिलको गर्भन बीलमा हारा छुन्ति करेंबे समू ही कारेक्स ।

#### लास्ति-रक्षा अध्यावेश

क्ता विशिवसमें १९ १ के ब्रामित-एता जव्यासस संस्था ५ के फिर एव्येंका व्यक्रेप हैं वे निका है। मिसस्तार कोर्गोयर व्यवसर्वाक्षक सम्मुख सुकत्या

#### उपविजेक्स क्रमेकी जालाका वाकन न करनेपर दण्ड

### दपनिवेदामें द्वानेपर अतिहिस्त इण्ड

स्वर्ष कोई व्यक्ति जा रिक्के बाराज व्यक्ति वेशकी गया रावा है, वर्गनी देशकी या करक नार तरा क्ष्मिक करोत हो से देशकी हिमाब पूर्व होनेन यह क्ष्मिक करीनावेश रामकों किए स्वर्धिक करीनावेश हैं। इस दिव्य किरी कि इस दिव्य किरी का का करता है। यह स्वर्धिक कर करता है। हो का कि इस दिव्य क्ष्मिक कर करता है। हो का का करता है और लामाचीड़क हाकते के कि इस दिव्य कर करता है। हो का लामा की इस हो के स्वरंग करता है। हो का लामा की इस हो के स्वरंग करती करती करता करता है। हो लामाची कर स्वरंग करता है। हो लामाची करता है। वा स्वरंग करता है।

#### ी कीई सावित को

- (१) क्या बारावर्ष क्लावामी हो खान सह, या किया दूसरे अमुक्ति मानगर परवामा प्राप्त करता है प्राप्त करनेका त्रकल करणा है या जिली व्यक्तिकों का प्रत्य करनेक किए उर्जाल करणा है या प्रत्य करनेने नवाल्या या स्वराणि हैगा है;
  - (५) को कल कि तह कि किसी प्रकारकों अनीम करणा था वर्षण करनका प्रकास करता है या दियों स्थितिको हमील करनक थिए क्यांनित करता है या अवाल स्टरोनों स्थालना वा ठामानि हैना है ।
  - (1) देने नह कि भा बरावारी वा हरित विश्वारी हारा व दिव को सराक्रीन का स्वितारी अस्त स्वा वा प्रकार स्टारा वा वा स्वाप्ति वा हरित के स्वाप्ति का स्वाप्

रक्ष्यूर्वं शांनी नामस्य

नासमित सम्बद्धिक को यो सक्को अनुसाय होगी नासुगरि और देन होनोंकी स्मार्थ भासकेनी:

धान्ति और ससाधनके किय बतरणाक व्यक्ति

१ अबर विशेषीर करता की व्या विशास को बाते कि किसी व्यक्तिको व्यक्तिकारी सार्वित और एसाव्यक्ते किस व्यक्तिकार कार्यक्ति प्रकार की उन्हें हैं, से क्या के अपने कार्यक्रिय होंगे सार्वित किसी कार्यक्रिय की वार्यक्रिय की अपने किसी कार्यक्रिय की अपने किसी की अपने की अपने किसी की अपने किसी की अपने की अपने

(अंग्रेचीते) इतियम् अोपिनिकतः ३०-२१-१९००

Y~

परिशिष्ट २

प्राथमापत्र चीनो रासक्तको

बोहानिसर्ग्नी, अक्टाबर १४ १९००

स्वामें क्रममेड राज्यविनिष मध्यमण और पूर्व बरिडार-सम्बद्ध मम्बी-राज्युत सदम्मदिम चौन-सम्बद्ध स्वाम

बरमारिय समाप्त देन विश्वमध्ये श्वापित कर दिया का उ

्रान्तराज्ये चीली संबंधे अध्यक्षकी दैसियतसं श्री क्रिजंद क्रिन इत्ता प्रस्तुत किया यदा प्राचेनास्त्र स्टिक्ट निवतर है कि

स्थितयं निवद्ग है कि : १ जतक प्रमाँ का पीनी नगक लक्ष्म् है जो शुक्ताकड़ी स्कल्प पीनी जतारीका प्रतिविक्ति स्टब्स

र मारका प्रमा का बाना गावा कथ्यु हु भी दूरशाक्या काम बाना कारका प्रशासक करण क्या पर वर्ष वृत्र नेहानिकर्ममें कार्यक दिवा वर्षा था।

्र. सरं समय स्थान पीनी नारादी सञ्ज्ञानकः ११ सं स्थर है। उसमेरे अभिन्धेय जीवानिकर्णने सर्व है।

३ ह्रान्तप्रभी रहतेयाँ विश्वांत वीनी कच्छी क्षितिक युक्तस्त्रह है और स्रथी रंग वर्गनिरंबर्क प्रभी विश्वान है ।

भारताता । ४ अभी स्टमकड्य व्यक्त यक्षियाँ कानून मंत्रोधन अधिसम्बद्धी और शादक्ति करता है । सर दुल्लान स्थिन रामले पन किया है । स्तको प्रति संबद्धा है ।

्. बर विशान करने का नार्क करिया जागति वाम तुमा था और दुश्वतकार चीनी स्थान करना करने पुत्रच दुवा था कि सरकोडक दुर्गिकारीक स्वत्त्व चीनी वह राजक हिल काने पत्र विश्व जातिकिती करने काना कि स्वत्यां तथा भी लिये कि विश्वित स्वत्यां के स्वत्यां के कृष्टिकारीक अपनेति स्वत्यां कर विश्व करें। और सार्वक करोडि के स्वत्ये कुष्ट स्थानका होती है कि स्वत्योक्ति कृष्टिकारीक अपनेति सरिवारास्थ ् मन सुम्बनक्दी व्यन्तिमीका संस्ते को बड़ी व्यक्तिये संस्थायिक पुत्रः पास कर रिया था। प्रथमि संस्त्री किन्त्र सम्बन्धिये यह विकास स्वयत्ति अर्थान सम्बन्धको और वस सम्बन्धि सीकार स्वयन्ति सर्वेता वस्तुकन है कि प्रयास सम्बन्धक कीर असनसम्बन्धक सम्बन्धि ।

- ८ वह पीनी प्रयानोंको नहीं करात एवं हता है विसार साराठी वालेगा किरिन्न प्रयानन हैं। को मित्र अरहारक किर यह प्रतिन्त हो सहता है कि बोल मां मांजीन प्रयानोंक साथ भैना बार वैसा रहने कर, तरी नाती सारार निरंपल करता है कि बीली सामानक प्रयानोंक साथ केन अवसार नहीं रीम वरिष्क, वो यस सामानकी सालक विकार हो, जिससे स्थानिक सीलेगा सम्प्रोनक मार्गकित समान मांच है तरे स्थितक सा करावों साथ रहने हुए कि बील पत्र देशा सिंगकी कर निरुद्ध के निर्णा कर निरुद्ध है नी है वीर कि सिंगक प्रयानोंको चीलने बरिजिस स्थान क्यार मारा है।
- रे पीनी प्रमाणक मान कार किसे नजुरूत इंग्रेस कारफ, रहने विकित किमा है कि वह रह मर्चिक्षमक समय नहीं मुख्या और जामूनकी इस अग्रद रंग करोक को भी परिचान है। उसके हैं करते के रहन करण। कारफों अक्सान का कारज़क आहे स्वतानक करने स्वतान कुंच कार्योक स्वतान हुए सा है मोर अनेक पीनी विपोरित भी किया या उद्यान है। हवारोक कुंच कार सरस्तित वह रह महिशासकर
- रियास सिर्ध है सिर्ध का व्यानास्त्रक कानुस्त्री कीचार नहीं करते । ११ मीनी एक स्तेत्रम करता है कि इस्तालको स्तरत विश्वसित होगा महीद और इस्ताल कानिस्त्रमें निवत निवद स्वयन्त्री समारावार्ण शेली दीव होनी महीद । वीर स्तालेक स्वयन्त्रकी स्त्रत कानि आस्त्रत स्वयन्त्र निवत निवद स्वयन्त्र में स्त्रत स्वयन्त्र महाना अग्रता किना है केच्य स्त्रीचन हिन्द मीनी स्वानकी स्वयन्त्र स्थिता ॥ यो । एक सीन का स्त्रीत स्वरत्नीय स्वयन्त्र स्वयन्त्र स्वयन्त्र स्त्रत है।
- १८. विदे संख्या पंजीवनका मत्राम लीका नहीं क्षित्र वा सकता और जेल स्वामका नहीं हो मा कियों ही बीटी स्वामकी हम्में अधिक स्वस्थाने महत्य निवस्त्य नेया बात वादिर कि अनेक बीटी की कार बात हम्मा बात के मा रिया करते हैं कहा दिवेश मिकारों नेश स्वास्त्र निवस स्वामिती किया पूर्व नेता हम्मा हिला नहीं।
- पर करने तेली हातर मरोडा करता है कि सम्मनेत द्वारा सुन्त्रगरूपी रहतपारे पीनी प्रशासकीं परिपरीडी दून करने रहा दानों जीर नाप तथा तथा तथा का किय मर्भी परम्पार्थन होतर सरा इस स्टेस

(बारका नारि) निर्माण विवन सम्बद्ध

रुग्यतम चीनी संब

[बंधेरीते] रेडियन जोपिनियतः ६-१०-१९ ७

### परिशिष्ठ इ

#### हाम्सवाल प्रवासी-असिवन्वक विवेयक

नीने यह निरम्बात वर्धीया दिया कहा है जो दुल्लाको अन्तेरीय सबर में क्यांकित किया का है। बह "सर क्यांकियों कारतार विकास कारते, वसने निर्मात कारतिकों और कल कोर्योंको किहरूकोडी व्यक्ति बहुते और एक रहिमाने विवास स्वाधित बहते और स्वकारेक किया" है।

करण भार प्रश्न प्रश्ना स्थाप कारण करण भार करणक क्षम े व । महामद्रित कप्रद्र हारा और शुरुधनाकड़ी विश्वम परिवद और विश्वम क्षमही सकड़ और बहुनतिये सिन्ध विश्वम करणा करण है

- १ १९ इ.च. बानिक-पड़ा बजारेक सके बादा रव दिवा कोना और 18 दिवा कहा है। हर्न का है कि से करेनारित १९ ० के परिकार कार्यकों कोई हता वा कार्यकों अधिकार के बो का कार्यकों कार्यकें क्लेने कोन्स्से दिया क्या हो, मनार्थक वा कम व होगा।
  - १ इस बांबिर्क्समें हा सब्दे बन्तर्गत पनावे को दिशी विशेषकों बन्तद संदर्मेंसे क्लांत न ही,
    - "तिहास" हा वर्ष होना वह व्यविकारको गराजीत अवकाँत आवित वरिर कास्य मारावी निगर्ण, अवर्थर "वा वर्ष होता का व्यक्ति वो का छात्र हा कारिकेक्स बाहार का रहा हो और
      - कार्यवारियों वरिकारी क्रम्बारी कार्य थर रहा हो। "देर का वर्ष होना करी या सारी देर वो करामीको करबी स्था रेनेसके मामान्य हारा से नारे। "कारानीय क्रमाने कारिकार्य किसी मी क्रिका मामानी मानासीय और स्वापक मामानी
        - स्थानाचिक भी शिमांकर होत्यः। भन्ती का वर्षे होता काजिक स्थापक वा पैता होई काल काली जिले सर्वार सम्बन्धस्य स्थ
        - विक्रियमस्य भागः कारमेका द्वार संदेशः "भागास्त्रः द्वा तसे होता सोस्त्रः स्टेतं स्थापनाः द्वीतं स्थापनाः
      - ं नामराक को तम दोना पान्य राज्य का गाउका कर गाउका की माना "प्रक्रिय सम्बद्धि" का सर्ग द्वीना व्यक्तिकर्ते हैंन करते कालित प्रक्रिय स्वक्ता होते यो स्टल्स
        - "तिरिद्ध म्यानंत का नवे होत्रा भीत करेक प्रत्यांच एत्यांकित होता विका करोका देशा कोर्र में भारत भी रत निरित्याके करणू होनेकी वारीकंक यह क्यूबिक्टमें प्रकेश कराय चारता है। या मोद्रा कर पता होता
      - र बोर्च मी म्यांक को व्यक्ति क्यांके व्यक्ति व्यक्ति हारा वश्च क्यांकिक्यों भी एकंड गढ़ार निर्देश देनेतर जन्मीन विक्रांके कारण क्षा क्यांनिक्यों कोत्राची क्यांनिक्य क्षित हिंदी मुरोरीन स्वर्णी मारक्ष्यत ना बोर्च क्यांनि क्षित्र क्यांनि क्षित्र क्षा क्यांक्यांनिक्या चार्त, व क्षित्र होत ना क्यार दरावांची न क्षार को विचान दिया क्यांनि कि क्षा क्षात्रकारी व्यक्ति होती हिंदा पुरेरीन मारा बाली कोरी-व्यांनिक्या क्षात्र की क्षात्र क्षात्र की कि
      - (६) चर्द मन्त्री नक्षर में का नीतिन प्रवाधिक को कि विश्वी देखती दरवारों कर्यं प्रतासनों ना सन्तरीयिक का व्यक्तिकी मोत्रासी विवाधिक करोड़े स्वक्तियों व्यवस्थ की ना नुस्त्री है की का नवानमें ना समाविकी व्यवस्थ का बोरिन नाती हो स्वयस्थ कर क्रम्मकर्यों करामिन राज्य करोबी मानस्वयान न होती.
        - (क) मनी केराज नारकार न वातः (क) मनी केराज वोटिय तस्तर न निकालेख नारकः येती नमाना संसरक दोनों सामी इस्ता स्वीदने स कर की नारी।
        - (4) देशा वंदिल सभी वक्तक वादर हो। वाक्या अब सभी क्या वे बुक्त बंदिस निक्रक कर को दर कर दे

- (२) ज्या दोई मो चाल्टा लिक्क बात वा लिक्क बचीन व्या कार्नित्तामें बचित ध्यार तक करता निवास बरोब ग्रास्त म हों। वा लिक्क जातिन्तामें बात दिया जाने वा लिक्का ग्राई सम्बद्धार वर्षनाची सम्बद्धार हो।
- (3) कोई मी बरता वा तेमा व्यक्ति आ देशायुक्तिकी दम्मर्थन वा वनैतिक दक्तिकै निय नियों उपक्रव पुरुष कन्न पुत्रस्य द्वारता को वा काला है।
- (र) क्षेत्र यो गरीन का ला जानिस्पूर्व करत प्रोपका ना प्रोपक मकनकी वार्यप्रकार कम् विशी स्त्रमूर्व करना ना ती उत्तरिस्त्रमें विशे को, जानिस्त्रम विश्व क्षेत्रमें मा वा क्षेत्र वा किन जानिस्त्रम क्षेत्र के मा ती ना पत्र कि ता ना उन्हों पत्र मा ती ना ना उन्हों पत्र मा ती ना ना उन्हों पत्र मा वा करना वा करना ना करना ना वा ना ती ना वा ना वा
- (५) क्ष्में मृति या १ २ क कमा पाला (जिस्तिस) वा अन्नव दिनी अंदोष्ट्रक अर्थव भागान वाल दी:
- (१) क्षेत्रं म्पीत था काही हा, वा हिन्ता विकास सम्मत्यक सुरुको वा कहा सैम्पारित क्रिका विकास प्राप्त क्षयर-म्यावस्य बनावा आहे लेकिन होट
- () कोर्म म्वांत क्रियं क्रमी क्षित्री मी राज्य स्वितिम वा क्रियों (विदेश वा शिक्षों) वर्गनाशी स्वकार वारता वा तिर्मी दूसरे देशक वरिकामन दूसर्वितक यह कार क्रमण व्यवस्थक क्रमण क्ष्मीर्वित स्वतारमा क्रियों
- (८) की दीन क्लिक सक्त्रको प्रतीक्ष क्लिक स्थापन क्लिक की क्लिक क्लिक स्थापन क्लिक ता क्लिक क्लिक स्थापन क्लिक क्लिक

দিয় স্থাই কাম কৰিবিলান বুলি

- (६) बहानदिवद्दा निरमित स्थाचींक नारत,
- (a) रुपरे रेडक दियों सम्बन्धे बगानक वर्षकरों और सर्वास
- (व) बेटे नदीत । इंटिंग अभिवासे ताझाँतादी सर्वनाद त्याचे तथा कर पुता है। और तन्त्री मन्त्रचीह तथ रून हुवा हो दव को निवेद अवचीदी वींदनाचे व्यापन (1) (४) ( ), (६) ( ) वा (४)व कर्नात में क्या ही.
- (१) हिनी शास्त्रिक का निविद्य करानी में होंद्र शानी की जनशब्द रूपन
- (व) ब्रुपन नेनक शाम । बारियो तुम वर्ग चेंच वंड मो निविद्य चरा ।दी परिवारक सराव्य 1), (c), ( ) वर (c) व बन्द ५ मही बने
- (क) मुश्रीय कीए ) दिवन का कोट्र कीए मुक्त कार्यक्र जिल्ली, कल्य का एक्ट्र है । (जेंदरे के कहा कहत द्वार एक्ट्र कि जिल्ला कर रेएके है क्या के इस्त्र पूर्व एवं बाराइत कारूप करण व तक कि उससे पत्ति का व्याप का उस उससे कात है। इन्हें एंड्रे क्या जिल्ला जाताकर जाता बार्यों का की की वार्य का दे हैं कि दर व स्ट्राइट जिल्ला कि एक्ट्र कि

विदेश हा अरहण हा बाँदी हाहे सार सामाह कर राह मा बाहा हिंद रह

ा अनी प्रेमित वर्गाया द वर्गे प्रकारिका वर जन्म प्रकार फेल्स प्रेम द वस्त्राप ला/ है प्रकारिका वर्गिया वर्गे सम्पूर्ण गांबी बाह्यमब

(३) रत निमानक कार्ने कार्निकारों ना करने: नावर येते एव काम करना होत्य को रत प्यामिकाँ निमिद्र मगरिकोंका प्रीपा रोफोनेक किए या कमको विष्कासित करनेके किए भागस्त हों ग उसरे स्प्रमन्त्रत 🛍 । वह कर शविदारोंका प्रमीय वा वर्तन्त्रोंका शतका मी दरिए वो उसकी

इस व्यक्तिका हमा वा विकास तारा हिने वार्ने । (a) नकर समय-समयार येथे विकारिजीको निरमत कर समका वा क्या स्वका है विकार स्थित बरना का कराना कह का विसामको व्यवस्थाने स्वापता हेरेके किए मानक्क वा उपन्ता स्वा भीर कनको येरी जिल्हार प्राप्त क्षेमि वर्ष व काश्मिक्तमें वा क्षक शहर येरी कर्यजींका कन

करें के काफो का मंत्रिनिया दारा का विनियम क्षारा सीरे करें। Y गर्कोर रोता बाग का पेती वार्त बारनेके किए, वी क्षत अविशिक्ताके क्लोकों और वारियानीकी वार्र कर केलेब किर मानवक्त वा अवस्था ही विक्रम मानिकाके किसी काश्मिश्च वा ओक्सी सरकारते स्थम स्थापन

स्वर्गीया कर शका है । फेस अलेक लिक्ट अवारी को उपलिकाने ओस कर रहा हो वा अलेक मीटर सिके, कररणी होत्र भीर करने ने स्वार्य ही वा डाउँमी

(१) अमिन्द्री को स्त्री गाँवसे अभिक्ष व दीन्त्र का ब्रमान्त्र न देनेस्ट केंद्रकी को ६ स्ट्रानिसे अभिन्द्री व होनी का अपनि चौर क्षेत्र दोनोंकी: चौर

(२) फिसी मी समय क्रमीके ब्रास्ताकारकार गाउँ बारा प्रथमिकेवले विष्कृतित क्रिमे क्रमे बौर क्ष्मिक निकारित न किया कारे तकाब विनिवासे कार्य की बनसार बनाक्य रखे वालेबी: सस्य

(व) निर देश विविद्य स्थाशी का व्यक्तिकने गत्थ (शी-मी गैंक्सी) की बमानरें का व्यक्तिको

एक मार्केट मीतर क्ले कानंक सम्मन्त्र वे हे ती का सकरकारीने तथा ही सकता है।

(U) परि पेर्स विविध लगातीको कैरकी समा दी वाने तो करूकी का बद स्टब्डो स्मानिकी निश्वासिक बारते ही समझा हो बाबेकी ह ६ बार्ड म्यन्ति किरे का नविभिन्नक नमस्में नातेचे शब १९ ३ के अमेरिक्टा बान्नहेसके सन्त तीने मेरह का इस्क्रीसक वा करके किसी संबोधनोंक कार्यका करनेके करराओं सका की को ही और कोई अपित

निते सन्त्री वरि वह क्रान्तिक्षण राष्ट्रा है हो, क्रान्तिक्रची झालि क्लाना चौर हक्काके किर हचित वाचर पर कारतान मानता है, म-बीब हसाहारकत बारोशे विराधार विज्ञा का सकता है और कारत तिन्हारिय न दिना वाने उन्तर मिनियम कारा बताई को विभिन्ने समस्यन रक्षा का स्वतना है । ०, बोर्ड म्बलित शो

266

 व्यम्पूसकर किमी निविद्य महाहोको व्य क्यमिकामें औद्य करने वा प्रामेके किए क्यांका का श क्यमता है। स

(१) मानपुराकर किसी व्यक्तिको थिने सम्ब क्रमीह अपनीत निम्पासित दिने बानेको बाला हो गर्

है का करनिरेशमें रहनेने स्वाम्या हैता है वा करने किन क्याना है। वा (३) स्त न्यनिरेक्क शहरके किनी व्यक्तिस दिलीक्कोर बन्धे स्व प्रत्येत वोई स्वाबीता वरता है, ग

करना बाग्ता है कि इस मिनिन्सकी बाराबीने क्या करे या को ऐता समझीता करते सन वा कराहा वराना करते हुद कर भाराजोंका अकरा दिस्सा वरा व कर संदेश का कि देशी कर

**एकोशी कार्य अधिन मासा नहीं है**; वर भारावी होन्य और दीवी वादे वादेवर सुमानिका, वी हों वीहरो व्यक्ति व होगा, वा सुमाना II देनेवर

बेरका भी छ नर्मानश वश्चिकी व होती वा अवस्थि और कह दीनोंका वाप होता ।

८ ६वे निर्देश वनही हम क्लिरियमें क्षेत्र व्यापना का चंत्रा करनेका क्लिए केले वा क्ली की भूमि-तन्तर्ग सार्वे नीकार वा कर गरीप्र वा कव आर्थ काल कालेका विश्वती व बहुए; और वेटा क्रेड सर्वार्य (बर्मि पार्च किया गया है ता) वा कोई करार वा कन बक्तातंत्र किसी पेसा लागे का कारफ किस प्राप्त विना नाग है; हा विक्रियाद वीको प्रकार बनाय वेश प्रमांत स्थान स्थित होनेपर क्षेत्र हो असेपा !

९. प्रदेश व्यक्ति को वस कारिकासमें निकता है और विश्वस कवित कपसे निविद्ध प्रवासी बानका समेह िम्सी भी मानानीय जना-सामानीय पतिकाननिकारी वा विकालके विकासी हारर वार्यर विज्ञा निरम्तास िमा व्य स्पर्ता है और का व्यासन्तर सीच कानका करसार बारवार्ग करोका किर अनुसी स्वास्त्रीश्च नामकार्वे समा अधेका ।

रे कार्य मी निरिद्ध प्रणाली इस अधिनिकासी चाराओंसे इस कारण सुका न होया और उपनिवेदाने पते दिवा बानेना कि कह उपनिवेदाने प्रविष्ट नहीं हो सकता यह सूचना उसकी नहीं ही तो हो वा काको नामका बनाववानीको बन जाते. विज्ञा काल बाँ का बहु बाएग हा कि **ब**र्ड किविक काली हानेची राव सम्बस व वर्ष हो ।

११ ज्य ज्योरका किने का अधिनिकाके करानेत का उपनिवेदके निकासनेकी सरका ही गई ही और स्त कम व्यक्तिको क्रिके कमा सालक करानेत जन व्यक्तिको स्त वरितिकाक विस्त का स्वतिकेशमें प्राप्त करों या प्राप्त में स्वापना देश या एक्सामंक सुप्त में स्वाद हुआ हो। यह सम दर्ज रंगा होगा किसे सरकार का व्यक्तिको न्युनिकेस्स का दक्षिण माहिकास्त्र नित्तातिक क्रमेर्ग या नित्तात्वरूपे पूर्व स्थानिकोस्स् प क्ला नक्टक्ट रक्ष्मेरे को: और उठ क्रकेटी एक्ट विभागों विकारीया देश अगल्या विकारी क्रकेटी कित और पूरी एका काई माँ हो, वेरिका हामने अच्छा करनेन्द्र, वह व्यक्तिकों कान्त्रिकों से छम्पीत ऐसी कान्नी कुपति क्लूक की बानेनी। वह कुप्रोंकों विशे नेही होगी कैसी कर्योच्या यानाव्यक नित्रकों से स्ट्री ही, बोर का इस्टिंड को स्वका विकेश होरिक क्षारा क्यन्तिकार को सम्बद्ध होरा निया करेगा की प्रस वर्षेत्री एका जीर क्षतीचा कर्ज बारतेके पात केर कामा का व्यक्तिको तेन केरा निकार किन्न पर्रापत की में दी या मो का चालित शहर कर सहस्रों क्षेत्रक किए तिसक दिया स्था 🚻 ।

१६ (१) होल्में योजनकों निवासकों ना बन स्वार्गके, स्वी क्षेत्रीको जना केट या सन मुक्तान करवाँहे होतेक कान रिवा बाता है. माचिनों वा व्यवसावर्धेक क्रीय रीमा कि वे यह शक्तिक स्वापन किसी देसा स्थान मन्त्र करनेताल व्यक्ति करने को ही बचना नाम स्वामी निवास, अन्य स्थान नीर यह न्यासि बमी बाला है उन स्वासको हुई छोरा।

 सर मध्यरकी प्रकेष पुक्तिकाली श्रीकरका वा नियानका कोई भी अनिकारी हम क्षतित समर्थोग्र केंद्र सम्बद्ध ।

(३) कोई मी महिन जो इन कन्कडी क्रजैंको नुस्त न करेगा वा देंशे. मिक्सरीको क्रवह कर्फांश माने विकारींका प्रयोग करनेते राष्ट्रमा या उसमें शाया वालेका या एत परित्यामें बीचे बात पार किसेश कर अस्तानी होता और दक्ति होनेन्द्र झमनिन्द्रा को पीत पॉटिने विभिन्न स होगा का कर्माना व हेनेपर बेटका को व्यव मासने अभिनयों व होगी वा कस्ति और देश दीनोंका पात्र होना ।

रें। बोर्ड व्यक्ति का अधिकारों ना निही निवस्क निका का कार्निकार नहीं जारा है वा नहीं रहा में किर बरतेका सर हतेब की संबाधेंते. यो उस श्रम्मार्थ पद्मवा करे, विस्तवस्त्र होता ।

१४ अलेक मत्यारी जामातीसक न्यायकको का अधिनका या पिनिकाका कार्यका कर्मका अधिकार

स्य स्तेमा विकास प्रोटः ।

रेफ गर्मर निष्म एक कोरमोरी वा विश्वी वक कोरमते समय-समामार वस मधिनिकासे अंद्रा विद्या करा मिया है जाको बाब स्कार है वा तर कर संबंधी है --

(प) विश्वानि श्राप्तिकारियोंक नविकार और स्टॉम्प निर्देश करतक किए.

(य) क्षा कारितेकाने विशेष स्थारियोच्या प्रदेश रोक्टोबे किय

(ग) कि क्षेत्रोंको इस अधिनकान्न जनगाँउ कानिनेसरे निवाननेत्री शता ही वारे करवी क्षित्रकानेत Per.

# सम्पूर्ण गाँकी शासमय

\*

- (१) जिल कोर्गोदी व्यक्तिकरी दिशाकोकी नामा थी गई है ने स्वतक निवार्क न वार्ने उत्तक स्वति स्वतक्तिक विद्या
- (४) तिरेदा प्रवादीकी वरिमाधके काळ्या (६) के प्रवोक्तते वो वीमारियों कुछ की है या का है कस्त्री काल्या किए.
- (ग) (१) वो क्रेम विविध् म्लासीकी परिमारते निकास विदे तमे हैं क्रमेंड मार्थित तम्मार्थ क्रमेंड क्र में ठरिम्पीकत म्यानवर्गी; (२) क्रम्म प्रीम मीर क्रा के स्वर्णित स्पर्धी तारा निकी मानेक्से नास्पर्धे और (१) बच्च प्रस्ताके स्वराधित प्रसाधित हैं।
- करों इन्द, (#) जिन रिचटिनीन निर्मित जनावी व्यक्तिकों प्रश्ना करी हुन व्यक्तिकामें पुक्ति विते व वर्ष
- (म) अन् निर्देशीत निर्मात काली कांन्यत्रस्त वाहर कांन्यत्रस्तन प्रकार प्रकार प्रकार का का का है काची निर्मात करते हुए, (थ) साराज्या का वाशिक्तक कोलों चौर प्रतिकारिक वाच्छी केंग्र एए कालेक किंद्र
- (व) शायान्तर का व्यविभित्तर के क्षेत्रों चीर प्रतिकारिकों विशेष वाच्छी त्रिया पूर करण्या त्रिया प्रतिकार के विशेष विभाग करते की करते की क्षेत्र की क्षेत्र की क्षेत्र की क्षेत्र की क्षेत्र की क्षेत्र की कि विभाग करते की प्रतिकार की क्षेत्र की कि विभाग करते की क्षेत्र करते के व्यविकार के क्षेत्र करते के व्यविकार के क्षेत्र के
  - कुमनेया न हेनार फेरफे क्यारे कर म्योनिकी फेरफे क्यारा न होगी था कुमानेकी बार **कर**का होना हरणा। १६ व्या व्यक्तिकर एक कहेक्सीहे १९०० को प्रसारी शकित्यक विभिन्नन कहा वा उच्छा है <sup>वीर व</sup> कर राजिकती करा तिका किया किया गोका गानेर प्रसार से तीकार जात करें।

# परिशिष्ट ४

#### विसियस

प्रसिद्ध कार्य संशोधन अधिविक्त १९०० के ब्रम्ड १८ के अनागेंद्र रेकिंट

- १ बारुब प्रसंगते नर्गका न हो तत्तर का निनिकाणि ---
- "वरितिसव" मा नर्ने होगा पश्चित्रहें कानून एंक्रोनर वरिनिस्य १९ ०-
- " सम्बद्ध " का नव होता १६ वर्ष या प्रकार मिनक आकुका परिवार्त पुरुष्क् " प्रमार्थ पद नवें होता कोई प्रमार में अपनेत भी बचनी श्रीप्तरे पंजीवनका प्रावेदरूक केता है या व्यावस्थित कियाँ
- <sup>4</sup> प्राप्ती अन्न क्षेत्र कोई व्यक्ति जो क्क्नी श्रीरचे गंबीनका प्रार्वेच्यक नेता है वा का व्यक्ति वि मीरते क्ष्मा संस्कृत वंगीकका प्रार्वेजनक क्ष्मा है;
- "रंगीका प्रार्थनाक "का वर्ष होता का ग्रार्थनाक को पश्चिमहरोंकी पंक्तिका (एक्किट) में दर्व कर दिया ही बाँद की का निभिन्न चाँद का स्पर्ध का का किरूबों और किरान्टफ निवार्मीके हैं
- रिया परा हो, जो नियम संस्था १ के स्थापाद सामस्यक हैं
- "बेर या मर्न होना मानानीक्या निम ना काका यह राम क्रिके मानिक-एस्टि "रास्त्र" में र निर्देशकों राम्य कार्यक कार्यक (१) के कार्यन निर्माण कर निर्माण क्रेस
- मिरिक्रिके उस्त बार्ड काक्ष्म (3) व करतेत तुरूता तिक्रक वर मिर्दिए हो; " परिमार्न " या वर्ष बार्ड वीच वर्ड मी पुन्न नेता कि १८०० के वस्तृत इसी तरा कहने काता वर्ष है जो तक्स्त्रों कता गौर पश्चिम भाविकाके दिनों निरिक्ष क्षार्टिक वा वर्षिक्र अरुक्त वर्षिक्र म हो; भीर म कोई देशा व्यक्ति हो जो क्षारिक्षण कर बनका करतीत १९ ५ के कर्ण
  - कर्या नहाँ हो या चीती वालिन कुछड कर्जवारी सन्तकों बल्चिकों सरस सिक्क होई ''ई बीका स्थानक का वर्ष होया सा अधितिसम्ह जन्म होताड क्लाक्टक (१) के करनेत दिया <sup>स्था</sup>
  - " इंबीसन क्ष्मान्तर या वर्ष होया रच विधित्यस्य तत्त्व होत्रास क्ष्मान्य (१) के कार्यन्त दिश्व <sup>स्त्रा</sup> इंबीसन क्ष्मान्तर-" मेरक्ट " का रूप होना होत्त्व कार्स क्षम अलुक किही व्यक्तिकोंक्रा विद्या वा स्वस्ती में या बीवें सन
  - नांति क्रियों केरोंस में स्थित तिरक्षति क्रम श्रीकाई विकास राजा ही या यह देता की महित न ही हो उस पंत्रियांका सानिक.

"वैव एक-महस्त " छन्द विदि क्रियो पंजीवन प्रमाणकार्यः सम्बन्धने प्रमुख्य क्षो सो प्राप्ता वर्षे कीमा वर्ष व्यक्ति विश्वका वेशीवन कस प्रमाणकार्येक क्षारा प्रमाणित विश्वा पना है;

"क्लारक का वर्ष होता ८ शाक्ते व्यक्ति वीर १० शाक्ते का बलका परिवार प्रका

"उम्स रच" का वर्ष होगा का ज्यानिकारी कानून बारा आणित प्रक्रिय सक

"तिका मिकारी 🐿 अर्थ होगा पुक्ति क्ष्मा होते छरस

अगा नाजकरा का भार करा। उत्तय एका क्षेत्र उत्तर "यंगीनक "का वर्षे होता का लिकारी नो मर्कोर हारा परिवासर्वोक्षी पंत्रिका रक्षनंक किप नियुक्त किया मार्डो। बीर सम्बंदित स्थापितकारी बैकारों काल करनेताका कीर्ड मी व्यक्ति।

" नामती लालानीय " छमाके कराने स्थापक बामती नामाणीवना समावा होगा ।

पश्चिम् रंगीननका पार्य का क्षांच को साथी कालूली क में दिया गया है।

पंजीवन प्रार्थनात्त्रका कामै निम्न अकार क्षीता

(म) क्लब मानकि किए काडी बद्धारणी व में दिवा क्या फामें;

(णा) व्यवस्य प्रामित क्रिय क्ष्मची व्यनुत्री ॥ में विद्या गणा प्रामें
 ४ (फ) प्रतंत्र क्ष्मच, बी व्यक्ती बाहरी वैजीवनका प्राम्तनारण देशा क्ष्म व्यक्तिक सम्बद्ध प्रतंत्रा

- - रे कोई भी सरवाता जो कराती करियूर्छ जीर खानित-एवा क्ष्यारेख (१९ २) वा उसके ऐसीन्सक निवासक सन्तर्गत शुन्तनकमें ओख करन और रहनक किर दिया गया होड़
  - कोई एंनीकन प्रमान्तव का १८८० के कानून १ की विकास कंकोचन करने हुना कारानोंक अन्योग पंत्रीकरके किए निर्वारित शुक्तके कुन्यानकी रही हैं।
  - स्टक्त प्रकृत सीह कोई क्या कामपात कियें यह बाको पंचीयन प्राथमात्त्रके स्थापिक प्रमुख करना नाहे ।
- (क) मलेक एंड्राब्द, को जब ब्लंबलकरी कोरते पंत्रीयलका मार्नेवारत है रहान्त्री कर व्यवस्थकों केट पूर्वेपत व्यक्तिक त्युंब का होमा मार कर व्यक्तिकों त्याने विकास के का ब्लंबलका त्यांत कर अवस्थक त्याना है प्रियंत व्यक्तिक त्यांत्री कर के प्राप्त है त्यांत्री का व्यवस्थक विश्वस्थ केया और वह प्राप्तिकों कर व्यवस्थक त्यांत्री कर व्यवस्थकों त्यांत्री कर व्यवस्थक विश्वस्थकों व्यवस्थकों व्यवस्थकों त्यांत्री व्यवस्थकों त्यांत्री व्यवस्थकों विष्यक्षित्री व्यवस्थकों व्यवस्थको
- (ग) रेडीक्टना प्रलेख मानेतावन कह स्थानमें जीत का वारीकाने आहे दिया व्यक्ता किन्छो अपनिवेद-एक्टि गान्छ में सुकता निकाल कर विचारित करेगा;
- (ए) असेवह व्यक्ति जो मानैजाल केन्द्रे किए खंबे कई सद्भाग सिन्तुल किया वालेगा किएंगे मानिक एकन्द्री पानैजालका कार्य हुए हिंगे वी नार्वाची या बाद पानावाली नाली हालाइस्ट्रीम (देवेच्या पानेजार को स्ट्रांट क्लाम्बरी के कि कि को कार्याच्या मानिका विकास ने सिंग्डिय के बादियां स्ट्रीफ साम्बर्ध बतुत्रची व में रिये को कार्यों वो पानिकाम केरी की कर कार्य हुए में मी ब्याप बारित हारा अनेजारक बीट ब्यांदे एक्टरों बल्युन कि तम कार्य बाद हुए में रीजाइस ) पत्न ये वालेशे ।
- वीर विशेषक अधितिसमाह काण ५ क कामण (१) के मनुसार कर्मनाई करते हुए किसी सम्पन्ध । विभाग माना नार्वासार करता है तो नामीप्रतिकी स्थाना क्ष्मी काराज्यक जनुसार भवी अमेरी और कादी परिचेची भारती आपारियोक्त काढ़ कामी ।
  - ६ पंत्रीका समागरत रसकी कनुसूची "व "में दिने को कामें दीनी ।

× सम्पूर्ण गांची वादमव (v) किन क्षेत्रोंको उपनिक्षत्रसे निकालनेकी पाला की गई है ने क्लाक निकाले न क्षमें उपनक कर्मे

तम्बन्दिके किए.

 (क) निषिक्त मनावीकी गरिमाधके काळक (a) के मनोकारी को गीमारियों कठ की है क का क्ली कानेके किए.

(च) (१) को क्रोग निरिद्ध प्रसारीको गरिमापासे निकास विदे गमे हैं क्लोक कॉर्कि सक्यमें नामा में पश्चितिका प्रमाण्याची; (१) क्रम्ब पाँच मीर क्रम्ब करानेत मानी द्वारा निर्मा बानंदाने बार-वों और (३) क्रम्ब बारहाचे अन्तर्गत रही बानवानी प्रशिक्तके कार्म विकीत

क्ये हर, (B) जिल रिशीरोर्नेन जिल्हिस अमारी कामिकेस्टे नल्टर करो हुए ज्यानिवेदाँने ग्रावरने दिने क एकं

है उनकी निकित करते हुए. (व) छात्रामकः वरु व्यविक्रियात्र खेश्यों चौर प्रयोकाँको वश्वि वश्की ठाउ पूर बरसेके <sup>हिन्</sup> बार दे देने फिर्मी विनिद्यांने दनके यंग करनेकी समार्थे का सकते हैं की क्रमनिक कमा सी गेरिने।

कुर्माना न देनेसर केरक कवर्ग कर वाहीनेकी कैरसे क्वाबर न होंगी वा सुमन्त्रिको कौर कैरको दोनों होंगी।

१६ व्ह जीविक्स सन करेक्ब्रेस १९०० व्ह अग्रसी महिक-कह व्यविक्रिया बहा वा स्टार है कीर ह क्स वारोकको क्रम्य होगा जिल्लार केवाब शहरीर पासर में बीकमा हारा करे ।

## परिजिष्ट ४

#### कि नियम

पुरिपादी कानून संशोधन अधिनिक्स १९०७ के सम्ब १८ के अन्तर्गत रिस्त

१ बनक प्रमानी भरोबत व हो तनक हा विनिकारि --

" नाचिनिया " का सबै होता शक्तियाँ कानूब एंकोच्य अधिनिया १९ ७;

क्लम " का भग होगा १६ को या कान गरिक जलका वीकाई उत्त.

"प्रार्थी का कर होता कोई व्यक्ति को कावी कीरते पंजीवनका शर्मनात्व देखा है वा का व्यक्ति किस चीरमे क्ला संसाद वंजीकाका अलेकाका क्रा 🏗

" रंबीका प्रार्थनतम " का भा होना का ग्रार्थनतम की चरिकातरोंकी पंत्रिका (एक्सिए) में सर्वे व्य रिया हो और जो छन्न विक्रित कीर कम करने वर्ष कर विकरणों और क्रिनान्योंक निकानोंक हा

दिया त्या हो. थो निष्य संस्था इ.स. मानुसार मानुसार हैं: "तेत्र का कर्षे होवा मानावीसका जिला वा समया वह याग जिला क्वान्तिक कृषित "अवस है ।

श्राचित्रपत्रे एक बार्ड अवस्थ (१) क भागीत गुक्स निवार कर निर्वारित कर।

"रहिनाई का क्ले होना लेशा कई भी तुस्त नेता कि १८८५ क कार्त ३ की वारा प्रकृत स्थान क है वा मकादाने कमा और वृक्षिण आधिकारेंड दिली निरिम्न क्वनिरेख या अधिक प्रशंका अधिक म ही; और म कीई ऐसा व्यक्ति ही जा अविदेशों का आवार मनारेख १९ ४ के करा-

नाचा तथा हो वा बीनी वाशिल दुन्छ कर्मचारी मन्दक्षी वस्त्रिक्षी वरण नियुक्त ही;

" (बीइन क्यागरत का को होता रह विधिनकार सन्द तीहर कावन्द (१) के बनकात दिया में

र्वजीदव क्यास्त्रक " भावा का मन वाग रीम्ब गोस कम नामुद्र किती व्यवसूच्य रिगा वा समग्री माँ वा को सम

प्रीत क्यारी केरोग वा क्यारे निश्चमाने वका गरिवाई फिल्हान प्रता दी वा वर्ष केया देहे व्यक्ति न हो हो उन परिश्तिक सर्वत्याः

ि तिपुरू व्यक्तित सम्प्रुप करूप वैत वैभिन्न प्रमान्तरः प्रस्तुत क्रामक वितित्त वक्त सन कर्मी और स्थानियोक या किनक वितास का व्यक्ति नाई. कर्मा निस्तान वर्षा ।

न्धान्याच ना त्रमक्ष विद्यान व्यान्यान्य नाहे, क्या क्षेत्रहान एष्टा । १२. सलेक पश्चित्रहें, वो दूरचत्रका मलवानी क्या मनुवरितन कुछ, परिवार्डकी मोरहे न्यापारिक स्पन्नक किंद्र अन्तरात हेला है, या दरवाना होनेक निक्ष निवारण व्यक्तिको नीच निवारी वीर्ति हेला।

(१) जन्मा निजी पंजीवन प्रमान्वपनः

(२) क्यि प्रक्षितमंत्री भारत प्रार्थनात्रत्र दिया जा रहा है उनका पूरा नाम

(३) भा पश्चिवलेका पूरा कामान का

(४) मुन्तारस्यामा वा व्यव विकासक क्रिकेस क्रिकेस क्रिकेस क्रिकेस हम प्रस्कानको क्रिकेस व्यवस्थान व्यक्तिक व्यवस्थान क्रिकेस व्यक्तिक प्रतिकार दिशा गया हो, व्येर व्य मुन्तवस्याम वा व्यव व्यक्तिमध्य पर व्यक्तिक स्वातिक व्यक्तिक प्रतिकार व्यक्तिक व्यक

स. बहुशास्त्र ज्यानाक देश कारण जाहुरूका राज तथान का। वीर वह का मालिको और कहत समुद्ध भागस्वकारा हो हो, भारत दाव दाखका निकास भी देशा ।

१३ मधिनिकास सम्ब सम्बद्धे व्यक्तिका जरिनकाने ग्रीमिक व्यक्ति किर शामे और रहतेका परमाना स्वत्रे प्रमुख्या क से लिखे एक व्यमें होता ।

सनुसूची क एक्सिकाई जीवका

| श्रीसकार प्राप्तका           |                  |       |         |                     |                     |                                                          |                    |          |                                                     |
|------------------------------|------------------|-------|---------|---------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|----------|-----------------------------------------------------|
| Ē                            | _                | ए० नम |         |                     | राम्बास्य           | राभेगा वरिवा                                             | 1                  | <b>.</b> |                                                     |
| नंत्रीका अनुस्तरमंत्री शंकता | नारी करनेची गरीक |       | spettig | व्यक्ति का सम्बन्धा | चित्रवृद्धिः<br>शाम | पुत्र ना<br>जामिन नाम्म<br>नो ८ करि<br>कम दो<br>नाम नामु | इंस्कृष्ण<br>क्रमण | कर्मीकरण | स्मान्त्रम्थी हुस्ती शि<br>स्नेम्ही गर्दीस<br>मिसरक |
|                              |                  |       |         |                     |                     |                                                          |                    |          |                                                     |
|                              |                  |       |         |                     |                     | 1                                                        |                    |          | 1                                                   |
|                              |                  |       |         |                     |                     | <br>                                                     |                    |          |                                                     |
|                              |                  |       |         |                     |                     | 1                                                        |                    |          |                                                     |
|                              |                  |       |         |                     |                     |                                                          |                    |          | +                                                   |
|                              | 1                |       |         |                     |                     | , [                                                      |                    |          | li                                                  |

 प्रश्नेक स्वरुद्ध दिनी पुण्डिम अधिकारी वा उपनितेक्ष-स्थल हारा अपने किए प्रांका क्सो असि रिने गमें विक्री की व्यक्तिक मॉक्नेक्ट व्यक्ता नैय वंजीकत अमान्यर पन्न करणा और राजे व्यक्तिका का प्री

- मन्द्रियों वा पूर्वोत्त व्यक्तिक गौकापर निव्य क्विएव हेगा (१) नपना इस यस
  - (२) अपना क्षेत्रान मिनाच-लान
- (३) पंत्रीवतका पार्नेगरात बतेक दिश करना निराध-स्थान
- (४) क्पनी वतः

मीर का प्रक्रिय मन्दिरी या पूर्वोत्ता काम अविरादी, या काड़ी कारिबर्तार्थ ने बीमें देशाः

- (१) वरि किय एउटा दी शी करने वसाबारीका नवनाः
- (a) सम्दे संग्रहेकि वा अंग्रही और गेंगकिनोंकि किराल ।

८ मध्येष्ठ भरनरकत संदर्भ किने देशा अभिन्न मणिकारी या वृत्योंका दूसरा मानित का मननरक्या वंशीयन ममानवन केंद्र बदलेके किए बडें, परी ममानवनडी पेड़ बड़नेक नांतरिक नवींनड मीन करोनर वि Owner has

- (१) सक्ता पुरा नामः
- (१) गमा क्रीमान निवास-स्वामः
- (३) का मनिवास पूरा नाम जी नगरकारी चीरते पंजीवन प्रवानसका मार्गनाम केकी वारी उक्का संस्कृत था और का गरीबादी का व्यक्तिया निवास-त्यंत
- (Y) व्य <del>शरका</del>डी शता

बीर का दुविस महिनारी या पूर्वीका अन्य अधिरको, वा अल्की काविशिती, का अवस्थाने केंगूनी भारतें मेर नेंग्रिकेटिंग विकास हैगा ।

- ९ बाह्य करेंगे कम बालक पश्चित्रातें कर्णोंका अलेक संरक्षक पंजीवन प्रधानपरक्का प्रार्वनास्त्र स्थेलर ध्य क्योंके ध्यानारे जिल किरण देश
  - (१) उनके पुर काम।
    - (२) मनेवनी जल
    - (३) मलेकमा संग्रहते समानः
    - (४) श<del>बेश्वया वर्ग-स</del>न्ध
    - (५) दरि मन्त्र कमा हो ती क्लोनाडी शृत्यन्त्रको नलेकी तारीस ।
- प्रतेष प्रविचाई नाने गैप गैर्नामा आमानको ना संस्कृतके क्यूने कानको गैप प्रमान बोर्ने या नद्र ही बार्नार बसे नवा बारोबा प्रामेशमा केत साथ गंतीकाको तिक विवरण देशा
  - (१) **बार हंगीयत** समामकाता संस्थात

    - (१) काना गरा गमः (१) कमा कौरान निरास लागः
    - (४) व्यक्तम्ब पूरा नाम मीर उत्तवी बातु, (वहि शर्वशानन व्यक्तमती बोठो संप्रको सिंग

भीर कर एंगीनकरों मा कर व्यक्तिकों जिसे संबोधक कर बाजीर किए विकास करें, जिस्स बीजी केगा।

- (१) भन्ने संपूर्वे मीर सेंगुब्लिक विद्यालः वा
  - विश् मान-द्राम क्लक्क्सी कारते अस्कै संरक्षको विश् हो तो बको वंशीक प्रमाणनको छंगा. क्तो दानें दानके काट्रेका निवान और का क्कारको जेंगूरों और केंगुविनोंके निवास ।

११ मनेष विवर्ध, यो १९०५ के राज्या कायाता जनातिक का आन्य निती संबीच्या का आर्पानिकारे विसी कार, राजियांके कार्यांत अपनी बोस्से न्यापारिक सम्बोके किए प्रार्मनात्म केया है क्से क्यांता लिके न्ति निर्मा मानिक सम्पूर भागा कै। वैशीपन प्रमानका प्रस्तुत करनेक भतिरिका भाग राव नर्मी और न्युनिर्मोद्र या क्षित्रक निद्यान का व्यक्ति बता, अगढ निमान हेगा ।

१२. मनेक परिवर्ध, का दान्सवाकन अस्थानी कको अनुपरिका कुछ परिवर्धकी बोमी न्यागारिक एरमञ्जनित प्राप्तनारात्र देशा है, का प्रवासा हतेया जिस निवास व्यक्तिया श्रीव किसी पीर्ने हंगा;

(१) चरना निजी पंजीपन प्रमाचयत्र

(२) क्षिप्र परिवर्तकी भारते प्रार्थनारत दिवा का रहा है क्ष्मका पूरा नाम:

(1) का एविवर्त्रका गरा कामान गरा

(४) मुल्लारनाया या भव्य अधिकारका जिन्ह अन्तरात जनको रूप क्षणालको कने या जन्मकरित्र व्यक्तिक मारासको क्लानका अधिकार दिवा गया हो। और व्या म खारमाम या अन्य अधिकारकः बर अनुपरिता व्यक्तिक दावें दावक अगूग्वा साथ नियान दी।

भी हा ज्य मानिका और जांद्र समूल असरसकता ही हो, जान दानें दावका निवास मी देगा ।

१३ विशिक्तक द्वारा सम्बद्धमें क्रिक्टिंग उपनिकामें शिवित व्यक्ति किए वाल और रहनका प्राथाना शिक्षे अनुवर्षा. II में दिवे को अवसे होगा ।

|                  |                 |        |          |                 | क्षमुख्यी क<br>र्णापाडेचिका                                                                              |      |
|------------------|-----------------|--------|----------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| the Philippin as | ती बरतेका नर्पम | EL REI | a din in | श्रीच्य क मंत्र | বালকানন ব্যবহাণ থবিলাকা বিদাস<br>প্রথ বা<br>আদিল বাদ্য<br>উল্লেখ্য বা বিশ্ববাদ ক্ষ্মিক<br>লাম কম হা জনবণ | Bres |

|                            |                 | सनुसूची दा              |                |                   |
|----------------------------|-----------------|-------------------------|----------------|-------------------|
|                            | वयस्क मृति      | तेवात्रेके पेबीक्नका शा | र्मगायम        |                   |
| रान¤ा                      |                 | ••• ц                   | वारि           |                   |
| गति वा सम्भदाव**           |                 | **                      | <b>≋सु</b> . ⊶ | •••।क्षेत्राई ••  |
| <del>वेगस-</del> अम        |                 | **                      | ·- st          | श                 |
| प्रशिरिक ज़िरण             |                 |                         |                |                   |
|                            |                 |                         |                |                   |
|                            |                 |                         |                |                   |
| म-सम                       |                 |                         |                |                   |
| अधनकरी ऋकी शर वाले         |                 |                         |                |                   |
| र मरें १९ २ की छाँ         | रहते वे         |                         | **             |                   |
| भेतल्या नाम                | -               | "পাচৰে বাৰ              |                |                   |
| स्थीकानाय                  | -               | रानेका स्थान            | -              |                   |
|                            | अफ वर्षते 🗫     | य असुके दुव और म        |                |                   |
| <b>电</b> 种                 | अञ्च            | निग                     | 8              | <b>एंग्ड्रम</b>   |
|                            |                 | <b>94</b> F             | 4              | <del>Galled</del> |
|                            |                 |                         |                |                   |
|                            |                 |                         | CERK           |                   |
| गर्नग्रहम क्षेत्रक व्यक्ति | के स्थापन       |                         |                |                   |
|                            |                 | ग्रहीब                  | 'বাস্ক্রীকর    | **                |
|                            |                 | [पुष्ठमाप]              |                |                   |
| नस                         |                 |                         |                |                   |
|                            |                 | वृत्यं इध्यके विकास     |                |                   |
| र्भगृह्य                   | <b>उने</b> नी   | मभमा                    | नवासिका        | श्चिति            |
|                            |                 |                         |                |                   |
|                            |                 |                         |                |                   |
|                            |                 | नार्वे हाथक विद्यान     |                |                   |
| भगूझ                       | (Sales)         | शक्ता                   | भनप्रमिषा      | IL PROPE          |
|                            |                 |                         |                |                   |
|                            |                 |                         |                |                   |
|                            |                 | युक्त साम निसान         |                |                   |
| ৰানী জাপ                   | बार मेंश्रीक्री | শ্ৰমী জ                 | н              | बार केंद्रक्रिके  |
|                            |                 |                         |                |                   |
|                            |                 |                         |                |                   |

[अख भाग]



# समुसुची व

मार्थणायस प्राप्तिकी स्वीकर्ति

रेन में

सके मानके शारा

मोरमे १९०० के व्यक्तिय दान्त रांधीका विविद्यक्त कर्णात हिने को वंबीकर्क प्रमेक्टकारी बीर का मार्ववार्य क्षातीमें के दिने को बावशक्ती, जिसस कौए मीचे विश्व है भून कीचार बरोबा अनाव तस है।

est les

काशकाय सीरा --

सनुतुची इ

वार्यनापत्र अस्तिकृतिकी सूचना

सेवामे

41 ( tem ) चडि भारत (मर्दाना) ल ल ंबी तारीय वेद कारी राज्यसमानी प्रक्रिकाचीडी क्रियामें को चित्र क्लोडा क्रानेशाय दिया था ?

मीर पुष्टि प्राथमापपार विवाद कानेके वाद हुने का अनीत होता है कि वाद राज्यतको वैच विपादी भी है। क्पॉल्म भगाडी प्रश्नेड बारा मुख्या दी अली है कि में जामती दाससक्तेड देव निरामित कामें वंशीनी कामा सरविक्रम करता है और १९ अब रहियातें कानम संशासन सचितिकाक राज्य वीवेड कारान्य (१) है

नागरी सामानीयक सम्बन्ध भन्तर को १ नने दोक्टरडी क्यस्थित डोमे मौर वर सामीस មើតវែក ការ 💌 a)

निर्देश देश हैं कि बराधी उचनिरेशन कर बतेकी अन्य क्यों न ही बाते ।

वधियां रेक्षेत्रह

29

|                        | बपुतुः                        | वी च                              |                      |
|------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|----------------------|
|                        | पंजीवन                        | अमाल <b>र</b> ज                   |                      |
| ¶स नम                  |                               |                                   |                      |
| স্থাতি'                | <b>अ</b> ख्                   | क्यार्ट                           |                      |
| विकरण<br>-             | •                             |                                   |                      |
|                        |                               |                                   |                      |
|                        |                               |                                   |                      |
| . شــ                  | ायक और् <sub>दे</sub> का जिसल | पीलां रंबीस                       |                      |
| 414 (                  | स्विक सर्वृत्का विस्ताय       | पश्चात् वकान्त                    |                      |
|                        | }                             | बारी करमेकी विवि                  |                      |
|                        | 1                             | गास्त्रवे स्थान्त                 |                      |
|                        | ]]                            |                                   |                      |
|                        |                               | व्यविद्क्ति वन्त्र किसीको व कोई प | रिक्तंन करका पार्ट्स |
| भीर व 👺 किसन           | । परिष् ।                     |                                   |                      |
|                        |                               |                                   |                      |
|                        | <b>&amp;</b> min              | ची छ                              |                      |
|                        |                               | <b>अ</b> सुमिति <b>पत्र</b>       |                      |
| <b>100 100</b>         | 4014                          | ंबो, विश्वता क्लाल वीचे विचा      | वता है शासका         |
| वमे और                 | की क्वकिक संकेशी बसुमाँ       | ते वाली है जिस्हा वारम्य          |                      |
|                        |                               | रे <b>बर</b> ण                    |                      |
| मानि                   |                               | ते गास्थ्यसम                      |                      |
| क्य स्थान<br>निमास काल | শস্ত্                         | <u>ध्येषर्</u> द                  |                      |
|                        | गलन चांग से दे                |                                   |                      |
| पार्टिश विश्रय         | 1 (4) 40 41 42 4              |                                   |                      |
|                        |                               |                                   |                      |
|                        |                               |                                   |                      |
| <b>EASTER</b>          |                               |                                   |                      |
| ਰਜਵੰ                   | हारके अँगुरेका विशाल          | वस्ताक्षर<br>यदिनावं र्वजीक       |                      |
| 111                    |                               |                                   |                      |
|                        |                               | निवास केनेपाला                    |                      |
|                        |                               | পদ্ৰ'<br>ব্যক্তি                  |                      |
|                        | ı I                           |                                   |                      |

**%~**\$?

#### परिजिप्ट ५

#### विभाग आफ्रिका बिनिया भारतीय समिति

१८ स्त्रीत देश कर्क 🏕 herbear, and well 4475 X3 BRIM

नेकारी परममाननीय पर देवरी कैमेब वैनापीन की सी सी सी यें सी प्रवास करती

स्क्रीप्रव मेरी समितिका यह शिक्षमण्डक नामही सेनामें व्यक्तित होनेका रण्डक है। काक पार्मोंकी दूरी मैं स्प क्य कर द्या हूँ । क्युका क्यूंबर का है कि शुम्लाक कार्यक्रिकों करने साथी भएतीन मनाकर्तेकी स्थित की बनक प्रति बारेनाके व्यवसाय गारेने अपने विचार साग्रद करूक समझ रसे ।

दे बाहते हैं कि मैं प्रशासकोंक क्याने, फिल्लिकिस सम्म बाहके सामने रख् क्ष मासिकारी विरिध्न मध्तीम नामंत्रा हतनी कारणाने भनुसर १ बानं परान्त जिल्ला। कार्यना, जह जगामा किर है । वहमें वधिक संज्या व्यामारी कार्या है और ने स्थानार भीर फेरीनाले हैं। देश माली देखी दुनार, दनों दमादि दिखाने गरे हैं। मारतीय दकी व्यक्ति वा करीनी mild & it

बारदी सम्बन्ध होगा कि "पश्चिमई" (मिटिक मंग्योचों सहित) मृत्यूर्व राज्याक सरकार द्वारा करियाँ निर्वोत्पदार्थोंक विकार कराये गये थे । वे कनक अतिरिक्त भी क्रिकेट गैर-दक्षियाई विदेशी भी समित्र में मीर १८८५ का बाल्य ३ कारि राज्यों पश्चित्रते असरकर रोख कहीं क्यारा या तथारि ३ चैंक्या पंजी<del>यन वि</del>र् कारना वा बागरिकता शास करनेके जनिवासने वंदित स्थाना वा, काके करने बागोंकर अच्छा सम्पत्तिक पेनीनी र्वीन करता था और क्षटिएक राजारों कहाँ और रक्षिकोंने निर्माणित होकर रहनेके कि कालोड स्वार्ट या । वे निर्मोनकार्य विकेशका मामरिकता प्राप्त करकेक विकारते वर्गिक रखा काना निरम्भेक गाउँ हैं रंग-स्थिपक कारण गाँ । प्राचीन कानुगके कशीच औरा जीर रंगरार कोरोंकि गीच रख करते एक देशा बीम दी गई भी । क्यमें बढ़ किया है कि एंग्यार और बोलके बोध बोध बराबरों उसीं करती बातेगी." । रम् भेर् करनेताने विकासके विकास सहामहिनक सम्बन्धिन जितमें <del>बाँचें कर्म और हो चैन्सकेन कारवा</del>रीन के

कुलानामकी छरक्राचे पास स्वान-स्थानपर विभिन्न क्ष्याच और प्रतिवान होते हैं। १ जुनाई, १९ ४ के व्य प्रतिनेते विशे क्यायाननीय करवेड विविध्यमने उच्चालकाके शाम तेना था. वे नवत बच्ची उस्स संविधा सर्गे afier R

रसम्बद्ध सुद्रक भारतन तक निविध सरकारने बनातार ऋते अभिकारोह स्वते और चिर १८९५ <sup>इ.</sup> र्वत चैतर्गेक अनुसार कुटनीतिक प्रकारित शुस्ताकोड निरिद्ध जनतील कविसारिजोक हिर्तोको कामा रखाः बौर सराज्ञानोंक गाँउ स्पष्टार निया वांत्रम मासिको नगरामकं विवह निरीय जानोच्या न्य क्षेत्र था।"

वेदान भारती कर स्वरण दिकारा भी कामसम्बद्ध है कि मुद्दक्षे विवेधि दक्षिण मादिदाने व्यक्तिसी विकि बारतीयोंने रीक्यार्टेड बनी कारपूर्ण विकितातीया और सन्य शंवर्ष की थीं । की दुनसामने रही है

लगल्दाः वह निविक्त आहा रक्तो ने कि दानस्थान प्रदेशके सामानमें संबोधित हो करेसे भारती निर्मोजनानीको द्वान्त हुर होने जीर जरने साथी प्रवासनीके साथ अपने भाषको समानताका दर्गो प्राप्त करते हेक्टेंगे । वर्षाप दम्मनाकार निवार बानेक साथ ही गणनानाक नवत-सं प्रांते कानून रह कर विने पमें सनापि १८८५ का कानून ह रह तो कान्त्रिप्रश्नी बातृतको पुराक्रों का रहते दिवा गया । इस्ते कर्वे व्यक्तीय निरक्षा हुई । और फिर भीत बुद्दते पूर्वक निवासियों तक ही सीमित कर दिया गया। सान्ति-एहा जन्मदेस निसं शर सरकारन तमे राज्यक प्रमुगोंको बाहर रक्तनेक क्ष्रेरकने पाछ किया था. भागी जवानगुरूक परिवासोंको बहर रक्तनेक किर प्रस्तुत होते ण्या । व्यक्तिमी पश्चिमप्रशेषी मानगीको निवसित जोंद न्यपरिका क्रूपेक किए अस्य गर एक बाग्र सरकोकी लास्ता को वह और कर्ने क्यम करों और व्यक्तानोंने शक्त बताक किर बताविषय प्राप्त करतेमें विभिन्न और भीकरीय भड़करोंका अनुस्य कथा । १९ ३में रूप्यासकारे १८८५के करनून ३ की बकार्यकों समझेंके सहार्यक साथ कर्म करनेका निस्तव किया जो कि महामहिमकी सरकारकी किया-क्षीके कारण नांगर धासनमें क्ष्री सीमा टक क्या प्रतेख करा हुना था । कन समक्त पश्चिवारमोंको, यो व्यविकारियोंको यह स्टातेल क्याँ दिवा सत्र कि है ३ चीरका पंजीकर द्वारक काके दे लुक्त हैं, एकम स्मेक किए सम्मूट बीमा पता । चीव समार क्रिनास्टर करतीतों और रॉब सी एक्टर बोलिसीने कुछ ९ ०५९ तींच निये । पंजीवनाडा स्पाने सकत हैं। करक सना । पेनानमें का बार आवस्त्र वा ती हो, काल शतेक किर कि नाहाको १ वींक्वी रहीर है वी बार । परिवादरीके वंशीकाने १९ ४में बावित किया कि मृतपूर्व वीकर सरकार छटा संकर्तना बोर्ड परिवार्ड पंतीयन मन्द्र (भीर ऐसे अनेद्र करी रहे बाले को हो हों) किसी निर्केष नहीं पने पने । एउने ठीन नामात सिक्ते है। इन्द्र वंगीतरुने क्षत्र प्रथम वार दिनाल्यका दम चारण कर किया है। वह को प्रमागरक बारी फिले वा रहे है हे इसक ३ रॉडमो रहीरें सही है । बतने करेंद्र मान्स्पिंद नाम बनदी चलियों सम्बंद्रि संस्था मान्सिंदी महा, बनुबा स्तर ब्रोबना और अंगुर्वोक निवास दिने रहते हैं । 📉 स्थापित करमका मिरिस सारतीयोसे स्व वापरास हर विरोध दिया कि कानुसकी मानासकानवींकी जाने ही पूर्ति कर पुत्रमेक नार ने प्रक नंत्रीयनक मिन क्षान कहाँ हैं । कन्यासकाडी शिकारिय क्षारा सबका कन्या हो क्या और कार्ने करोंने कार्य किए क्षां म्प्याच्या वार्तने बच्ची स्वयंति सद्ध की । स्वास्तरको क्यें विस्तास दिससे इय कार

सेरा बराल है कि पंत्रीकारी करती रहा होती है। का पंत्रीकार शत ह रीएका हुन्य हुना हुना है। का क्षेत्र पह तह सीधा कात है। किसीन को पुरानी एसकरकी बना किया है करें केता का दिस काता है कि कार्निन देशा किया है तरें करें के बहु कहार तहार तहीं करा कराय होगा। किर पंत्रीक पर तहा साथ कार्निय करता दर्ध काला है व्यक्ति सीह कार्नियों कराय करनेकी करायकारा नहीं होने मेर व में क्षानित्रकी जासस्वक्ता होंगा। वर पंत्रीका जाता की प्रताबक, की बना वालेका परिवार

संप्रद निरिद्ध व्यवस्थित समाजन अने पुरुषंत्रीकाको लेक्का स्वीकार कर किया और सिना सिनी कानूनी में क्या शाक्ताक एक मोहार स्वतं नावस्थक स्थान के किये 1 जा स्थानीका पूर्व कींग्रा सिनालके आहे. विका है और नाम किया किनी समाग्राहे स्वामा अलोक निरिद्ध प्रावसीय स्वितालकीय पास न समाज है।

भक्त सन्ति राज्य दिस्स पुराने निर्देशनीने क्यूनः की रिण्यं नहीं हो ।

चीपपरसंको (तिहित कालीनों लिनि) बामारों वा बीलियों, भी बनक किर सम्म लील सका को दी मारे हैं १९६६ करके राज्ये भी कार्येसकों भी मारे बडी लगाम खनक किए, परस्तर्वेश औन किया कार्या मारिताओं बातक विकास नी १९९ मीर १९३ में सहस्विकों लगाम भीर हाल्यक केरियाकों सरस्ताक मेंच बात बन्नवारत हुवा था

निहरिया और दीर्मालक दर्शन महत्त्वक एकामेश्वी १ ४वें बर्गणमें मन्द्रार स्थानक केन्यमा शरीका स्थानकश्ची वह निगय रेता यहा जिल्ली विश्वपैक वसर ब्यावर कामक करत संश्वासक्त विश्व बामा गया।

# परिक्रिय्ट ५

#### बक्षिण आफ्रिका बिटिश मारसीय समिति

प्रद्रा स्थीत राम केस्त्री मेंद्री वेकस्मित्रहर, यह कम्म् सामा १४ १९००

संगाम

समाम इएसमानतीय सर्हेल से केम्ब्रेड केस्ट्रीय, वर्ष सी दी दी सी दें वसी। स्वान सम्बं

#### सहित्रण.

मेरी एमिटिस पत्र दिसम्बाध बावबी हेगाँने प्रतिकार होनेस रक्षुत्र है। कहे नामीबी दारी है एनं कर कर दा। हूँ। कास जोत्स बार्ड के दि दुक्ताक जानिकोंने बच्चे साथी प्रार्थीक मनावरीकी विकी और कास प्रति होनेसके कामाराक गोरी काने विकार साथा सम्बाद कामा रहे।

के बहारे हैं कि में अस्त्रकार करते. जिल्लाकिया तथा बाफो समते स्थ

स्व करिनेटची प्रिस्टा प्राप्तीय करतेला प्रान्ती करणवाने सद्दार र है। और नेपा कि नाम करूद दिवाप जानेपा जा ब्लागा किए है। वसने विकास स्वाप्ती कीची है और ने दुकारण नीर प्रितान है। ऐस मानी देखी कुनार, वसी क्लादि दिवाने वर्ष हैं। साराम कुनी करिन्द मा करीन करीने हैं।

भारको समझ होता कि "धीवनाई" (विशेष मंतरोशिं इंडिंग) मृत्यूर्य संस्कृतक सरस्य द्वारा वर्डनेंक लिनानोंक विद्यार स्वारंग कर ने 1 वे कांक मंत्रिरेंका वी जिन्न कैर्याह्मस्त विस्त्री की सम्पेटर ने कौर १८८९ का कमून १ नकी राज्ये विद्यार्थ लिनाने कि को भाग वा जार १ देशिका वेनेंका इंके करूरा या सारिक्ता मान्य करिक सम्बन्धित वेनिक एका या, कक करने जानीर नक्क प्रमाण करिक देशिका वित्त करा या भागेर क्रिक्त समार्थी कहीं चौर शिकारित लिनीक्त श्रीकर एसीक दिक्त कराये स्वार्थ या १ वे लिनीकार्य, सिरेन्द्रस्त सम्बन्धित मान्य करोज स्वीक्तारों शिका एका बाद्या लिनानेंद्र स्वार्थ पर १ विद्यार या १ वे लिनीकार्य, सिरेन्द्रस्त सम्बन्धित मान्य विद्यार स्वीकारों श्रीकर प्राप्त स्वार्थ स्वीकार्य या १ वे लिनीकार्य, सिरेन्द्रस्त सम्बन्धित मान्य विद्यार स्वीकारों स्वीकार्य स्वार्थ स्वीकार्य स्वार्थ स्वीकार्य

सा प्रेर प्रतिशत्ते विचारके निवार महामानियाँ मिलानित किसी कोई वर्षी और वी वीसप्तेन व्यवसारित हैं मुस्तासको स्पन्न एक एक सम्बन्धान्यम् निवित्त भवान और मिलाइ मेरे हैं । २ जुलाई २९ ४ के प्र परितेत, तिते प्रधानकीय कार्यक विशिव्याने कथायुकांक वाम मेना था, ने बहुत वन्त्री तथा संवित्त करें परितेत, विते प्रधानकीय कार्यक विशिव्याने कथायुकांक वाम मेना था, ने बहुत वन्त्री तथा संवित्त की

" सर्वाचन पुराक भारत्म एक निर्देश सरकारों क्षावार वाले अधिकारों वर्गी और दिर १८९५ में रेप फेडोच महानार कुर्नातिक प्रकारीते सुम्बरकारे विशिध प्रतास अधिकारीक विशेषि करूम रखा, और सरकारकार्येक प्रति व्यवस्था विश्व विश्व आधिकारी स्वस्था के विश्व विशेश समस्या एक क्षेत्र था। !"

मेयक मारको यह स्मरण दिकामा भी जगावतक है कि बुद्दके दिलींन दक्षिण व्यक्तियाँक विकासी निर्दिश महर्तमानि स्वच्यापूर्वक क्षती महत्वपूर्व विकित्सानीया और क्षत्र संबर्ध की मीं। भी सुनकामने सर्वे वे परिभिन्न ५१

न्त्रे विविद्यस्त्रे छम्पूर्वं विश्वेष्ठ सम्प्रतीन समान्त्रे बालान्त्रः रोग वैद्या हो तथा है और सक्ते मा समरकारा नित्तन और बानून मानवेदानी बातिको निकनुक नामून्युर्वे वंतरे बनाव दिया है। वर समान सम्माना निकामित्रका बानवरीय सकता निरोध करता है

(१) वर वर बारवासको रोजरा है को स्ववस्थान कर्ने १९ ३ में दिया वा वर कि वे केव्यका

उन्हें पंत्रीमनके किय तैवार को गमे ने ।

(२) का क्लंड वस देखने उत्तेषेड क्लेंग्रल अधिकारको एर कर देशा है और कामाके कर अमारको क्लंग्रल अपूर्णांत्रलों और प्रमाणकर्मेंडी वेचार बना देशा है। और क्लिक्स पाछ वे हैं काके कार कार्य अधिकारी रिग्ला क्लंड देवेडी जिल्लेंडरी कामा है।

(१) लेक अमिनेशियोंक पूर्वप्रदेश्य जान एक्टो हुए क्योंने वो खेल्क्या पंजीवन स्नीकर किया वा एक्टे अनातर खर उनक करर सकत प्रदानकारक सिशिय अभिकारों वंशीवन काठण है। मिरिस मार्टीज को कि यहन है, उनको कर विदेशी बनाता है जीए स्थानके क्यों के व्यव विदेश वालिकों कामिनीक करानर का का है। है वाहन हुए यह मिन्न कोविसी अस्तारी वालिक कम निर्देश करें हैं।

(४) उन्हें पत्र है कि बह क्लोड़ कार जौर काली खायीनतांक कर चौर भी वर्गिक विकास कार्य क्लोडा पूर्वीत्स्य है जौर रक्षिण वाधिकांक कुछ कालिकोंसे स्त्री अक्लोड विवास कार्य कालेका म्हाला है।

- (५) वह व्यक्ति ही कर्ने का वारावारे शारिक होनेका क्रमीका शान केता है कि व्यक्ति का व्यक्तियको पंचानकीय मर दिया है। इस क्रमानते कर्नोंने बराबर क्रमान क्रिया है और बहुके बारिने क्रमीके और मानोकड़ी मैंन को है।
  - (६) भा पद प्रतिनिज्ञानानी निवास है और सर्वेशन निविध परमराजेंकि निवड है :

स्त्र मन्त्र सा स्थानको नार्वात पुरः पंत्रीका करानेपर स्वर्ध है । स्वर्ध किर तो क्वाँने प्रेस्का पंत्रीक क्ष्मान क्वा दिशा है । इरनका ब्वर्ड नार्यात है, वेरे जेदनकार्य को विधायक परिवासकार करों वो करान

क्षमान और सक्ष्मा बहुन्य होता है अहाँक विकास ।

पर्म में में विदेश माराजिस्की धार्मचारिक एवर्ड इसे हैं, किसे कारिमांट में रायर एक व्यो है । करने

पर्म में में विदेश माराजिस्की धार्मचारिक वार करने माराजिस में ये केरीमध्ये मार्थार प्रार्थ माराजिस में वी की करने

हैं कि है सा बानुत्क भरिता सक्ष्मा अधिकार इसेंटे और नक्सी व्यक्तिया मार्थिका हो नहीं, पिक करके

पर्म यो इक भी शंशायिक स्वयंति के करका अने नियमकों बार्गिक वसुत्वार अन्तर्भवीका करायेक सक्सा
विकास कर रहें। भिर्मारिकार श्रीकारमंत्रिकी कुमाना वी वो वी कि कर्म करेगाम पासक सरस्य होनेस प्रकृत में सामान्यांकि कर स्वयंत्र माराजिस माराजिस करायेक स्वयंत्र सामान्यांकि करायेक स्वयंत्र स्वयंत्र माराजिस करायेक स्वयंत्र सामान्यांकि करायेक स्वयंत्र सामान्य स्वयंत्र सामान्य स्वयंत्र सामान्य स्वयंत्र सामान्य स्वयंत्र सामान्य स्वयंत्र सामान्य सामान्य

ार्च । इस यह स्टार्स काल कालक शाल हुए एवं व । मेरी परितिक प्रिकेटरोडिं वाशिराल काल ग्रियोड वार्यानीत गुल्याक्की करकारक समझ विनित्र प्रात्नेतारक मेरी हैं कियों क्यूनि रामेनारों की हैं कि का ग्रावेशर काले हरिकोलों निवार किया क्यें परण्ड काला कुछ

धरिकाम अर्थो द्वारा

भी प्रिमित्य तर है हि वह कार मा त्या है को बामान्य सरकारको वक्करेत करना माहिए मीर क्रिय बारर जिस्स है हि, काड़ी विस्ता कमाणिये उत्तरावको विशेष मरणीर्योची ने मधिकार मारित क्रिय बारर जिस्स है हिम्म है समान्यको एका मार्च होनेके जारे मधिकारी है जोर व मार्च करें व्यवस्थित हैं क्रियों कर रोहार दिया है से हुम्फान्यर विनाध मधिकार हो सानेक बार और मधिक निर्मेत्याओंक को कमोरे क्रिया बारित :

#### विरिद्ध महरातीचीची मीर्गे करकत सागाएक है

(१) च्या नेर कानुकार एवं किया बाता निवास बानुसार तथे किरते वंशीवन करियाने हैं। चीर बावे कानुसर कान्के लेक्द्रया पंतिकांक वचनका क्रीकार किया बावा। क्रीनान अग्राव्यक्षीच्या तथे क्रेन्यक परवेने की कि बातवी सम्प्राति व्यक्तार हो, वे विधा बाता। क्रीनामा वेनेत्रम क करनेन्द्री १९ १ में प्रमाणको धारोंने बात करनकं किर बुनियों नियम प्रमाणक एकप में प्रमाणक एकप में प्रमाणक प्रमा

क्सी वर्ष सुन्तराक्ष्यी एएकाम मामादिक्ष्यी एरकाव्य तम्बद्ध क्या वात्र क्याप्ट विचानका स्टान स्टान दिन्छ । बड्य क्टान्ट सेरो व्यक्तारिक जीर भी कम कर दिने स्वतेका स्टान देश हो ज्या वर्ष भी तम्बद्ध कम प्रविद्ये तमारक एक क्यारी हे । स्वता महान्यरिमकी सरकारों अनि किसे क्याप्ट क्या

"बरन्द्र का देवने का जो विवेद्ध पारतीन हैं, किरडी संन्या का सम्ब बरेन्द्राहर कर है और जरून संदित अवस्थित निरुद्धिक द्वारण कों सद्दारक अवसी बहेगी कार साम बारतिक अवेदर्शाता कर है। महालित विवेदाने किय करा कारण नहीं राजा का रक्ता। मुद्धानकों व्यानविद्यां स्टाइन कर मान हरी बरन विवेदरिक्ष (क्यांक साम ब्यानिक व्याहित हैं) है हिए। एक क्षेत्रक की एक करन विवेदर के एक मान मृद्धार विवेदर विवाह के स्वाहित के स्वीहत की स्वाहित की स्वाहित

स्वतंत्र स्था द ।

"ने कार्य्य केका चांत्रिक काश कर्यू ने का कि व्यागांद्रपती शरकारों का सबसे कार्य के केका कर्यू करोज संद्रारी की वाँगी बनी, शिंक यक विषय हारा उन्हेंग्य स्थानकार का फैसेकी मी एवं करोक कि कहा था पा है किसे मिहित प्रारोशीको है क्षिकार हिए से जिल्ह्य स्थानविष्य स्वतंत्र करी करोज करण समझ करी थी थी।

" आध्याधिक्यी सरकार का शांका निकात नहीं कर जारी दि शक्यरण्या त्रिविश जान कर जात्रक स्वता अब जाता है तिन्से किए कुछ सरना बारार स्वता कर यो है। तिरिक्ष होंका ताने है कियं माना एनवाले को ही वहीं विभावनी है तिना कि स्वता कर साथ कर जाता हमाने हुए मेरिक्ष पिचारको मानारकार मों तो, हुने विश्वस्तृष्ट काता है जि. है शांकर को जाते । उद्धानविश्वसे अस्ताना सत्त है कि जीवाराओं प्रतिक्रम सामानार्थित काता निव्यंत्रका के कात्र । जिल्हे कियं, सामानित्रको अस्तान सत्त है कि जीवाराओं जाता का जाता के मानार्थित कात्रकार । अस्तान कियंत्रका के कात्र सत्त हुन हैं जीते विभाव विकास आधी मानार्थी कात्रकार पहुँचाने बात्रको हुने और स्वास्त्रविश्वो स्टब्स्ट इस्ते कोई नहीं है कि का वह पात त्याहरी ना चोली तर कालिक्ष्या कीमात का बील्या करने व्यक्ति इस्ता, हो के वहीं है कि का वह पात त्याहरी ना चोली तर कालिक्ष्या कीमात का बील्या करने व्यक्ति इस्ता, हो के वहीं है।

्रमुक्तास्म निर्देश नाराजिमि स्तर्क मनार्थ साराधिक निकास स्था प्रदान हि क्रीमान प्रारम्भ समित्रपरि स्था हात परि स्थानी मिल्लियार्थ हुए स्टू हो हो तो स्थानस्कृत क्रास्टेस्का स्थान होने सामिक्सपरित स्थीर सम्बाग क्रीमेंत्र, स्थानक साम स्था स्था स्थानस्थी।

मारची का परिकितिकोंका स्टाप होना क्रिया कारच १००६ का परिकार कार्य्य स्थापन स्थापन स्थापन प्रकार कर स्थापन स्यापन स्थापन स्यापन स्थापन स्थापन

महामित्रको रुपार भीर कनाव बीवाओं मेरी श्रीतिकेंद्र को महिनेद्रत क्यीलात करने दिने को काम का महामित्रकेंद्र तेल राहण किया जा कि मुल्लाकारी लाग्यर बारा स्वतिका कर्मुका अस्ति नेवी सर्पाद स्वत्र भीर क्योनेद्रम क्याली क्यों पहील होगा। का पुत्रकोंद्री राह है कि स्वत्रारक क्रव्यात न से कर कहाईकी कर करना अर्थित स्वत्रा मां जा जुन क्याहियों क्रियार यो और निकार संदित्त क्यों हों जो थी, और मंत्रमी कर दिखाँकी कार क्यार विशोद क्योंद्र स्वत्रा होगे होगा है। रीता नहीं, बरिक इस हरिते कार्य आग केंग्रे 🍽 भीवनके एक थेरे सिकानकी तत करना है किस संसर्पक संबंध सिकारीका का आर होनेक्ट भी कहत कम समझा वाला है, जीट करने भी कम व्यवसारी कमा पाता है।

स्य प्रतिवेदिगताकी धूर्ण जीने किसे अनुसार हैं

ें (१) न्तिरूप साथ कमानके एक ही सरफ किया होना पापिए। बसर किया हो हो बौर सप्ताः। रेणमिनिस प्रतिकारीका माम नहीं होना पाहिए।

र राजार अवस्थान नाम अहा होना थाएए। (१) वर बार वरिष्येश्रॅमि मिनजा किना का सकता है और "इंडियक ओपिनियम" के इस कामीस मेन्डिय की होना कारित :

(१) क्यों भ k के रूप्य शाहित्व स्थितन क्यान्त्र को ग्रेस्ट्रॉयशी इतियाँ स्थितक "स्थका तथा काल करत है" की काल्या होनी चारियु कारी नातिक तथा क्या क्या क्यानी की काल की की स्थानकार "ग्राम्ट्राक्त करते हैं जो आगेग होना चारिय । व्य विकासक स्थानकी अञ्चलित निकास व्यवस्थ भी देने वादि ।

(४) वर सम्पारक, इंडियन ओपिनियन कीनिल्स, नेटलके नाम भेता काला वादिए और इस मानकी

श रारित एक पूर्व बाह्य बाहिए । (१) मरान्यांको वरिकार होगा कि मारा केबोंनित किले भी बाहें मकाशित करें, और कलका मनुवार करें। और वरि कोई भी कार्यका न मतील हो थे। सनका नत्वीकर कर हैं ।

रॅडियन जोपिनियन ९ ११-१९ ७

क्षित्र प्रतर प्रतर वात्रमः ज्ञा निवलोंदा वप्ताव वर्गान्याः निवोद वर्णाः वृष्टाः वृष्टे व अस्ति देश प्रत्यक्षी १ १ ८७। जनार लागा निर्माणक वृष्टे ग्राहीदेवन आपिनिवनः ५ १-१५ ८ ।

है जैसे दारण तिल लीक वीविनेत्र क्या है -११-१६ को बृहियम ब्रोसिनियमते होता लें है "होता हो जे मेहा, चेरण हो (बीना) एड. (बर) ल हमार्चिक लगा निराद्ध होता गोरेर का निर्मा है। लाह जिल का लगा किए ता वा वह बता है जानका ने जी हिस्से के पी किए एक हो जिल्हा एक द्वारिया जा है। दी लगा बससे हैं कि यह बता लगा। तह करता जैना कि लगा निर्मा हमार्मिक एनेंगा है जिहान दानिनित्र वाच्या न्यास्त दिस्ता लगी होते। लगा बता होता हमार्मिक कार्यों हम और बताने पुरस्ता लखी हा जीन हारा

समाने गांनी नाहरून 4 3 वद्यांनें (वर्षि पेट्रा कोई हो, जिल्ली सम्मानना निकाल नहीं है) यह क्रोदा-सर क्रियनस्य होना वाहिए किसी किन परिवक्तिक वास को अमाध्या न हों है निर्वासित किने का सकें। १८८५ का कान्य । व्यक्तिक सस्का निरिद्ध मारतीमोरी सम्बन्ध है. तह कर निया गाने परना (क) पुरोतीय व्यक्तिका पश्चिमार्थीकी गावको रीक्ष्मेका व्यक्तिस अधिका विवा कार्य है। वेशा निकारण वन शान्ति-रक्षा अन्यादेशके कर्तात हो रक्षा है और राज्यतमें एक प्रमाशी प्रतिसन्त

रिकेशको एक्ना प्रत प्रस्ती है। कारे देशा मनाध और मी सीमित फिला का स्केम्प्र । (क) परवासा विकास हता ( काले निजेक्ट विकार क्लॉक्ट स्वालकारे करिक्ट विकार होंगे)

नामारी प्रशानीक वारी कारोगर नियनाका रिजाला क्षी अकार अन्तिस किया नाता है। (ग) करा व्यक्तिकिकि करमान पूर्वेष्वांकी व्यक्ति एक श श शक्तिक मीर ग मन

पाकिया-सन्तर्भा विज्ञी मधिकारकी मींग की पानी है ।

करानित को का काना कनावरूक होया कि कह आयम केनक देशा गरेड. नहीं है कि <sup>क्र</sup>ों पानिका ही समान हो, स्किट वह सर्वीच्य शहास्त्रीय सहस्रका है और तस्त दरियार पहा दर हम <sup>ख</sup> सक्ते हैं। इमें बादा और मरीका है कि का मामकेंगे विशिष्ट कारतिबाँकी बोर्स्त महामिन्द्रकी करकार द्वारा सम्मानकी

सरकारके सन में नीमूर्न किया-कड़ी नामक्रमीय प्रमान देश कोगी। हुने कर मी व्यिक्टर करनेके किए कहा प्रमा है कि वदि बात शिहनपत्रको निकाना स्तीकार करें, हो क्रातुर्वक नैकमिक ठाउँकों वें: स्वीकि हमिरिक इस स्त्राचीके क्या विकास अध्यास है. विकासे अधील प्राच्या बनके कीय अस्त्रास को स्थान है। सामा गानिः

एस शक्स् रिव

[ बंग्नेबीसे ] इंडिना ऑफिस रेक्ट्रोस, वे वेड थी ३९२०/००

परिविष्ट ६

क्स गिलिमॉका पारितोविक

मयामामा प्रतिरोक्ता वीतिस्तान पर एक निकाले किय

महरीयं वर्षं स्तरं राज्यकारों कर होते अधिकारों विकार क्षणात्राक हरियोध संदारा कर रहे हैं. वो पनि सम्पर्दिमं क्यादी भारताको बीध प्रबंधाता है, और इस शाने कर बनाबातक प्रतिरोध-संद्यासको दक विन्ता दर्शीकेसे राष्ट्रा

विकास 🎚 इसरे का एकडी नीतिके विकास बनावामक प्रतिरोध विकासकी सामान कावोरिया प्रतिके करोती रचाम है। हा दोनों करवाँते सक प्रतनकाँने जनमायक प्रतिरोक्त वीतिकाल पर सर्वोत्तन निकाल किए है शिनिकाँका प्रत्याह हेनेका विकास विकास । इस परस्कारकी लेका का केव करा की नहीं है । वार्तिक समये निवाद करें, तो का विशानका वर्ष है, हेसके का प्रतिक क्ष्मेकचा पतन करना कि वासका प्रतिरोत्त मा बरी : का ठरह का 6-15-र और विस्तवाती प्रशेषकी वात है और वित श्रावा वस्पास रहे देशलेस विता करे तो का पूर्णत्या नहीं तो नहीं हर तक करोंसे शक्ति मान्त करने वा क्ष्मारोंकी संस्थानना करोंनी प्रक्रण भीर नेते ही तरीकोंका स्थान के केया । क्षात्रिय प्रक्रणांकी नावा है कि इदिन आफ्रिकाक नामेंचे भाषा कीर किन्दे वहर स्वकास को का परस्कार-प्रतिवीतिकारी राज्य की । वे तर परस्कार के व्यक्ति सामाधी

किये नहीं, बरिन्ह वस दृष्टिस स्वर्मे याग लेंगे कि बीनाने एक वेसे सिवायको त्यर करना है किसे, संसरके स्वरोध निवर्तोच्य रच भारत होनेएस भी सन्तत कम सम्बाद बाता है, जीर तससे भी कम व्यवसारों करना बाता है।

स्य परिनोगिताकी धर्त भीचे क्लि करावार है

ें (१) निकल शास सहायनेक एक ही छएक किया होना चाहिए । अस्य किया हो हो और सम्बन्ध । स्थानिनिक्स प्रदेशीनीका नाम कर्ती होना चाहिए ।

२००० मार निर्माण पान पता काल जाता वालक ।
(२) व्य पर परिष्केरोंने निमन निमा ना स्थान है और "इंकियन ओपिनियम" के इस कार्योस मन्त्रिय होना जाति ।

(1) कमें नेप्रक्रि एवन शाहित्य समितन कम्बान्ता को टॉस्ट्रॉन्स्वी इरिकेटी विरेक्तर त्यर्केता एक मानने मन्द्र है भी ब्याच्या होनी शाहित्य कारी नास्त्रिक तमा मन्द्र क्यों नेपालि मेपाल मोद व्यवस्था मेन्द्र मन्द्र स्वाच्यरण क्याच्यरण क्याच्या मान्द्र मान्द्र प्रक्रिक प्रमाण क्याच्या मान्द्र प्रमाण मान्द्र स्वाच्या मान्द्र प्रमाण मान्द्र स्वाच्या मान्द्र प्रमाण मान्द्र स्वाच्या मान्द्र प्रमाण मान्द्र स्वाच्या स्वाच्या

(४) वह सम्बद्ध, इंडियन ओपिनियन फीन्सिस, मेसक्के नाम नेवा जाना चारिए और वह मासकी

३ गरीब एक पहुँच वामा वाहिए ।

(५) मनन्वर्धों के विकास होगा कि प्राप्त क्वोंसिंह किले भी वाहीं महावित करें, बीर करका भनुसक करें। चौर विर क्षेत्र मी उन्दुबेश न प्रतीत ही हो छवको कराकिस कर हैं।<sup>1</sup>

इतिका अोपिनियम ९-११-२९ ७

किया अने इसकार करनेपर का निक्तांको क्षेत्रीय कारिया। शिवकि पाररी पूजराज से से बीको या और कासरी १७ १९ ८को कामर जन्मा निर्मेत दिया। वैकिप इंडियम सीपिनिक्ता २५-१-१८८।

परिक्षिष्ट ७

# ब्रिटिश भारतीय संघ जोहानिसबग

# मार्च १९ इ.से अगस्त १९०० तकके जानन्यपके विसानका सलांस

|     | -                              |      |     |      |       | •                              |     |     |   |
|-----|--------------------------------|------|-----|------|-------|--------------------------------|-----|-----|---|
|     |                                | पौ   | वि  | ¥    |       |                                | पी  | fŧε | ۲ |
| T)  | <del>प्ल</del> न क्रिमेरि      | १४   | π   | 4    | नमह   | न <b>म्पा</b> से               | 36  |     |   |
| ×   | σκ                             | ₹0   | 1   | 33   |       | श्रमिक श्रमावसे                | 30  |     |   |
| 200 | सद्भरी सार                     | 233  | - 8 | 3    | 100   | हिन्दू समान्त्रो               | 34  |     |   |
| 20  | किरमधास और क्याबा              |      |     |      | 23    | रॅंडर समितिस                   | ٦   |     |   |
|     | ड्राम एकची सुकरमा, थावि        | 66   | ₹ĸ  | 3    |       | हमीविचा शकासिया अंकुमनसे       | ₹¥  |     |   |
| m   | काराज रेंसिक एक, शांदि         |      | -   |      | 20    | सी पत द बार 'से वापिसी         |     | e   | 3 |
|     | नक्षताट, किनमें रीज्यना केम    |      | •   | •    | 20    | एक्टरे गर्मरी                  | 8   | 3   | 4 |
|     | गरुर और मति स्थात श्रीवेकन     |      |     |      | g)    | वेक एक शक्के शक्य शक्की        |     | 8   |   |
|     | वोनिनिक्तं की हु प्रतिकों कन्त |      |     |      | 30    | पुन्रपत हिन्दू समन्ती          | 228 | 8   | 8 |
|     | समिविको मेक्ना शामिक है        | 28   | 2×  | \$\$ | 107   | वकीयाई बाहुमी दारा प्रवसित     | ξĐ  |     |   |
| *   | शार्यक्ट                       | Ye   |     | • •  | 80    | नामधून चंधारा रक्षमित          |     | ٧   |   |
|     | प्राचेनलयें वाविश्वी इसहें     | ¥₹   |     | ¥    | 39    | प्रम 🕴 शासूरी                  |     | <   |   |
|     | रेंडबेंद्रि कि दमा-अपरीका बाहा |      |     |      | 34    | विक्रमण्डले विस्ताने वया       | 110 | 4   | 4 |
|     | Real                           | ¥    |     | Ŷ    | 20    | सी व्या शास्त्रको              | 45  | 8   |   |
| *   | किरमा (रेक्ने धनेक क्रिक       |      |     |      | -     | नैजनमें एक्ट्रें फिले          | 1   | ŧ   |   |
|     | सन्दर्भेष विद्                 | 35   |     | 3    | 24    | द द <del>किल</del> े           | 3   |     |   |
| *   | अध्यक्ती गर                    | - 4  | 8   |      | Set . | भाई वी सँगलते                  |     | 1   |   |
|     | बोमबैंहर                       |      | 1   |      | 240   | शुक्रेमान नार्ने विश्वेष के है | - 1 | ł   |   |
|     | पुरुष्ट, निर्मे क्लिका थारि    |      | -   | -    | 89    | नामश्री वेकस्त                 | 9   |     |   |
|     | धारिक है                       | 4,1  |     | . 1  |       | रोजीतोऽनमें पन्य               | ŧ   |     |   |
|     |                                | _    | _   | _    | 24    | म्बाससे प्राप्त                |     | 4   | ¥ |
|     | <b>₹</b> 72                    | E 04 | ٩   | . 3  | 247   | <b>पट्डे</b> शास्ति-लीग्रव     | ₹ € | ŧ   | 0 |
|     |                                |      |     |      | -     | छेर अवस्था                     | 48  | ξø  | 4 |
|     |                                |      |     |      |       | 4.                             |     | -   | - |

[बंबेर्यने]

इंडियम जीपिनियम १६-१०-१९००

| ब्राय-भ्ययका | संभिप्त | हिसाव |  |
|--------------|---------|-------|--|

| म्सद्भार                                 | . 5  | 6.600 | , la | detail All Lion Gar              |      |     |    |
|------------------------------------------|------|-------|------|----------------------------------|------|-----|----|
| *                                        | र्गी | R     | ŧ.   | •                                | र्पी | R)  | þ  |
| निमान-विद्यालक तथा संद समानी             |      |       |      | नवा पिछने हिसानसे                | 58   | ξ'n | -  |
| विसम्                                    | Y    | 84    |      | कुलनियों क्षारा नकर संम्य-कुल्प  |      |     |    |
| 9म्सी दार-मतानी विशेषक, दानायाणिक        |      |       |      | मागाक इत्वे                      | 11   |     |    |
| क्य विकास प्रतिकार प्राप्तिक व वस्       |      |       |      | क्षेत्रकारम चेवा नहीं भुनाई      |      | ₹   |    |
| रेनबीको एका एमार्टक कमा-विकासर           | 24   | 10    | 4    | नका विदेक मारतीयति               | 12   | ξħ  | 3  |
| बेंगस्टन तथा प्रियोरिया तथा का किरासा    | 3    | 19    | ć    | लक्षण (दाना), भणमध्य कं से       | 34   |     |    |
| भिन्हा बास्य रंग्यल्समीक समाकेने         | •    |       |      | सकर भी भी व्याग्रत-गारत          |      |     |    |
| निर्धेत होन्द्रीनस्त्रीको राजक विदे      | 3    | 3     |      | विदेशियाम्बर मिला                |      |     |    |
| ज्या <del>नारक केन सम्बद्धि</del> सहस    |      |       |      | संबंध चारोस नका गायस             | 26   | 3%  |    |
| कीरर सक तथा कन्दन                        |      |       |      | हिन्दू समानको कुरसिर्वोद्यी निकी | 1.5  | N,  | \$ |
| ইনিবিদ্ধী মতি চৰকাৰ প্ৰতিকাশ             |      |       |      | रक्षेत्रकांकी ऐक्ला सभा (कुनहरेड |      |     |    |
| विद्यालयन करी क office?                  | 8    | 2     |      | <del>वरोक्</del> री) से          | १५   | ₹   | 3  |
| व्यक्तिक विकास का प्रश्लेखाः             | •    |       |      |                                  | 212  | 4   | ٦, |
| पन्धी छन्नतं छन्। जिल्हा वनवाती<br>रिच्छ | ξ¥   | ξ     | Α,   |                                  |      |     |    |
| K-M                                      | - 8  |       | -    |                                  |      |     |    |

प्रमेश हैं। (मीर्थाने )

52 W

र्याच्याम् । रेविषयः क्रोपिनियमः ३०-११-१ ००

वर-शिकाद सुक्तमे वाहित सम्बन्धे ध्यान, सिन्बर व नवमरमं

#### परिशिष्ट 🗸

₹¥ ₹< ₹ ₹₹3 % ₹

## ब्रिटिंग भारतीय और द्वासवास

ण्ड बच्च् रिथ प्रतिका

भित्रोत्तर विदिश मार्गाविकी शिकाशोदि एक मिहिता विकासी मींव शास्त्रम की माँ है। हमीने हन पितर पर किस्ता विकास शासन बाता। एन मानामें क्षानिकी निकासी बानी करी है। हमार किसा प्रीकृतिक स्वास्त्र कर एक मार्ग है।

के दि इम्प्रतानों सक्त सामाको पूर्वे एण्डिमण निर सरकारी रिपर्शेका गर्धा है। पीएक स्वताह

र है तथ काड सतुभूत तथ है।

न रा इति प्राप्तिक बोक्सका को दला की है। कही होगे और रक्ता क्लिप्रेय अन्तर (सेंचे कुट है। कहे कुछापो नेपाद परोग माना होर स्पेचार करना है। देवच नव्योंची भोन नारर कुट मार्चित किया करते हैं।

<sup>3</sup>८ सींव देश दीला राम समयू ७-११-१६

## ब्रिटिश भारतीय और टाम्सनास<sup>९</sup> वीक्षर गुलाञ्चर्ये

सुन्तराज्ये सरक्षीय किंत निर्दोणकार्योसे गीवित है स्थला विकास १८८५ से बाराम होता है स महामारिम समारकी सरकार और ग्रुम्समानकी वन्त्रज्ञानि सरकारमें समझा सुक्त हुन्या था । सर समन ब्रुपेनेन न्यागरिपति किसरेंग्रे स्कूटरे व दो शुन्तवालके गागरिक ने और न सनतक निरिष्ठ प्रवासन ही वे नाने मितरार्थी कर बनित करन व्यासारियोंक विश्वह कारून बनानेक क्रिय रान्त्रमाक सरकारकर काल काम निर्मेरी बहुद्धश्री बद्धाद्धः विदिश्वा महस्त्रीत्व व ।

करान-समझेरिकी पास १४ में बढ़ा वहा था कि कानिवेंकि कराया गांधी स्थ कोलेंकी, वो दक्षिय वासिक

रामराम्बक्ष कार्यमध्य प्राथम करते हों

406

(क) अपने परिवारों समित विश्वय वाजिकी गनरानको किसी भी शक्तों औरत करने वाना करने द रहनेकी पूरी स्वटनका होती।

(व) मक्त्रमों ब्रस्तामों गीदामों कुछमों बीर क्ल्य लागोंकी मिक्किया रक्त वा क्ल्बो किरोनेर

वेतेका अविकार होता। और

(ग) तर्म वा क्रार्ट्सिंग करा निमको वे नितुत्त्व करवा श्रीक छन्त्रों असार-मन्त्राम कामेर्ड अस्पति होती ।

१८८५में शास्त्राच्या राध्य-एकिले (क्रबार्णन कालिक्कनानी) बोड वर्तकी ना विचा कि <sup>वर्तक</sup> सकर राज्य देवीन कीरोंड, वो तहर वृद्धकरार है और यो तकरावारों का को है, निकासके कि कीर् काला पहरी है। क्योंने महामहित स्वार्त्ती सरकारों का स्थानमें काली समाति कार करदेवी गर्भनी है कि नग्र करा बारा १४क कराबंड देशा कामन कारणा विवासकारत होगा ।

राष्ट्रकीत क्रमान्तर सर सम्बन्धीय विकास राज्य-सम्बन्ध पत्रती श्रीह वस विकारिको साम की है पूर्वेल पारा १४ में कानियों छन्दकी कहा आफ्रिकी प्रतानी का बीली कुकी प्रवासी कर <sup>हरू</sup> करें । इन्हें उत्पन्न कह था कि अस्त अनुसारियोंक को स्तर्भ स्मानित हो जुने हैं अनवी सुरक्षित <sup>एउ</sup> क्ते और कारामांत्र होन काथ व्यक्तिकारों बेंग्रे इसी अवस्थिति किया कारा वासेशी सरकार है। मान । फन्म्सस्य रक्षिम माक्रिकी गम्हानी सरकार्त १८८५ का कानुन : जी नहमें १८८६ में संशोधित कि गा। लीहर दिना । मह एक दक्षिता जारिय शाहिक वेशोरर तथा होता था । और साथ सर्काट करें

(a) कतन्त्रमें रामे वा न्यापुर करनक अविकार शन्त करनेत्रे किए a गींच दक्षक केना नामस्यत <sup>मा</sup>रे

(म) मार्गाक अभिकारक कालीमा वंदिन कर विद्या गारा मार

(ग) अत्रम बाम स्वास्तर स्वयंति स्वतीयतसी अनावी बी। और

(व) क्षक का व्यक्ति हुएकों और वरित्रवृत्ति व्यक्तिको अनुव्यति वी क्रिक्स निर्देश विका वर्ते ।

राज निवार ग्राप्त निर्देश मानतीरोंकी दिखालों शुरूत ही नरोंकि रक्षिण वाकिसी राजाना का कार्युकी विना किया भरभायक नगरामध्ये रहनको सन यक्षित्राकोत् कहा करना काना विनाह गान्छ। ना । व काल निवित है कि रात राजनाओं भारतित कुनी करी नहीं जाने हैं। क्वरिय १८८५ का कानूत ३. मी माराहिकोर कहा करतेथी इकिन ही काला लगा दीमा और यह प्रकार ही बादा है कि कपर काले से क्ष्मचीं प्रशासन मेंद्री देनमें समाम स्वचार और सम्हानी संस्थानक भारत एक में था।

सतान सन्दरन गर-गर कहा कि बातून ३ की ब्याच्या का समझैनेड विस्ट है जिनक अन्तरन सम्बन्ध रुप्तान कानुस्ता रच कानकी संदूरी ही और कान करनका स्वतीना जी नंग होता है । कोर करनार्त एक स्वतीना क्या और ग<sup>िन्दी</sup> सरकारी और संस्थिति विशासकारी कानते काने काने "स्वतीन सरकारी

र पार क्षेत्र पार रिपाधिकोकि साथ पारत पिता का राग है।

रूप थेड रिते को भीर का "एउड़ाँक कोरपो निर्देशका परिमाँ मारिये स्वायर छपांचे करिताका मिकार मी मत किया गा। किया पढ़ी फिर, "सामामिका सम्बादकी सरकारणे यह समझा कि संत्रोधित करूप सडाई-सम्बद्धी करूप है और इसकिए बारपारियों और उन क्या श्रास्त्रीयर कागू म किया बानेगा पिताका एक्प-स्कृत लेवा है बरिक इतिकारिय कागू किया वासपा। "" सत्त्रे मतुस्तर कम पंडापित कागुरको मान किया और स्वयनसम्वतिकी वारा १४ क स्वयंवकी वार छो हो।

" तथा विश्वित्तर को हरिकोक्तने पुनः विश्वार करना पुनित्तराभूनं न होगा। और तथा का एव करना भी मिं क्लो करने नामरिकोई शिक्षते हिके परार्थनीय विश्वक करायाका काम करना और उसकर मानित (वार्को पहला हेकते हुन्त होता करिक करना व हाँचा। करना यह करना करना करने हैं कि का नामरित किसे उसराक्षक प्राप्तक क्यां करना नहीं हुई।"

रिरंट में मुख्यालक स्टॉच्च कामान्यने कर कान्याची कि निरात में कामर समितित है। प्रमानन तेला सारी प्रसानर की बावक एक प्रिटिश शासीत्वाचा बार्स निरात और कास्त्राचक समान स्थान विपरंश कान्नेक मंत्रित दिया कहा और का कार्यका स्थान स्थानित स्थानित कामू होना था।

निर्में उपरादेश दीव मान दिन पर-मक्तार हुया। इम्ब्यान अरबार राष्ट्रण राज्यान्ती निवारीय गायत काह्य मानेका प्रमान वह रही थी। माना काह्य हुन कामानो केवल रागार कोने गाँउ परिवारी की वीमीन काह्य मानका नाम दोगा है। कुली को सामान-करवारक प्रमानी वह राष्ट्रा प्रित्यक्तित हों। है कि का व्यक्त भागक की नहीं है, समृतक करामानक प्रमानी वस्त्रा स्था मी विदेश्यत कर्यों में

" व्यक्ति पुरस् वाराम्य निवार संस्थान क्षाराम् वाराम्य वाराम्य वाराम्य वाराम्य वाराम्य वाराम्य वाराम्य निवार स्थान क्षार्य प्रदान प्रदान क्षार्य प्रदान क्षार्य क्षार क्षार्य क्षार क्षार्य क्षार क्षार्य क्षार्य क्षार्य क्षार्य क्षार क्षार्य क्षार क्षार्य क्षार क्षार क्षार्य क्षार क्षा क्षा क्र क्षार क्षा क्षा

कीर कराराम्म कोर तींड समामांड यागांजी जिल्हा का ऐत्तिकित साम ही गया है यह इन्छा में हाता है कि सन्व प्रमुख राजनीक हम्मानक विदेश मार्याम अभिवासिक दिसर मारामकारी सामूनको नैंग उपलब्ध र । अने हम्मानक जानियाद मार्चिक्ताल भवित का प्रमुख्यों असामी एता हुए इस स्वाप्तिकों गिराम उपनक्ष रोता हमा। मार्विक्ता और कम्यामाल हुए। में एता मुख्यों सामाण को उन्ह प्रहास

" बहारमाह मार्गाम मनामित्र मार्गा में मार्गा में मार्गा में है। कोई दिरद परित्र मार्गाम स्मान्य स्थापन को मार्ग किया है। कार्य है क्या में क्या में स्थापन के क्या मित्र कार्य मित्र के स्थापन को स्थापन के स्थापन स्यापन स्थापन स्थापन

भी विशिक्तका बताबार विकास का शुक्त के १९ र की की कावाद ।

सम्पूर्ण गांधी नावमन

अंडे रेक्नोर्नके क्यार मी क्य प्रमानकारी क्यों है

4 6

कियु कर काममें राजा पाहिए कि राज्यानको स्टार्डम संस्कृत कु कर काम करते आरोड़े रिमा बाता गा कि कर कामम करते किये राज्या हो था। कर वृत्ति सुक्त है दिन्स बता या के करती पहित कामम दी करते भी जोए कर सुक्तांत्र किया किया होते हैं ये प्रतिकार हो करता था। किये करते करती पहित कामम काम करते नहीं किया का। कुछ वो हो कर किया कामा प्रतिकार की कामने किया कामी। किया स्तिक विकाद स्वपादणों नात सुक्तांत्र करते काम किया काम की सुरू कर कि कामी प्रतिकार सम्बद्धा महोत्र का वृत्ति सुक्तांत्र कामा विकाद स्वपाद किया का क्या गा कियु करने क्यानिकार किया कोची वहीं काम को प्रत्यक्तांत्र करता होत्राची कर किया मंत्र के प्रतिकार की क्यानिकार का निर्माण किया किया का काम के किया किया किया किया की मारिकार की क्यानिकार का। तर सम्बद्धा काम काम तरे के वृत्ति होता करते के किया करते की

"रीमको बोमक, परिकारलेंकी क्षेत्र रसिका ना कल्के क्षेत्र क्ष्म कामक को रिकार्ध गोर्स सरकारने रखे ने (क्ष्मी केंद्र कामका कृती रखे जो ही हो ) किसी स्थिते जो पिने ।

रूप्तराज्य है निश्चित वार्धीय, जिसाँ से अभिकार निकार्य हुस्तावारों देखता को बातें कि रात्री बार विशे में है जिसिरियार निश्चित काम बहुतते हों व्यक्तिमालंड दान बार्ग्य है वो नावर्धियों मात्रा वर्षे है। यह वोई प्रकारचेनी तथा व्यक्ति है। उन्यूष्त कामने निश्चित मार्थीयार्थिक क्यान है हो में कि अपने वर्ष कर्ष-उन्द्रय परिमार्गित क्या की है। किन्ता बार्ग्य है कि बी पोला प्रदार वा करियं करने कमार होन्यार्थ कर कमा दो भी वरि स्थितकार ही वहीं करने किए और नेप्रकारों क्यांने क्षार्थ होता के की यस का पाठन कमान वर्ष विश्व का किया गां।

नारी १८८५ के कानून १ की जिस सारहों पारतीर्वोकों नागरिकाले अभिकार प्राप्त करतेते रेजिन निर्मा करते १८, करते निर्माल करते कार्य करते कहा वादा वा स्थानिक करते का सकेते सुराजे और विकास किया निर्देश किया यात्र करतेयों तह स्वान्त्रीय हार स्वान्त्रीय कार्य करते का स्वान्त्रीय की विदेश

#### विकास वार

रूनगरू-निक्तवा छाउँ जावा अध्या की विशिष्ठ प्राथमितर हुआ। का यदिनासर्वेदा निकारण की विशेष प्राथमितर हुआ। का यदिनासर्वेद्धा निकारण की है कि का पर कि कि कर दें कि वे दूस पूर्विक तेव पत्रिकारण है। १९९ वे के व्यापन की एक कि वर्ष छोने कि एक विशेष वाहरण के प्राथमित प्राप्त की का प्राप्त के किया जाया वाहर्य के किए हो। विशेष वाहरण को किया जाया वाहर्य कर १९ वे वाहरण के किया जाया वाहर्य कर १९ वे वाहरण के किया जाया वाहर्य कर १९ वे

उपयेव वर्ष देखांब्रेक निवद नवा नामावेक कहा कर दिया गया था । १९ व क उंडोक्स अनुसार जानिक्यों में के नारों जन स्वारं का स्वारं का स्वारं के स्वारं का स्वारं कि स्वारं का स्वारं के स्वारं का स्वारं कि स्वारं के स्वारं का स्वारं का स्वारं के स्वारं का स्वारं के स्वरं के

"ক্তম ভাৰনে জন্ম গড়ানৰ 🐧 জ্ব বা কালা বছিল মানিনা ক্ষেত্ৰকান সংক্ৰীয়া বাবে জ্বেনা শ্ৰীয়া বিক্তম নিয়ন্ত্ৰ স্বাহানীয়ে প্ৰোক্তৰী ভাৰনে ক্ষেত্ৰী নীয়েমে লাগতি কী বাঁ। "

१९ ६ में सुम्लाब-सरकारों भारत है इब्ली मध्येष किया कुछ सरकार किये किये भारत एएकारों कि एकेन्स मान केनेबा बचन दिया कि सुम्लाबर्ज का छत्तव को मारतीय खाते हैं करको अमाजित करनेबाली कीना लियोंक्कार बटा की बार्जे ।

(५) केर और लेडक्क जिपिनियाँक नामरास्य मनाडी प्रिक्तन्त्व ब्याप्ट्रा काला बावे किन्त्र-न्य मार्टीक शास-शास ग्रामी अमारियोंक किर फिक्क-परिशामी न्यासना हो, किन्द्र क्रांक रिप मार्टीक मार्प्य निवास स हो वार्षे;

(व) मारतिबृद्धिः सुकल्पने सरकारकं वृद्धिः (१९ १ का १५१) के नावस्तर, किन्ना क्रकेश
 क्षित्र करा है सुक्ष कानून करना चले । वस्त्रे वह क्ष्मकरा है।

भी मिरिन्यसम्बद्ध पूत्र अविकश्चित शास्त्राओंट विकारको एव ।

48

(१) में र्याक्ष्म में जानिनेशक बीचनित्रीय स्तिनको बा स्ताम दिना सर्व कि क्या र स्वत्या स्टीमा ब्टामीन विचारीम म्हलार है, अपने नौकरों स्तित पश्चिमीम नगर राने स्वे व फिन्ट क्याने विकास नगर नागर न मरने दिना बाने नकतें कि है (१) स कराक न नरे हैं

(२) श्री परिवास मुद्दते पूर्व गतिक्वीं व गहर करना व्यक्ताल कमा युक्त है, उनको न संत्र प्र (२) अस्त ही व्यक्तालींक अतिरिक्त उस परिवासलेंक किन गरियमीने ब्यामार करने गौर पर तिक्या है। उस उसके किन गतार असीन करिकना निषिद्ध हो, बह व्यक्ताला कर असीनसर करा न गै।

तनका हा। पत्र काका 104 पबार काम कामना तथाया हो, का व्यवस्था का कमाना कर कामना कर्या थ काम कर दो तमें हैं और पार्टिक कार्योंके किए प्रसुक्त होती है; (४) राज्याकार्य कोर्योंकों का परिवारी, व्यवस्था विशेष करते तका तिका कर्ये

 (४) शस्त्रानाममें मानेपान एवं परिवार, कराव काको विशेष करते प्रकार मिना कर्म ने किस पंजीवन प्रमानका की

 (५) चरि करा स्वाधा गया स्वाधी कामून वास व हो तो फेरीवाकोंको प्रवासे हेनेपर कोई स कम्मा काने ।

इन्हें करूने कानिकेस मानीने कर निर्देश सरातीकीने, वो वह स्वय द्वान्तवाकों वानिकारी है, वीर मानिकों आहेंगे अन्तर किया। क्योंने सार्वकीक सारावकी स्वाट कि सारावक दुरिसीय सारावीक बारिसिस सम्बाद कारोबारोंकी निष्या की मीर वह निर्देश किया

स्पनियः दृश्यः अध्यानियः नामानेकारोः जो १८८५ के बानून वृध्या काम्य केना काम्ये वरिक्रोंके में मानार करने क निकारीने वर्णानेन में होना माहिए की तह शास्त्र केवरी हैं । कार्यन करोड़के स्म सम्माने, किन विदेश सम्प्रीनीको निकारी मानार एतनेका समित्रार है, कार्यन क्रमानेन्स्र का समित्रा कराने सम्माने

अवृति कुछे अस्त वर्णात सूत्री अगारिवर्षिक अक्तार कहा

"महामित ख्यार्थी एएकरको नक्त केर है कि सामानको गीवर विशिष्ट परार्थों के स्व महाम्मानको रिमेनो मान्यकार है, संकित का सद्भाग स्वारी है कि का उपन्यकार विश्वन परित्र का दान्यूनि भागावर मान्यकर परित्रक कार्यको बातून सभी येख परार्थेक दोरों कहा की बार रोज पत्र साथ की छे एकड़ी । "" का नित्रक प्रतित होता है कि वो छोग का भी सम्मा मान्या मिरक्कर कार्यक्रियों दारी माने हैं, जैसे है नहा कर होने पारित्र के दिन्य करेंके परित्र व होंने और स्वार्थिय देशे कोर व होंगे जिन्दें स्वार्थोंके स्वार्थकों स्थित प्रतित कार्यकार स्वार्थकों कर होंने स्वार्थकों स्वार्थकों कर स्वार्थकों स्वार्थकों कर स्वार्थकों कर स्वार्थकों कर स्वार्थकों कर स्वार्थकों कर स्वर्थकों कर स्वर्यकों कर स्वर्थकों स्वर्थकों कर स्वर्थकों स परिश्वः ५११

र्व्हों हैं उसे है, वही करने होनेकी बाह्या की वाली है, उत्तर और वह देखने हुए कि देश करनेती मा नेसक्से हो देश कानून रम वहीं हुता है कांग्रम अभिनेक्से को जबाहेब पहा किया बाहा है, उसे नेसक्सुकेंक बारास-स्थलनी अभिन्नार का वहीं किया बागा वार्षिय । ""

चर नगना शनद मनस्यक हो कि करीककरीन १९ ३के मधीरने विकोरियाक यक नगरारी स्पीत मीठान रिपाक-पान कर्नीक एक्समने १८८५ के कातून 3 की पाके को नासका की गई भी कासर नगामको परन पहाँ निर्माद प्राप्त किया था। नवे निर्मायक मध्यम कर हुआ कि दक्षिणसर्भीके विकासी पार मारार करमेका किना सानेका नहीं। क्षाकिस्त मिक गया।

एके मां पुन्तराक एरकारन निर्मत किया कि १८८० क कामून १ को १ पीन अस्तर-मुक्तकी नदाकारत रूपिन बार कामूरित कार को नाने। १९६म जातीन का हुआ कि ५, १६ पारतीनों मोर ५१५ विभिन्नेते १८७१ में रूप्त कि गां कार्नीक १ केम विकासिकों का विशास पर विभान के कि उन्होंने कार्य रूपामको एरकारकों का दुक्क मांगु कर विशा था। इसी स्वार एस्माय परिवास गों कुछ पर पंतिस्तव किया रूपा कार विश्व पारतीनोंने एसर वागति की। उनका काला था कि वे वल्ले ही कान्युक्त बनुसार करवार्थ रूपा को कि प्राप्त कार्यक्रियों कार्य अस्तर ही कि वे क्यानी वारतिनीतर बाजब न करें। क्यांति कार्यक्त रूपा की १९४म हिम्स कि पंतिस्ते अस्तर कार्यकार कार्यकार कार्यकार कार्यकार करें।

पत्र नार पंकितमें गान हुने होनेसर करकी स्थिति सम्बन्ध हो ब्यमेची और क्षान्न नार पंजिसकी बारस्यका न होगी और न कर्षे भना स्थाना केना होगा। 100 पंजिसके क्षान्नों को एरतेड़ा सम्बन्ध कि क्षेत्रण और नाम ही करने और सनोवा अधिकार थीं।

र्षेत्र गराजित स्वयोतिक क्या सरा जलका हाते हैं और स्वर्थे जिसिस जनवालुका जैसे की बांब्यारीके निकार निवाम भी वा स्टार्किस क्योंनि तेला ही किया। वो रहे माम्यकात रिदे गार करने ये कहाँ वी माम्यकारिक प्रक्रियोंके तथा जमान्यता गीर कथा, स्तत्र पात्रका क्या और स्लावस्त्र कम्बी रिकार्कित बाम रूपोर्स स्वरूपोर्कियों का माम्यकारी का करती वितेष होत्या और क्यून्टनियानियों ।

सी स्वर पर्यक्रियः पहिलो परिवासनीकी, नितमे मिरिय परतीस भी व विभाजना पह हरीला हो हैंगे किये वह बर्धमाद श्रीच्याद वंशीना वा । वह मेरवसकारी कानुसरे कांगू नहीं दिना रसा वा नैशा वह किये वेद रहे के विधानों बानून वंशीना अधिनामंद समी बागू दिना वहा है।

भी क्लिन्दनश बत्रकार्थः विश्वत्रको दूर उ<sup>र्</sup>तह<sup>र</sup>श दश ।

रम्पूर्वं गांबी बाह्रभव

422

भव क्यन्तिकेलक सभी वय निवाली परिमार्ग १९ ७ क कानुमक्षे समे सिरेसे देवीमन *करा*नंक तिर से होने परिनर्द्ध पंजनकरों व्यक्तिसमें अपने रहनेक मन्त्रितरण सम्बन्धने सनुद्ध बरने और दरि व्यमे स्ट हो बार्च हो को बाजून कोटी-कोडी कार्योमें एवन नपमानकारी केंग्रह है हि कटन कहर करेंद्र प्राप्ताने कोगोंडो सुब्ब विद्रोह करना पड़ा है, कस तंकार प्राप्त करने व है है किया दिनारी की विद्राप्त है जो की किया निकास है। मार्विही करना पूरा बाम ममाठि बाति था सम्मादा बातु, हुकिया, निमार-पान, करन कमान्यान राष्ट्रमानाने प्राक्षी वार मानेकी गरिका, ११ मई १९ २ को नहीं ने उस्त स्थानक मान किस भीर मौद्या बाम परुष्टिया जाम क्ये भीर बाठ मोरी कम बाहुन्द्र बाबित शरूक कार्य गांच करनी बाहु की संस्कृतक साथ पनका समाम, वह सम होरा देशा काविमी होता है । वसके विरिश्त समाम कीमी होता भगूने भरता गर्नेनी सन्त्रमा अनाविका और व्यविक्रिया केंग्रुव्योंकी निशानियाँ और समेच शक्ती वर्षे क्युमिर्योकी तक साम विद्याली हेनेका लिएन है। सरका वर्त वह है कि परिवार्त महिनादिनीके कॉन्स बांपाल, को क्यें टाम्लाक सरकारक वर्गान मिके ने और विवाद सम्बन्धों कोंटे दिकारने १९ 1 में W भारतासन दिशा था विना विचारे समेच कर हैंसे को हैं और इनकी सरकता पुन्त किर करनेकों कर <sup>सम</sup> मानिवासित बाक निरा गया है । कन्यानुकारी किकार स्वेत्वकृति कि को संबंधित प्रमालवा कीम दिव की बादिए और काफे स्वाप्तर हुन्हें, आराजाव के केने वाहिए । वे कुछ आराजाव संक्रम का मानिक मार्टी प्रतिक परिवर्तको स्ता शब्द रख्ये वाहित और व्यक्तियमं कानून क्षरा संस्थावित प्रक्रिय सके विशी वी स्ता का व्यक्तिक-एक्ति शहा कविद्वत दिसी अन्य व्यक्तिके गाँगनेत्व विकान व्यक्ति । बार करेंसे अनिक महरू ही बाहरी वरिनाती रुपितासर्शेक किर पंजीवन वरिनान है और शोबन करेंस कम जलके ऐसे अलेक र<sup>क्षे</sup> संस्कृतको ऐसा न करनेको जनशाम १ - गाँव सुमनिकी ना तीन वसकी कही करकी सम्म दी व्य स्कृती है। व्यक्तिस्त निर्देश महर्शनींची सिकामा है कि गुन्साक तनरामके मेदयमक्षरी कामूने बार करे हमें भी बजी हो भी कह विदेश कालियाने बजने पने पत बाजूनी करने हैं हैं। इस्तामें दुए नहीं हैं। इस्ता बहुता है कि काले करने पत्र बाजूनी करने में पत्र बाजूनी हैं। बार्टी है। इन वे परे मिरिश्नपूर्णक मान क्षित्रे बारो है कि कर्यों संक्षित्व और जनराथी व्यक्तिवाँक एसान वर्षी दिनाका कराने नौर निज्ञातीने रहनको जनसन्द्रशा होती है। यह करन रहे कि यह अधिनियम अपनिपाने वैच विवासी यक्ष्मारों पर कम् होता है और क्ला है परिवार्त वो शान्तरकरें व्यव निकार सारे में पुत्र व "वैष निमारों है। सा बागुनको परोत निर्मातावाँने का बावसंस्त समस्तद स्टान्स भा कि स्पर कमनातुर्दर देवने बरातीय क्यो संस्थाने स्मीय बराते था थे। है । बसीटक देश वही संस्थाने प्राप्तक की माना नहीं दिया यह है । वर छन् १९ १वं जनमं छल्लाने व्यक्ति रहीला ब्रास हैकिया कार्य सम्बद्धित अर्थन मेरेडड छन्यम्मे लच्चीहरू सीवा वरा वा हो बन्हीने वर्ष्ट दिया वा "क्ट्र निस्तन वर्णने? दोर्च दारव नहीं है कि परिवार बीग कालिकार जनविशन करते जा रहे है ।" क्योंने वह वी सामा <sup>द्या</sup> हि १९ १ व भारपम्में वरिहार्त बड़ी छल्यामें लामामाढ लिकारप्तवह दिया क्षेत्र करनेमें छल्क हो तमें है किन्द्र है दूरन गिरफार कर किने गोरे वे और निर्माणित कर दिये को थ । कर्नोंने माने नहां गां। "गिंगी मनिष्ट रहिनाईस कानिकेसे दिना विस्तार पुर महिद्द सुमन सद छाना समस्य अन्तर है।" सरी राजा की चैमनेकी रिकारी वर्तास शक्का मनिष्यित और अधिरस्तानीय वर्तान है और सह है कि सारे वीत का नवर नभारत कार्यु बालेक जीकियारी निव बारवेडा सार्यं था । व्यवस् वह बतारी है कि "हरे रियमर १९ ६ की नमान बीमान कोंगे ३०५ वेस बारियाई बान अभिन्तियों अले वा रहते इस वाले की दिन्हें राप्त निर्मित सामारा नहीं वं ।" क्ष्मा रनार महीं दिया वहां है दि वे "कहव प्रश्ली" सामार १. यदे बारोद पर वर्षीने तिसी भी समा था सो होते । और बड़ मारवसूना वसा है दि बसीसी वेरी ११० सम्पर्णेने राजानीयोहि छन्तुय भनितीय करण को और उन्हों। सबलें ही रहें ।

भराणी मंन्यायें जीव बार्शण जनमा" ही वी जिल्लापुर ही दो और क्यांट मान हो वे नहीं तमरे रा दि क्यांच्या व्याप्त केंद्र वार्थीय क्यांट क्यांट की स्थापित की स्थाप्त क्यांट की स्थाप्त की स्थाप्त की भारतिन करमानि सर-सर करानि भी कि एक ब्रोच कालाधका स्थितिक की चाने और शरि कोई स्थान करूपन ही हो हनारा कर ब्रोचल सराके किए विशासरण करा दिया जाने । विसी अपादा कररपने रस स्थान ही विराम्नी समानार करायार कोला भी गई है।

विधियरक स्वया सद्भार दिखाने किया का स्वया व्यापक स्थाप कर स्थाप कर किया वीद दिए तर है बॉट बाक़ों में मुक्ता दी तर्षे है कहा, महान मराजर्जियों हुन्य दर्शीच्यों महोते चार हरनेव कि दिया त्या है। मिन्न में महोता दे तर्षे है कहा, महान मराजर्जियों हुन्य दर्शीच्यों महान दर्शिय किया त्या है। दे बनेन वह स्वया कर का महान है कहा ने तर्षे हैं कर का स्थाप के स्वया के स्वया कर का स्थाप कर स्थाप कर का स्थाप कर स्थाप

क्ष विदानतंत्री रक्षण क्षिय कारणी व्यक्तियत और वातील प्रतिक्रको काम्य रफ्तेक क्षेत्रको मान्सीर समार्थ कामग १३, - राज्यस्य प्रमाचन सम्बीरतापूर्वेष चेक वाले बीट अवली सरेसारिक सम्बन्धि सं लम् स्तरन्ताति में हानि खरोन्ही क्षण के जुक हैं। मान नह लोग दिना बता है हि खरोनीमें सर्व दुखरों भीर लग्न कान्न पठिएक कीई बसना नहीं होते। स्ना स्व व्यक्ता करते अवस्त बेरेस बना कर दिया का सत्रता है।

प्रतानी प्रदिक्त्यक विवेदक पश्चित्राई-विरोधी कामूनाक क्यों शुक्तमानकी नर्मानस्य स्वय है । वो वास्ति रहा असारक " कुण्यस्ता भीर मुझावन वर्ष कर्मनुस्ताका काला. रकानेड किय सीनेक कानुस्ता वक्ती सानमं रहार बनावा क्या था, करांडे एक देते निर्देश काश्चित्रका आहें क्या में सम्बी एका करां है के मती हुन परके दत्तर का यो वे विभाग संवितामें बागम रहता असेनत है और रही महंगरिय बहरण करना करी रह दिया शाना कारमध्य हो गया । कह कर्म स्थासी-शक्तिकार विवेतको करू (१) से सक्तम होत ी. किस अन कब्लेड असमें का पाना देते तोवा कर्त है

१९०० व परिचर्न बागून एंडोपन निष्मक्त क्षेत्र वर्ष वर्षकार वा वर्षिकार का वर्षिकार के व होंगे को उन्ह मधिकामको "बायकम केलेक अदेवन्छै हिंदे को हैं। शक्त करा गम्मादेश उन्ह अधिकाम सम् करेकों ही पूर्विक किय पूर्वतः करा याना मानेया ।

कुम क्रमोंसे शासि-एका मणावेदानी कर्ते केक विकासनीय करा करनेक किर कारन रही में <sup>हैं।</sup>

क्ष विकास पंत्रीयन कानुनदा स्थानिस विकास के । कार्ने अने मिक्कि मार्रालीक निवासक कविद्वारक बनेब्रा की र्यो है को बुक्स पूर्व शुन्सवक्रमें का को वे और जिन्सी स्टूल्योंने १८८५ के कर्नूब १ के अन्तर्वत का निवासक मूलके कामें ३ वींव भी के निवे के। दिला को फियी-स-किसी कारणत अभी देखने नहीं कींदे हैं।

रामें राज्ये मध्यक्की योष्पदार्थ रताने द्वार दिस्ता स्टीकाल क्यमें प्रतिय मातामी और स्क्रां भाव वीविश्व महिरिक्ट भन्य छ। आधार्मीको क्रांत दिना है ।

शाह मनुसार का कारतेल मोधार्किनोंडी भी को विकास ही 🗗 वरीमान क्योन 🖹 वर्ने परिनार वानून गंडोक्स अधिनामक अलगाठ गंबीनम कराना होना — एक महिनाई जानून संकासन अधिनामक बन्दर्गन जिल्हा संबोद्धरूनम्बनको निवय शहरू: व्यविद्यास हेस्स्वती ग्रीस्वरूपोसी समितः निरक्षरद्योत्र सम्ब कारात करें के ।

निरेपक निरोधी शृहनती नुस्तिवींक साथ बढ़ एक देने हैं दि वो मलतीय ब्रुटेशीन मान्य विका परिवार बरन बाग बर्गान समा बामने 🖁 व मी बाने साथ विवासक बाना विदान रहें और मुद्रि सांस्तारिक क्रिका भारत दिनी भी भारतीरदा करेंद्रों सर्वोद्धी माजना काक्नालक त्याँ है। यह निवस कार्तावीदा विदेशकरी किया-मन्त्रभी प्रशास कामन वंक्ति काले और १० प्रदार यनदो केवते कामन रोबामदा गढ पानका ठरीमा है ।

निरंपप्रमें इस अस्तीन व्यागारिवीची, को शुक्रामानां का तुने है क्या ग्रामान स्थानक और असन व्यवसार और कोन्द्र बाय-बाजदा वराजक किंद्र आवश्यक बीचर बाजदी सरिवाद देनेकी बोर्ड व्यवसा व्या है । मन्त्र (६) क्र उक्तरक (म) में पश्चिमके बामून लंबीकम मधिनिक्सने बायलक्ष मनार बरमका पर व्यवसीन बरा वसल किया वार है। यह भाग देने बोल हैं। श्राविक्यार्थ मानुसकी म सामायके जीतालांकी बानियां बानक में जिल बनेक नार सुराति और कहारी समार्ग केरेडी व्यवस्था है वेंसे ही धार्नित रहा बामार्गकी ल्या ही देवन बानहा नीवीन देजका वनिवाद दिया नया है। वन निकारक क्यान्ट (ग) में इन होर्नीत नाने रहार नरारपूर्वे करन करणा नता है । शाद स्वार्तम सहस्रका दिना की स्वतिपारि, का निवान कर्णी संदापन मधिनामक भन्तर्गेत्र दिव कर नीरिवडी संब कर अपक बार्नेगर बाबर्गकर्गा निमाधिक मस्माना मधिर ए दिया गा। है । तम् बानुगढ बच्चविद स्वद्वदी सत्यद प्रतिम कार्ग नहीं सन्त्रा वा गाना कार्यद विदेशी

निर्देश अवली " की वरिनाहार कह एक्टिल हुकि में बाकी बच्च । का पश्चित्रमें सूरव का की बीएवर मिसी क वा कनका रियो पुरीरीच जालाम कियोधे कामणे हा काडा कॉरियम जिल्हरी करावी बेराओं और का हो मान्योंड तम दिया न्या है और उन मान्यित तम जी और विदे कानियान तम ही <sup>सा</sup>जी 4.(3.5

410

बरण दिर तिया वे तथी कुठी चार बात है। स्पन्नारी क्यों उच्चे एवं उपप्रदेश दिन्ही है । हैच उपप्रदेश दिन्ही है । हैच उपप्रदेश । उच्चा दिन्ही कुठी दिन्ही है । हैच उपप्रदेश । उच्चा दिन्ही कुठी दिन्ही है । हैच उपप्रदेश हैंच वा कहा विकास कर दिन्ही का एक प्रदेश कर कहा कि तम दिन्ही वा कि उपप्रदेश दिन एक एक है हिन्दु हिन की व उच्च कार्यों उद्देश हो तथा अपनी कर एक है हिन्दु हिन की व उच्चे कार्यों के हमा शब्द कर की कार्यों के उपप्रदेश के प्रदेश की उपप्रदेश हैंच हिन्दु के वा कार्यों के उपप्रदेश के प्रदेश हैंच है कि इस्ति कुठी है के प्रदेश की है कि उपप्रदेश हैंच है के उपप्रदेश हैंच है के उपप्रदेश हैंच है के उपप्रदेश हैंच है कि उपप्रदेश हैंच है कि उपप्रदेश हैंच है के उपप्रदेश हैंच है है के उपप्रदेश हैंच है के उपप्रदेश है के उपप्रदेश हैंच हैंच है के उपप्रदेश हैंच है के उप

या निकास स्व निकास स्थित है कि जार्रासोंक मंत्री रोखा निकास स्व स्वारी सा क्षारी है कि से सा व्यारी स्वारा है जा स्वीर अबसे स्विता है जा से सा व्यारी स्वारा है जा से सा व्यारी स्वारा है जा से सा व्यारी स्वारा है जा से सा व्यारी स्वारी स्वारी के सा सा व्यारी स्वारी स्वारी के सा सा व्यारी स्वारी के सा क्षारी के सा क्षारी के सा के से हैं है । के सार्वी का स्वारी स्वारी विश्वीव क्यारी मा करते हैं। सार्वी क्यारी के सा के सा विश्वीव के सा

प्रेम्पानी गालकार छन्दरह निरह उल्लाही बंधेश नेका हमारा कीना का सैंसे कर पर है करों दुष्यमं देशने के हुएका सर्वात का जयानोंको तीन शुरू हो बस है। बस्त मेरे संबंध कर विकेश हुएकों स्वतंत्र के हुएका सर्वात का ज्यानोंको तीन शुरू हो बस है। बस्त मेरे संबंधिक विकेश हुएकोंका ज्ञान का बसर्वत केल जजानिका लगाविका सा सर्वातिक स्वाधिकारों मेरेंग श्री भी। मित रहिन, में बर्कि सहतुमृतिहम स्टब्स्य बील है, मर्रात बीन, दिल्हा कर्ना नवर्सस 🗘 स्तरको बोहेन्त प्रान्तसङ्ग्यांको अस्तान छन्नन स्त्रुत स्थितस्त्रीता स्त्रेसर राजे है । सम्सन्त है मन्तियरी पैराँड मिनचीम और शबीन प्रचनक किर स्वास्त्र है। हे देखा राजा ही बहुते हैं कि में एवं रामामाद सम्ब को ही वे राक्षण हो। नगरिवींद दोना समान और जिहानद सम्ब रहार ि के वर्ष व्यक्त कारान, कारिया और विनामने क्षमा कार । क्ली गीव यह क्ष्मी है हि यह ने सर्नेत्यद्र इर इष्टिस्ट्र स्टानिस्ट्री अभापुत्र सरमाने कि तीन दिर वारों । दिन्नु उत्ता बहस में नेमा है कि मार्च प्लाहियोंक किए को विकास करोती कमू दो बारे वर सीना हो और वा निर्मा <sup>4</sup>नि नर्रात्र हो सिद्ध अनुन न की बाव । काररपर्य उनवी वीय पर है कि दिखुलानी और कराति कमान्य पीटियक सुमान अभारतर ही एका अप । दिल्यु के एक स्कृत निविद्यक समर्ग कर िरा है कि का करतीय देश जिलती हैं उनकी पहला ही कमत: होन और जनारी मानवर शतार क्य किनार पे धनुका बक्ता का । वे बचारिक प्रयान बारी कानका नियम और निरंपन वर्ष सक्तिक न्तर हो मिम बगू बजार प्रशास निवास कार्यां कार्या वन याने हैं। क्षिपु वे वर बूक्ते हैं हि वित कार्यक्रम साम्य कार्या कार्या वस्त्री वस्त्राच्या क्षित्र व प्रतास स्वारी वरणी वा ग्री है। क्षाप्रसार्य का है से है जानित किन्द्र करणाय उनक जिल परक्रपार्टिको महोता निषद्र है, निर्देश ही सद केटन सन्तिमाद काम्प है। वंज्ञानक जामामी वी अस्तित्वे सम्प्रतिके सम्पर्निक स्थाप स्थ न्त्र<sup>भ</sup>रा भगव दिया। बुँदि शन्तव न्यव्यम नामी ग्रीतार्वे वचायक पुनः वंगीसनदा शन्ता मरस

रपने हैं व दी कोई ऐसी विश्वित सम्मति देतर करते वेंच सकते हैं। हुक्को विद्वाद उपल माननारे स्थित प्तरम्, सहत वसी वक्क्षणामा सानीं और कारशानीके क्योंका साथ देना नवीं कहा है । किन्न देती स्वेतना र्लाह्मदेशी बटा मान भी के वा भी क्या वह कम्पीरवारों कहा का सम्रवा है कि दुवसे पूर्व दिवे को स्का भीर बाहे, प्रश्न और तिबिक विकासे का देख क्या है, क्यांक्टकातुर्वेक लाग विदे जाने वाहिए और श्रास्त्रक बन्तर्नेहा यह ग्रंग को दुनेक हैं. इसारे ही अलोक तीन दुखर मानक कहनेते को सकत्त है. लिस्तापूर्ण क्ष्मक दिया बात्य वाहिर और उसका करने कोई दर्श न रामे दिया बाता वाहिए।

को कोन पश्चितासर्गोक निष्पासनक किए कीर सवाते हैं, कनक आरोपोंकी विस्तृत सौंच वर्ति स #2-पुरित्रकारी सर्रायमें करनी कन्मन होती हो वर विकास होती । क्रमक मारोहीमें को तर्ज है की ‴धर-शरक हमेंमें मेदाक " चीर चतुनिय सर्पों कां वह कि "धरिवाई सुरक्षित कामित्रेक्तिमें हमी कुर-कि की एको और प्रमयः का राष्ट्रकरीरमें गृंधि नहीं था सब्दे । प्रदर्भ वहांसके स्वतन्त्रमें वह स्वेतमें वह हैं है जिसिक सरकीत हरनावकों बार-पाने स्वां वार्षी करते, जैसे स तक व्यक्तियों सरकी कुने हो है। प्रतिका समारीने ब्युक्ता हराजारों जोर बासारीजी है विस्तान समारीने ब्युक्ता हराजारों जोर बासारी कर करते हैं। है। वह हव है हि वे हराजार जोर बासारी कर बच्चानी नेवता कालाने और बारीने हैं। मनने नेहें प्रतिस्तर्गराके एनान क्यें कर और किराना देना दोता है ने अपनी नारक वने मानते की बोद (बुरोर्स) मानासकींने केनलेस करते हैं, और राज्य चिकिनकों नडीकों और मिरिकों वादियी होती शान इस्ते हैं। वह सब है कि वे प्रान्तवाम स्वती होते हैं, सुन्वतः मचक्र सब्बन्धा, है बचेवाहर वर्ण सम्बर्ध रहते हैं और कानी सम्बरिका समस्यन असी करते । स्वका भागार शास्त्रक समावक अमेकाइट जिस्स काँदि होता है और यह मानी को गात है कि अनदी समित कारण जीवन-वित्तीहरूदी जासका क्यांनी क्ल मीचारता है। मार्कालीका रहन-प्रश्न निक्रम बोका है, जा पढ़ मूर्वकानूण क्रम है। जा क्रम हा बहरा कराव 5<sup>4</sup>

है कि सामान्य नुरस्तिम कीन पूर्वीय क्सोंक बोजनक काम न्यवनीको सरक क्यी गरे । ऐसे मामानी प्रार्थ क्रियेर करते प्रणास्तर होती है और भी क्षमा। करते हैं शब्द करक किंद कराततक मी होती है । एव्यॉली निक्रमर बानकरीने प्रस्त हो बानेण कि मारतीन नहार महेंग्र नहीं है । बदाबिर वह बनित हमें हैं वा गरता है कि का नियन्त्रम गाएँकि फेलिएकोंडा मी स्था गुनियास कर निर्वत मेहके हुन्यस्वत वर्ण न्ह हुए नमुरानको बन्ह्या नीका है । बन निश्न धोरोंमें स्निनानर, धीरिवर्ष और अनुस्तक रही क्रमेरानीत है भीर सम्बं भी समी मन्दि पुराने नीते मालारिनीते लच्चे वरते हैं वरखे संस्था कर नहीं होती । बीर म म राम ही लग्नर दिना का स्थान है कि महतीय कुछाने हा तरह कुरिक्षेत्र रहेरिकोंकी हुमारीकी बोसी मधिक समग्री होती है । नातनीय जिल मारामियीने माराम करते है जनक राज श्रांतम सम्बंध हैमारामीम और बनहीं उन्हें प्रस्थितर निरंपा ही नहीं नहीं किया था स्थाना । काडी नहतींही राष्ट्रा काला का है और क्तार मानेन क्रिया नवा है । मेराइडी का भागेरकी क्यालगाड समाने व्यक्तेकी मासक क्रमेक क्यानारण क्कार निके हैं। १९ १-४ के क्याँव दिनीये कर कार्रल खन क्षोर खारते कराना का वा बीर विशेष मान्नरहाडी इति। स्टब्टर निक्रिया विदेशीसे निष्श्रं भीन करणानः मान्यस्य हो स्ता वा । स्टब्स समान-वर्षेति निरिक्त कान निष्ठ ही गया था कि मारतीवीकी दूधनों और महानीही क्यांक और कहा सामान न्याला कमो क्रम सामाना न्यासारीम अन्ती थी । यह सूत्र है कि बोदानितालीकी सीमानर स्थित उरानी नारी-को शहम नद कर ही गर्छ जन्महाती वशिकारियों हाता सम्बद्धि मातको सम्बे कामानना सका ग्रेसिन हरी मी कि बा नक्ष्मुंच लेगात कर ही का वर्त की लिख कहीं केगात क्रमुख्य कर दिया गया की बहुत-दूरा कार्य निश्ती महरीरोंड बन्ड असन, ताथ और सारोलका धरियान या ।

महर्गल के ममामर्थ न विभिन्न वह तक हो हम स्वतन्त्री बहुर्गांकी मुनदाहित्याम है जिस्से हैंहा है भी जनाभी तम देश जा दिश था दि वह देशद है। उजनाभी क्यानाश क्रानाश कर कर कर कर कर कर है। एक लग से प्रो है। उजह श्रम वसर्थ क्यूनीश मा व्यवस्त दिस बचा है। तह समित कर करनी परिक्रिक ५१७

काक कि दिया है वसी कुछी कहे बाते हैं। सरकारी क्षेत्रों उन्हों पेडे उन्होंना विकर्ण है बेसे उन्होंने कीक इन्हों बोक्स और कीर उन्हों कामारी। उन्होंते दिखाँ उन्हों किया है। बेसा राज्या वा उन्हों कि उन्हों वीकारों कोई कामार्थी है, वहिं है तो ग्रेस्टामांकि तीएएर वा प्रकेश सामार्थिकारी मिल इस्मीन उन्हों कि कामार्थिकार कर किया कि उन्हों के अनुकेश कामी नहीं है। उन्हों। उन्हों कामार्थिकारी मिल इस्मीन वीर उन्हारादी किन रेकीन सीरे बेटले हैं उनने बसी-कामी बेटलक सामार्थ मानिकार सी क्यों दिया बाता। उन्हों राज्ये आर्थिकार कीमार्थिक कुमीन कुमी की है, उन्हों मानिकार किया किया किया है। इसिंग जिस सीरी क्या परार्थिकों सामार्थ बुकार बीनाने अपिक विकास उन्हों कुमार्थिकों होता सी सीरिकार सीरों राज्यों। वास परार्थिकों सामार्थ्य बुकार बीनाने अपिक विकास सीर्थिकार

गर निकास एक मिर्काम ब्रांजि है कि मार्टालिक मिर्च टिक्स निर्मात को उपनान मा बारण है कि जाने मा बारण है को निर्माल कर ब्युगीमी एक्या है को निर्माल एक्या को एक्या एक्या के ब्युगीम एक्या एक्या के ब्युगीम एक्या एक्या है है जाने प्राप्त कर प्रमुख के प्रमुख एक्या एक्या है है क्या एक्या एक्या एक्या है है क्या प्रमुख प्रमुख एक्या एक्या एक्या है का प्रमुख एक्या है है क्या एक्या एक्या एक्या है । निर्माल एक्या एक्या एक्या एक्या एक्या है । निर्माल एक्या एक्या एक्या है । निर्माल एक्या है । निर्माल एक्या एक्या एक्या है । निर्माल एक्या एक्या

पुरुष्यालको प्रमाणनीय सरकारक विरुद्ध कारवाची कारेश सन्ती इसारी जीएते की साँगें कर रहे हैं क्लिकी केल्पामं समारे का मही-यह महतीन एक प्रकाकरोंकी गाँगें बकुट की बाग है। बागो गीरे सामी कर-निर्देशके पुर्वम्बोद्ध स्वतंक बदक्ष मारतीन कार नगरपानिका नतानिकार वा रावनीतिक नतानिकारकी याँच नहीं करें। विकास रक्षित्र को सबिद स्वसमुम्कियुम सरक्षराक्ष बाल्य है, करतीय बोग, विरहत करवी बतार्यसर पर स्वतंत्रिकार । वार्षिक प्रवादाकृष्य प्रतासाम् वार्षिक प्रतास्त्रिक वार्षिक स्टार्ट है । पर स्वतंत्रको वीर्तिने सारे-सार्वकार्यको स्वतंत्रक स्टार्क मत्या स्वीतास्त्रकील विशेष स्टार्ट है । क्रिक्सस्य है स्वीतेकारों गीरोकि दिसारीसर और सम्बीत क्षोत्रक किय स्थासन्त्र है । व केवल साना ही बासते हैं कि <sup>क्रम</sup> देश संज्ञालक सन्त करे ही वं रंग्सर हों वागरिस्टेंक बोल सन्ताय और विदासके साथ करीर नियं को या बनको असमान नमतिका और विनायने क्वाया वाले । बनकी मींग का नहीं है कि कर अर्थ वार्तिसम्ब हार एडिलाई ज्ञातिस्त्रीती बलाइन्य नरगरके किर वीक रिवे वर्ते । दिन्तु समग्र सहना व्य गानत है कि कारों तथाहिनोंन किए को विकासी कारोंडी करा की बाव कर वर्षका हो और कर निर्देश पन मार्टीशाक है फिर्ड अनुसा न की बात । क्यारामार्थ जनहीं गाँग नह है कि हिन्दसानी और विस्तरीको कमसेकम शीक्षित्रके समाम भाषास्त्र सो रक्षा भागे । किन्तु वे यह सुक्र अधिकार कार्य सर प्रति है हि वा बसरीय बेद विवासी है बनको परवसे हैं। बन्मतः दीन कीर कस्राची मानुसर बसने स्थ नेस्पनकारी कानुनही क्याचा आहे । वे व्यावारिक सरवाने वारी कानेका विशवन और निसंदय वर्ष स्वार्धक क्षान्य करें निर्मा कर्तु कर्मको अभिकार कारपाकिकार्योको हेनेकी बाद बान्ते हैं। किया से वह बहुने हैं कि पत्त अनिवा स्वामित्व मान्य बरवाडी जनडी अनुसर्वता दिन वाशास्त्र स्थानी बनावी वा रही है। कारतसार्ध र का स्वानको स्वी प्रती हात्रों कियों वे बक्या व्यवसाय कार्य हैं। कियनेद हास और रेक्क िर्मानका जिनक समाप्त के इन हिल्लीका और गाविमीका अपना नहीं कर तको जिल्ला करनेता है। परि है से व करनियम किनक अन्तरण करता किय परक-मारियोग्य अनोग निर्देश हैं, निरूप्त ही हुए निर्देश कानिया क्यों है। वंशीयनक साम्बेर्ग की अरावियों तमहातिकी रामानिक स्वार्थिक साम 

| Mtc 3                                                                          | हमूनै नांनी पायमन                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| विशा है. अस्किए, और अपनी मेहनीवती हैं                                          | अर. करतेके किए भी महस्तीन समाकते काचे नाने और क्रोक्सने                                                 |
|                                                                                | कें को जनिकारक भाग है अनकी कुछरे प्रमाणकोंने करकारे                                                     |
| किए और वर्ति सहस्वपूर्व केंग्रुस निजानी वे                                     | शेके कियं भी ने तैनारं हैं। शतक शतिरिक्त कलका नद कहता है                                                |
| कि सरकार गर्भने यह क्रोबा व्यविनिधम मी                                         | वना सद्भवी है। क्षिप्तनें के <del>शक</del> कर अमान्यस्य ही वैश्व माने वास                               |
| भी इस प्रदार दिश वने हों।                                                      |                                                                                                         |
|                                                                                | मके मञ्चार किने को पुष्ट किनियका बन्दर दर्भाग्र करा हो है।                                              |
|                                                                                | । और मद पक्त सम्मानात्त्रर कार्न होगा (असे परिवार समान                                                  |
|                                                                                | र प्रमुद्धी बहु भावता अध्यानकारणं स्वरू छन्नद्वी है। बहु माना                                           |
|                                                                                | रवाँ कानिरोधि नरानर रोजका १९५५ हैं. उससे कमता १९वक वर्षी                                                |
|                                                                                | क्युनिवेश नाराजि-विराणी कानून वयानेक क्रिय काहरणके समें                                                 |
|                                                                                | रामे कुम्बर्गको सम्यानित सृधित कर बाते ।<br>राम मिरिय पारतीर्वोठी की स्थिति की, ठक्तारमाह सम्मोदि रामें |
| गामर गरुराज्यस्य बार करू सक्तकः<br>स्रोते करूना सर्वता बारासंगिकः व शोगः पश्चि |                                                                                                         |
| 74 - 41 - 41 - 41 - 41 - 41 - 41 - 41 -                                        |                                                                                                         |
| बोजर शासनमें                                                                   | विदिश जिल्हासके बाब्                                                                                    |
| यक्तिक व्यक्तिको स्कल्पकारी जा                                                 |                                                                                                         |
| भौर १८८५ के सब्द ३ चैंड चर क्लेपर ख छ                                          | को और जो कर छिंद कर दें कि वे शुद्र हो पूर्वकर्ती पाने वे।                                              |
| म्मसरकर स्थीते।                                                                |                                                                                                         |
|                                                                                |                                                                                                         |
| १८८५ के कानून ३ (१८८६ में छेची<br>सन्तर्पेत "श्रंबीसन में इनिया केना स्टॉम्सक  |                                                                                                         |
| करान्य पर्यापन में हुनका रणा शास्त्रात्र<br>करने केक ३ रॉड हुनकड़ी करानची और   |                                                                                                         |
| न्द्रमा कार पान <b>शिक्त</b> क कराने था।                                       | and it is a state framework and district all                                                            |

रागित (क्लोबर्ट बात थी ।

१९ ७ के अधिनिजनके कलगेत प्रश्न कंडीकर जनिवास है चौर अस्त्री राज्यीक और भी बरमास्थन है। वह नाड क्ले नक्ति नक्ति एव क्लॉस्ट रह दीया है। प्रमा पंजीवन स ब्यानेकर कर्माता के मार विश्वप्रसम्बद्ध समार्थ हो बाली है।

ध्विताक्ष्में हो शागरिक मधिकार नहीं दिने गते है। विकारजेंदी, किसी ब्रिडिट समझि सी है एक्टीरिक चीर कारपासिकाके अधिकाकी वृद्धि

कार विभागमा है। प्रक्रिका क्षेत्र सम्बद्ध समित

रिक्षासम्बद्धे । अन्य सी बार्ट क्रिक्टि है ।

धीमको कर परिनों और शक्तिनीते बराने दक्षिताई, विकास गताना भी है, भन भी

बा सकते ने को पतने किय मिलेन करते निविचत

हराने वा सकते हैं और कमदो दस सक्तर हर्न की को हो। तिने शनेकी चमकी वी भी वा <del>जु</del>की है।

का कि काद निर्मोक्तामें किए दानूग ३ के विकास पात और विशेष स्वते कार<sup>(भी</sup>

भन्तनेत बन्द्र दीती भी स्टुटनकाः बन्द्रमें स्टूर्ग बासकडी मानिके नार. निरिद्ध भारतीयोंको समार्थ काना बाह्य की; कहामिद्रीम समानुकी सरकार कराई। मा रंग्सन महीं किए एका है।

एका करही वी ।

रामानक सन्त प्रवासनोके करानर शक्तिकारीका बागा करते ने । विश्वतः सरकारणे तसकः क्यान किया था

ण्यपत्ती निरिध मंत्री निरिध भारतीनीक किय

वि व्य राम्यमानक विश्वित भारतीयोको धनके बन्दिर विकास विकासिती ।

राज्ञास्य सरकार बीलार कामूनका निवार सारतीओं-

भी किप्रसर्वोद्धा समर्थन करती थी और बिन कारणेसि **न्यारं क्ष्में पन कर**ानोंने कह छान । इसन १००४ मीव सरकारका करनी सीमानोंकि मीठर रहनेवाले रहिना-

क्रॉब मैस्ट मेहमल्यारी वातन क्यांनेड अविद्यारक नह्य करनाथा। रामान्तरः विक्रिप् पारदीनीयः स्व कि सिका-

क्टा के निर्देशकार्य करी क्रां की, व्यवस्ति का कान्तको ध्वासी कार वहीं किया जाता था।

मेर्डिनिक्किम्बोन रंग्द्रार <del>कराउंगक</del>्रिक विशेषी यहां करें। स्त्रोक मेरिनिक मी कर कुम्पना प्रथम करता है।

रोड 🖺 स्ता — एमस्त धानाम्बद समान-देवत यौन माने । विन्तु वहीं वह स्ताया बाकी होना बाहित है क्षिणकारी नीतिमें ऐसे विवारीको प्रात्काकः कोई लाग कारून वार्ते हुना । यूनस्थानमें सुविकासे को सक

ध्वतानको स्वा और प्रतिहाको कारेने हावन्त्रे नहीं दिनकियाना है। [भीनाहि]

र्देष्टिया आफिस रेक्ट्रॉंग जे॰ एँड पी ३९१०/००।

को उपनिवेशको निकानेसे पूर्व करूने पार्त वे उनक व्याचारिक प्रतिरदर्भिनों कीर वस सरकारक बजावारोंकर कोश दिना है। भी भट्ट-इक कर्यों विकासकेंग्री वरी के जिल्लीने १८८५ का बोलर कातून ३ क्लामा था।

कानिकेसकी सरकारकी कामिकोंके कलात पंजीबाद जाविनिजयके विकास सारतीयोक सरवासकार परिणास अपनिमेक्स स्टब्स विष्यासम् होता ।

विविध सरकारने अलबल, उन्हों सारदीनोंकी,

सरकारको काक किए भागानक अधिकार प्रकारी-मस्तिम्बद्ध श्राचिनिवमसे माण होंसे

निविध गारतीमाँकी स्वरम्बरागर भारत्य कडोर प्रक्षित्रण कर्य हुए हैं और जिटिया धारतील इसके निश्चाम बुचरियामोरी केन्द्र स्वक्रिय को इस है

कोंकि १८८५ के कानून इ में स्वासमंद्र मारा वहीं है : कराने कारे कर बात सकी औरित समाजने वा बायेची कि इस एक बार्लीकी ओर स्वीवर करलेकी और हैंकों करने दिने पने बनायों वर्ग हुंबांक कवाया, निस्ते पनं कार्योकी असंपारिपर निपान करनेका कीम क्यों हुना । जिस सरकारको एक समितसामी महानेमाना सम्मेन शास है करात सर्टमा है कि का पढ़ निरान्त

उस्तार वरिवारके प्रमेच करत्यका ब्रोल है कि कर निद्धार खानीय खानीको — प्रवास और पुवासको हो

की होने। स्मिन्न फिर मी का भारतके तीत करोब कोचीक प्रतिनिक्तिका करमामगर-भरमान करक

## सामग्रीके शाधन-सूत्र

ककोनियस मॉफिस रेकर्स उपनिवेश कार्याक्य कन्दाके पुस्तकास्यमें सुरक्षित कागजात । वैश्विष्ट, क्रम्ब १ पण्ठ ३५९।

गांभी स्मारक संब्रहाक्य नई विस्सी गांभी साहित्य और सम्बन्धित कामजातका केनीम संप्रहास्य और पुस्तकासय। वैश्विष् सम्ब १ पृष्ठ ३५९।

इंडिया वॉफिस क्यूडिशियक ऐंड पश्चिक रेकर्स मृतपूर्व इडिया ऑफिसके पुस्तकाकनर्मे सुरक्षित मारतीय माममारी सम्बन्धि कावजात बीर प्रमेख जिमका सम्बन्ध मारत-मंत्रीते वा !

इंडियन स्रोपिनियन (१९ १–६१) शाप्ताहिक पत्र जिसका प्रकाशन वर्षममें बारम्न किया गया कि पू को बावमें फीनिक्समें के काया गया। यह पत्र सन् १९१५ में गांबीजीके वीक्षण बाफिकाचे रवाना होनेतक ज्यमय उन्हींके सम्मादकरवमे रहा। इसमें अंग्रेजी बीर

गुजराती को विमाग ने जारम्ममें किन्दी और तमिक विमाग भी भें। मेटास आकॉरम्ब पीटरमैरित्सवर्षमें पक्षिण बाख्कि सरकारके कामबाद।

प्रिटोरिया बाकोइच्या प्रिटोरियामें बिधन बाधिकी शुरकारके कागवात । इसमें अस्मोके साम-साम प्रमानमंत्री और दान्सवास-गवर्नरके विभिन्नस-संप्रहाकय भी है।

रैंड बंसी मेळ जोहानिसवर्गका दैनिक पत्र।

धावरमती र्एडाक्ट जडमवाबाद प्रतकाल्य और संब्रहासद विसमें गांबीजीके वीमन माफिकी नाम और १९३३ तकने मारदीय कावसे सम्बन्धित कार्यगत सुरक्षित है। वैभिए

सम्बर्ग पुष्ट ३६ । स्टार भोहानिसन्तर्वे प्रकाशित सान्त्रम वैनिक पन ।

ट्रान्धनाक फीडर जोडानिसवर्गने प्रकाशित दैनिक पत्र ।

## तारीखवार जीवन-वसान्त

#### (जून-विमम्बर १९ ७)

- नुत १ पांचीतील दिटिय मारतीय संबक्षी बैठकले भाग किया विवास यह निरुचन किया समा कि प्रचानसंत्री कनरर बोचार पास एक गिष्टमण्डक सक्चर उनसे सम्प्रीतेका प्रस्ताव स्वीकृत करनका अनुरोध विचा जाये।
- <sup>बूत ४</sup> जनरक बापाने शिष्टमध्यसन मिसनमे बनकार कर दिया।
- पूर्व ६ मास्त-मधी जॉन मॉर्फेन कार समामें भारतके प्रश्नावित वैद्यानिक सुवारीका स्वरूप वतमाया।
- मृत ८ ट्रान्सवाल गवर्नमेंट गबट में एधियाई पत्रीयम अधिनियमपर सम्राद्की स्वीकृति मिननकी भोपना की थाँ।
- वृत्र १४ ट्रान्सवास संसदका दूसरा अधिनेशन कारम्य हुआ।
- १८ नामीजीने रैड डकी मेछ म एक जेंटमें कहा कि नारतीयोंने अभिनियमको न माननका सकला किया है।
- वृत २९ विधिनियमच विरोधमें बायोजित कोक्सरस्टकी समार्गे मापन विया।
- मिनियमके फिल्टार्थ बतात हुए प्रिटोरियामें भारतीयोंकी समामें मापण दिया।
- वृहाई १ विधिनयम प्रिटारियामें छात् किया गया। पहला परवाना-वस्तर कुछा। माराप्रीयोंको एक मासने पत्रीयन करानेकी लूकना थी गई। पत्रीयनके विका साल्वीसन बारम्म किया यथा।

प्या। प्रिनीजीने सार्वजनिक सभागें भाषक दिया ्रींड डोडी सेक को पत्र सिचा कि वाहे को परिचान हो प्रिटोरियाके भारतीय जनिवार्य पुन पंजीयन कराना स्वीकार न करेंग।

- हुवाई २ फीस्प्रस्टकी समार्ने मायण विसा विसमें जेक-प्रस्तावपर कायम रहनेकर निश्वय किया रेक्स
- विनर्द ३ प्रवासी प्रतिबन्धक विकास प्रकासित किया गया।
- वृद्धाई ४ पांचीजीने स्टार को पत्र सिक्षा जिसमें प्रवासी विवेयककी निन्दा की वई।
- वृताई ( रैड डेसी २७ को किसा कि जारतीय विविधमके सम्मुख शुरुमकी वर्षेत्रा वपने पर्यस्पत्री बाहति देशा पसन्य करेंगे।
- वृष्याई ७ प्रिटोरियाकी समामें मायण दिया।
- पुषाई ८ द्वाल्यवास प्रवीयन निवेतक क्रिटिश बौकसभागें स्वीकृत हुना ।
- चैंबाई ९ किटिख भारतीय संबर्गे ट्राम्सवाक विवातसमाको प्रवासी प्रसिक्तक विशेषकके सम्बन्धमें प्रार्थनातम विथा।
- पुष्पर्द १४ शांचीश्रीत चोत्रानिसमर्वमें ह्यौबिया इस्कामिया अंजुननकी समामें भाषण दिवा वीर मारतीमति अनिवार्य पन्पनीयनकी स्वीकार न करनेका बनरांच किया।
- पुष्पद्दे १५ ट्रान्सवास फुटबॉल-संबकी बैठकमें बापम दिवा।
- पुना १६ प्रिटोरियामें भारतीय स्थापारियोंकी समामें मायण दिया।

बुसाई २ इर्वनम नेटास माण्डीय कांग्रेसकी समामें ट्रान्सवासके संबर्धक मिए वन रेरेके अपीक्ष की। पुलाई २२ जिटिश भारतीय सकते प्रवासी प्रतिबन्तक विशेषतके सम्बन्धमें ट्रान्सवास विवास

समाको प्राचैतायत्र विया।

बुकाई २४ - यांचीजी प्रिटोरिया पहुँचे और समीवाकी बुकानपर गमें वहाँ रातको नृप्त स्मर्ते पंजीयनके किए प्रार्णनापण किए जात थे।

बुकाई २५ जनरुक बोधा द्वारा पश्चिमाई अधिनियमको छामू करनेके सम्बन्धमें द्वपनिवे≸ मंत्रीको दिये गुमे बादवासभके बारेम प्रका किया चालेपर ब्रिटिस कोकसमार्गे कहा कर कि अधिनियसको कामू करने और अधकमें कानकी कार्रवाई स्थासम्बद कम कर प्रद बनानेका पूरा प्रथल किया जायेगा और ब्रॉयुक्रियोंकी छाप केनेकी प्रणा कार्य रकी जायेंगी।

नुमाई २७ विटिस आरकीय संयने अपनिवेश-सभिवको पत्र किसकर सारकीयोंपर क्रवाये पर कराने-कमकानके आरोपका भारत किया।

भुनाई २८ जोडानिसवर्गमें हुनीविया इस्लाधिया अंजुमनके भवनमें मारतीवींकी समा हुई। टान्सवासमें हडकाल की पर्छ।

जुलाई ३ - इंडिया और हिन्तुस्तान समाचारपर्नोके सन्पादकॉको पाँच-गाँच वर्षकी करी कैंबकी सवाएँ वी गई।

मुमाई ३१ मानीजो सुबह निश्चिम हॉन्फेन्से भिक्ते प्रिटोरियाकी सार्वजनिक समार्गे माप्<sup>स</sup> दिया मारतीयोंकी कातृतका विरोध करनेकी सकाह देनेकी पूरी विस्तेदारी अपने कपर की और अनाकामक प्रतिरोजका महत्त्व बताया। कोवोंको जनिनियमके सामग्रे सिर मुकानेके सत्तरीके निकस नेवाननी थी।

रेंब बेमी मेल के पंचारवाताको मुलाकात ही।

अपस्त ५ से पूर परकाना क्यतर पीटर्सको जमा

मनस्त । मारतमें (नवेमी कालोकनका नापिन विवस बनाया गया १ ० मारतीनीने एक सभावें नित्त्वय किया कि वंग-लंबके विरुद्ध बहिष्कार तबतक बारी रहा वार्य जबतक यह बापस न किया जाने या अवका न जाने।

समस्त ८ पापीजीने जनरत्त स्मद्सको पत्र हारा एद्रियाई समितिसमर्ने संघोषन मुनावे। अनस्त ११ इमीविया इच्छामिया अञ्चलनकी शमार्थे भाषण विधा।

अगम्म १४ संगेमान बाडीकी औरमें जिलगर क्लनियोंको धराव बेचनेका कारोप वा पैरवी की ! संपर्त १५ अन्द्रस स्मट्सका सिन्दा कि आस्त्रीयेकि सिए अधिनियमका पासन स करता

परिचाम उत्तना कृता नहीं होंगा जिल्ला कृता तमे शासन करनकर वरिचाम होना ।

मपस्त १७ जनरून हमदूसके शांच किया चया पत्र-व्यवद्वार प्रकाशित विमा ।

अपस्त १६ अनरस स्मरमो सस्माप रूपे गम प्रस्तावके मध्यापर्ये रहार की पत्र सिया। अपन्त २१ हमीदिया दरनाविया अञ्चयनकी शमार्थे आवल दिया ।

मधन्त २३ दिहिए बास्तीय समन उपनिषेक्ष संगीको प्राचनस्य भेगा।

मगरन २४ में पूर्व परवाना अपनय पविषयन और वनावर्गवर्तिमें वार्य रन ।

बदान ३१ में पर्व परवामा इपार नार्टमान्य और सानवार्य गया।

बमरत ३१ - पोपीजी बीर अन्त कोगोंने थी हाजी बजीर कभी और उनके परिवारको विदार्फ दी। वे ट्रान्सवासमे इसकिए बन गर्ने रि वे अधिनियमको मानना नहीं चाइने ये।

मितम्बर ४ नेटास मारतीय कांग्रमणे दावामाई नीरोजीको उनक जाम-दिवसपर समग्री

तारमं बवाई भेजी। नोपीजीन प्रजनमें नेटाक भारतीय कांग्रनकी सुभामें भारतीय संघपके सम्बन्धमें

मायच दिया । रितम्बर ७ म पूर्व सनातन वैदिक वर्ष समा जीमस्टन द्वारा आयोजित मगवान कृष्णके

बन्मारमबर्धे माद विधा ।

वितम्बर ११ । एक्क्सिट पेत्रीयकको कोमारीपूर्टमें राके गये कारतीयोके सम्बन्धमें पत्र सिखा।

निवस्तर १७ पण्याना स्थलर कॉस्सक्य गया।

मित्रस्य २१ म पूर्व उपनिवेश-मिववको अवा वानैवासा गीमकाय प्रार्थनापत्र इस्ताक्षरीके किए चुमाया गया।

निउम्बर २२ या**मीजी**ने हमीदिया इस्कामिया अजुमनकी समामें मापण दिया। नितम्बर २४ परवाना दफ्तर अमिस्टन बसा थया।

पिठम्बर २९ मामीजीत हमीदिया इस्मानिया सबुमन और चौनी संबद्धी समामार्ने भाषत्र दिया। कर्मा ६ विटिस भारतीय समझी समामें मापण बेते हुए कहा कि वे विरस्तार चरने

चरोंकी पैरबी करेंगे। वस्तूबर ९ रैंड डेसी मेस को पत्र किया।

विभूवर १३ हमीदिया वस्कामिया अंजुमनकी श्रमामें भाग किया।

विकास १८ हैकारी मेंट की और पंजीयनका प्रार्थनायक देवपर खद प्रकट किया : विभूतर १५ न्यायासयमें वरलेतारोंपर सगाये गय दराने श्वमदानेके वारोपका खण्डन दिया

बौर पश्चिम कमिम्नरको यत्र किना।

विमूक्त १७ मारतमें बग-मंग विवस जोक-दिवसके क्पमें मनामा गता।

<sup>किंदु</sup>बर १८ गात्रीबीनं स्टार को पत्र त्रेवकर कचने-वसकातके आरोपका खम्मन किया। मेर्निक्ट २ हमीदिया इस्कामिका अनुमन और बक्षिण भारतीयाँकी समाजोंमें भाग किया।

वस्तिर २६ ब्रिटिस मारहीय संच वौर मारहीय विरोधी कानून-विधिकी बैठकोंने भाग सिया।

विस्त्राहर २४ एश्विबाई पंजीयन अधिनियसके सम्बन्धमें स्टार को पत्र किसा। विभूवर २७ कोशांतिसवर्वके पुक्तिस कमिस्नरसे वरलेके सम्बन्धमें मेंट की।

इमीदिया इस्सामिया अंज्ञमनकी समार्थे पुलिस कमिदनरमे हुई भेंटका हाल बताया । मुद्दम्मद शहाबदीनस जिसपर मुस्काने हमका किया या गेंट की।

भारतमें विधिनकत्रपाकको अधिकत कोपके विकत एउडोडके मुक्तममें बजाती क्रिस इम्हार करनेपर क सामग्री देवनी सजा ही नहें।

<sup>वेत्र</sup>कर १ विटिश प्रास्तीय संबन ४ ५२२ भारतीयोक इस्तासरींसे युक्त मीमकाय-प्रार्वनायन रपनिवेध-शक्तिवको सेवा।

नानीशीले जाल्यवाक सीहर को मारातीयोकि पंजीवनके सम्बन्धमें पत्र किया।

वेत्रमार ९ कैस्टन होन कल्पमा मुसकमानोंकी समा हुई विममें ट्रान्सवाकमें भारतीयोंके साव किये जानवास वृत्यवद्वारका विरोध किया वया।

```
सन्ते धानी दासमन
418
मबम्बर ११  गोबीबीने वर्षिस्टनमें मिरफ्तार किये गयं पहुछे भारतीय रामसुन्दर पव्यतनी
     पैरवी भी।
      पश्चितनीकी रिहाईके बाद की यह समामें मापण दिया।
       टान्धवाळ कीहर के समावताताकी मेंट वी।
गरम्बर १३ हमीदिया इस्कामिया अवगनकी सभागें गायण दिया।
नवस्वर १४ विसस्टनमें रामगुन्दर पविष्ठके जिन्हें एक महीनेकी केवकी सवा दी वर्ष में
      मुक्त्रमेर्ने पैरवी की।
      ट्रान्सवानमें हरूताल की गई।
 नवस्वर १५ प्रिटौरियामें वरलेपादोंके मुकबमेमें पैरबी की इंकियन भौपिनियन की एन
      मृत्यर पश्चितके सध्यन्तमें पत्र किसा।
 नवस्वर १७ जोडानिसवर्ग बेकमें रायनुभार पण्डितसे विके हमीविया इस्कामिया अंजुननकी
      समार्ने मापन दिया।
 नवन्तर १८ मारतमें काला खायपतराय खिहा किये गवै।
 मबम्बर १९ संबीजीने बॉमस्टनमें शाहबी शाहब और अस्वीक मुक्बमेमें पैरवी की।
 नवस्वर २१ समिखाळ यांबीको रामायण और यीता ग्रेजी।
 नवस्तर २२ मोपालकृष्य गोसस्को पत्र किका कि भारतीय सुध्नीय सांग्रेसके समसे समि
       वेधनमें हिन्दु-मुस्किम एकतापर विद्यप बोर विया बाये।
 नवन्तर २४ इमीदिया इस्कामिया जंजुमनकी समामें बांक ।
       सोसायटी डालमें कॉकनियाँकी समा हा ।
 सबस्बर २७ शीती समझी समामें मापन दिया।
                                             मारतीयों में से केवल ५११ में पंजीवन
  तदम्बर ३ पंजीयनकी अस्तिम तारीख १३
       इस महीतेमें पहली बार संचर्यको सत्यायह का नाम दिया गया।
```

दिसम्बर १ नामीजी जेक्से राजनुत्वर पश्चितने सिके। विसम्बद १ विक्रियम हॉस्केनवा यह सन्वेध मिला कि पश्चियाई कानून संघीयन विवेयक्के

सम्बन्धमें उच्चामुक्तसे निर्में। उच्चामुक्तको पत्र शास सुप्ताच दिवा कि चोरीसे मार्थ्योपॉके प्रवेशके आरोपकी जांच करनेके किए व्यावाबीशकी नियमित की जाने। दिमम्बर ६ मुहम्मद इधाकके मुक्क्यममें गेम हुए। भारतमें बातंकवादियोंने निवनापुर (बयास) में सेफिनस्ट ववर्नरकी नाड़ीको उड़ानेका

प्रयक्त दिया।

दिसम्बर ७ से पूथ बाबीजीने जण्यायुक्तको पंजावियों पराशों और तिलोंका प्रार्थनायण

दिमम्बर ८ हमीदिया इस्नामिया अंबुधनकी नमार्थे नायक दिया। विचानर ९ फोक्नरस्टमें ३८ माखीयोंके मुक्त्यमेकी पैरबी की।

बादमें सभामें भागवा।

िमाबर ११ मुद्रामद इसावनी गैरनी थी। फमम्बन्य ने बरी कर रिये नय। दिमान्बर १२ आरतीवींगर मुक्दमे चलानके बारेमें "डियन ओपिनियन में मिना।

श्चिम्बर १३ रामनुन्दर विकास जैसमें दिल होनेपर अनके व्यागन समारोहमें भाग सिमा

विपन्तर १५ हमीदिया इस्कामिया बांजमनकी समामें मापण दिया। रिसमार २ स्टैबर्टन ६ प्राथतीय कर्मणारियोंके सम्बन्धमें मध्य दक्षिण आफिका रेसबेक मस्य प्रवासको टेसीफोन किया।

रिसम्बर २२ हमीदिया इस्लाभिया अञ्चलकी सभामें भाषण दिया।

विसम्बर २३ भारतमें बाकाके मृतपूत्र विका-मजिस्ट्रेट थी एसेनपर ढाका और कमकलाके

गीप एक रेसने स्ट्रशनपर गोसी चलाई गई। विसम्बर २६ अनरक स्यटसने गाबीजी और अन्य बरनेवारींपर मुकदमे बसानका निर्मय

क्तिया ।

पूर्विम मार्विय राष्ट्रीय कांग्रेसका अधिनेक्षन प्रारम्भ हुना। नमवस और गर्मदस मक्य-क्रम हो वसे।

रिसमार २० तान्सवास प्रवासी अधिनियमपर सम्राट्की स्वीकृति शवट में मोधित की गई।

म वीजी ट्रान्सवाकके कार्यवाहक पुक्तिस कमिस्तरसे मिस्र और उसने उन्हें स्वित किया कि उनको और वसरे बचनेदारोंको गिरफ्तार करनकी बाजा दी गई है। बादमे बोहानिस दर्नमें सार्वविमक समामें भाषण विया और स्टार के संवाददाताको मुकाकात ही। रिधम्बर २८ अपनी पैरबी खुद की और धरलदारोंकी बोरसे पेश हुए ४८ वंटमें ट्रान्सवाससे

पेंसे पानेकी आक्रा ती गई। तादमें सवर्गमेट स्ववेगरकी समामें भागण दिया। रिसम्बर ३ जोहानिसक्वेंसे चीनी सबकी समार्थे भाषच दिया। रायटरके प्रतिनिधिका

मुलाकात ही। प्रिटोरिकाकी सार्वजनिक समाम भागण दिवा।

रिनम्बर ३१ बाबाओंको सूचना दी गई वि जबतक आग निर्देश न दिया बागे उनकी म्यायास्त्रममें सानेकी आवस्यकता नहीं है।

वरोपीय मिकान उससे भट की भीर उसके साम सहात्मति प्रकट की। नामोबीत मारतीयोंकी वार्वजनिक समामें मापन दिया !

## शीयक-सांकेतिका

भवाबता ६३-६४ केंद्रा निवानीय दान्त, २४४ वर्गसदा ४३७ क्षाताम्बरमञ्जू प्रतिरोक्षे काम ११०-१८ सबकासङ प्रतिरोधिरोकि क्रिय, ३०५~६ बद्धानिकाओं मुख्यानोंही शका ३४-३५ का का होगा है रूप बरवी बाप ४५३-५४ मधीका पत्र, १५६ कांची मूक, १२४-२५ क्षाच्यों की. चर-चर कलदंशी मि**वीबी**का सोदक्तक **भव**राज्य, १२२ अक्रेस्तात व्यक्तिका-मधीको, १८३-८८ **।**कडनी ऋतुर निसौ १५ **प्रॅ**डिवन मोपिविक्तकः गरिक्रिक्टंक २१६ इंडियम जोपिनिक्तके वारेम, २०४-०९ से क्षारक, ३३८ कि रनको कामनी १९८ क्रमर शाबी नास्त्र अवेदी १५९ पह देव, धर-अ एक पारची महिकारी विकास १६ জন বীকোলন খ चक्तिमें केनियम चनित्रम १६-१९ **पवकारेकी मानि** १५८ १९४ फुल्बो कार्ग नीमा नीता राम्रोनेस कालूब, १०३ क्ष्मामीकी विकास हर श्वाप्रतिके किम मितिनिकी इकट बाननमा भनानतः ४ कान्त्रस्य निराय — एक वर्षण्य [१], ११०-२२|--[१], **337-88** कार्यक समने याच १२९-३ ब्यापुत करिक्यर करनेवाकीका वका बोधा है ४११

हुए मंधेबी एष्ट, ४५१

909-63

क्षादा मनावी ग्रामून १५-१६

केलक महतील यह ११५-५६ १५७ २ १ २०४-०८

केषक माराजि कर मार्गि है है छट वन राज्यके मारतीय ५०६ कार्य मेर २०८ बेल्पल होन्द्री सभा, १६ देवी समा। लग बना वेळकर्ग राजी बाजून का एकता है। १९१ क्टा मध्य जल क्या १६१ स्या दक्षा होची । २२८--२९ क्वा इम न्याम-वरिकार्य क्या सकते हैं। १९९ क्षार्थं धानुन, १९६-५४ रूके विकारी स्वा<u>त</u>्यांत १९ सूबी बात्र कन्द क्ती कार्युग एवा वसक्ष करावेद काले 🖼 🖼 Y ---गरीय सिन्द्र बहादुर नारतीय, १६७ निरमितिया मनसी, १ ९ निर्मानिका यार्तान १११ किमिदिया महस्रीत संबद्ध ४१ कोर स<del>ाम</del>कानि १ ६⊷० क्लरक कोमा और व्यक्तियों कामूद २५८-५६ बनाक बोनम्हा बनुसाम, १९३-९४

Ali-us ann-no aon-on I gree seema Ali-te I grees seema Ali-te I grees seema sal-de all he I grees seema sal-de all he I grees seema sal-de all he I grees seema seema seema seema I grees seema seema seema seema seema I grees seema seema seema seema seema I grees seema I grees seema I grees seema बर्मनसम्बद्धाः वात्रे समायार, ६९ न्त्रास्थ्य क्या प्रशासी वितेयक, ९३-९५ क्ताकडी स्वार्त, १४३-४४ २४१ <del>श्राद्य भारतीतः १५३-५४</del> भित्रक मारतीर्वेदा **श्रो**ल ३०० . म्लरकड नार्ताबीका यूक्ता ३०४

क्ष्मान बामी सिनेडक्स बहस १ ०**०**८ (स्वरूपमं हृद्धान सन्द इटाल्ड समान्द्र। कानुगः, २९५

HU the c र्देन्द्री कृषि समितिका मोद्यासम्, २५९ दलमें केंप्रिक्मोंकी द्वार देलका बातीक १२२

दर्मनमं दीनाकी-सद्दाक्षमः १०१ देश वंडीकी दुरिनका २ हेडकोमानेह सरकोष ४४० ४५

हर न्यांत हु गोलामदी, २३०० -हेबस्ता १४४ -६ न नि मा समितिको, १८८३ –सन्दासकी बरीबीची, १ चोचेखरमक मारतीमें की रेड्स

र्निराहरेश मार्गान्छ। १५१ -वीशनक्रीक नारतीचीक्री रेदर न्दी ४डडो,१४८-मुरेम्ब्लाय क्वर्जीहर, ५६ <sup>वे</sup>दिव वर्षिका स्टिश्च मार्स्साम समिति १९१ २७९~८ र्रोश्च वर्षिका जिल्ला समसीर समितिहा काम ११ - ११

र किसा समितिको का २८६ र्रवेष बाहिताचे अक्रामः दश

राम् द्वाचरका रस्त्रे ४ ०००१ राज्ये बस्ता १ 437 Est

as painte and some MAIN & LEGAL TON करानेंद्र तन्द्र सदस्या ३००-४८

व्यंत्र श्यम १९६-२० 4 018 4 428 45C केम्प्रसा कारणा कार्युम १४१

स्टब्ड बार्ग्याचे त्रागी १४४ كالما المعادية المرادات المده

रेएवं द बाला है वा लेशा है *का* Ar megian merfent ar nen 25

er pro-mechan sel-se "S AT 1 C'GR AS

sal take this "में करण ने हैं। बर्जीह रिजेबर तरण द

अशक्ते बद्ध-स्वसिवद, ४१२-१३ समा भूनी कामून १९--२५ नमा वर्ष काम हो, ३३८ वने कानका समानिक पुरस्क करिया ४०-४९ पण्डिकांका जीवन-वरित दश्य

तक्षकम् वरवान और दिस्तका विशेषकः ११२

पोप्टार्श्वाची हैस-समा ३०० का, --कामरोंडा ३३४-१७ --मध्ति मारतीय मुस्तिम

क्षीतक जभावादी,१८५-८६(-इकियन क्षोपिनियमको १००, १५९-६ ४२१-२२ -क्कापुक्तक निकी छुरिवदी ४ ५-<del>७ -शब्दायुक्तरा,४ ९; -ग्रानिव</del>ध स्विवही हर र ५ १३४ २१३ २०४-४५ ९२०-**-**१२ ४ ८ ४३४-३५ --यशिक**ं रंजीसस्त्रो**, ३३७ ४०% न्या छ० गीरानेश ३५० ३०% -स्वानकाक गांधीको ३८ ९५-५६: -बनेरक रमस्प्रक विश्वी सन्तिको, १४८-५ १६४-६५६ - अन्तक स्बद्धमा प्रश्चन्य । नवे व संगरको, १५२ २६२ इ.८: वाहातिनको सन्दर्शास्त्राहो, १९९, २ ९: -राम्ययम् जीहरको ३ २-४ ३२२-२३ ३४४ ४९, १०१ -वशानतन्त्रीय मन्त्रिका, १४-१५, १० २५ -५१ -नुक्रिन समित्ररक्षा, २९०-५१। -मारतक बारमरावद्य १०२-७३: -बार्गाव राष्ट्रीय बांग्रेमब्री ३३१-३४ -यदस्यात संशीहर, २३ २ : -व्यक्तिमान वार्थाको अध्य-७५५ -म. इ. मा*० रेसस*क महाप्रसम्बद्धाः, ४३६, ४४३) -र्वेड डर्मी क्षेत्रद्रीः co-ce ec-en tel-ch t ser-en १०६-०३ -ल विभिन्न वहरक्ते ६६ ११९ १२१-AN HEREL PA-TO DE-OT CO-CS - PA 6 1 1-195 125 0-205 go sure in every transcript and he

कारणा वार्याच्यक्ष विश्वासका विर्मित्सक ११८

प्रदर्शेश शक्त १ dissolution to the की लेंद्र का का की की की का र ८

पुरेशा क्षण ४ ८३ दुवे क्षत्र सन्द

केम्पर अस्या और अस्य सा पर १०५५ भाग दर्भक विकास से द १

राज्येता १ - ३ M PRESS RE 1 4

| <b>५२८ सम्</b> यूर्ण स                                                                                                                                      | <b>থী ব্যক্তমূ</b> ৰ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| प्रकाशित कार्योगाः १८९<br>प्रार्थनस्यव्यम्बुलस्यो १८४-८५व्यम्बनस्योः<br>१८५१वृष्यम्बनस्यानस्योः १८५-६५वृष्यम्बन्द्रस्यानस्यानस्यानस्यानस्यानस्यानस्यानस्यान | ११) - जियोरिकाची समाते १६-१० - सम्पर्ध वीता १ अप्रम्यक्त स्थापन स्थापनी सम्पर्ध स्थापन स्थापनी स्य |
| क्षाचरहरूर जल २६६<br>केरोक्सार कोगींचानवाकिसः वाले १ ४४८                                                                                                    | 145-48 164-60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ब्द्धानस्त्रीकस्य नित्र किर भारतीरोंस्स स्वान्तावरः<br>१९५०-१४<br>बारत और दुम्बन्धकः ६६<br>भारतीर स्वा ४९६-१९                                               | राफ्निविशास्त्रः १ ६<br>पॅनाता पर १५८<br>रिमाता असस्य २॥<br>रिमाती असस्य १९६ १९५५ ४१ –११<br>स्थाता नोमास्य १९८–३९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| मध्यक राष्ट्र शिक्ष ३ ६<br>मध्यक सम्बन्धि का क्या ३३३-६४                                                                                                    | रोविद्या और शास्त्रकार ४१<br>कर्मा सुरुव्यानोंकी १३६, ३२८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| साराके संरक्ष, १३ १४<br>साराप्ति वर्षमञ्जूषा १,००<br>माराप्ति कृतकः १४३-४४                                                                                  | क्प्यूवर सुम्बद्धानांकी स्था ३६१<br>मानकरामही स्थितं ३६१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| सार्थमे स्टालका १५०<br>मार्थमे स्टालका १५०<br>मार्थि संटालका स्टालकी १६६–६७                                                                                 | <b>वॉर्ड</b> लेट्सिक, १२-व्ह व्य<br>केट्सिकार राजान १ ४-२५<br>केडिसमर्थेक व्यव्यान स्थापी, १ ८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| मार्त्ताव केरोशमीक जिल्हा कर्ना १५९<br>अग्रनाव वर्त्त्वा १६७-६४<br>मार्त्ताव सुकुत्रपार्वेत कर्ताल १०९४                                                     | क्षीराज्य व्यापारी व १-२<br>वीरोज्ये १११<br>वास्त्राज्ये शरू                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| মন্দীৰ চাৰা ত~∠<br>মাদীৰ দেৱাৰ হামদত আদ্ধা গুৰুহ<br>মাদীৰ দুয়িমনিত বুকাহকেল ২৬ট                                                                            | र्वलेन करण्यां स्तीत २४<br>वीर क्या करें है हु-म<br>सामी सीमृति ३९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| मारतीर्थेक हुससा, ४१९ २<br>आरतीर्थेक्षे कर्वेदी, ९७<br>भारतीर्थेक्षे बरेवाली २३                                                                             | ઇ પ્રખીશ ફિંગ રુપ્ય<br>એ વ્યાસની વિગોઓની ફર્યા દ્વર<br>એ વર્ધારી ભૂવતા દ્વર્⊸ ડ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| मागोपित हमना राष्ट्र-२०<br>मपा, न्हाइनकी समये १११ १३: न्हीयी वर्गो<br>१ १ ४६८: न्हीतमे ११: न्हाय मागीप<br>११ दी नमाने, ११४-१९: नीव्हेरियाँ १३९-             | थी राजा हरमारको क्याँ ४५००५१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

ये धेरकनकी समस्यमानी १५१-५२ क्षमा दिश, १९३

सम्बी मिलार **१**२५

क्षणी एवं १५ सम्बद्धाः किय क्षारा ३३९

त्वस्ति सामनियाः ३६१—६२

धरितिको सूख २५-२६

BABAL BATE 144

BERTO CORE. WY

स्रीत मन्द्राता वर्ग ११४-१५ क्षामान् २१६

महाता मानद १८०-८१ लक्किकेंद्रा व्रतेश १६

सर्वेत मरीहर मकेवें हर, ३ ९ सर्वेत बारास्त ४२३

स्वर्गीन कार्क व्यारंड २७ कार्यि असाम मोक्सी<del>य एक सरक</del> ४२४ स्मर्यीय श्री क्लेनजेंबर, ३ ४

इक्टत शहरमार वैग्रमस्का सीवन बुदान्त को कर **801** 3 3 45 − €

ब्युपामकी पू**ष** १६८ हम कानुनक विकाद को दें १९७-९९ इस क्रिरोण क्लों करते की शु९६~९७ धमारा पर्यंच १५६

बचारा वरिधिक यह ३९९-४ इसीविचा दरकामिया श्रृंदुमनका पत्र १९४ हाची हवीच ४३४ हिन्दू विषयार्थं वरा बार छन्नति है। २७-२८

देवर तक्षपदा गरा शहम १०० देवाय रेक्ट्रे, ५

## सकितिका

व्य

र्वचर, ६६ वमक्तिं -जौर मॅब्रुंग ग्रह, ४५६-५५५ -जी निवासीचा नवा धानुव ४७

नवा धन्त्व ४० संप्रेडी एक्ट, --डी इरफ्ली ७

मंद्रेनी द्वारों —ो निष्य प्रभागी द्वार्क्ट ४५१ मञ्जूद ४९

नदसर्दे -ही नद ३३४

क्यांचार सीदामरः नारा कार कात्री वासद क्येरीका सम्बद्ध १५९

भद्रिक रक्तामिका अञ्चयन, ५

व्यक्तिक नारतीय सुव्याम कीय —को व्यक्तमनका एक १९२ व्यक्तिस्तर, १९१

मांक्कारियों -ब्री सर्व क्षेत्रपूर १६२ संबन्धिस -चवा संस्थाना वंशीकार्ग केट, १४१

मिलास अमानस्य १९५ भारतसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धमा सम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्

विकालांको हर करका का शिका १९२३ न्माराजिक कि एक स्था मार्च त्या निकल्प १९ इते मारण, ११५ न्या संदेश क्रिक्सिंग प्रदास ककात कि सरकारों वर्गी, ११५ न्या मनार, ४०६१ न्या मार्ग स्थान हिंदि कि ११३ न्या मार्ग एक स्थान मीर किरास, ४१६६ न्या संप्री ११५ न्या का, १९०-१८ न्या किर सर्पात प्रतिक सम्बोधी तेवार, ११३ न्या की से रिमार्गाओं सम्बोधना ६०५ न्या संबद्ध-विद्या सर्पात प्रतिक सम्बोधी तेवार, ११३ न्या

स्वाध्नमध्य प्रतिराधी, -के क्वमें हुइन्बर रशक, ४१७-१८। सराह्ममध्य प्रतिराधिकों -ब्यी बोर वहनाने मेरे मार्चिन्द्र ३१२। न्यार वेबीवस बर्गी, १९२

भाजना पंजीपण, ६३ -भीर राष्य्यता वंशीकर, २०१३ -भीर सेप्यता पंजीपनको की शिक्ष द्वारा गुरूना ४२ भजुनितर २ ३, -भीर पंजीवनतत्त वर्जन जैन्यतीस्त इस्स बच्चा ४२, -भी स्त्रीस सम्बद्ध द्वारा बच्चा ४८, न्न केवेंक एककारी जी क्षेत्रीका गाँउ, १५०० -नेकेंक और उपर अवेक्का मिकार देखे हैं क्ष्मित ४१६१ - केवेंके पैप्तेष इंकारी प्रेप्टर हैं क्षाइट, १०० - न्यांति-उद्या कामीदेक करने क्षाइतका १९६१ - क्षा क्षित्र हैं और १६० नार्जी १५-१६ १३१ - क्षा क्षित्र हैं और १६० नार्जी वर्षों - क्ष्मी और १९८१ - की छंना नी क्षांत्रिय

न्तर विद्वार, १८ च्हुमरिक्स मविद्वारी चहारा यह विज्ञी सम्हलने पंजीवर विद्याराजको व्यक्तियाँ व्यवस्थ, ११८

क्युमिक्स-मध्योदको स्थानीत सुरुदमा ४९५ क्युमिक्स कामूम ५७ स्टामिक्स-मध्योकम १ ८५ १३६ १४५, १६

प्रभावकार्यासम्बद्धः ६ ८९ १३६ १०५ १९ १९३; च्या वीर-वीर्यं प्रमान ११६; च्या दृष्ट्यार्थः वीरिकार, ९८;-चा वीर्यंत्रममे प्रठ-प्रदेश्यः विश्वरं ११०० च्या वीरिकार, १४५ २३४; च्या वीर्यं

करतेका सकल १, नकी स्वामारी १२६। ने गीरकारक प्रति वारतिर्मिन बोक, ५३। ने गीरकारक प्रति वारतिर्मिन बोक, ५३। ने गीरकारको प्रकेश वारतिर करतेशका क्रिक्ता, १३। न वा गार्थातिका के नालक कारण कार्यार्थ प्रारुचित १३। नो एक भी वर्षी स्वर्धी. १६०।

-वं व्यवस्था चेतुकं कमानेता प्रसन् रेका -वं नारतीय स्नावधी चला रेका -वं व्यवस्थानीय क्षण, प्रश्न कोरियसा कमावेस १२

क्तीक —के विनित्तम ४२७-१८ व्यवस्थिति, ३४; -वा वसीर, ४९ व्यक्तिस्थार, ३४; -वा वसीर, ४९

मनुर्देशान भागिर, —कारीन रामानीस, ७, वर्षा —सः शतक, १ र; —हारा बच्चानिकासकी राज्य न्यस्तावि कुछर, ३४

चन्द्रक, सरहार, ४५५ वर्षेत्रकार पुनुष्क, १२१; —की गुरुश मार्चना, ४१

नमीनी नगर, ४५७ नमीनी नगर, ४५७ मनाई का देखिए जनाकार **₹**₹₹

कतरम –दा देख-सेवहर वसलकाकी सावग इंधन क्यातम्, १७१ ४४५ पा डि ४००

मन्द, कृत कुरम्पर, नक्ष मरका, ८१ मीं क्लाबी देती १८

माँद हेकि १२

मार्था द्वार ४%

मातात्रो, हर हर हुए ४५६३ —में श्री बारस्तीत

350 म्पुल ।

नर्हुन,

मक्स्डाम ११

<sup>मर्डा, बर्जार,</sup> १६ - १६२३ ~बी रक्ताम सम्मनी **उधकरा** 24 May 4 6

end, se year

mira, eş समिना १६७

मर्म, बुद्धक, न्हारा सी-क्रिकाचर प्रकास ५१ क्ष्री हेका, न्या सुल्यामी प्रशासनका केश १४-३५

माने राजी बजीए ८ १२३ था कि १२५, ९ छ च्या वसीर सकीको वज्र, १२४। —का विरीव, १५३<u>।</u>

्य कामार काँछ। का १५६, नदी सूत्र १९४ मन्त्रांटर, २९०-९१ २ ९,३ ४३ -की कुलुपर बांबीबी म्या सम्माम १३७ १९८ २५४ **१६७ १**६७

न्त्रम् ४३१

محاكر جائد عود म्द्रम् कामाम ४२४

म्सर बुनामी १४४

नाम् सम्बार मीक्श १०४ १२३, १२५ १८ HE IS TENED FOR MIC MIC MIN १५: -चीवनारं लविनियमार १४१: -कॉन पूर गरिया कास कासी हार। मार्टामींह सब दिने

गमनाव दुर्भनशास्त्रस्, १११ -का मोश्रीण मारून, ध १६९, १२९, ४८१। न्या मिनारी अनुविक्ति रि रूप नहीं बरश दुवीं बणाग-कृती बढ मर्थे, १० : -प्रशासन्त बृह्मित वास्त्रिका रेक्सका १६ देश के समार समानी की alalan to 6-55

स्रा

काणिकायर सी ११७ १४४ ३७३ माकुनी, मकीमाई, इर २४४ इर १६५ ४**३**१ नाक्य गुरुम सहस्मार, ३८७ भागमें बीमनी १८

अवस्थान्य याचि १५ या दि नारमंत्री, सुरम्पर, १४४

बानमधी गीमधी ८१ बान्ध्रवी, मुरा १३७

वाकिटी मार्काव सेंब (क्यांग्रेन) न्द्रा निर्मिश मार्काव संबंध नाम स्थालमधिक हार. 148

साध्यक्त २४१ वामतः, वषरघरः, ४३२: -की वामदारः, ४३५ थान्द्र गमानी वेंड क्रमदी, १६३

जारनेंद्र -में इस्टिंड किए इक्स २१७ वारावान -की शहरत गांधीकी, ४२६ मामानिका ११५ जाकारे, ही १४६६ -बा पत्र द्वितीक नाम ३६७-६८;

-की प्रतासीत कमान्तका ३६८-६९: <del>-</del>६ माम ११ व्यक्तियोधः एव ॥६८ नासनीरी ना स्थित त

इंग्लिशमीय २५०

र्शनेंद्र न्यो कासर कियों ६५. ४४९ इंडियन कोपिनियन ९ पा हैं १ १४

वा कि इरे इंपया कि इंग्लंभ या वि **१६ ६ ८ पा० वि ८२, १५ मा वि** १३१५ मा वि सर स्थापन सम् वादि १६५ वादि १०८ वादि श्व का हि रदर मा दि रदर मा वि १६ १९८ २०५वा वि २१२ १३वा वि वरेड वन या हि नेरण्या हि २८८-वह २०० पा वि २०८ ० ॥ १८८ पा वि रत्य-पदाया हि बदद रहक र रणा हि

उन्देश वि १ १श वि अस्य १६ १६ वा कि शहर कुछ पा कि शहर पा कि

४ ८ वर दि ४१% ४२१ वर्ग दि ४३१. भारत की है का या है कर मान का हि ४३१ चा हि ४३५ -हा बन

सम्बन्धे वांची नामयन 411 शि व्यवस्ति १४४ इश्विम मामिकी मारागीनींपर असर करनेपाने मसींगक विद्या मार्थित ४४५ वा दि ४६२ ४०० ४०९ शी सीमित नहीं है। नको वय १००० १५९-६ हैंदर कन्दम १ ; नो नेदक प्राप्ति तथा मक्तिके 841-43 विशेष विश्वस १५७- — से मीरपार र हरियम रिध्य ३४ इंडियम सोमिस्पीकामिक्ट ११ न्र प्रविषय ११६ ३०६ **अ**न्नत पग एवं ९९ पा टि असर देश्यक ४५४ कम्बालुक, और बाग तार, १८१। 🕸 विजीसिनको क्याम २४ एक ४०५-०३ -की जांगीजीका एक ४ ६ -की इनकीस ४३ मानेनाका २८४-८५ क्रामीम, जला १६१ ३६५ कामिश्च-क्वी -की वनेस्त्यर १८६-८६। न्ही क्रमान् स्थानम् २२७, २७० क्ताहीन दावी ८ ९३ ४४%;-व्यक्त वदत ३९३। TIE, BOS अविकेश-स्थाप -का विशेषिकोड स्टेक्सिस्टिंड वस न्दा सम्बद्ध दर: नागा सेमन क्षेत्रीक नामपर क्टर ११६१ —के बाग सेना रखा मीमकल मानेतार. HE TYS १४९-५ : -क बाग हानी हरीलका कर ११६ ध्याम २४९ —ही किसी मी पविश्वासंखो हुन्ही पंशीका पत्र विलय श्रसक्रीमः १३७ क्ष्मित्, वर्ज्ञनका २ भ्य न्या परिचन भ्रम्य,नक्षण रंभित वरिकार, १९: -ही गोबीबीका रत्र । ११५: -ची वस ४५ १ म १३४ २१३ मण्डलम इनक्सी वैतास्त्रका श्रीमन-वरिष्ठः ५४ ४०८ ४१४ १९६ -को स्वर्गनास्त्र मारतीत्र समाज्ञी हरानी सच्चे. ४९ कोरते व्यक्ति ३३४६ -को मिहिरिया क्षेत्रकान, पीर्कार्य क्ष्मदी कर्ज ३८% ४ ९ चौर मिहेक्क्लिः व्यक्तिवीसः शर्मवरतः ३१४) 🗝 **HFB 1.5** क्या हरामर ८ ४ ८ मा डि ४१८ ४२१ विक्रिक्त कारदील संस्का प्रार्थवायम १३%। नहीं पा वि ४९३। -एड वनाअमंड वरिरोधीक मारतीयोंडी धर्मना एक बन्दोंने नजीडार. ११ क्सी, ४१७-१४) —बा हुक्समा, ४०७ अपक, अदेश तमर, भणी ११७ ९४४ -दारा अगलदार प्रकेट स्तराट ४२० कारणी ८०-८१ ११७, ३१८ ३१५ ३६६ ४३६ स्तानः, मेच <u>स</u>रामारः २४६। न्या काळाण बार रक्त न्धा बोबीका बारण १ १: नदी राजमें सूर्व काननके शामने नाजन समान अध्यक्त, २६९ WHE BYE जार, शान्दे, न्यर नो<del>नेनानीका शक्</del>तार ९ धाराज्य अमीनाई, १३७ **७९. -और मिन्द्र परिपर्टे ३४** श्रमाश्रमी ३८८ स्ताल, शुक्त १३० करमान, दला ११७ १४४ ३०३ EURISO EUL 220 20 क्यान के शार, १७० इरवास्त्र, भी न्यारतीवींड के बानेस्ट १ क्यान हाती ८०-८१ रखाल क्वी न्हा स्थावत, १४६ 38" SMIRS THE SYS श्रृष-विवेद (श्रीम निष) २४१ स्ताक, सूमा १ ८ ₹ म ब्यून केंद्र स कामग्री १६३ ई१ -का सुराकशारी **१३**< कार्य समार १९ वर १२०; न्द्रो सामग्रीहरू ter greet toe भारतीयोदी मोनते सुवारदवादीना सार, ३६१: -ने to 15 13 134 en: शमाच नद परेक्स नदीय प चीवरी कलीय

433 भवर विश्वच्य ११ वर्तान सैन्नान, २२४ पा» दि २५० २३९ पा दि प्रदेश ⊸द <u>त</u>कस्य ११ 33 33Y-38, 8YS, YS 🗷 ती ध्यक्त सेंड ब्रम्ली १६३ १८ यक्षकोर्टे १३७ वरेश और निकास क्षारा जाति करमधी नात ग्राम्य १६ १४६ २४६ ४३ - वी समा माँग, २१३: - स बार्साचेंद्री वरीत १५८: - स त. -वे की गई प्रमुद १७३ लाजिक निकामती मर्शन १९४ स्ट्रिय बहु रह-वंद रक वट एक देर देव Bed whe astern the the total वेंडर्सन माननेव ३५८ था वि न्य कर, १८ -का स्थाम १००-को कगर मध करा भारतस्तर ३९; —को जन्तनी प्रतिसम्बद्ध देशिकोंक्र वीच रश्च पा दि विभावत कोर्ने प्रार्थनाता १९९-२ ३ -हारा क्षेत्रविक कोर्क २८ वह ११ २६८ २९३ -- प्रीतप वादिकाक विर्देश यात्रीमीक क्योंग्ट २ क्स-नेप कारक्षित स्वाविका कर्न् नार्गक्र २१२ कालहर ह : न्हां बॉडसमार्ग आपन, ह : न्हीं भारत स्टब्स समस्याधिका वरिनिवन वर्कोक्स गोपर गरियां विकित स्वतित समाना २१६ न्यस अस्ति प्रतिकृतक अस्तिव्यकी संबद्ध क्षक्रमें देव १०% -के इंडिय नाफिर्स मिनिस शह कर्जार्रेसी सम्मन्तिय स्मृच्ति मार्ट ४४४ मत्त्रीय विराह्त ६ ३ -दी वागत नामक रेप न्ते सम्प्रसाव छन्नको शुक्रवात १५३ रिकिट्स, क्षम्एक मास्म्य रहेक्से, न्या एक प्रतासस मान्द्रसम्ब का चेलाजी अप **१**१६ ¥4, 17 धीर्थ - समझ वर्ष २९ भीराचे न्याकरण भी शंकन करा दश केली क्योरिश १९८ म्बर् १५३ —के बाजस्तान बंकामोला नेकी सरकार क्टोरिया, प्रकास ११८ रेंच प्रतिकृत, ४४७ च्या क्रमूल यान केनेसर कारीन वर्गियाँ १८ ४१६ म्मरो इसमोद्यांची स्थित १४ : -क पंजीसमेड

सकितिका

वरत्तात् ११४ -व किए दान्तवाको कानुब, ४१; न्में नीरे बक्त भरती क्य-मञ्जी क्ष्मतेक किय सकेश्चे हेरतं ३९९; -क्कारा गांगीबीबी सीखार जिला के लिस्ट, २४९ -त वरिनेयमध मीर बराने शहेरे प्रस, ३५९ भीतं वक्तं, न्या माठ बावा वाम बोहातिस्तरीने

पैराई एसम्ब, १५२<sub>१</sub> नहीं बार्वशर्यी दल ४२१ नहीं लानं भाषः -ते जी सहिन्दी कही अपर

भीतां र्वतर न्या बरेवर बर्खाओं दला पर २९८३ नी त्रवंतीय स्त्र ४४% न्दी १८ १३० भीतां १६छ कारक, देखिर एडिया कर्मान पीरा एक्सर्स, न्या वर दक्षित १०२

पीन्त का का नहीं कर कहाँ दा पिरा शामान ११। नो ब्रॉपिस बेनिस स्वता में मा १९। गीवारं कामाओं ने समस्ये 46 42 100 र्णनान्त्र शासकी रिष्ट्र ४२१

धारतीन व्यापा धारीन १९९ ध्यर्गल केड एवं सी न्यों भी प्राप कामधे ३८ क्यांकी सरम २९८ ३१२, ३१८ ३१ ३१७ ३८९ क्रे नेक्स (दिशक्त केंड) हैं। प्रश्लान मेर हेंद्र कर्त १४८ का हि ब्राया १४४५ वर्ग सि ४०० ४४० -बर्गाम ४६३

क्षीन इस वस्तुत्र ३०१ करिविता, कम व १६३ 447. 47 OF व्हिन्द बट दर : न्वीर यग दामून ५०। न्य

विकासमा व्यवस्थानका राज्य, ५०-५८: -११ THE R र्लंड स्थाप रि

बर्वे जलाप वेंदी केशन २० बोला १९८ २४६: न्या नार्राचीके एक्टी साथ स्वयम् विश्वतः १५५

बळीबर व या १,, ८०-८६ टर १३५,३५८ या दि इद्द इंदक ३० प्रत्य प्रश्न

सम्बर्ग गांची वासमा 417 ४३६ ४४५ पर हि ४७०१ -ही क्यते कुमरीय ३१, २४३ २४५, २४८, २४८, २४८ दहातीय ३४१ रहाचीत. ३४१ कुराविरा, नदमर (शामर) हालेबी, १०% ३०१ 4 4 44 C कामी मात्रे ए १९८ क्रमाविया समझीय सामेशी, १८ ११ १६९ क्यात्री एन है ३८ समीप पा ए ३५६ क्रातिका पत पस ८ १४३ २१५ ३१ ३४५ कारित स्ताम अच्चक इक्षित्र वच्चतीर इसाम वच्चल कारित. ३६५३ नहीं पर्मीका सर्वेशस, १७५५ नहार स्व कारनिया सुरुमार शमाहान, २५ - ३६० ४१४ सतामोंदा सर्वयः ८१ TOTAL TOCAL TO, TO, AT THOSE Y IN क्रि समिति, बर्बन, न्या बोझारन १५९ YR YRE YER WR रूप की ३३८ क्षांतर मोनकची -- भीर केदीवाकीक परवाले कार केर, न्या सर्वा कातून, २८२ नद्र लंद २६८ ने पश्चिम प्रशंति १४ मारतीय बारतको १२५ बाफिरों-सम्बन्धे बालन, — और बीगर विशाह पास, ३२४ कप रक्तमा १७७ कत्त्रक ७३ केर शक्त, --से सदानुमृतिका राप, १८१ कक्ती मीर नक्कुक्य र १३७ केर नेतर, नहां यदा कुरात, १२५ कामा नातिरसङ्ख ८ २४४ २४९ चा नाका. करावारी सीवा बेजनी ४४ ८१ - सम्बद्धाः १ १ दैस्यम श्रीण, -ने मुख्यमधीकी तथा, ३६ क्रमा नीर क्ष्मिनीः रेध्वे र्वेतरारी -के बार्क विकास ११५, ना समेख २१४ रामा, बीम्ली धेराधेनी रस्तनकी के गए 🗝 बोस्तर केरिका - ध ब्यॅबेस्ट्रेस चैतनेत ब्रीवरने स्त ४५% केरेक जोते ब्रोकिंग, ४ कारेन, राग्रा, शुक्तका, -के बानका स्मान २६२ बैरोक्सिं -मं श्री बॉन्ट १४५ ERL TEL TRO बेक्नमेश, हरमाध, ५२-५३: -यरिवर्त वंजीयन मीर-बराद महा २०० विवापनर, २५. जो योगीवीकी श्वतं, ३१: न्हें कारा वसी २२० २०० केरक निर्देशको वक्ष देनेक किए स्टारको पर, ३०-११ STRUBE, YES बोंको नोर मन बल्को कारी रक्तिक. कार्तीय १३ १ ३ चेंकिंगिमों ⊸दी समा ३८४ बाला, इसने न्याना, ४९४ कीरारी क्युक कारिए, २९६ कमा द्वारीन हरामार १७२ -दा पश्चातीद अपन कोमली -का रच ११ व्यक्तिमताद, १६१ क्रीवया स्टाइक हानी मागड, ३४६ बाह्यकाँका १७ २०६ कारीय सन्ताम सहस्री २०१ कोशी १ . ११ . ११% १८% -की किएंट १५८ कीवी नेत्रा २३/५ हाई स्पूर्व क्रिक्ट \$24-25. Y25: -धिरोहरेनामें बंबीक्ट वध्या -एव्य बोली, १९९३ कोबी रियब शेला, ७९, २४५ न्धा भारत, दश न्धा साविताय, वेटच-दा कोमाधीर दे रवक न्से कींद्रे हुए कार कालीक वक कॉमी, ब्लास, ४७० fered. ⊸हा उत्तर ५ BERT STREET, Y विमर्जिक न्या स्टारको वरः ५९ दिन्हीं ११; न्द्री काराध्यी, १०-११ कॉयरेफ, १९४ क्षीं ने सामे मना ब्रेनियमा स्वामा १८९ क्षीकामात्रे, गुक्तकार्थः ४ विविध, नो शंकित्व, ४४१ क्षिक सीम ४२६ विविच्यामा ३६ १११८ १५ इराम सरीक, १२६ ४५३ विधेष, ४५६

क्षीदिशासकः ४ पा० दि

बुरान शरीचका साठ ४१ बुदान शरीचको साठ ९९ पा॰ हि स्पद् ४<del>-एस्वर्किते सम्बन्धकः गारतीनीकी कुल्</del>ना ११९ <del>पूर्वमी</del> १५८ रच्या २४५ वर ३५ ३६५ ४१४

रणसंबंधि १६१, २५२, २५४ ३२ ११ १५ १ -चीर वेक्स्प्रमध्य वामा १७२। -चीर वेक्स्प्रमाने (श्रीमान्द्रमांकाको अस्त्रकताः, १९५३ –का कक्षणाः, रेरेर्-रेक -क व्यक्तरक सम्पन्तको गरतीर्वोको **रीय,** ३१७- जो वंशी<del>यत कार्योक्स,</del> १९८३ जी

नी जनस्था सामार २५५५ सर्व गाउ, १९४ पा दि : -का बीनी-संबक्ती पत १९९) -के फलर की विस्कडी बीका १७ **मान्यवारी -धीर सरशरोसकी ३५** 

किस किसी दहर वह वेदह प्रदेश प्रवेट प्रथम पार हि ४०० ४०४: मा सम्बारोकी का ३६९-अ-न्य स्तान ४६२। नहीं बाक संत्री**के करार टीका** रेक्श न्दी १४ रिकोट अन्यर दानाबाक क्रोक्नेका गेरिक, ४४३

वीतिया मोध्यक्तक २२४ ४४% वा वि ४०० क्मीतः, व्यक्ती, १४५, २.३. ३४३८ —सारंककी पानीमें 🎀 भारा ११६ —ही दुवानमें श्रम तरीकेते पंचेत्रसम्ब कियरित ३६९ -की कुदाममें वहकार. रिभ नदी वर्ष बहुमहिन्सके किय वर्जी न देनेको बर्गानोंदी कासी १३७ क्षेत्रवर्षे न्द्री इस्टाम, १ ES ENTER 14

CA ME C NIE बोट १८३ च्या समायानः करेव

gan after \$40

u STATE YOU वेक्प्राद्ध की अपने की जिल क्षेत्रकी स्वयुद्ध १२ वर्षे -वो करामे व्यक्तिक १११ ४१९। -की ब्रस्ट

रेटक ४५६। —से मांचीजीडी मिनती और **उन** \$28 M at mile so so she se see see rtr; -बीर ग्रमन सहम्माश्वर गावीचे प्रिवीरिया

माने किए होक, १०४० न्या मालम, वृदद

३८८ - व्या श्री ध्यासीनके गम गदर, वज्यक १३ OR BOY

प्रकार माना ४२॥ गर्यार, न्या विकास स्थाने और रक्ष करनेका अधिकार

क्षेत्र, २२--२॥ वोधी सम्राज्यन ३८ पा वि यांगी क्रानकाक, न्यो वांगीजीका एवं ३८ ९५-५६

वांची मामकाच, ३७८ -को पर २०३ १९ वांची सविकास -को वांचीजीका पत्र ३७४-७५ गांची योजनहास करमकम 📞 🕏 as. ८ तर ६ मा वि ९५ मा वि पक्ष र ०-१ ११८ १४२ मा कि १४९× श्वक वा दि रुक्त रुक्त श्वापादि वादि १९८ १०५ वादि २ ७ २१४ धाक्ति २३ ६६६ २॥ २३१ पादि रभट, २५३ रद४ पा दि २६९ २७३ ३०५ पा वि ३ ७ पा ११६, १२९ १११ पा वि हर इत्र क्ष्मा-च्या इपद पा दि 324-66 see of second ser of the 20€ इ९३ ४०० ४ ८ मा दि YRR. YRY. YEE, YYE YYE YOU YOU-थरः -वंद्रक्रियोसी निवालीसः, ४६: -मनस्रासद प्रक्रितीय बान्दीकतम बेहा १७४: --मफो हारा दी को केक बातेची सकारण: ११४: -मादनकी निर्दे **बोदी** कुलाए, १२१-३२; (कोंद्रदी रिप्रवॉफ्ट, इ.भ. -वेदापर, १६ : -पशिवार्त अवितिकाचे प्रविदानीस. ११४पा० वि १-कमाचीदी सिहास्ट ११:-कानस्य ननामध्य ८ 1-धानुतरस्य १४९ -सुर्वात्रं काननास्य १९२: -प्राची कामकार १ १: -नीटेंडी रक्ती हो खरानपरिषद, ४१३: -वटी मनार्कापद, १३: -वेश बानेताने कोर्नोक वाक-राज्योंकी रक्षावर. १०% -हेबिड बीसोसर ३०% -बहिय वासिटा ब्रिटिश मारतीय समितिही मानस्यहतासः, १८८: -वहित्व भावित्वा विशिष्ट मासीब छवितिकी बुक्स, १५। -बारामधं गौरीबीकी अलगीतर २ २। **रा**गमार्थ मौरोधीकी बीमारीकर, १ ९ -नरमशर्मोड क्लेम्बरर २८०; -त्ये बामूनस, १६५० ६३; -पानतीय वर्गारक, ७६-७३: -मार्गारक विकास ३३१: -वी भारायुक्तकी बुल्यर, ४२२: -वी कार्न कार्रका निवनस्य, २०० -औ सम्पन्तर सन्दितक केलो

तन्त्रने श्रांची नास्थान 411 क्रोजनेके किय ४८ विशे मी कम क्वाँ केंद्रे स्टेनर, ४३९: -एम्स्ट्रार चन्किन, ४३८: -नी केरिसरकी पुरुषार ३३०: -शी वाश्यके मानकार. रिकारिक ४६ ३—धी वस्तिकको केक ४८ गरेक १०७-८; न्मी सम्बद्धकं क्षत्रपट, २८५६ नमी हामी गोरिस वेनेकी विमती ४६२; नहीं मस्मिनानि क्रेस रपीतमः, ४३८ -प्रश्रदिक्षंत्र चलेवीवरको क्रवणः, देलेकी सम्बद्ध ४२०६ --की शामाराम म<del>ंगव</del>नी सम्बद्धी गगाँ, ४८३ -की व्यक्तितिका हुन्त हेट, १ ३ नकी ३ ९: -स्टाल की संस्तरकीय दिव्यणीयर, १७८: -स्कृति नगम योद्धसील-का-गुकाली अन्तरनशीनीका. के<del> निव</del>हो नगर्द ११; नहीं स्ट्रारेंसि विन्द्री केंद्र कर्वे सकाह, ४४ : नदी क्लाहफो निरोती कार ४२४- -मेच्यनः पंत्रीकरके अनंपरः १४४: ~का इंडिक्न जीपिनियमको एक. १७० ३५५-४ ४५१ मामनेमं भारति अध्या नही तमाही नियद श्री र ४६ ३ नहीं करण साक्षा हारा मेने सरे समह २२। न्दा कमानुस्तके स्थानको पर, ४ ५-७, न्दा विजयी, १९१) नहीं केव्ये जी रामछन्द पन्निसे क्रम्बल्लको एए ४ ६। न्या ग्रमान्य पाळकरमे सुलकातः ४१५) नदी शास्त्रात्मे मास्त्रीय स्थानस वालम हरे: न्या रिश्नाई वंजीनको एक १२७ हेंद्र रखनेकी श्रीष थर। नहीं मलेक सर्वानकी कश्य -का समितकी समाने मानन २११-१३: केरी करनेकी समाव ६४: नदी कोमसरकरे मानेनारे च्या करण कारसंखे राध का १९५८ च्या करण याखीरोंको सम्बद्ध ८४३ नदी माखीर **भारतरिये**के एमरहाक विजी स**न्तिको एत. १४८-४९.** १६४-६५: सका १९६३ नहीं भारतीय स्थानको कानुबन्धे न्य राज्यक सीहरको एट १२२-२१ ३४८-४९ सामने व क्रुप्लेची सम्बद्ध १९४ १९४) नी -मा क्षेत्रमें माक्त, २१ :-मा दक्षिय गाविका मिरिश भारतीलोंको बेदानकी, १३९, ४१७: नदी बारतीलोंके थास्त्रीय समितिको दश ६८९: -या नेराक मास्त्रीय चीतक कारण क्रम व कालेकी स्थार, ४४४४ न्मी कांग्रेसकी समामें भागम ११४--१५६ --घा म्याचा-मारतीयोंको अर्थाता व वेनेको सम्बद्धः 💵 : औ नीमको उठ्य ४२ : ४६४१ -का पन १५३ -का मारहीमोंको सम्बद्ध ४१४-१५: -श्री अरहीसीर वत्र उपनि<del>वेश-शिवा</del>को ४३% -का वत्र स्टार की बबोर व होनेकी बगीब ४३०; नही शबरकी मेंद्र डीक्टक करममें, १९७-९८: **-का पत्र -** स्टाप ४६९: ⊸दी रात्रमें विद्यानकी स्तीक्की सीदिये के माम १-३ ७०-०१ ९ १७८-०५ विकास करावत २१३।-दो सबमें कराति समावदी 167 4 1-4 444-43 31Y-1% YEW-40-न्यक्रियों क्याना चर्मा भी लोडार वहीं ३४% न्या पश्चि व्यापन्तको स्त्रः १९४-५१: न्या -श्री केवीरियमक मार्गाल कामारिनीको <u>र</u>क्षा मिहेरियामें मालक ६६-६७, १३९-४८, ४७०० तम् व कानेदी सकत्, इ ८; -मी केरिलारे -मा शतरा, १९६१ -चा शतरा कीमी संबंधे अपादा व्यापारियोंको सम्बद्ध २ ४०-५ नदी क्रोनोंको क्रो -मा सम दक्षिण भाषिका रेक्पेक करण वेरेजाडी कानुगंद शासने ग सुरनेकी सन्दर्भ १३६; न्दी का प्रदेश प्रपत्नी नहां विकासी प्रस्ति नहां मानारियोंको हुर्याना व हेनेकी समझ ११६६ नहीं रेंड बेकी मेक्सी कर, त्या न्या इंड बेकी मेक-

भी बाहर हाबामार्थी बनडी क्वर्डीके क्लिक्स स्पर्ट हो सा १७-१८ टर-८७ १८६ न्या व्यक्त अभाग नहीं कर देमरीके कमानर रिपाणी, राग केलीर्जेको ११, ४३१: -का भी गीरान्त्रमा शोककेरी दर १५० १०५३ -दा भी छपनकास गोर्थको दश. इट ६५-६६: -हा की धरिकाण गोर्शांकी कर. इ.जार-करा —का भी सम्बद्धी क्यार १३३। ~का की ही बर्दकी वनर्द्रका सन्द्र, १४८। न्या सर रिक्टिय कीन इस्तेनही एक १३५-३६: ल्या eपेडिया इलापिया चंद्रमनही संशोपे नामन, ९९, 100 देरी YEV-Y4 -ही बराव्यते वरीह Year - भी का चरते हरना तदावा बाद कानेची सर्चेता ३६६। नदी अनुद्रश्वितीये क्षण वरनेक निर भी रोअक्टे मामचा सहस्य ४०२, —की जन्म देव

-की शीधने वरिवासों दारा पंजीवनस्य विनेत वनबाद १४९: -के निरमार होनेही सम्माना ९१: ने के ब्रोस्ट अन बोर्चेश श्रीम ९ १ श्वशः नेद्र क्यानः ४५९: नेद्र नामे कीली कारणा अविवार्ष तो नहीं, १९८; न्ये माने बोटच अंब क्रम्ब शामितिको, ५१२; —के वर्तमनुतार क मारानीय मेश मानक किर हैपार, दशा न्ये डागा बालक स्वरंग इत्स नशीवन १८९१—को विर्यो<sup>दिन</sup> वरणा सरकार हारा तक, ३४१। न्दी जिल्लाका क्षामार केर १६५ -दो बरवेछरों हता वरिकारकी

818 mg1 410 बराधी २९६: -को भी क्षेत्रित रोजक द्वारा भी मुनिष्यों ४३। -मेर रच गुरी, ४ होते सामाना ४ प्रामितियों समान-गरी नायक रेगर राग क्षत्र कर रगान्या बच्छा स्थाप अनुदा न्ह्या देशियरी, वर्षी, २० वर दि बनावायद भी (विरार क्षे) की रिपालियों बालावना, बीधन बयरधी १७६, ४४५ वर्ग दि० ४७ ६ ७-६८: -इरा हर १६। सन्वयंत्र वस्त्रवंदा साहर मादण्या १४ प्रत्य -प्रशा विकास स्थि कारती नीतींचा गांक्के वा गांक हुण २४%, २५३ २५४ २६६। देवल ४४ : न्यारा राज्याचनक वारतीयो हा न्या खारी हन्द्र १४३३ न्या तरीतीय १६ रहतेशं का'व १९६१ - इता बाजावींक गुरुश्यकी वाह महाहम् ,न्दा दर्भ Freb 140 wint emmit affere grand गोगन ४३१ ४३६ fert 1 t; 170 neut war \$50 -ert nym erar bit निरा राज बरन व नेदी जिलागी संपूर्ण १३ : भीरण राष्ट्रीत प्रदेश -रना बार्गारेंद्रा सर्अवर्षेत्र बर्न्स क्रमान रीमर बन्द १२८ बानेको मन्द्र ८९ -६०। हेह दमी हन्हरे CIL HATE LYC र्गते -व्यक्तिवर्षेका केवन बार्गा स्टब्स्यूरी बर्ग द ६ लेक्स वर दर-५० प्रता सम प्रती सन्दर्श निर रक्तारा नैयस १९९३ -चे नरचे लिएली art de tree ern erfent mufau. क्षण व विषय देशक नदी शाल है। इन्ला ६ भग्न मान ४ ६ अस व स्म ब्राज्य हर्वन्यः, प्रश्न वंशे न्या हित्त्यनः १ ६: न्या वस्त्र हर स्वराह, १३ ज्या लगे शहे बर ३११ जो हैंड एजी सम्बद्ध बांग्जिकी मलाहोदा लेक ११८ न्य अन्यन्ति १० दुवसम्प ६ -त की व्हेंग्ली वहत १००० का स्वयंदी वि न्याहर्गमध्येत ४८३ दर्भ विकेष कर — हो सर्यक्रम देवर अब स्टिक्ट ang Salan eta Sari frie un 14 a er erect B S THE CO INC AN MIREL HE AN AN ERE APPER IN the after so aga क्षित्र च्या अपनेष्ठ नारुवार दशकारिका । सार्च । PROPER IN CO. FREE TES PRINC HE STHEE BEG HELDE BER 45 M 198 34 the street first and the end 9-2 4-4 1 1 ما ال سال ما ال क्षत्र इष्ट न्दरा स्वयूष्ट सप्ता देशी दृष्ट रिवर्तिक स्थाप अस्य स्थाप अस्ति हत्। Leaks कर देव काफ का हुन after a 3 & 4 & mile for 9814 gg TT THE EX TRACTOR LTL 9 12 tte -et be : gi gwet erlip aulet क्यानार्थ हेब्स्स् ७० राज्य को द्वांतर का स्थापन को स्थीत mit til im then en int nicht 80 010 11 he of offering the OR DESCRIPTION The America for Louise of the San W 104 11 الديككاستا بالها كمها 1) trans est & ter sente on 2 after on any gar one and any a greater --- × 144 114 eritate amagino THE P. IL R. P. SHIPP. THE et quing e t eum up

716

नियान नदी स्वर्ध हरा सीची नदी समझ शहर

भोजी —की हरकुलर जरूरमा १९६३ भीजियों —का बोर ११] —जी कामा ४% १९५० —की कहते, ५१; —की काम ११ ४००१; —की काम १६ एरिसारही ३४ ; —टे कमानिका सौमदीका कामूब बेटल क्टोडेकन बॉक्टिनच ), २१ भौजी कंट ४५ पर दि ५५, २०० ३१९-७

प्रदेश प्रकार कि अवस्था प्रकार नहीं हता पर्देश होते में पोरीनीका सम्बद्ध अव्यक्त नहीं जानन वृत्तकन्तर

कुरमात ५०० कुरमात ३३४

वैतने ११, १६६, १०५ ६९ २४० ६९६, २६६ ११४ १६६, १८ ११६ ४ ६ ४४८ ४४६ ४०४; न्नीर तम ब्राइट मार्डीम १६१; न्या १९८, १०५; न्या अधिरण १६१; न्या वस्ता १९३ -म हरीम, १९५७ ने स्थाने मीक्स घटा नवा वह-धरिक केले हम्मार, ६०; न्या नवा १९४१; न्या रेसीसके स्मान १९०; न्या स्थानोत्तरी बस्टा स्टापेस मिंग, ४५; न्यार केलीमाने क्षान्तरा

नाने मस्तिनिंदर पुरीसर्वे वाल्येची नामराप, १८६ पैडले बैचन, १ ८ पैडले में स्थाप

鬱

द्वना सद्ध ४१६ द्वेतर, सुद्धाव ८६, ८९ द्वेतरातमः नासक्यमी द्वस्ताती वेसहे, २८८

CALLIN ACCESS SCORES AND AS

क्षी कानून ४१६ कान्य, नायुक्त करीन १४९। -नर सुध्यमाः ११६। १४६-१९६

क्रांत्र सम्मर्थ कृत्य (र्थातः) -१ए, ३६१ प्रत्युच्यत्र स्थासः ४३ क्रानुच्यतः विक्रमः ९९ गाः वि

बर्भुपना (सक्तमः ६६ ॥) क्लन भाषिका, ११४ क्लन बानिरेश-धर्मितः,—डी वैर

कतन बानिरेश-समिति, -ही वैद्या बल्हीन न्यावहरिवींड बनेमें ११ -में मारतीय, ११ काँच वृषे भाविद्या **क**ल्य, १११, ४२४

क्ष्मिक्ष्य १ १ १ मध्य प्रभा सम्बद्ध द्वर १५ प्रमाप्त ह्वा प्रभा प्रथम प्रथम प्रथम स्था हिल्ला समिता त्वर नो करवासिकामी

भाग पूर्व भाषिका — एक भूगी धानूनका नर्स <sup>१</sup>८३

समा ४९६६ न्ये चानेस्टासी वृश्यीनस्परित मारतीर्थोखा वंजीवन स्वर्ध २६४१ न्ये वंजीवत म देखेले कारण मारतीय जीकरीत स्वर्णा ११४१ न्ये विरोध वारतीर्थोकी साराम्यु दार्गकरित स्वर्णः १५६१ न्ये १९६८, १६९, न्ये सारतीर्थीयर मारतीय ५९६१ न्ये क्रिक्ट प्रतिकृत कारा स्वर्णा ३११

वासीबास, १५० वास बर्मबेस, १६

बार -- वाच क्यूनियों स्वास्थ्य ११८ बोर्डल, ११९, १९६ ४४८ जा दि प्रदर ४४८) --बा स्वास्तित कोड सोन्देन कित नारातियों को तीर्केट १९६१ -चा स्वास्त्रकों कहा, त्यार :-बा प्रयोगीयों करण प्रदा! --बी सामार्थि प्रपास कालक्य सुक्तार प्रदा! --बी सामार्थि प्रपास --बी प्राम्येतियों सहस्र ४५८। --बी सोन्देशिय सी सोन्द्रस्था क्ष्रीयारी

बीरक, २४%, ३६ १६१ है% वीलव, तर्मक, ४१६ स्वरं, करांक, न्यों काले-काले मृत्यु, ४ स्वरंग की त्या १००, सुमा, करांक, ८८, ४४% वा दि ४०० ब्युनिक (पूरू हेप) नक कालोमीत काला, ४४१ ब्युनीकाली न्या नगरम, १६१ ब्युनीकाली नगर वार्गित १८०

ब्दी-बनाबी न्यरं निर्मा हुन्य बहुत हात्री ब्रावित ८ ४१९ वेरीवात वॉ न्या यूक्तास्तर हत्त्वा १६, छर नेवा, नोह स्वताब्य सरकार होत्ते, ४३ नेका, नोह बहुक्ता ५८ नेक सेवा सुक्तार ब्याया, नाह सुर्दीय घटा गीमानह

नेक क्षेत्रर शुक्तम् व्यामर, न्या ग्राह्मिक घटा गापित्वसूरुको प्रार्थनसम्, १६६ कोवेक, १५० १८४३ –का सम २४८

कारक, रहर १८०६ च्या पर २०० कोझी, समाज्ञेकर कोझी बीहरूकाल, ८ इ. वंगीनत संबर्धकार कारण

कार्वेतिस्त ४३३

TT WA

भोशीरितर्गं, नहां पेरा चन्द्रासी एकं प्रत्यः। नवं स्थितिकारी भेजारी ४९५ नी स्थापक सिरोणना विभी १७६६ नी स्थापक एसमा ४९४ नी सिप्तिनी विश्वीच, ४४६। नी छमा ११ सेवानिस्मा निर्माण नी ग्रा, १९६९ २ ६, नारा सार्वित किंद्र निरम सर्वोच्या प्रवास ११४० नारा नारा मार्वीतिका वाचे सर्वेद्री सर्वाचित्र में के सेवेद्री निरम परा करनेकी स्थापना २२६। नी इस्लब्ध, १८

गः स्टाम क्षत्रमित्रं प्रस्कोन ४३९

कोरी जन्मक करीय हाती नावस — क्रिक्किडी र्यूनी कामने कातक, ११९ कोरी कार हानी मास्त, १५५, १०१; नकी योगका जनकारे डीवासर कार छम्बेन १५९ कीमा गार्ट ६ को मार्ट एवं नक, के कार्यका सम्बंध बोधानिकारी ठमा

स

हम्म, ५ २३ २४१३ —में द्रोण्डमाक शरकारकी निका २३ हम्मर ऑक इंकिया २५७३ —के अंगदराता द्वारा देवान रेकारी स्थानगार नामस्य, ५

टक्कर, १६६ बेंग्स्टन, १६ <del>बेंग्स्टॅंन — सन्ते ईद्यार्</del>सर, ३७% बें डी नी निमान, ४९८

क्षेत्रीक, इत्र डॉक्ट, १३७

डर्पनमे. २८

सेक्ट, (३० द्रिण्डाम, -क्षा क्ष्मान, १) -क्षा क्ष्मानी विशेक्ट, -क्षा क्षमानी क्षाप्ति क्षा

करीने समझ्य कातून १९५, मी साठीन समान्ते सिर स्तृत नवाका ४) मी साठीनी करेगी १० मूम्लका परिकारी कातृत विश्वल सिनिस्स्य ११६, १४६, १८००-०६, १८१ १८१ पा दि १८१ १३५ १८९ मा मि ४०५, ४१४१ मोर क्रियेट, १९४ पा मि ४०५, ४१४१ मोर क्रियेट, १९४ मा मार्टीस्स्य सिने स्टायना सिद्धः १९४ मार्टीस्स्य सिने एक्टास्स्य १८४१ मध्य सिने क्यों १९६० ९६० मा सिद्धा मार्टीस्स्य १४४६ में सिन्दा साठीन सम्बद्धा तीत सम्बन्धः १४६१ में सिन्दा साठीन सम्बद्धा तीत सम्बन्धः १३६ १९६१ मा सिरोको कात्रम १९००-६१ मी क्राय ११ मो साठीनो स्थानके स्थान करीने १४४१ में सिन्दा साठीन स्थानके स्थान करीने

रम्**पराक परिवार्ड पंजीवन अभिनियम** १४ १६. इंग ६२ ६६ मा हि ६७ ४८ ८६-४८ ११४ पा दि \$% 2 2 200 22 222 244 296 EY R 2 R 6 REE २१३ −१५ १२८ २३ १७९ २५८ २७१-२७२ २८९ पा कि ३१-२, ३१९-331 YF 378 111 072 YF 142 168-64 292-93 255 ARE ARE ARE REPORTED ARE - HOST इरह क्षेत्रन इत्यर ४ ७ ४१९ पा कि ४२६ ४४६३ -वद हुसाचि कर्ग, ७५, -यहिनक्लीके किर क्ट्या. १९६: --धीवपानीको निकाल राहर करनेका वारामाराच ४११। -और १८८५ क बातून ३ फा प्रकारमञ्जू निरीक्षण, १६-१८: न्जीर वर्गेत निरिका ४ १-४०५ -शस्त्राह्म बद्ध में महाशिव दवः -प्रकृति प्रस्कालींक किए लगानकार, १६६. -देशकी प्राणे किए, १८६३ -कर, केंद्र तथा निर्माधनको बोखिम निर्मा दर नहीं १९६१ -बर्मेंड विका एतिके कारण जासकीय ३५९;-नासमाजी सरा ३२०५- इस है, १८१। -बल्यू सरनेदी तारीब ८ <ि। -बॉर्ड रेपविक्ती गौरसर सरममें रेख १ ६: -कोक्समार्गे, १३८; -सम्बन्धी कठिताईको इक करवेके क्षित्र महात्राह, १४९-५ ; न्या कार्नेन पूर्व भागिनासक कार, १८: न्हा शकन इरना किरास क्यानकतः

१४२) -दामाल २३-२५: -धास्त्रपंत्र १९-२३।

-चाँ 5व ज्यान देने योज मतिरिका यातें १८-१९:

-वी शब्दा देखनेका समय १२२: नहीं नारामॉक्टा

त्रमात **७९-८ : −थी वाराजींका** सारोब क्ष-का -ही महीगांचे गल्ल, १६०; -ही भूक्हो तपारनेका यह अकार, १९९३ -के जन्मीय रामसन्तर रम्बद्धी सदा १५३१ - व बज्रय मस्तीवींची बाजर रिपति १३९: - हे क्लिफ केलेड वसामेंड क्याने करते. ३: -के पीक्ष गोरे जिलारिजेकि कोक्ष्मतका रण १९६: —के शरेमें निरिद्ध मारतीचौंडी <del>संब</del>डी सब्बा, १३६। न्ये शरीमें की के प सेसके विचार. १५१: न्ये महाह रंजीनर अस्यान १९५: न्ये विरोक्त स्था दारा २५००५११ औ विरोधी हरक्यानींकी समा १९४३ <del>- व</del> राजनमें कासीब के द्वारा संस्कृति द्वारा ३२३१ - वर प्रकार शतका मेरेडा बारोप जिल्ला मारतीय संबंध, ३६६: -यर नांबीजी ४३, ३९६-९५३ -एर गांबीबीका मानक. ३९४: -नर मेंड में क्यों श्रीका ३९५: -नर रेंड देशी मेक्ने केड १६३६ - सामी बंदन १००६ नर संबे इसमानी रीमा, ४१व: नर स्त्रास्थी स्त्रीवरि, ३५३ -से गारा नमार ३५ : -सं कम्लारे इक्स, १७३। -से विकास ने स्टेक्स १५ -से क्षत्रीमा जन्मकार और देशकारी यौक्त स्त्रकों के १०५

<del>राजनाम रहिनाई एंबीसन मन्तरेका ३६२</del> ४५९

दुस्ताम असही प्रकारक विशेषका छ । १ १, १, १६, ११० ११० ११० ११० ११ १४ १०० १११ १११ ११ १४१ ११० १०० -१११ १८६ ११७ पर दि १७८; ११६, ११९ ४०१ १००, -चीती देखीने पात १९०; न्यातीक कि व्योजन १६०, -चार्च केलावर पंत्रीयो ११४-४५, -चा वर्च १११ -चा वृत्यी सम्बर्ग १४ १४० -चा वृत्यीक स्वर्णित ११९, -ची वर्षणे नार्यः २६; -चे कुछ पहरू करीर वर्षो संपरिकास, १६; -चे कुछ पहरू करीर

शास्त्र (४ १०० न्या व्यक्तिय प्रशिद्ध । १८८० नी वाणी शास्त्र २००६ नी इक शास्त्र वाणीत स्मी आरोपित्य १९६ नी विकास की में वाणीक रहेंची प्रेमीटी, १९६५ नी वाणीत मेरी वाणीका प्रमीता वह १९६० नी हैं नी विचा प्रशिद्ध किया प्रमीता वहीं, १९६८ नी हम्मानी मार्गीच्यों १९६० नी वाणीत वाणी

संबोध्य प्रश्म-द् रामसम्बद्धाः प्रश्म-द् सम्बाक कीवर १ ४५४ १९९ ३३४ वा दि द्वित्ताक कीवर १ ३५३ १९९ ३३४ वा दि ११९ ३४% ३८ १९५ ४०६ ४०५ -म्यानित वाग की स्वत्ताव्य २११ नम् म्यानित केवित्ताव्य केविता केव्य १४५-४५ न्या म्यानित केविता केविता केविता केविता म्यानित केविता १४४१ न्या क्यानित क्यानित

कारकार विचान परिवाह नहीं प्रत्येत्वतः हैं हैण-हैं रूप्त्यास्त्र विकासमा नहीं क्षेत्रेत्वतः ११-५३ रूप्त्यास्त्र विकासमा नहीं क्षेत्रेत्वतः ११-५३ नहीं स्त्रा स्त्रेतिका हुने हैं १९३१ नहीं क्ष्मेल मारावित केसी हिना वेशतः ११३ नहीं केसे स्वास्त्रेतिका हुने परत्ये

द्राय ⊸का धानूब १५५ द्रि**क्तृब** ६६

2

हान्नर, कन्त्रसम् यंकाणी, न्हा गीत ४८; नही दक्तिसर पुरस्तरर, ४७-४८; नही यंगीसीही नगई, ४८

\*

श्रीका नेत्रिक १०० था वि: ६ ; -न्योक्क वर्षि विकासन्त्र १९-६ ; -ची परिवासनेत्रा वराण वर्षा देनेत्री स्वक्षा १५३; -ची मार्ग्डी विकासने सम्बन्धी ग्रान्वाद्व १ ॥

वंडी, १६० <del>जाता</del>री ४३

क्य रंतीका १९८ –का मधा ५१ क्य रंतीका क्याओं –वा क्रीब्ट ९

कोर, -के बाहुगरी-वानीकवा तीम कारते परिकार क्रांकेडी कारतका १८३ -के प्यतिकारी कार प्रितित्वित क्रांतिकों कार्य १९०५ -के व्यव्दें कार्योकी मेरते क्रिकेट्स कार १९५५ -के व्यक्तिकोकी क्रांतिक मेरते क्रिकेट्स कार १९५५ -के क्रीकारीओं क्रांतिक क्रीके कारण वार्यक्ष, १९९१ -के क्रीकारीओं क्रांतिक प्राचन १९४ -चे क्रिकेट्स प्राचनीकों

मत म देनेका निवास १२५-२६८ — में सरकारकी वयानाची ४७३। -से मानेनार्लेको केतनानी १३८ कोन इस्क्रामिया केंद्रमन ३६५

क्ष्मेंब सेमल समिति ३६५

बार्डील स्ट्रीट न्हें इस्त्रहेपपर अस्तिम स्थापके क्यों

सारतीयोंका विकास ३३२

बॉक्सन, ४४९ रामा योजन, ४२१

हाला सनि. ४९६

कि अध्य कल्पीवन डोगरीमें २१७ किला, सर बाबर्स, १९८० —के बनुसार सभी सरकारका

वीवमें भारत भा**त्रकड़,** २४१

दीसोवा १८

केवलीमा-वे ११ ११ १३७ १९६ २११ *२२८* २०० ३८ : - मानेताचे मारातिबॉक्ट भी चैमने हारा स्तीवर्षे बाक्नेकी व्यवस्था ३८६: -ब्री सरकार दण एक्सिअबॅक्रि जास्क्लक शिव्यन ४४०१ —में दो

प्रतिक्रीकी इक्साबी, ४७३: -में महतीवाँकी दीन सिति ४३१: -में मार्टीबॉकी तकी ३८८: -में

मारही बोंको शोक्तेके किर बनावे यने बानुम ४५

देखीयान्द्र ४२८ **पंकी** मेस, २१४

देपित -दारा वंजीवन बरानेसे वनकार, १ २

कोलन श्रीमती १९ **व्या** नहीं श्रार हारा स्वासना, १२८

**ताम मन्द्रम भागा -का सुकारण ३५५, ४९** पार, न्याविद्यास्त्रो, १८९) <del>- जन्मकुरा</del>क गाम १८९; -वर्गन्तेष्ठ-पंत्रीको, ३०३६ -कार्रिम हामीको, १४७) -प्रश्रिय आहिए। विशेष मारहीय समितिकी, भरे।

नीदिश भारतीय संबोध गाम ३८ ३ **−एकर**की

ξYO धारेपार्थिक, १२४

गैत ⊸ग्रह्म । त

पेटी, न्हे प्रदा शामित्रस्युतको प्रार्थेनारक १६६ THE YO

THE - I STEEL POO वैक्ट. -को दार. १३

भागामा ८१

ष

वॉर्वे किए ४९ वॉर्वकिक बंगक्टन, ४१ २१४ पा दि

बोरो. क्षेत्ररी केलिक पश्च, पर पहुर पट्च: -बमरीकी सरकारपर, २१५६ -का प्रमान १११; -का वेख १२०-१२ २३१-३३: नर गांगीयी ३०५

बन्निय वाधिका --- के निरिय-गरर्शनोंके कासे नार्राची-की माननको प्रश्रा अञ्चल २५<del>० -</del>के मार्गामाँको सु<del>विन्दी बोर दामसमञ्जे</del> मरतीमीक हाममें, १९७

-में मारतीवेंकि दशकी दलका सम्राज्य, ५४ दक्षिण अधिकाचे सत्पातकचा इतिहास ६९ पा. वि

≱≒रेगा दि

इक्रिण आफ्रिक्स मिरिश सरकीन समिति ७४ ११०--११ SEE SEE SHE SHE FILE BYE BYE SHE षा कि २ ४ वहर वरत वरत-वरध वयट मा अग्री पहर प्रथम प्रकृत होर अग्री पा दि ४४१: -का जनरक बोलाने नाम एक. २५ १५५: -का रूपे कानुनक सम्मन्तमें बोर व्य शालीय सरकारण जिळिह शततीयोंको निरामका बारीम ६८; न्या हर **एरक क्या**रीने शास्त्रीबॅब्रिक्स शास्त्र ३ थ॰ ≔डी समुख्यानिषि १६१; -द्री <del>जनस्कत</del>ाहर गांतीची १८८; -द्री दालुको विकास काले. २९: -सी श्रक २५, ५९: -के स्टब्लॅंडो केन्द्रा महान ना<del>या</del>न, ४३३ ≪डो श्रीत्वा क्षेत्र १७४३ न्द्रो सार १८८; न्यारा फिरसे दानून-

समन्त्री क्वाई सक १५५ समित्र भाषिमही सर १३३ रण्यानि, जार १३८

दरगरेकाही,-- और मगानमकाही ३५ बरवेक समय २९६

गाज, झामर, ११० बाबी, बॉर्डिन्ट, ४२व

बाबी, हरि, ४२६

कारणांनी के यम १३८ बमागाई, २९८ ४१५६ —के उपदा देशना अनुन

बलकी, ४११ सम्ब, हेला १३७

रीक्टिमी मी २००१ मा दिन

```
वीनसर, हानी स्टब्सि व्यवस्त ३०१
वीसस्य, मोडीव्यक, १४० २४६
वीसस्त्री, मोडीव्यक, १००
वीसस्त्री, सम्बन्धि चार्योत्यके २८
वेबस्त्रम् समिती २८
```

#A3

वेतारं, प्रथप देतारं व १७२ देतारं का वार्व प्रथम पा कि

केशकं, ध्या नाई ४४% या वि वेदारं, सुरहोदनी ४१४ वेदारं, गुलानं बस, २, ८९

देशकों के कि १३८ वेशकों, इसकारी मानती, न्यर क्षकारण, ३४७ वेशकों, प्राथमी क्षेत्रमार्थ, ९६

हेसाई, साध्यात, प्रश्न अवट पान्ति, प्रकरा न्यां पण हेस्स हेसाई, साध्यात, प्रश्न अवट हेसाई, साध्यात, व्याप्त

देखाई, सहारेष २०% पा विक देखाई, मोदारणी ८

97

बरोनारों —य बाग १९८१ —या हाकरण, २०० ६८ ! —या मारक २१९६ —यो मोको करावि सम्यो गर्दी ११११ —या करण गराणिय का साम्याम मारो मारावे १९८१ —ये मारोगे पुम्पित मासुम्या गर, १११ — मारोगे पुम्पित मासुम्या गर, १११ —ये हिस्स हमका १५०—८। —यो मारोजी मारावित मारावित १५०—८। —यो मारोजी मारावित मारोजी सामि ११ —यो सामुर्तिन वित मारोजी नामि ११ —यो सामुर्तिन वित मारोजी

वर्षः प्रकारः १ ३। न्यरं वमत्रीहा श्रवणः शिकुक हरः ११७ पर्दाः, न्वी मर्गे वार्मम्, १८३

पार्मिक भरताप —के फारण लक्ष्माल, ३०१

न भंगेरतस्य २२ सा दिल

बर्नेच करते. ४८

नडा रहरा २२ पा आठ नडी, बीटर —्यां ना बल्युनार पुराव, ११ मडे बर्मपुष्टिमका (न्यूरस्टार्मेड), १२ क्लार: डा, क हारूमें कांधर माक्क्युमों तथा फेटी-

शास मध्येषुर २१२ समस्या<del>विका निमेक</del>, १५८

सन् मनती ८१ सना स्वाही विशेषक, १९, ९६०-९७ - अस्वस्य सर्वेषट ९४ सने पंजीकसम्ब - सम्बन्धी सुन्दर्ग, ७९

नवासकी १५४ १६९ १८८ इड्५ इट५ १८५ ४ ६ ४१४ ४४४ पा डि ४००) —बामानद १.६ १३७ —बाह्यकस्या ४६१

धारपाविका-महाविकार अधिनियस ११९८ -वॉर्ड वर्णीन

११०; −का सुकरमा ४६१ स्नान दास १५४ गा॰ दि

गळवी —ही कारतंत्रक्षीचे गीमारियों ३४%। —के निष् श्रीक्षानितर्मा कारवाणिका द्वारा निषम ननानेका मन्द्राण ३४४-४%

शास्त्रक्ष्म २०७ शासक्या ४५०

गागरिक कासमका गतिरोच (रेजिनेन्छ ह सिम्ब मन्ति) २१४ पा डि

मान्तरम्, १०८ मानसी सी १५४ मामसोसी मीमती, १८ मानद्व ३१ ८ १९, १९८ ३१८ ५१९, ४१४

प्रवृष्ट प्रश्ना, प्रश्ना, प्रश्ना, न्या मानव, ८१ नामक, बार के ११८ मानकृती ९८८

नामकू की पन १६८ नामकु कम्मू के नार १६८

नामपुर क्ली १६८ १९५ १९६ ४१९ ४४४ वा 🛱 ४४२, ४००

नानकुषी के १३८ १४८ ४४४ मा दिंडली सुद्रह्मा ४६

नारम, क्ट्रा ४५६

भारम, श्रीका ४४१ भारपुत ९९ मा जि वॉर्मक मनी शुक्र, ६६

मारावणनी १६५ विदे -जी-क्वोंक मरणनीतार्थ कि १

निर्वातन बालून, के क्रिक्स विकास विकास माराजिन संस्थी वर्जी १९७

सम् १९७ नीहासम्, रच्छोतः ४ बीहि सर्वस्य सम्बन्धः -की स्था नदनका गर्नः १३९ मूर, ब्लाइमि ८९ मृत्सीन १३७ २६८

नुरास १६० व.८.
नेराक, भार परवान कानूच, २४२। चा परामे जीर
किदाना विभेक्त, १२६, म्ब मारानिर्वेको गाँवीमीकी
नामुक एरनेची सम्बद्धः, १४४, म्ब मारानिर्वेको
नामुक एरनेची सम्बद्धः, १४४, म्ब मारानिर्वेको
भागनिर्वेक्तः, स्वार्तिर्वेका स्वयु, म्ब मारानिर्वेको
भागनिर्वे १९८१ – ने गार्निकं सो स्वीर्वेको ब्रीच्यानी
२६१। – ने गार्निकं सो स्वीर्वेको ब्रीच्यानी
२१२। – ने गार्निकं सो स्वार्वेको

सहसेका क्ष्मा २५९ सेटक बातून —गौर रास्त्रका बातून १२

तेराक कार्तिर रेक प्रभाकी १५९ नेराक परवामा कविनियम २ १ ४२६-२४

करण राजिल कार्यन ४६, ०४ १३३, ४४४ १४६ पा वि १९१ २२६, ११५, १०३१ -का प्रमान मीरोबीकी पुलकालनार्लेखा तस्य ११ -का सम्बन्ध ११०, को प्राणि गरिक्षका सल्य, ११०-१५ -की प्रमान प्रमान स्थान

मेदाक प्राचुरि १ मेदाक प्राचुरि १ मेदाक रेको —के पुल्ब सक्तकाड १४ १ ७ मेदाक पितान एवा —की प्राप्तान ११७ मेदाक प्राप्तान पर्यो —एस्पा ४७-४८ मेसा, कारती ११६

केवन, सर मैथ्यू: —का सेटकक गर्यनंति क्यमं शागाः २१६ नेरोकियनः ४९

काम -की रामारे माराको हाक्यमेंका कारण हात्त्रिय माराकिकारे मरावित्रीय होत्राको सुख्य १९१९ मेरा के १ २३ -व्यक्तियो मरिनियास १९४६ -का हारा २००-०१ -का म्यानीवीरीय साराव १९९५ -के साठी दिया हारामा कार्य किलोमका क्षेत्रास के माराकार ६०० -की प्रथ १९५२

वेदव-६४ वेशिक्स्युविक्तिलंब २८१

मेरोजी शारवाई, २१६, ३ ६, —की वक्ती २०२३ -को कार्योक पुत्र क्याका २१३ —की वीमार्टर ३ ९३ —की सुन्नकाम्बाकोडा ठार, २१

मीरित वात, ११० मुर्रेडिय, १८०, ४२८ मुर्नेडिय, १२ मुर्नेडिय १ प पंजार कसरी देखिए काजगरराज अरका

पंत्रात सूमि कानून, ३६३ -रव, १६१

पंजानियों नदी नाविद्धा ४२८३ नद्रारा क्षेत्रे सेल्डोर्नेड बाह्य याक्षिका १९१-९३

पार भारका १६९-६३ पंजाबी का न्यर सुकरमा इ पंजाबत -को भी देखता यह १९१

पंजीपकः, नकी भी देवहा यदः १९१ पंजीपम नकी व्यक्तिम विचिद् ११९। नकी वर्जी न देनेक्ट्

सुकरमा १६ ३ लकं किय पत्र मी नर्जी नहीं ११८३ लकंकिय जार सार्क्षानीकी नर्जी ३४८

पंचीकर-कार्यकर, १६१ १२४ १५४, १९ १९६ १९६, ३१ १४ १४८, १००५८ १६७ -महामारी लक्ष्म १४१, च्या पीटकेस्परी शरिकार, १४९, च्या पीटकार सराग महास्त्र, २०, च्या महर्शिक त्याम द्वारा पीरिकार १४१ १.८ १

न्ही विकारम् और कामर्टामिन काम्बार, १९६५ न्दी वृक्ष निवासन्त विकासन्त १६८; न्ही वेबेनी १४०---व वह हांची द्वारा वाली सञ्चारितक काम्बार, १०४१ - के बेबार माना, १६८३ - के

सम्बद्धांका धर्ममा १५३

परीक्तरह, १९१-४३, -चीर मंतुप्रित्तर द्वार्यित मेनुस्कीस ह्या स्थान पर १ - निकार तिमा प्रतिके ब्या-मार्चित हुएना प्रतिक न्या-दिक्त कर रिता स्ट्र १९१९ -म केनेड करण करणीयोदी गरनहर १९९१ -म केनेस कार्यक्ती रामान्त्रम १ १-केन्द्री कर्यान्त्रे मार्निहि १९११ -केनेड १ अस्पित कर्यक्ति हार्यक्ति क्रमान्त्रम ८११ -केनेड नर्यक्तिक क्रमान्त्र १११ -चीन कर्यों क्रमान्त्रम ८११ -म हिस्सा १११ -चीन कर्यों कर्यान्त्रम व्याप्तिक हार्यक्ति हार्यक्त व्याप्ति स्थान्तर ११४१ -म लिका मोर्नी स्थान्त्रम स्थानी स्थान्तर ११४१ -म लिका मोर्नी स्थानम स्थानी प्रतिके कर्या प्रतिके दिन्द, १९११ -चे क्रमान्यों गोर्चित मार्गित क्षार्यक्र १९४१ -चे क्रमान्यों गोर्चित मार्गित क्षार्य १९४१ -चे

विषय वर्गा सम्बर्ग १६६ वंशिका समामात्र देखित वंशिकारत वीका २५४ -स्टब्स्टेसे केन्स्स वर्गा वर्गत्रेत्रके कार्ताव्य समामात्रिकी कार किंत कर देन्स्स ४०५

वान भारत नामुकी ३८

```
सम्पूर्व योगी कारमव
 488
क्टेक है एवं १९५
                                                भरीक्षात्रम्य शुक्षसमा १९२ २ ७,२८८ ४३
केंग्र, प्रकारमार्थ, ८
                                                क्वेंधिन बीमिटिक्स १२९
क्टेक, शहरी २९६
                                                गोंचा काला, ४२६
परेक मनिमाई स्ट्रारमाई, ३८०
                                                पाधन शरीय, ३७२
प्रेक महामार राजनी —ोह रोजीवन सम्बन्धी मद्य ९
                                                विभारत १ ६ १५१ १५६ १६८ १६ ११ - ११
ब्यान --बा बनरक एकपिन्सकडी वर्ण, ३४
                                                    THE TAL ARE THE GAS THE
परिभागीयस मी १३८
                                                    -बीर क्वलरीबॉर्वका क्विंग १०३: -बीर कार्मा
शिक्त रामसूच्या, १ २, १७४ ३१ - ३६८ ३६६
                                                    डॉर्पेफ्ट थावा १७२: -और क्लाफ्डेडॉर्पेने पंजी<del>शन</del>
    554 478 28 50-038 ROL 10-POR
                                                    वार्याच्याडी जरायकता १९६० लोड समर्राजीको हार.
    प्रश्न प्रक-रद प्रदेश प्रकट प्रक्ष पा वि
                                                    रेंबरः −से तार, ९
    ४४५ था दि ४५६ ४७०। न्य कानिकेश-
                                                वेंक्स्यम् व्यापार सक्का, न्हारा भी बर्जिस्स प्रति भागर
    सकितको दम, ४३४ ३५ -का बीस्थ, १६३, -का
                                                   STATES, NO
    केव्हे मार्टानॉको स्टेश ४१५ -का नीसीका
                                                पम्प्रती समिति ३६५
    मानव, ११ २१९। ल्बा देखी सेक्स शाम का
                                               पानेक. क्राप्तकर गुला ४९८। नक्ष स्ट्रीतिकले एव ३८०
    २६४-६५: -का सकामा २९६, ३५१-५% ३६५
                                                पाक साक राष्ट्रद २४१, २१८
    ३०९ ३९६। नदी देख-एना ३०० नदी रासमें
                                               परस्थात समा 🗝 प्रस्ति। क्यांतरं श्रमान-सिरोप, ४५३
    विक्तिसम्बे स्टब्ल्मों एवंदी वहीं अपने देखवादिवींके
                                               भाग मार अध्यास अध्यास
    शास्त्र रक्षमा करूदा शर्मिक वर्तेष्य ३५३३ -के
                                               क्रिकेय प्रमुद्ध ४
    केंद्र वालेक्ट कई कहा समार्थ ३८० ने केंद्रो
                                               कि रामसामी नीकृष्टि ४२६८
    प्रसंदर वांदीनी ४३९: -के तस्तरेडी बॉन्ड ३७९:
                                               रूके सी वन ४४४ वा कि :~का सकरमा⊾ ४६१
    नो समझे समनी राम, ३५९; नो समनमें
                                               पीर रिटीय, इर इस इदशु-ने भी केवी, राम
    शास्त्रपात्र क्षीत्रस्ती क्षणा ३५१ गा. वि. -क्षी
                                               रीम्से देंग्ली, १९७ -के साथ प्रतिस वर्गकारीका
    वरितिसमंद्रे क्लार्यंत एस्ट, ३५६; न्ह्रो मी लल्ह्या
                                                    <u> इम्बेक्सर, १७६३ -वर इस्त्रमा १९४ १९६</u>
```

बनाम ४५% -पर रणबंधि तहींबी वर्गा, ३६% EVE ENY ERE ERE RIPO RYO, पर, -बारु सार्वेश बीनी संबंध मान ३३९: **-श**क्षणी THE SEE SEE SEE YE WERE शहरका बकारोंदो, १४१३ न्यी निवका नक्ता-

AD SA SC RUG OL IS RATE AND न्त्रीर खामान्यरपेक मार्काची क्रांत वंबीच्या होनेश स्कार, १७३; नदा शत १०२; नदा समा वरतेगार, शासिम सुरामर ११६८ -च्ये महादुरी १६४३ -च्ये ऋनुरीकी ऋति। १७२३ -के मार्टीनोंको शार, १६२३

-के <del>एकको द्वा</del> रु५३: -वर क्का १४५ प्रमामी चर हकाम⊾ ११ अरलाम - की दर्ज गीव रक्केपर ५ प्राणी कर्मपुश्चिका (बोस्ट देखानेन्द्र) ११५ प्रक्रित नासका -का का कानेकार्रोक वारेने ३१६६ -की **११मा** ४५। −को पत्र, १९०--९१

पुनिया - और शुक्तेमाम संगामि सामके १७१-७०१ - स यामन्द्र, २४८३ -ची विस्त्रदारी, ४२१ पूर्वका काल ४२

पूर्वे धारत संद, ४२२

प्रधान-कर्मान्य, -का रहिन्दार, ११८ रूपे नहीं, १४१

सरामा-मस्क्रिली १४

रविकास प्रश्नीयम - का संबोधन, ४०८

रेंकि बान ३६९: -मीनडी मीका बक्रमणी के

बार कामाचा १६ : नवी क्ळाची पारचीका, १९०-

न्धांकर मोकाएवी और केरीमार्केटी YY :

-कामगाने क्षेत्रों, १८४३ -का सकामा बीटा राज्यात.

३१०:-के निया मातार करभेगलेका गळ गीकाम

इ.स.चीट किंद भी चैनसंबे इक्कासरोंकी करता ३००

-परवाली -के बारेने भारतीबोंको विकेत कुबना ३१३

परकारा निरुद्ध, न्या निर्देश परिशितिके प्रवासिक भागान-

९१: -श्रक्षेत्रको मारहीच समितिका ४४%

परवानी नाप्रकर्णी अर्थीके विशिवस ४२७-५८: वरवाले:

क्षिक्यं, स्थविन ६५ पा वि के १९० पेसा काव्य ४२६ परेत की का यक अन्दर रेपलक्स यन रखर्था। ४४४ मा दि ४४५ पा दि

बोरक्ट्र ११४ वीर एकिंगावेश भद्र, ४४१

बीरे बांडवाकेर मंद, ४७३ कोक्कर यस शक्त १ ८५ दर १ ८ १३० १०५ \$ 44 2 10 223 244-40, \$52 ¥2¥ ¥3% ४५०६ -- शास्त्रय १ २<sub>१</sub> -- शासम्बर्गस्य २३४३ -के नामका प्रदास गांधीशोकी अनुपरिवर्तिने काम ब्रुट्रनेक किए, ७२। -क इस्त्राक्षरसं रेको गणिकरीको पत्र, १३८१ -को कीमी एंक्स स्थानमञ्जू मण्डा

विषक परनेचा सकात ४०४ रीकर, हेरिए -बाह्य यांचीजीको सी होराक्राका छीछ। ४०% नवार राजा ४९

मरसनी समिति ३१ प्रयानवानी -के स्विनको एक, १७-१५, ३०, १५०-५१ श्त्रमी बच्चतेत्र ३

कामी माम किया १९ म्बानी विशेषकः –क अवेदनगर १ १

मनार, -रहिनाई रंजीका सकती बरिनाई इक करनक

निय, १४९-५०। -फेर समानी ४३। -मिटेरियाडी शुक्रमान्द्र समार्थ, १४१ -वन्द्रीवीकी सर्वेत्रनिक समार्थ ३५६ ३७३३ न्मी शामी स्पीमक १३३६ -रक्षात्व महतीबीस, १८७ -रिकामा वैजीवनस १७

मिरिनार, १३३

सम् वर्षस्य, ८९ १५० बिरिशा १३-१४ वर १८, ४%, ४७ व वा दि इर का दि इद कर कर, दर दर- दर-14 325 18 181 18 200 41 THE SHE THE TRE TON NOC NEW \$4 \$2 -\$5 \$\$4 \$30 \$4 \$pc tel the fet alk-in as ast-or भारतार भागादिक कर ४३का नदी एरना, २६५ नदी हेड, १ s नदी मरिनामें किरकी ४४२३ -की व्यक्ते ११४-१९३ न्दी समा, १११ १०९। न्हे दुस लेप्सेंस क्लान स्मरक्षको कर १०३। <del>-के</del> खार १६९: <del>-के</del> क्लेक्ट्रार्रोका सकरमा ३८ १ - व माख मारतीनीक मझतार, १३७--के शहार लाईतेल्ड, ९८ २६ ०--४ गारतियोंने बोध हर, नेह किए क्लार, ८०० नेह संबादराहा क्षा गार्थाच समाजको भेव प्रशास ८८ -को गांगीबोक्षी हार्थिक गया १४४: -को रिमा**न्छ**, १४९६ —में एक हिन्दू हारा यक मार्शानस बारपीय, २२%। —में कासिन पंजीकर, २५६। —से की वर्ष जिल्हिय मारतीवींकी राजवनिक समा १४२. --मैं बांगीजीका मालग १३९-४१ --में गुरा क्यारे काकरोंचे माननचत्र उसक्य ३३७ लो गोरी सहिकामी हार। सारतीय पर्राशासीक विकास नाम्हीकत कालेका सकात, २६९-७३६ में महपीद, ३९३: -में डोएक ३० ; -में मी हाजी हरीनही विदर्श-गाय, ४१८: -में सर्वतंत्रहीं द्वारा क्षेत्रहा-नियान व्यक्त, ११ - से प्रार्थना १३९

प्रितीरिया व्यूच, नश्था, २९८ न्द्री वरतशर्मिक सुष्यमपर दीका १८: नदी रामसम्बर पश्चितक सम्बन्ध बीहा ३७९

भिरोरिया समिति -का शक्यको समा तार, १४७- -की बार, १५१ बीची बॉलिक, १९२

तेत्री —हारा वणस्पा<del>विद्यात</del> अकारचा विराध, ४५३ खेन **बार्यालय,** १२८

Œ

कार्यम, क्ष्मपत ४२६ कम्बार, अमीरदीन सुदासद हुमैत १९८ १ ७ ३५७ १०६ १०५ १०८ ३८८ ३९६ ४४०: -को यहरका तर. ३८६: -हो ३५ वीट सक्तका बीमका ४१९

प्रतमकी, वर्तेहर, ८९ धर्मात्र श्रीवेश २० बाजा, बलाव देशिया, २ २, ३१४ ४०६ कारिया, १२३ चा दि STORE BOTT areal And

TTS, YYS च्यिकोहिस, सर सर्वे ४१० विश्वीस अस्त् हो । १ ५

```
समूर्वे नांची शवसव
 444
                                              गर्गेशेयोपे इंडिएस्ट सुन्त, ४६१
फिल्मि, इच्य
                                              वर्वेत, ३१९: -को पश्चिम बार्याक्सरे हुई। ४४९
को जिल्हा १८ मा दि
                                              वर्षे सी० -को गांकीकीका ववार्षका दार, १४४
कीरोक्स, १५३
फेरार, सर वॉर्च, १२: न्या कराक शोशसे मध्य, ५४)
                                              क्वेंडर सर बॉबे ३०७
    -दशा पश्चिमको गंबीमन व्यक्तियमका समर्थेन ७२
                                              क्केट, १३००
केरीकार्के -तमा बाधिर ग्रामनकाँकि परमाने नगरगाकिकांके
                                              नवानर बोसफ, २४५
    हालमें ४४ । न्या कातृत का ४°६ नकी कीट
                                              नदान्दर पारतीय, न्या फिला ३३
    स्थानेका अस्तान चेटाकडी विवास-संयामें २५९।
                                              वींसराज्य, नरोक्ता नमवानम् क्रेस, २८८
    न्ते किर कालून १ ; नर अन्धाव, ५०; न्यर
                                              वीकारणी ४४ २४५, ३२ ३५ ४४ : —र्स केरी-
    ग्रेस्ट्रश्मी सक्त्या २८८
                                                  नाम्बेक सम्बद्धाः १८८
केली, व्यापी १ र १६३ १८ १९८ १४३
                                              काकार, जो बनाबस, ५४
    285 266 500 155 X85
                                              पाजस्थान उप
कीलारक्ष, ८४ १३८ ६ ८ २२३ २००७३२ - ३५
                                              THE WAL
    ४१९ पा वि ४००; नहीं बोरत कम्ब्रातियों
                                              वानेतेन प्रदः इ५
    तथा महास्थितिर नेजीवत होनेके किर हना ४१०:
                                              राक्या ३ १५
    -के संस्रों ४२३: -में समा, <u>४९: -</u>हे मानेपाने
                                              नामणीर, इसाम कालुक कृतिह स्वीम ३१, ५ ४
    मन्त्रीमाँको गांधीकोधी सक्क. ४४
                                                   the tyr tor to the typ typ
 रोर्टेन, वॉन, ४४५ पा दि ४००। −य लाल ४६३
                                                   449, 464, 466 448, 88
                                                                               388. 3Y
 स्तक मेक्ट ३८६
                                                   PAN-IC SOL SAL YEY YEL -FF
 बीक्सें 🕰 📲 क्लीबॉड) पर शस्त्री हर, १०४;
                                                  गाला, दर १ १। न्द्रा सर विकास वेदरसाँदी
     -- भाषारी ५३-५४
                                                  47 338-3V
 ब्रोहबॉर्ड मन्परित १३८ १०४१ -१७० गीर्वेडी करून्य
                                               विभाग, देखिए मिकिस मारदीय संप
     ٩¥
                                               बीमा इसेन ८५
 इ.स. सम्बद्धाः ७३
                                               नीनी राविषाः ४१
 बाबद ब्लिंबन १ १: -- के कारत, १
                                               नीवर विकेश ३१% -और श्राफिट<del>ें सम्मनी श्राप्त</del>
 ब्रेजीयन्, (बरीनिर्मित), १५१; ३१ १५ ३१
                                                   UNIT BAY
 क्वीद स्मीट, इक्स
                                               54L SP 3PE
                                               SE, the
                                               इन्दर्शिक्षा ८५ ४३ ९९ पा दि
 40% 35¢
                                               पुण्याद, विकिया ११ १३८३ नक्षण मारकीर्वीहर
 क्यारिका ६ ८
                                                   श्रातेषाक सुरगोंकी विकासन १११
 शकाल न्या बराइसी है ।
                                               पूर विकास तर पा जि
 बर्गी, न्य नियम
                                               बुरीकवा ६६६
  नही २०३ २
                                               वेद बारेंबर, १३५, १९९, ४३१ ४४५ वर दिक ४००
 कार्यो, सोन्द्रका २५३ स्वर्त न्या तर, २५३ स्थान
     न्द्रो तम्द्र २५६
                                                   ४०४३ -का नामार महर्शन २६ । -का १४, १५६
  क्लाची तथः न्या हृहासः ३९३
                                                   335. 336
                                               वेग, भाजन ८९
  बाली ९५ १५६ १९२ १५०
  क्को गढर २०१६ हि
                                               विश्ववास्थ्य प्रदेश हि
  mL 39
                                                <del>વે</del>નોમી રાજ્ય કુર કુપ
```

केक्स्प्रस्य, १२ १५ -के मिनस्टेटको सरकारका पत्र 357

के<del>टे</del>-६ मीमती ब्ली, ९५ पा हिं साध 100 274

244. 284. 22 E4

रेकारोन सा देनरी बेलेक छुए १४०, २९८-९९ ४५६६ –दाभी रिवारी कर ३१८

बीतर हुद, १६, २४८ ए। दि : -में क्वों चीर नंगेर्वेडी इस्तियों ४

बीना कलरक, ३ ४ १५, २९, ३१-व२ ४९, ७२, क्ष ९७ १३४ १३९ मा वि १४७ २५२. २५५, २५० २९३ ३२७, ४४१ ४४५। -वीर एक्सिक्क बानन २५४-५९३ -का व्यक्तिवर्गीय ह्मार करनेका बन्न १ ७ -दा वर्षे व व्यक्तिको नानास ३९: न्या और देखीरण्डी भागसन ७१ -का संस्करमें सल्ला ५१: -का सर **कॉर्ब** केरमको करा, ५४: -धी नक्यप्रधानी, १५४: -धी क्रेंग्डेंड, १६८; न्ये नाम एक्षिय मानिका विक्रित

मश्तीम समितिका कर १ १५५ -की बॉर्ड विकारको बादी २९४: -को भी डेसर विवर्धका वह ५३: -शरा जिल्लाकाले निकास सम्बद्धाः ४४

कोसर्दा ४ पा डि कीलका १४३

Paris, 199

मिटिय इंडियन स्टीम नेविनेक्कन करवरी, ११६

निरिष्ठ अप्रतीम -कानुकारात्तमः, ११५, -शुन्तमान छरकारके सकतमा नकालेकर केक नालेकी सैवाद, वरेर -मेरोक्शार स्टब्स्न और इज्लेक्नमेंने, ४४८१ - क्यांक्स मान केवलीह किया वाचीए, ४३७- -सार्वांट किया केवली पराधीन, २८१: नदी दक्षियाई वंजीवन जरिनियमे शारेंने संबद्धी सम्बद्ध १३१३ - निविद्ध जारतीयों न्दा कोर, प्रदेश न्या शुक्तवामी करान ३००-दा को चौर शनके विश्वनते वर्गकरण, १२१: -का सुब्रह्मा ४१९-२०: -मा विवयणक. भूर रा -का विकास का विशेष संस्थाति पास वालेक नलकुत् कुलून पास २८०० –का स्नेत्क्या पंजीवनका मदाल २१०६ न्या स्टेब्ब्या वंत्रीयम् यसमञ्ज्ञ वयम्. **६१: ∼डा कोन्छन। पत्नी**वन्तत नतस्त्रातके कारण **वरेन्द्र नदी काम समा**, ४१३: नदी काम समा, दाओ रपीनके महानदर, इदा नहीं गमीर वीच्या देशक

-दी फिरनतारी**, ९ : -दी वर्मिस्टनमें महत्त्वार्य** सर्वेषधिक समा १९७१ -को शास्त्राक्ष्मे कसीटी. ९७ -मी बरवड्ड वैजीवल्या न केल्के कारण १२९: -की स्थारकारी, २९२: -की राजनकिसर बोंके प्रवर्णिय हारा अनुस्थित हवान ४४४-४५, नदी सार्वेजनिकसमा ४९४ ४०४: नदी सार्वेजनिक समामे ४ अकाल १७२s –की सलावींतर समामे पारित व प्रसाद, ३०३६-की शस्त्री देवलीया-वेगे ३८८: -के एक मोसक कारोगोंकी काँग १३८६ -के कारायाक निवासका प्रथा, करा ने विराधका गीकिक कारण विकालिताका क्षेत्रास्य २०४० -- व स्वर्तीकी सरकार कारा वरंगा। १८६६ —की शनियम क्यानेट क्याने बार्डाना स्टीटन इंस्ट्रोक्ट विकास १२२ - को बानस्का विशेष बरावेपर मी दानस्वाको सम्बद्धा अविदाद, ५२४: ~हो गीरों हारा सीच ९१। **~हो क**रण समस्त्रही केतानमी २८०६ —को र<del>ाम्सनक क्रोक्र</del>नेका मतेस २३ : न्ही राम्प्रताल क्षीवनंतर वर्णांना देनेका एका विक्रिक कोम्बलनामें १९८ -को रान्सनाकर्म मलाविकार वहीं, १३९८ —की मने पंत्रीमणके किय कार्री स केल्ब कारव निरम्हार करमदी सम्यापना १६ -दी पाचे हर्नेंदी हर्चामंत्र रहत हेनद निवम १९६६ -को भी नप्रस्तेकी प्रमधीकी बार बी प्रत्यक्ष नहीं १ ८। ⊸ही भी धॉलोक्सी कनुचित BRAT १५३। -को सम्मा ३३६, उच्छा -कारा केशीकित्योद तासकार्ते वकार्ते वन्त्र, इ. ८१ पर अवेकी ब्बार वेनेवा जारीर निर्देशालये. ३१२: -नर बारस्यक शीमक नारीय काला बद्यांक ३(२) न्यर मोर्टेका दर्ज १७३: -पर वर्गिस्टनमें बाह्यस्य, ४५८: -धर ब्रमका वर्षभः —में बोबे-ब्रह्म बामर्वे. १२४

विदिश्व बारहीय अधिनियम १३४ क्रिक्रिय भारतीय कींग १ द

निरिध सारतीय न्यासप्रियोदी, न्यांबीजीकी एक्ट ५ र को बरोतीय व्यक्तारियों द्वारा वंजीयन प्रमाणक

विकासे मिना क्षमार हेशा क्या, ३५५

मिटिक मारतीन की अफ ५४ १२-६३, ९१ ९३ t a tra-te, tay to take the se the fat fax for for-or, fee २०७-९, २११-१४ १२४-२५, २१५-१८ २४६, 586-4 5 5 648-44 505 565-60 २७१ २७% २८ २८% १९१ ह . इ.स. 444

483 388 38% 398 398-3% 98º facta follon falt a c YEL YYE, YYE, YYK-YE, YOR-OR - HER-कामक महिरोक्क किर सुरीक्तें केक्नेको हैकार, १२१; -मनारी वश्वितसम्बद्धः २ -कः वान्दीकन एन्या, ३८६१ -दा शर्वनारह, क्वनिवस्त्री<del>यक</del>ो रेक्पा न्या मोजनगढ सम्बन्धी विक्वीस सरकारकी पत्र ३३९: -का दिवसम्बद्ध १५, -का विसास ३८६। ची भवीं १३। ची मार्थिक लिति है। -भी पश्चिम वेशीवन व्यवित्तममे सम्बन्धे सरकारी इ**२६: −दी नोर**से कनरक नोगाको दश ५३: **−६**ी कानुनके विकल्फ गर्नी, १९७६ -की काश-विरत दिने को सक्दरीके किए एक व्यक्तिक केन्सकी बॉन्स, प्रथम -की केंद्र ३६ १६८ २४३, ३१८ ३०-०१: -वी रेड्डमें समितियों तम मेक्नेडा निर्मेद ५९: -बी विक्ट अवर:-बी छमा २८०: —की समिति १८४ १९९, २*७४* ३२ ; —की एमिठिके माहरी महिनामक विकास कराओ धारम १४६-८४: -के बाग जी धनबीम वासी क्रमानदा पत्र ३९५१ -के विकासको विकास हरामानीको होती करतकार, ३०० -को धरि-निकारी देका जाएमसे M बसान्य ३३%: -हारा रहिराई मीक्ताक्रके नियमेंके सम्बन्धे क्याँ ३८०० -छर केरबी संतर्की निवरनक, १ है। -छरा क्यारी इतिराध्य विवेदारे शरीते व्यक्तिकारी प्रार्थेक्टर १९९: -अस्य मार्काच राज्यीन वर्तकेको प्रतिनिधि अंक्लेक्स किलेन वर्षित ३००६ नास देवी-जिसके जारात संपन्न निष्य सरकारी कार्यकारी भरतेका रसम २ २: -घाए छनीय १५ सीह कर्ष १११; -शारा सरकारको चुनौती, ३१६: -छरा लेक्क्या प्रजीवनोड शरेथ क्याँ ४३ १०वर হুল্পবাদ প্ৰতিহ হয়ে বহিংগ্ৰ বৰ্ণানৰ পৰিনিৰ্মণ্ড क्य बलम्ब देनेचा अवस. ३३३

विदेश मेररीय भगात, -रोक्टना वर्ग वर्गान्ती मनजहां देवर वहीं १९०३ -या बाधिरोंकी इन्द्रपादे सम्ब कान्य ४१२: नहीं राज्यान सरकारक सिन्द्र कार्यकी नैस्पी, प्रदा नोह कि (अवरो किन की बहारतीका भारती ४४९: नेह हिल ह्यानच्ये सूत्र रहा कल, ४ ; न्दी जिरित्रके भागाता इस इसला दक्ष न्या शिका

धार्गक्रमा वरिष्कार, २१४ --पर नापर्ते २४१ विकित्र बारतीय समिति दर १६६; न्यो एवं २८% -पर कमकी वेगेका अल्टीस स्कार १३६ निविश्व बारतीय स्वरंतियां न्या विश्वविद्यामें बीच ९८। नारा भिद्रोरियामें स्वीद्धाविमान <del>पत्ता १</del> १ नियोग व्यासपूर्ति ४१ मून सर्पाली १४१ कारित कार्च नके निकास गांधीबी, २० ब्हारडेंडीच्, १९ - १९३<sub>१</sub> —ते वास्त्रीका ज्ञान २४१ व्यवस्थिति होत १९१ २१५ १४७ ११६ -एदिवर्ड वंबीयव कानुसर, ३२५८ -की परिनार्ध बाननक करी थेका ३२% - वे बसुसर कानून वासमञ्जीमता और अन्यास्त्री, १२५। -के स्थारकरी सरका सम्बद्ध, ३१% नारा निवित्र नारपीलीकी स्वासका १४९; -हारा मल्दीमीचा सम्मेन १९

व्यवस्थात नो श्री इस. १४५

भगव्याधितः ९५ १४४ मद दरे। न्दा वर १४९, ३६५ असम मत्त्र, ४१६ वाणा क्रेंगियाः -वर्र सरस्या २४९ भाना दावी ४२६

वाना श्रेमा ४९६

बामा - नवाम शामका क्षुकरमा ४९ ; - के क्षुकरमका वीसमा, १९६ शासात —का सामका १६० १४२: —को मरीक १४२ बारतः ने वास्त्राचकी वरः ३०२-०: नी महामारीः ४५१

भारतकी धार्मिक समस्या (निहीजस मॉम्म्स ऑक इंक्सिया), २३४ पा हिं

भारतनेवारों न्या १६ वचन लागित बाना समाना केट, रशा नहां वर्तन्य, रश

जातीय पानेशार. -प्रमेश्या विर्देश १ रे अतरीय प्रयासी स्वास-निवास ११३

मारतीन बाबार, ५७

जारतीय जीवकारों —के सम्बन्ध निवस ३२५ मारतीय मुस्तिम जीन, -के भन्मकृत्ती १४ ३८५-४ जरतीय राधानी -नर अन्ति नजुरेहतल ७ अरलीय राष्ट्रीय बांध्य, इ.चा. दि. ५१.३१

दिन रिक्ट मेंद्री प्रदेश प्राप्त ने क्या प्रदेश

३८८: न्या सर्व मस्तिसर, ४६९: न्यी मिटिन समिति ३२५ -दी बन्दर समितिहो १२ ३३१-३१: -के अधिकारानारे प्रतिविधि क्षेत्रतेका विश्वेत कवित इच्ट: -क सरत मण्डियनक किए प्रतिनिधि ३७१। -को एक इहर-व भारतीय किरोबी कानून निष्कि ४३९; नदी समा ३१८ गारानि भारारियों न्द्रा फर्टेन ३३ -वर श्री कार्सका

बाह्यसम्बद्धाः २८१ भारतीय समाजनिक पुराक्षण २७३ नावनारी सर मंदरनी मंदरावती, २५ ७ २७९ ३ ६ निधिन, --स्रामा क्रमांच्यक वहिष्करका ११८

मीला मोरार, ४२६ मीया इरि ४२६ भीनकार प्रभेतारक, न्यर दिने गरे बळाझरोंका विकरण

34 मूका ८ बीच हर

Ħ

मीप क्षेपान -जीर पुनिवाक समाने १७३ मंदर मूख इनवीन २४८ मक्तरी ८: न्या माक्ट, ८१ वस्य, रतनहीं न्दा सुकरमा ४७४ REL THY सवहर-रक्षक कानूब, १३ नहीं, १८८ विद्यमध्ये ३६५-६६ बरहान - वा सरक, १६७ याम् १८पा हि । न्ये १ भारतीयों ही समय ६६ महामियों, नहीं सभा १३७३८ वर्र

माम श्रीतम वाक्रिया रेक्से (श्री व्या व भार ), न्दा रत वर-वर्त नेह महास्वयस्त्री व्यंगीयाश

45 45E1 485 मनगौ. ४४४

मनिर् -रा अन्यत रात्मने वर्णाय वाचारियों हो अन्य बलीम स्रोह देन ह जिल बाजून बनाजहा निरोहन, है देह बनीर, बुंबाबी, ४२६ मनारी रामी, नुपरानी केन स्टारमें शाक्षिण प्रद

Wir -it an eftel gu मान्ती, ४०

यहात्र्याक्ष्मणी, -हाशा मालतीयाँकी क्याप्ते, ८८ AUTOR, ANDREW BOS महाराज्य, रवजनी, ४२४ मॅटिन्ब् बावसम्, ३८ माँछके <del>-रो काकाबीका</del> पत्र ३३४ माकरवेरिकी, ३६ इ५ याचिक वी हीरा १४४ मापने काका ४२६

यार्केट समेक्ट, -मैं थारतिर्वेदी वर्षिकार न देनेक मसालगर विकार, ४५४ मोंचे, चर, १०७ सामग्री भीता ३३२

मिरो बोर्ड ७२, १५७ विकेम्बर्ग १५८ ६३० १६ - इ३१ - १३४ - १४० १५ ४५६। -के गरतीय १३६ विकेचन नगर वरिया -कारा महार्टार्गेनिय सुरुदमा ५९ निक्कानकी ५९ मिनौ <del>शिक्समादक इ</del>र ६६ या दि ४ ८२,१४

\$54 580 58E 580 58E 56 596-49 र ६ वहर २२६ २४३ २४६ २५६ २० २९८ ३१८ ३२१ ३३०-३१ ३६५-४२, ३६९-७० ३०४ ४१३ ४३६ ४०६ ४०छ -पानुसने बरस हालनाके हुर्रोतर, १९९६ –निर्दाणनार २ ६ –दा वक्तारों हो पन ११४-१०३ -का शानिवस-सर्शाह मानरत रह, १८२-८६; न्द्रा कालिहान्सक्तिहो वर, ४० १०५, २<del>०६-०५, ४ ८१ -इ. स</del>नस्ट वानाको पर, ५३। नदा समरक स्मरुपद्वी क्रवर १४ ३-दा करत १ ३ ६५४६ चा करपानियो मित्रमंद जिमाद पत्र प्रदेश; नदा पत्र भ**ा:** नदा का जनक स्थापित, ३६, न्दा पत्र हुमस्यग्रह कीप्ररबंध के रून्य केश्रे - १२: - का मध्य मन्त्रीय सचिवडी कर, १४-१५, १५०-५१; -रा अधनका

११५-१६। न्या मत्रकीत राष्ट्रीय बांबमुद्दी का १३१-२४) -या हंड इस्टीमंखरो वत्र १९३-(१) -का बीक १९८। -का बीरमरको कम १०१-०१। –धानी द म्प्राची का स्थ्ते कृहते-हवा —दासमितित्रे व\*स्य, २२६३ —दासर विभिन्नम

बेन्पत्रको वर अर्थि। ना स्टलको वर, १५-४ वर ≕धे की विमानन कार्यतः १५३ ला पत्रध क्षारीय वेषर-१ । नदा राज्यस्य क्राह्मस्या स्तर्

स्तर्मुण व्योगी सहस्रका को सन्दर्भमा ४०१८ –सी० थमा विकोगस, ४०१८ – सुनेपाल सकी-

भद्दाः —दारा कतरक कानुसुन्दे कादीन्दरको सम्बन्धने कीवर और स्टारको सम्य पत्र, ३४०: न्हारा जी शर्मकं मानका श्वर, १८७ मिनीयों कारमंत्री १२२: न्दी धूलुमर गांकीनी १२१: न्यो क्लपर योगः, १२१ मिनी, मुप्ता क्याह्म, ४३२; -बा, शक्तवाक विवान-समाद्री मानेनायम १२-९३ **पियाँ १**सन ३८८ मिर्टबंद -दो शुम्पनाच क्रोत्रानेस ह्वम ३४७ मिक्बर, बॉर्च १८१ २९३) -बी कारक दोनाकी पनशी, २९४: —के सम्बन्धे अवस्त्रीय समाय कारा लेक्ना मॅपून काना लोकर, १९८३ जार मस्तीय स्मानको दिने को एक्ट वर् निवा -में लाएकका बान्होका ३४३ मीक जहसद, ३८० मीरामारे, ५१ पुकरमा अनुमतिषका ३३: -अनुमतिका जन्मकेको न्याति ४२५, न्यम् व प्रतित् कारकार, १६६१ नीह. द्वचर १९०; नरमास्त्र हेशावट २०४: प्रस्तेतावट रः –देंभरी रीक्ट्रंस २९०: –प्रटीम क्यास्पर १४६—गोरेफ, ४१: बैन्छनसर, ५८: –बोहानिक्क्पेरी ४५८-६ ; -दान बनाय भागाहर, ३५५६ -द्यासनी भगवी देसमेंदर, ३४०० -वर्णन नीरायर, ३१०० -परकेदारीका, ३०० वरमेदारीक विरक्ष ३५०५८। -भारप्रतिरः १४१:-स्वास्त्रीयरः -पंजाबी काररः ६० -पंजीक्तको नर्गो न देनेक्ट, १३ :-पंजीक्तकहरू, ३१; न्यी*न क* नासकुरा, ३९९) न्यी<del>कौरा, १९७</del>३ -पुबरातीनर, ११;-स्थारी कृत्यक करागेर २७०० बिरंपरिवाक नरबेशारींनर, १८ । -केरीनाचेंनर बॉन्ड-माँग १४४: न्यन्त्रद्वीचर ३९३: -भागा ग्रीतिया-वर. १४९४ -मामासर, ४२६, -मानारावर, २४२४ -मारतीय इ.स.रिकर, ४५६ -मारतीवीयर, ४१९ प्राच्येक्न सन्द्र वरिक्य हारा मारतीनोंकर, ५९३ -आस्मा श्वासार ४२६। ४००३ -मीहमस्त कामकर वांशीस, ४५८; -शतनती यहनस, ४०४। न्यात्र सहस्तरः, १३१<sub>।</sub> न्यात्रभुवरः वश्वितवरः, ३५% THE THE PERSON NAMED IN TH भारतीतीतर १ १३-शामणी शाहरतर १७०३ ल्मी को के सम्बद्धा प्रद**्र-श्रीम**ीयम देविहास र: चर्ने सुरम्मार श्यासका, श्र2्व च्यमस्यक्रीहर

440

पर, १७६३ -त्सर्ग स्टानुसक सन्तर्गत १४३३ -गुकाने, -पीक्ष्यस्थे, ४२६ सचित्र सेना. ४६ भुरतार, दावी न<del>णु</del>क, -दा मत्त्रन १३७ कुरमाद, मायद, न्हा नेसल्द, ४१ संबं केंद्र, १६९, ३ । न्या संबदमा १९७ प्रस्ती जनुमतितम --वेलेका क्यांत्रिकेश-साम्बद्धी व्यक्तिस्ट १३ HUNG 3 **सुब्बन −पर ∉मका १ ९, १ ३** प्रस्कारानों, न्दी सभा स्व<del>व्यक्ते</del> विरोक्ते, १२८; न्दी समा क्रम्पमें, १६२ क्राचार, ११ कुरमार, क्यूकीय, १६१ सामाद, कारीमाई, १९७ क्रम्मः स्थानि १५ हारायको १४ १६६ अध्यक्त अक्रमा दर्भ रहा रहा रहा रहा स -और क्रम्बर क्लीबर गाउँसे भिद्येतीय वानेके क्षित्र शेष्ट्र, १०७ स्टम्मर वे<del>वा</del> का १७२ सामान, राजा, ११४ वर दि: १४४: ≪ही व्यक्तीय विषयः, ४५ : न्यो स्त्रश्ची व्यवद्धीत विषयम् वांचीचीओं वर्षाई, ४% क्रमन्द्र पीरत १२६, १४४ १७१-०२, ४९४ सरमाय, वैकागर ५४ ५५ वर्ग वि ६९९ वर्ग जि १९६: -बीर, करेंद्र ही बरसाती, ४४६ तरमनः शाधिम १९४ ३८८ मुश्चमार, बुला १३७ शरमार, शरासरीम न्याया सामानीके विकास की वार्रवाई व करमेडा विश्वव, ३३१ प्रसम्बद्ध साम स्टमास्ट १३० मुख्यार, वार्तिन -पीठ्यंकोमं सून्य क्रानेशार, ३१६ शुरुषाद जुलेन वींड बन्नमी, १६६, ४ बुधर, न्या देशर सारवादो क्लर, १९३ नुमनारः, ३१ मुस्तराज्य, बीटर, ८ वर्गा, शासिक १४४ बुगाओं असम्बद्ध २४३ ३१८, ३६५-६, ३*०*० मुनाइ, सन्त्र । १४४

रिच्चितवेन, ३८ पा दि रहीर, क्युक ८९

रहीत, अनाम सहस्रमा वर्ण्यक, ४०० ४४५ पा दि रसकी, -दा योशकोम असक, १०० रत्थेतको, २०७ ३२ इथ इट्या-का एत २०४; क मारतीय वंबीयनेक क्षित्रफ इस १९७ रहम्क्वा ४४५ पा हि ४७

44.8

रह्मान, मनुष २,८८ ४१४ खीयगई, ६८ सम्बद्धाः मध्यक्ताः बिरमिटिना भारतीकों - माक्रिकेन नाम एत ११३ राजनक वर्षकानीहा संग (शिक्ष गाँक भाँगण दिगन)

MEC राक्स ढामून ३३ राजन्य परमान -में इक हंडीकर ११२ गुँबर्ट -हो भी व्यक्तिका क्षता १५५

रॉक्ट्रेंच कोई -दा स्वब्यैता देश हुन्दर्ग स्त ४ र्धेक्चिन सी वी १९ १९७ —का मपने माभनर्म रिरमिट द्वारा भारतीयों द्वा भागा क्या दूरने हा सहान ४१ न्ही रावमे करवाना-विश्वारिवींका मार्खाय शास्त्रिके साथ नद श्राना सन्तासपूर्ण १५ राविचर्माः ५१

शमक्द्र भी ६६, १ ६ रममस्त ना मुह्दमा १३६ शक्तान १३७ रामकानम्, १९८ रामा, बाखा ४४ हमाच्या १५, ९६ ६७४-७५ राष्ट्रयर १७० २१८ ३६ - ४६६; —हा योगीशीही में इंदर् न्दी तार, १४०

राषमः ६३ रापीत रूप १६१ वा मि रॉम, २२४ पाटि २३९ पाटिः —रापर रेरेण र ८

रिप, ज्या अध्य २५, ५ ५३ वर १११ ११६ णा चि १०३ १८८ पा दि १ १-४३, २२० ए। मि २२८ २४१ २०५, १८८-८६, १५३ ३ ३०२ ३८३ मा दि ३८४ पा श्री रा । –शन्तलक वर्तेलक क्षेत्रिः चा स्थ

शोर्ट क्टिक्टि मध ११ ; -का पर हाइम्ब

तम ६ शु⊸राम‴त २ −का संकारोस्टरा वर २३ -४ ३ -छ "र व्योभद सम दर

मगीर १२१ राविद्या, मायदवासदी, ३८८ बनारक अस्तिस २ ९ पॉर्कमायर बीस्ट, २४१ TTS 886 836 COTTO MAY YES Alta Mark

म के देगका

मूसा, देक्तर ९७ २५३

सम्बद्धीर्थे ३२ ३५

मवे सँचर ३१

388

मेरीको ३५

PHIC, \$16

महताध्रमीकदाशं नी १४४ महत्तानरहिंद्द, ९७ ३०० पादि ४१५

मेहेंबी बर्जन ४२३

मेमाभ ल्या १३८

वेरिकाले, १४४

मैमग्रेंचे २०८

मेशान्छेरसः १३१

मांगरिया ४५५

बामनिशल, २४४

बोरस. बदन ४२६

बोरको -में क्यूब ६०

मैक्पीन सा हेक्सी १७०

मेटर, बद्दार मुना ३८०

मोक्सिंग, ४ १६, २६, २ ६, २४० ३३१ ३४६

मैक्सिंगर २२४; ~१ व्यक्तिगेंडी काला ३८

मैक्सिमां कासंद्र, १४ एवं दि २०१२३

रैम्प्रकोला सार्वेद ४१९ मा दिइ.~की व्यवसी

मनुपर्वतन्त्र और दंशीयनाथ परका ४९

क्र्यु-२६६ -के शामने भी शामने पंछ २७६६ -क्रारा

मार्गानकपूरा, नरह नही वक्तनर्शनीरा, ४१३

a

मान - और बोंग्रजी बानुनबी बहाईमें परत-विश्वन २ ३ -पानी -हारा दान्तव बनागा पंती जावी दरन्यान

40 रुज्य वांदी शहरूर ४६१; न्हीं यां फिल्क्ट ४६१; न्ह्रमेमान वसी-५६: -पारा कस्य धारहके श्वरीक्राको सम्बन्धने स्ट, १७६६ --स्त्री दातृतद्व **फ्ल**र्स १**४**३। कीदर भीर स्टारजी छक्त का ३४०३ न्हारा वी बार्सब मारच्या कार, १८७ -तुष्याने, -पोलगरसक, ४१३ मिल सेमा∠॥ मिथीवी बारमणी १२६: नहीं बुखुपर गांधीमी, १२१; -को सरकर स्रोक, १९१ पुरस्तार, बाबी बन्दुक न्द्रा भारत, १३० मियाँ मूसा स्टाहरू, ४३२; न्हा, शनसराव विवास-क्रूलाई बायर न्या सहस्र ४१ सम्बद्धी महीनासम्, ९१-९३ सुद्ध होत्या १६९० ३ ०० च्या सुध्यमा १९७ मिषी इस्स, ३८८ ह्याती ननुपतिसम्, -केम्बा क्यम्बिय-सचित्रको अभिकार ११ विरोहर, नही शुक्तक क्षेत्रनेश **अ**स ३४७ क्षरंगन ३ विस्मार, लॉर्ड १८१, २९३, -को कारण वीमाको क्षमा −ार स्थम ३ र ३ ३ हानकारों न्द्री एक कानुबंद विरोधन, १९८१ न्ह्री पनकी २९४४ -व स्थापने थाउने स्थाप हारा सेच्या पंत्रा काना शीक्षर, १९८३ आर श्रम क्यानर् १६२ नारतीम स्थानको किने गते वस्त ॥१ HE JAPAN मिक्क न्यें स्वराजन्त्र जान्द्रीका २०३ शुक्ताः चक्तांयः १३३ र्योका अवस्था, इ८७ क्रायक, क्लीनाई, १३७ मीरनवं, ५१ मायदः छात्रीय १५ लम्बर्षे ३४ ३६६ सुकरमा --मनुशतिपद्मश्र १३; --मनुमारिका अन्यतिकाः BERRY SHALL OF STATE SHALL SHALL मार्गन ४२५: -मध्त प्रतिम कात्मद १६६: -हेंद्र -बीर <del>बन्दुन वर्गाहर वासीत मिटोरेंस</del> **बर्गे**ड ह्यार १९७३ -समझ्य हैसायर, १७४३ यसकेंग्रस १; —रेंक्सी शीव्यंतर ३९४; च्हरीय व्या**व्य**र BER ETKL ROW १४६-नारेक्ट ४१। बैन्डनस्ट ५८: न्योशक्तिकेंस सरम्बर्ध तेवव वन १७३ ४५८-६ : -तात्रं स्टाम शामात्रा, ३५५ -- स्टाम्बी लाब्द्र शहर ११४ पा कि १४४। नहीं ब्यक्तीम क्लिक्ट ४५ ; न्हों बनडी ध्वाडींड निरमस मनभी रेसमॅस्ट ३४०) न्यूब्रीम बीरास्ट ३१०; - वासरांक्षक इच्छा क्रमेसरांक किया १५०५८। वांशीजीकी कर्ज, ४५ -भारकोस्ट, १८६) -ननावर्धावरः -र्दश्राची कल्स्ट हर BETHE GUA SEE SAR SOCIOT REA -रेबीमधी बर्ध व देनर८ १६ १ न्येतीयनस्बद्धाः झरमार, वेक्चर, ५४ ५५ वा दि ३९९ थी दि ३१: न्त्री के नावद्वयर ३९६: न्वीक्वेयर ३९४० १९३: न्वीर अन्द्रे श भन्नामी अन्द -दुम्सायीव्य, ११|-वन्त्रो ध्रमूनड <del>व्यक्त</del>े २००३ सहस्रतः सास्मि १९८ १८६ विशिरितांक बरमधारींबर, १८०१ -केरीना वर बीका-हरमार याना ६३७ पुराबर, शहसुरीन -हारा शहबीके व्हिनाफ स्मि क्षा १८४: - क्लापीय, ३ १: - वाना ग्रीनिना-क्ष १४९६ –मानपर, ४२६६ –मानपर, २४२६ कर्मको न करतेक विश्वन १३१ -भगतीर इबरिश्म, इन्द्र -भागीयीय, ४३९ हराजर, शहर श्यारण १३० सुरम्बर, वासिम न्योद्यनिनेत्रे सुरूप भानराहः ११६ २०; मिनस्का सन्द्र चरित्र हारा जतवीनींस्ट ५ अ -मामर रवासार, ४२६) ४००६ -बीवनान हरभार बुनेश वह फलनी, १९३ ४ द्वामक्त क्षीम ४५८: -त्वकी बदनार, ४७४: बुबर, न्या देशर शाहनदी उपर, १९३ -राम महत्रार ६३१) -रामकुर पश्चितर, ३५६. वस-गरा, ३१ १६% १०% १९६; -कन्यत्तर १९ १६: -५३४। अ मृतकार, गीर ८ बार्किकेट, १०१:-धाराजी क्लाबार ३००: -बी बना, कारीब २४४ क्ष के क्यार प्रदाननीयशिय हैनिस्स बुलामी भाषा १४३ ११४ ११५% १८%

बुना, हेंबर १४४

शुन्की स्थानत् स्था<del>वरत्, ४३३। न्यानशासी</del>श

मूत्रा देशनर, ९७ २५३ मक्र४१९पा० दि ४ ७ पा दि ३ −बारा वदस ४२ मेक्टबार्वेचे ३२ ३५

मेकर, भरमर मृसा ३८७ मने बॉबर, ३ १

मोक्रीरेंग, प्रार्थ, यह, व ह, युप्तक, मेशर विश्व मस्त्र -चौर ब्रोबानी बान्तवदी चत्रवीने परत-विकार २ ३३ न्यम्पे प्राप्त क्षानुसम् करावेत वेशीयनकी वरम्बाध्य,

132

HAL: HPL 350

मात्र, ब्लीक्स्स ही १४४

महता नर्राम्हर ९७ ३०० वा दि ४१५ विद्यार, २६४- -१ क्युम्पिको अपर ३४

वेदेश क्लंब त्यर

बेलांग सा हेनरी, १७ मेलिनी, मोजेप, १४ ए। जि. २०१२३

वेन्द्रशास्त्र १३८

बेमफोल सार्वर ४१९ पा दि ३ -की वनावी क्षरं करेड़: के समने भी कीमने क्स २७०; -कारी

ब्सुवरिश्व और वंडीमनवन प्र**स्त्र** ४ थ

STREET, SYY मेन्सरे २०८

वेतासुनेत्म, १३१ APPEAL YOU

बनिरियत, २४४

बोक्टा नी करहर देवन THE REP. YES

मेर्गल-१५-मुन्द, नवाव न्यी सङ्गानश्रीतर, ४९४

п

47ft, 131 effen mittelet \$46 राष्ट्र सनिस १ ९ चौद्यावर बोस्ट, ६४१ The war ree

राजाते, भीवा ४२६

Then YES MAF 41 65 3 4 रक्षिप्रद्येश्यः ३८ पा दि रक्षीर, बच्चन, ८९

रहीत, गुकान मुहासद मध्दन ४४० ४४५ पा० दि रसकी. -का मीरक्डोमी कर्लंड. १७०

रक्षमारी २००० हर २० १८६८ न्या सा २०८६ क मारतीय पंजीवनके क्रियाक हुए. १ ७

रहमद्भवी ४४५ पा हि ४०० श्यान वर्गन ३८८ ११४ राशिमगरी, २ ८

१०५ का वर्न- अध्यक्त किमिटिशा मार्जामों -के मार्किसीक नाम १६, ११३

राज्यमत महिकालोंका एवं (फिन्ह भीप स्ट्रेंग्स विसा) YEE राज्ञल डाल्ट, २२ राजन करकान -में पुर संबोधन ११३ रॉक्टे -डां भी विकास स्थार, १५५

रॉस्ट्रेंस कोई न्या स्थ्योता देश सुद्धमं स्ट्र, ४ र्वेक्सिन सी पी १९ १९० ल्या अपने संस्था क्रिसिट द्वारा मारगीवीं इा बाना कर करनेहा दुराव

४१ -दी राजे क्याना-मन्तिरिकेश स्टब्स प्राचिनीक शान मेर करना सम्प्राम् १५

तारिवर्मा ५१ रामका, भी ६६, १ ६ रामसदम्, -का सुदरमा १३१ OFF STANKS

ERMAN, ESC शका राज्या २४४ शमायक ९५ ९६ ३०८-७५

सम्बद्ध हें होई हर हेर अर्थ नहीं मेर्सिक मेर दर्भ नहीं तर, १४०

**27%, 13** राचीत स्थ १६२ मा हि राम वस्त्र पा दि सहस्र III दिल लाह्न

was at at tit til रिया हरन सम्मा ना दि रेश रेटर या दि रे रे-प्र

व्यक्ष माहि नेवेट वटा वेली वेटट-स इंदर-१०० ई इ १८१ से हि श्री साहित All - Chuing spile sigl - Chi

था । शोर्ट क्यांडिनके मण ११ ; न्य का स्ट्रांक भाग ते हो नहा सराज र धी-ही सुद्राधीके। स्था

बर केरे -क हे नहां भूद कन्तुमुह प्रमान

२१६ - चा भी भगीर वाणी हो एक ११४ - नी रक्षिण मास्त्रिकी भगतीरमंत्री भगवासम्ब प्रतिरोज्यर एक राजेची एक्स. २६१ - ची देवार्ट. ४१०-११ - चे विश्वनी प्रतिम भाषिका मिरिक माराजित प्रतिरिक्षे एक एक्स. २९३१ - ची भीरका मेन १७४३

—को छर हेनरी कैन्येकका कार, २१८ रिच, जीनरी, ४४१ रिचर्च १, न्यी च्यामी १ रिचर कोई, न्यी १ कार मारगीचीक क्छाक्सीड

वक्र नगर्दे १५९ रिएन क्षेत्रिया, २५४

443

रियन कॉक्टिंग्ड २५४ रीजा की की २६

काञ्चरीय १४४ कल्पमंत्री पास्ती, १३७ १४४ १०५; —को पा, १२० २१; —को ज्याराह, १२०-२१

क्या २८४-८५ ने२ - इक्का-क्या क्ष्मा -का स्वक्ता १३६१ -ब्ही जी हेयर निर्मेश कोरवार का १४६६ -के भी बालकियाओं वातनीन क्षप्त

क्टीहुर्द, ३१७, ३६ - ३५ - ३८८ क्ली, क्लान्जीन ३४७, ९९ पा दि - ३३८ स्ट्रा-की केर्ने १९९

स्तः नामन् १२९ इतो कार्ये ना इता १२

र्वेड प्रक्री सम्बन्ध कर पासि १ र रेम्से १०६ १४६ २६ १६६५ १४मी १८८ १४मा, ४१११ न्यी रीता, ४८माना क्यों स्थापनीयी कम्या संद्राहर दरस्यी समझ ८५५ न्या महिनिविदी स्थापना स्थापनीया १९६५ न्या महिनिविदी स्थापना क्योंची हारा संद्राहर के १९६५ १ १००५ न्या से, १, १, न्या सहाविक सिंदा दिस्सा १४म्बर १४म्बर १८१ में

firther at the the the

.

र्मसा १६८ श्रीकासावर वर्णा चीच्छ २३., ≔दो वी दिवस वर,२३६ ४ स्मर्गक्त ४१६

ल्लारियां स्थापे ४४६ ल्ला १५८ १० १ ३ १ ७ १८६ क्कान केंद्र १५० क्यारस १४० क्यार, नव्युक्ष १०१ क्यार, क्यार, ४१४ क्यार, क्योर, ४२६ क्यानी मनती, ४१६

कावाना नववा, उर्न काव्याराम कावा ६, १९४५ -श्री सिर्फ १६९३ -श्रे भावपीका साराध २९६-५७५ -श्रार वेशक्क मृतिः

बागूनके विकट प्रस, १६३

ाण्यसार्परितः १९६~६० काम —के काल १२, –५८ मञ्जातिक सम्मनी प्रकरमाः १२~१३: –से वद्याकोः स्थ, १३

१९-११; न्स वह काम सुविद्याः प्रश्रह कामी सर्वे वार्वेर, ५८ कामी संस्थाः, ५४

काकी ध्रेसन, चड् किंगा या १६८

किट्डी रे २ ४९१। न्या मानव, ४१६ विकासनी वृद्ध १५०१ नी मी न्या १४५ विकासनी वृद्ध न्याद्योतीके क्योंग्ट १९८१ नागा

यारप्रीकृषिक कडीहा स्टब्स्टन १४१

कियोनाई से बच्च् ४६८ किसर्प्रक १

कीकर देखिए दूरमस्याक कीवर बोदेनस्ट १५४

व्यक्तिक व्हर १४० ४७६

राहें न्या प्रवरमा सेंग भारतीलील, १७२ केरीरियर १३७ ११२ ४६२, २६०; न्या मानार संद

१ १३ -चे सराज्ञ, १ ४३ -च मार्ग्यल बासारिवीकी वांगीमांडी दुवाम कर में सरतेकी समझ १०४

केनर्त १४१ ४१ । न्यंत्रीयन कान्त्यर, १३ । न्या मारा व्यक्तित्यके सम्बन्धी वर्ष-५३। न्यी राष माराजितिक पानि, ४०१। नेक व्यक्ति स्टब्स् वर्षत्रीकुत कीचोंडी वर्षस्था निर्ताकित कानेमें

भागमं, ३१ अधिगृह सम्बंद, न्या दियो भी भारतको देस क्रोतमेह

नावरण्य गर्नार, न्या दिया मा स्थानको देश शताब ि भारत देनका सर्विकार, ४ ४

केन हेन ४८६, ४८९ नेन्यवाल नोहे १९| न्दी इहिने शानूम बसलत सर्वतार, १ | न्दी शाने मार्गामोंद मारे समाग्रा समाग्र

बाजा सन्दर्भ, १८

वैरियर, २ ४ कोप्रतमा —में यद्मितलें कामून ११८ कोप्रत २०६ कॉम्बरोने —के सक्त्र्रोंडी शल्फा १११ में

वर्गन देन, १२० वर्ग मातरम्, ६ मरतैम, १३ ४९८; —का क्वान १९१६ वर्ग, सुरुष हानी १६१ वर्ग क्रमम्, ८९

सक्त्य, दशक ४२६ सक्त्य, वामा, ४२६ सक्त्य, मीमा, ४२६ पॉक्टर धमाध्यम —

र्वाष्ट्रर छनाम्मन — में भारी छमा २९३ ९४ रामने, १ २,१ ८५ —हा मानव व्यक्तिहोतीनमें, २४२३ —में गैरिजिमेन्स्सूने होत्सरे व्यक्ति १००-८

क्रांत्रम् १. २०८ १२ १५ १८०

चैंपक भीमती २७७ मेना ३६५

निमी स्रोमान -वर सुकारमा १७६ चैत स्थित स्रोतन २८८ २०

धेन सिंबर स्थानर, २८८ २९ इ.१. ११६, १३८, भी नार्याभीसर सिन-प्राप्ते समझी केनेबा सारीप १९१ नार्मेच्य, १४१: भी भारतीय मनपूरीकी विराध, ९३१

नास्त्रपान, २३१; —ी प्र चित्रपान क्षेत्रे १२३ सिंह्यपुर, ३५

निवर्केटर, समस्ति १४९ वा वि निवर्कामा श्रीका विकेत, ११४ वा वि

विकास ४९ विकेश करवाना वानिनिकास ६३० विकेश, ३५८

न्त्राक्ष, ३५८ निमावर्टेड ४ ७ मिनाम -जरहाना सम्बन्धी सर्वादि, ४९७-८

त्यान्यम् -प्रसादा सम्बन्धिः प्रशेष-८ विनेत्रं प्रते -ब्राह्म प्रशे-प्रशे विकितः, प्री ४ १४८ १ ८ १९७ ४०७ या हि

प्रदेश की कि कि

रीय दुवेंस −का शुक्रका। वृश्चिन्द रीयकासी, च्या १६८ बुब्मरनस्त्राच -में भी बीच, १४% वेंब्सी, थ यह ४६८ पा दि वेंब्रसेंबेर्ड, ३१ वेंब्रसक्ते, १२, २७२

वेक्टरमी सर विकित्स २२१; —को पत्र वृष्टि ११व छ क्ट्रीविर्तित, देखिन क्रीमकन वेक्ट. सम्बद्ध एक ९५

बेच्य, क्यार एवं ९५० बेच्य, कर रोगंड १९६ ४१६ ४व९ पाटि। -की एक्यों वेगीयन कासून क्षिटिश नीतिके विकार, ३४३ बेच्य, शुर्वासिकेंट्र, १५८ बेचेक्य कामसूर्ति ४३५

विकासन १ विक-तिन -विविद्याने, ४४१ व्यक्तित -व्यक्तिक स्टब्स्टिक गरिने, ४५६; -सेंडे डाइस्ट वीत केवी संबंधी ४०३० -सेंडे डाइस्टिस ४५६

चौर बकी संक्ष्में, ४११, -संदि ब्रह्मसम् ४५५ चारार कागृन १८५७ ११२ बारार संद, -हारा वेबीकिस्से सार्वामीस क्रुप्ता

कानेची हिन्तरिस २ ४ बारारिस पराने २१९; -व सम्बन्ते दिनार, ४५४ बारारिस स्टानों -वे दिना बारारी ररेसान, ४९

जास वीरिजेक्ट ३८ ८०-८१ ८६ १६५ ३५७ ३६५ ३६७ ३७० ४६१ ४७० ४४५ दा दिन् च्या एक समापसाची वस १६०

बास्क प्रभर बाक्क, छर वॉर्ने प्रदर

भाक्तक, शतक १२ वा

क्रपुत्रीन १५७ १०० वरीन्स, ४५

कालुहित, ह्वसम्बद्ध १ १ १९८ २ छ ६३ १७० १००, १८१: न्यी भी शावणी शरा विश्वहे हुन शांकि-स्ता नमावेख १२, १०५-८, ११६ १४९,

रदो-दर १८० मं १९१ ११५ १५५ १५५ ४ १-६ ४ ६ ४०० पा दि ४०८ पा दि ४१६ ४२१ ४११-वर ४५९ मार ४५८ -के

प्रश्न के प्रश्न के प्रश्न के कार्या के क्षेत्र के कार्या के कार्य के कार्या के कार्य के कार्

-के श्रम्भको विका स्टॉन्स स्टामानका सर्व ३<del>५</del>५

सन्पूर्ण योगी वाश्यमन २१९ः –काझीसमीर अवशिको दश १२४३ –की सकार, चेंद्र ३५७

बक्रिक माहिकी महारोजीको जनकारक प्रतिरोजन **रव रात्मेकी सकत**् सदा नकी सेवार्ट ४२०-१२: -के विकास विकास वार्तिका निर्मित नाराधित समितिके एक स्थरण २९५: -को बीतका लेग १७४:

न्दो सर केवरी कैम्लेक्स क्या. ११४ रिया भीमती ४४१

443

रिकां ३. - की काली १ रिमर, जॉर्ड -को १ बचार मारतीवीक बळाळारींसे

क वर्षी भार

रियम क्रेंबेस, १५४ रीय से सी २६ क्लानीन १४४

क्कमची पारसी, १३० १४४ १०% नहां यह १२०-**११: ~डी ब्हार्**टा १२०-११

ब्ब २०४-०५ १२ १३४-३६ ३४९: ना मानद १३६: -को भी हैंतन मिनोंका बोरहार कर, २४६६

-से जी फाक्किनाकी मार्क्सीए अपर क्दीर्ग्ट अर्थ, इस अस् अस्ट

क्यी क्लाइशीम ३४% १९ था वि: ३३८ क्स -की केंद्रे १**२**९

क्सो कोचीं —सी तका १३९ रेंड बंबों तेष, वर पा जि ९ १५३ १७३.

THE ARE NOT THE TERE FOR THE च्यो क्षेत्र *दश-द*श नही गारतीर्गोही कालत स्रीक्षा करनेडी **एक्स** ८५६ ने सरिनिक्सी योगीर्वासे मेंद, ४३-४४३ -ही वांबीबीहा वह 41-401 नहीं गोरीजी हाता स्त्रीतक मेंद्र, १४९०

-41 97 co-ce tea-en ter tenen. १०६-७०। न्दी मेंद्र ६ १ मी स्वाधित मेंद्रश निसर्ग ४२-८३

Entlers we tee tey the रीक्त १३६

र्कच्च १६८

**लंकासापर पंत्री पील्ट. २३९: -को श्री रिश्वा** 44. 484-Y व्यास्ट ४१६

न्यनीरकारी रहनाँ ४४१ PER C LONG OF SPE FROM MODELLE SAME क्रांफ, समास ३०१ करीया करवान ४१४ want such: Y-Us

काबानी बनकी ४१५ काक्सराथ काम ६ ३६४१ -हो रिसार्ट १६२; -व

मानवीका सार्राक २६३-६४६-कारा पंजानक मृति-धानको विका प्रज. ३६३

<del>भक्तपारसिंद</del>ः ३६६-द≠ कामा न्ये काम १२, नार अञ्चारिका समामी सुकरमाः १९-१३: -तं प्रतीक्षेत्र स्था १३

वाका वर्षिया ४२६ काकी सर वाभैर, ५८

काशी रोधान ५६ Sing on the

स्थिते १ ३ ४९१।⊸का मा<del>ल</del>क ४१३ विव्युक्तनर्गं, इ.२. इ.५. इ.मी. भी ब्यूटा २४% विकास १९३१ -माराजीवीम क्योंक्ट १९४३ -100

वास्तीवांकि इन्होंदर सम्बंग, २४१ किमोनाई से स्थान प्रदर क्रिसराच १

बीवर, देकिर दान्सपाब कीवर व्यक्तिमानी अभव सारिकारे, शहर १४० ४५०

क्ट न्या सकामा क्षेत्र मारवीनींस्ट १७२ वेतीकिम १९० २१२ ४६२, २६०: - वा मानार संद २ ११-के परवाने २ ४१-के सारतीन व्यक्तारिवींकी गांचीजीही सुधान क्षत्र य गरामधी समझ, ३०४ केमते १४१ ४६ : न्यंत्रीमा धानुमार, १३ : न्या

संध समूचिएको सम्बन्धे ५१-५०। नी राष भारतीचीक कार्य, ४०३३ -के मतराह सरकार **अवंशीका कोमोंकी करावली निर्माणित करने**में भारती, १३

वेर्पिक्टींट कर्कर, -का फिटी भी व्यक्तिको देख बीरमेंडे

किर आरेख रेजका व्यक्तिकर, ४ ४

वेम केम प्रश्न प्रश्न

नेमाराक्ष्य कोर्ड ६६। नहीं इक्ति कानून समन्त सर्वनाय. ॥ : -42 शर्म जल्डीलींद सारै समाजदा क्लान

WALL STREET, 34

वयक्तिकी बनार ४१८: 📲 व्यापाद 📍 🕏 —को भवी वस्त्रदोड II सिश्ने वर. ४३२ —की वांशीबीका पर, प्रदेश -को बंबाबियों बारा वाविका DH11

तरायाम १६ पा॰ टि केम्द्र इस्टिंग क्लूब, १ १

वैक्सिकी, स्पेर्ट ४

धोधिपाँशिक्ट, १६ राहित्या -या इसकेकारी यास्त, २५५

the et al. se ye ar sau arrat to शार्ष शरपा हि ४१६६ न्हा मालियाँकी कार्यीः कि १६०१ व्हाँत कि ११६६ ज्या मनामें संशीतीचा रव १९७-१८३ -की श्रीकार वरीमी, ४५६-के साम स्वेतिकीका पर २९-३ १९०० ३१६-१९३ ने मंग्रदाता शारा मास्ती-बाँही काडी, ८८:-डा दिम्मिका रह ५९:-डी केम्प्रेस्स १७ ३०-३१:-को राम ३५-३७, حديدي ومدسعي ودو وموسعي ۽ وسع ४६५-६७ -को भी क्षेत्र विवर्धका प्रमु के अथवा न्द्रोशान्ये हर्शन द्वारा सूचना १ । वे बांबीजीका <sup>9</sup>र. ९ ६ —से बरंधीतीय बस्ती लालाव्या १९५३ न्यं मार्ग्समाँको विकामीस्तासर केटा २३४३ **-**में मालो स्टीह सम्बन्ध वह देखा ४६ पॅक्टि नास्त्रतं २

প 🛈 ন্যানীয়া মজান ২০০

तांत्र रह वर १३० १२ १३० १५ व्यक्त Y'U नी लागंत भारतंत समिविस दर ४४३६ न्दे रेब्स संपत्तीय मान्यरीयर मार्ग। निर्मात अपना भी नेपाने दाल क्षानेत्रके आरक्षीत वेरीक्षार. 226

रिकाल राज्य सहस्रका कि इस अग्र अस्त अस्त भी हिंदा नार की बूल क ककी बारा कुलार अरे क्षेत्रमस्त्र, हर 👔

cation' states it if tro, trt, t I for

रेका रेक्ट बाहि इंटर वाहि इंटर t I cat ate act assess asc HA IN MINISTRUMENT IN tes the for ton fix-we all Truett ve von men een met क्यांदे किए बच्च १९३; न्यद श्री अस्ति, COS -AT RORT ESS -4T 60C १ ३-४ २०३ १९५६ -का बद्धिम मामिका ब्रिटिश मारतीय समितिको कार १५५३ -का माम सारतीबींबी राजीर बोबनाडी बोर मार्चाच १६५० -का क्रिटोरियाँमें भाषण १८ s नका भी रामधुन्दर क्रीकारो ज्यान ४५५: न्या समामेता करमे**नाओं**को काना बना ४४१: न्या वरु, ११ -न्यी मीरसे साराजिको वनिम एकर, इड-इ४। -डी क्मकोरीपर क्वापरी, ३२४ न्द्री मीरवस नेताननी, १७०: न्द्री बगडी ३२२ ३४८ ४१७ --की गर्ने कम्पनसर रीका १८६-६०६ -ही भारतीबोंको बेताननी १८०--ही सारतीबॉफ्र सदा का मुख क्वी विस्तीच ५३१: -ही राज्य बरोजीय व्यापार वैज्ञेसा यस कारण पासीस कारार. १८६: -के क्लारे नह रक्तेताकी नात १९२६ —के निकी हिन्सको गोशीकीका एवं १४८ इतः -के निवी-समित्रतो रह, १६१०६५: -के बारेंचे व्यंक-चिक, ४५६६ -के सकातसार सारी क्रकारों आरपीकोंकी अवस्थित किए, के कर नहीं करबोड शरदीबोंकी जोरशे एक पत्र २२४: नकी कर ३४९-<sup>14</sup> । −दी मिरोरिशक इस कार्नेका क १६६६ -शस्य ग्रंभीयोके श्रुतान नक्षीतन १८९ जारा वांश्रीवीको भेत्रे गरे पत्रवर दिवली १९१: नारा इच्चे परा इत्र १८४: नारा ल्लामी विश्वक सदयमें सरस्री सौरकर देश १००: -में बार्स्टाबोड़। देवनिकाला देनेड्डी विज्ञात वर्ता प्रशः - संबंधि १ सीमें १ कला भी मनिक्दा भारतीय भारतारगींको अस्य दालीय याधनक नित्र कानुव ननलेका निवेदक, १५४

रिमंत कर विकास नेद पास अनुसामीका संस्तामा ११ लाजिको न्या कर्मण १६ : न्या सरस्या ३७८: के बाम दी

सर्वे बावन १८४। -का शासमा २०३: -क सम्मात व्याचार वरवाना सर्वी २०३ लामी, व्य कुमार, १६४

લીર, ૧૪૧, ૪૪૧

रक्षात्रा वंशित्र -जीर मधिनिवसदा धन्त्र १४१: -जीर अनिवार्त पेनीकन, २७१ -और अस्मिन बेनीकन्द्री को रिष क्षारा रूचा ४१ <sub>व</sub> न्वर दानुनोह कनुनार पॅत्रीक्तमे अन्तर ४२५। न्या सर्व १६६: -बा शरीय १७, ४ ६ -स अग्रापी **री**मर्स 444 442

| <b>५५४ छन्। बैशी</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>राह्य</b> र                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| सारकी साहक २४४ २४६ ४१६ ४१४। न्या सुकरण<br>११८ २००१ नेत सिकाल स्वास्त्रीत सुरूपत सरा<br>कोई करेनार्थ न स्टोच्या नियम १११। न्यारा                                                                                                                                                                                                                                                                                                | वारत्व  कारी के चौर पुलिस्तों ४ ४३  सामकार वनमें जाति १९६  सामकार वनमें जाति १९६  सामकार वनमें जाति १९६  सामकार वनमें १९६ १९६ १९६ १९६ १९६ १९६ १९६ १९६ १९६ १९६                                                                                  |
| बुद्धीत हो से ४%१वी जनारों क्लिक, ४६१<br>केंद्र कुन्तीताक ४००<br>केन्छ कु प्रकार १४४<br>त्रम नामात नामारेक ४ ३; -के त्रमे कातुनी किने<br>त्रमे कन्द्र, ४ ४                                                                                                                                                                                                                                                                     | हिन् बाहिन ४६<br>हिन्तेक १६०<br>हिन्तेक १६८<br>डील, शब्द ह्यान्य ६८०<br>द्वारा समा ४६६<br>हम्मा १२६<br>हमार १८१                                                                                                                                |
| सी प्राप्तः २१६ २९६ ४१६ न्या स्थः १३६३ -<br>नो ले बात्तरः रोगा ४१६३ - ले लेक्स प्रति ४९६<br>स्ट्रांस प्रति २८१<br>स्ट्रांस प्रति १८१<br>स्ट्रांस स्थि -<br>स्ट्रांस स्थि -<br>स्ट्रांस स्था ५१६<br>स्ट्रांस स्था ५१६<br>स्ट्रांस स्था ५१६<br>स्ट्रांस स्था ५१६<br>स्ट्रांस स्था ५१६<br>स्ट्रांस स्था ५१६                                                                                                                       | होमान स्वास्त्र १४४<br>होसान स्वास्त्र तिथे देंग सम्बंध १५८ ११४<br>होसान सहित्र १७६<br>होसान ब्हा ८६ -सा सामद ८२<br>हासान ४२१ ४९६<br>हमा -साम्बास्त्र साहित्री १७४                                                                             |
| सम्माद्धी १९६, ४० ) न्या सुक्तमा १९१<br>सम्मादेता १८६<br>स्वीत्म महाम्बर, १९५१ -चा तम वान्ति-व्या मम्बदेवके<br>त्रवारको निक्का, १९५५ -के निकेते विकास पाडी<br>मान परिवारी मानेका निर्देश, १९५३ -के माना-<br>गीवनी पर्वेची कि निर्देश, १९५३ -चेट्ट गीवन<br>पुर्वेचनी मानेका परिवार १९५३ ते पुर्वेच गीवा<br>शारा ची मानेका स्वत्य दृश्य क्षेत्र मेर्ड<br>स्वार चाम्याका वर्ग (मॉन क्यूरी वर्ग वर्ग वर्ग वर्ग वर्ग वर्ग वर्ग वर्ग | रेवर्<br>स्वाप्त कर रेक्प<br>स्वाप्त निम्मू क्षेत्र देवर्<br>स्वाप्ती म्हणील्य, न्यी द्याचा प्रदेश, न्ये द्यामणं नत्योत्रीती<br>सर्वेश्वरिक्त समा ४५४<br>स्वाप्ती क्षेत्रमात्र समान् ११०<br>मृह स्वीत् १४८ या वि<br>स्वाप्ती स्वाप्त १४८ या वि |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                |

nikling

पंजानिर्वोद्धी बनाव ४१८ न्हें क्ष्यगर, 🖁 👣 -को भर्मी पासपोध न सिक्ते कर, ४३९ -को भेगिर्माद्वा पर ४३३: -को पंत्राविको हारा नामिका 199-52

क्षणम १६ पा दि हैन, हादिन बचन ११ diferent, ett. 8

सीम्बर्गकात्रिस्ट. १६

प्रेंश्यक्ष -का हाश्रेक्कोंने भारत ३५% सामा ११ इर इर इन इन, धर १०६ इर४ वा दि ११८ ११४ पा दि ४१६६ नहा मालीमोंको अपनी कि- 1509 जिले कि- 1985 मि नातमं गोर्शाला १० १९७-१८६ न्दी शंकास वंशीकी, ८५६-के माम धंबीबीका पर, १९-३ १९-७० ३१४-१५६ -के मंगरराता हारा जारती-बोंडा कारी ८८१-डा दिमसिक्दा रह ५९१-डा देवलीदार सर १०-३१। न्द्रो सर ३५-३०, دد-دي ومدسع ودو جدوسته ۽ وسي १९५-६० -दो जी हेन्द्र मिनीदा दश ५३ ३८० न्दी साथै हरीत द्वारा स्टब्सा १ ; में गोर्था केवा । -में व्यंतीतीक दश्रही लाभावता १९५६

-वं कार्तानीको किस्तानीस्ताक केल २३४: -वे स्त्रभी स्ट्रीड छन्मनमं एड लेक ४६ पंत्रक, कास्मृति व

হল 📥 মন্তাৰীয়া ফলাৰ, ২০০

new set sto is 13x to de tier ४<sup>६</sup>६ —दी स्थानीत मार्तात समितिका दव ४४३६ · के किन सहसीय संस्कृतील नारी रिप्ति अपन्त भी रेक्सो साम कानेवाल मानतील वेरीक्यार. 774

लिक्टरण रहरण दि हर इत्रथ-हरू इतर भी दिया नार भी कुनड अभी दारा दुश्नव ५१ 36 PER 11 1

and a to the fact to the रेक, रक्ट वा दि रहरे वा दि रहर 1 for all alle act at -ax alle गर-१६ छान्। मद्या भा gas the toe to. Sen-in his भूरूना तर ४०१ ज्यान संस क्या वर्षाद्र किर समुख १३३; −वर की कॉरग

१ ३४ २०३ १९५३ -का बहिल आफ्रिका मिटिस मारहीन समितिको छल १५५, -का ध्यान महातिर्वेदी कर्मार बांग्याकी बार बार्क्स्य १६५३ न्द्रा प्रिवेरियार्थ भारत १४ s न्द्रा भी रामसम्बर विकारो क्यांव ४५५: -का सम्मौता करनवालीको अक्षा-सा काल ४४१; नदा इठ ११≠ नदी भीरस भारतीयों हो भन्तिम क्लर, इ.इ.च्छा -की क्रमकोरींसर वहादरी ३२४ -की बीरदार केलानी, १७०१ -की बंगडी ३२२ ३४८ ४१छ -ही सब कानुसार रीका १८६-६०६ -की मार्राजीको कालकी, २८०--की भारत मिरिक मना कामून क्यी विकोश १३१:-की राक्त बरीगीय स्थापन नेटलेका वक कारण समर्गक जाराज २,८६। 📲 कारन वात रक्तवाली वात १९२६ -के निजी श्रीन्सका गांतीयीका एक १४८ धरा -क विजी-सिक्सको पर, १६४-५मा -के शरेम व्यंक्रिय ४५३। - व महानुसार सारी बरकों नारतीकोंको सकतक किए १ का नही करवाद नारतीवाँकी कारत क्य पद २२४ -का er sur-unt -et fürfeite gu unfer क्ष १६६: -कारा ग्रेमीजीक गृहात कस्तीकृत १८९: -हारा वर्धातीका अने को कमर क्यानी १९१: नारा इन्से साम कार १००: नारा क्ष्मानी विकास सर्वार्थ सरस्ती होरसर एव १०७: में मारतीयोंडा देशनिकत्वा देनदी हिस्सा सर्वी ३४१: - प कर्नोका ९ मीर्ग १ ३: -स की मनिकदा मार्राम व्यापारिकोको क्षा क्लीमें गोदनक क्षिप कामून बनामका निर्मात १९४ श्यिक वह विकिश्य के बाद कुरुप्रमीचा सुरतया ११

४३७; —हा स्टाबा १**३३ —६**१ **व**र्गर

लामिकी न्या करेंच वह । न्या सुरुत्या केवत के मान, त लवे बासून ३८८। न्य मुख्या २०३; न्य सर्जात चारार गणाना वर्ती, २०३

लामी, व्य कुमार १३८

de in ra

राष्ट्रमा वेशीय -बीट बरिजियमध्य बन्मा १४१। -बीट वन्ति वंदीका २०१; जीर वन्ति वंदीकारी को दिव हारा ल्बा; वह । न्येत कामुक करावार पेत्रीयमाने काला करेड्ड -का अर्थ देवता -का शलाब १० ४६ -म बस्तर्भा होतेन

हैं होता, रेकर इसता मुस्साइमा बीयन इसामत (काइक बीक इ प्रीकृत), रेकर इसामित प्रदी इस्तिए, न्या स्वासी पंचादियों, न्या हाया १ १ इसाम्य, न्या सम्बासित, १ । न्यावसामी, ३८ इसाम, ३१ ८ इसाम, ३१ ८ ००, २३०, २४०, २४०, ००, ११ १४ १००, ४४४, ४००, न्या बसाम, ४४४, ४००, ००, ११ १४ १००, ४४४, ४००, न्या बसाम, ४४४, ००, वर्ष १४४, न्या स्वासी १४४, न्या वर्ष १४५, न्या स्वस्ता १४४, न्या स्वस्ता १४४, न्या स्वस्ता

सर्वाची वास समा १८० मा विशिषां में मेर १९० - जारा विश्वापी संस्थाने कहा स्वास्त्र १९० - जारा विश्वापी एक्सा १०० - क्र पोतील १९८ १८मी साम्बन्दा - का ने निस्स १९९ इसीसार क्लामित ब्रिट्स १६ ११ १०६ १९ २० २१२ १९४ १९ १९६ १०६ १८० १०० ३१२ ४१६ १९ १०६ १०६ ४८० - क्रा स्वास स्टब्स होट्स क्लामी १७ १९६ - का स्वास स्टब्स होट्स क्लामी १७ १९६ - का तर्म १९९१ स्वास स्टब्स १०० १९६८ - का तर्म

-का स्टापका पद्य. ८८-८६:-क मदालार विशिष्ट

वर्ग द्वित दृश्य उन् दृश्य दृश्य (त्व्य चर्चा चर्चा स्वाच्य स्थापी हृतिक स्वीकार्य त्र दृश्य च्या स्वाच्य स्वाच स्वाच्य स्वाच्य स्वाच्य स्वाच स्वच स्वाच स्वच स्वाच स्

ERCEPT, 233

इसजा विभिन्न वॉब, न्या बारा २५५, न्यो स २३५३१

रूप, स्थान १६६ इसन कार, १३० इसन, ६९९९<sup>4</sup>न १०५ १८८ इसीम कारण, १४४ बीक्यीय, ४६२

बारोक्सी १५८ २२३ ३२ ३५ ३८ १८ १८ -में साक्तरूमका मारच १५५ -में रेखने कर करकाक मार्टिय बरोक्टर इक्टर -में मार्टिक

मनपूर्वेदा ज्याराली वेबीसम्, ४५६ बोरवीरः ५ बाकिमीः न्या मामला २१३

बार्ट्सनार ४५६ बार्विस २९७

हासिम, न्द्रा सामका ११४ स्टेस

डॉस्स्व विकेशस्त्र १ पा दिन, १ २-३ १४०-गर्ध १४० १५६, ३४३ १००, ४०३; न्यार्टीसेंड के बार्ट्स, १५५, न्या स्टेटीसेंड के १४५ नी बार्च, १४० न्यी मार्टीनेंडी कार्मित हम्म बेस्टे कार्य १३५ न्यी मार्टीनेंडी कार्यारा हम्म वेस्टे नार्य प्रेमानकी सार्टीनेंडी कार्यारा हम्म

विन् की हमा १६५-६६ विन्-हालान्द्र ६, -के शेष कूट बीर बहुगा ४५ विन्-इत्तर स्थाप

हुत्युगः, द्वारामः, १९६ हुतेन, द्वारामः, १९६१ —हा विश्वतः ४० हुनेन, द्वारामः १९७ हुनेन, द्वारामः १९४ हेन्सा रेखेरे. ५

केगरी, कर, २४१ —का अंगुलियोंक जिल्लाके प्रवेची सम्बन्धने करण ८० देखा, ३१ - ३१ - ३४ : —का पंजीवनका वस देवी

न्यारा ध्रमानानना, १९६ नारा पंगेरको वर्ष कर करता हिर सारत, १९६ किर परता हिर सारत, १९६ किर रिन्दायूक्त १९६ वित्र, रेन्द्र २१६ नक्षा करा १००३ वर्ष

प्रमाण २५६६ च्या तुमर सप्रको प्रकृ १६४ च्या बरातीय कृष्टिकीको स्टब्सर गाउँकी स्टिन बरोक्सी सम्प्रा १६९

हैनिक, श्रीमणी यस -ब्हा सुकरमा, २ हैमिक्स कर्य वर्षेत्रे, ४ हैम्टर, जीव ४ १२३

to a

titu. ts

